प्राकृत भारती प्रकाशन: १९:

## जैन, बौद्ध श्रौर गीता के श्राचारदर्शनों का तुलनात्मक श्रध्ययन

भाग १ (सैद्धान्तिक पक्ष)

लेखक
डा॰ सागरमछ जैन
निदेशक
पादर्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान
वाराणसी

राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान, जयपुर

#### (C) लेखक

प्रकाशक

राजस्थान प्राकृत भारती संस्थान, जयपुर (राजस्थान)

#### प्राप्तिस्थान

- १. नरेन्द्रकुमार मागरमल सराफा, शाजापुर (म० प्र०)
- २. मोतीलाल बनारमीदाम, चौक वाराणसी-१
- ३. पार्व्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान, आई० टी० आई० रोड, वाराणसी-५
- ४. राजस्थान प्राकृत भारती मंस्थान, यति श्यामलालजी का उपाश्रय, मोतीर्मिह भोमियों का रास्ता, जयपुर-३०२००२

प्रकाशन वयं सन् १९८२ बीर निर्वाण सं० २५०९

मूल्य: मन्तर रुपये Rs. 70.00

मृद्रक बाबूलाल जैन फागुल्ल महावीर प्रेस, भेलू पुर, वाराणसी–५

## प्रकाशकीय

प्राकृत भारती सम्थान, जयपुर, (राजस्थान) के द्वारा 'जैन, बौद्ध और गीता के आचार दर्शनो का तुलनात्मक अध्ययन, प्रथम भाग (सिद्धान्त-पक्ष)' नामक पुस्तक प्रकाशित करते हुए हमें अतीव प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

क्षाज के युग में जिस सामाजिक चेतना, महिष्णुता और मह-अस्तित्व की आवश्यकता है, उसके लिए धर्मों का समन्वयात्मक दृष्टि में निष्पक्ष तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है, तािक धर्मों के बीच बढती हुई खाई को पाटा जा सके और प्रत्येक धर्म के वास्तिविक स्वरूप का बोध हो सके। इस दृष्टिबिन्दु को लक्ष्य में रखकर पाश्वेनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान के निदेशक एवं भारतीय धर्म-दर्शन के प्रमुख विद्वान् डा० सागरमल जैन ने जैन, बाढ़ और गीता के आचार दर्शनों पर एक बृहद्काय शोध प्रबन्ध आज में लगभग १५ वर्ष पूर्व लिखा था। उसी के मैद्धान्तिक पक्ष से सम्बन्धित अध्यायों में प्रस्तुत ग्रन्थ की सामग्री का प्रणयन किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रारम्भ के पाँच अध्यायों में पाश्चात्त्य नैतिक चिन्तन की समस्याओं के सन्दर्भ में भारतीय दृष्टकोण और विशेषक्रप सं जैन दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। परवर्ती व्यध्यायों में समालोच्य आचारदर्शनों के तन्व-ज्ञान, कर्म-सिद्धान्त और मनोविज्ञान पर भी गम्भारतापूवक विचार किया गया है। लेखक की दृष्टि निष्पक्ष, उदार, संतुलित एवं समन्वयात्मक है। आशा है विद्वन्जन उनके इस व्यापक अध्ययन से लाभान्वित होंगे।

प्राकृत भारती द्वारा इसके पूर्व भी भारतीय धर्म, आचारशास्त्र एवं प्राकृत भाषा के १८ ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है, उसी क्रम में यह उसका १९वाँ प्रकाशन है। इसके प्रकाशन में हमें विभिन्न लोगों का विविध रूपों में जो सहयोग मिला है उसके लिए हम उन सबके आभारी है। महावीर प्रेस, भेलूपुर ने इसके मुद्रण कार्य को सुन्दर एवं कला-पूर्ण ढंग से पूर्ण किया, एतदर्थ हम उनके भी आभारी है।

देवेन्द्रराज मेहता विनयसागर सचिव संयुक्त सचिव प्राकृत भारती संस्थान, जयपुर (राजस्थान)

## पुरोवाक्

यगों से मानव मस्तिष्क इस प्रश्न का समाधान खोजता रहा है कि उसके जीवन का परम श्रेय क्या है ? भानवीय चिन्तन ने इस सन्दर्भ में जो-जो उत्तर मुझाये उन्हीं से समग्र पूर्व एवं पश्चिम के आचार दशनो का निर्माण हुआ है। आचार के सम्बन्ध में इन विभिन्न दृष्टिकोणों की उपस्थिति ने चिन्तनशील मानव-मस्तिष्क के मामने एक नयी समस्या प्रस्तुत की कि आचार सम्बन्धी इन विभिन्न विचार परम्पराओं में सत्य के अधिक निकट कौन है ? फलस्वरूप उन मबका मुज्यवस्थित रूप से तूलनात्मक और समालोचनात्मक अध्ययन आवश्यक हुआ।

भारत मे तूलनात्मक अध्ययन की स्थिति

पाश्चान्य नैतिक विचारणाओं के मन्दर्भ मे ऐसा प्रयास बहत पहले से होता रहा है और वर्तमान युग तक वह काफी व्यवस्थित और विकसित हो गया है। लेकिन जहाँ तक भारतीय नैतिक विचार-परम्परा का प्रश्न है, यह पारम्परिक तुलनात्मक और समीक्षात्मक अध्ययन गहराई से नहीं हा पाया है। यह तो हमारा सबसे बडा दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि साम्प्रदायिक व्यामीह के कारण हमने विभिन्न साम्प्रदायिक नैतिक-मान्यताओं के मध्य रही हुई एकरूपता को प्रकट करने का कभी प्रयास ही नही किया। सगीत सब वही गा रहे थे फिर भी अपनी-अपनी ढपली और अपना-अपना राग था, जो सब मिलकर इतना बेसूरा हो गया था कि सामान्य एव विद्वत्-जन संगीत के उस सम-स्वर की मधुरता का रसास्वादन नहीं कर सके। कृष्ण, बुद्ध और महावीर आदि महापुरुषो एव भारतीय ऋषि-महर्षियो के नैतिक उपदेशो की वह पवित्र धरोहर जिसे उन्होने अपनी बौद्धिक प्रतिभा एवं मतत माधना के अनुभवो मे प्राप्त किया था, जा मानव जाति के लिए चिर-मौक्य एवं शास्वन शाति का मदेश लेकर अवतन्ति हुई थी, मानव उसका मही मुल्याकन नहीं कर सका । मानव ने यद्यपि उनके इस महान् वरदान को धर्मवाणी या भग बद्वाणी के रूप मे श्रद्धा मे देखा, उसकी पूजा-प्रतिष्टा की, उसे सुनहले वस्त्रों में आबद्ध कर भव्य मन्दिरों ओर मठों में मुरक्षित रखा। कुछ ने श्रद्धावश उसका नित्य पाठ किया लेकिन हरिभद्रमूरी और गाधी जैसे बिरले ही थे, जिन्होने उसके समस्वरों को सूना, उसके मर्म तक पहुँचने की कोशिश की और उसकी एक रूपता का दर्शन कर, उसे जीवन मे उतारा।

सद्भाग्य से पाश्चात्य विचार परम्परा का जिज्ञासु वृत्ति के कारण वर्तमान युग मे असाम्प्रदायिक आघारो पर भारतीय धर्मो का अध्ययन प्रारम्भ हुआ। यह प्रयास भारतीय एवं पाश्चात्त्य दोनों प्रकार के विद्वानों द्वारा किया गया । जिन पाश्चा विचारकों ने भारतीय आचार दर्शन का समग्ररूप से तुलनात्मक और समालोचनात अध्ययन किया उनमें मेकेन्जी और हापिकन्स प्रमुख हैं। मेकेन्जी ने 'हिन्दू एथिक्स' त हापिकन्स ने 'दि एथिक्स आफ इण्डिया' नामक ग्रन्थ लिखे। इन ग्रन्थकारों के दृष्टिक में भारतीय सम्प्रदायों के साम्प्रदायिक व्यामोह का तो अभाव था लेकिन एक दूसरे प्रक का व्यामोह था, और वह था ईसाई धर्म एवं पाश्चात्य विचार परम्परा की श्रेष्टता का दूसरे उपरोक्त विचारक भारतीय आचार परम्परा के स्रोत ग्रन्थों के इतने निकट न थे, जितना उनका अध्येता एक भारतीय हो सकता था।

जिन भारतीय विचारकों ने इस सन्दर्भ में लिखा उनमें श्री शिवस्वामी अय्यर व 'दि इन्होत्युशन आफ हिन्दु मारल आइडियल्म' नामक न्याख्यान ग्रथ है, जिसमे भारती नैतिक-चिन्तना के आचार नियमो का मामान्य रूप मे विवेचन है, किन्तू जैन और बौ दुष्टिकोणों का इसमे अभाव-साही है। भारतीय आचार दर्शन के अन्य ग्रन्थों सुश्री मूरमादास गृप्ता का 'दि डेव्हलपमेन्ट आफ मारल फिलासफी इन डिण्डिया' नाम-शोध प्रबन्ध उल्लेखनीय है । इसमे विभिन्न दर्शनों के नैतिक सिद्धान्तों का विवरणात्म संक्षिप्त प्रस्तृतीकरण है। लेखिका की दिष्ट में समालीचनात्मक और तुलनात्मः विवेचन अधिक महत्त्वपूर्ण नही रहा है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रंथ श्री सूशीलकुमार मैत्र का 'एथिक्स आफ दि हिन्दूज' है; इस ग्रंथ में विवेचन गैली की काफी नवीनता है औ तुलनात्मक और समालोचनात्मक दृष्टिकोण का निर्वाह भी मन्तोपप्रद रूप मे हुआ है आदरणीय तिलकजी का गीता रहस्य यद्यपि गीता पर एक टीका है लेकिन उसके पूर भाग मे उन्होंने भारतीय नैतिकता की जो व्याख्याएँ प्रस्तृत की है वे वस्तृतः सर्वाधिव महत्त्वपूर्ण है। हिन्दी समिति उत्तर प्रदेश मे प्रकाशित पद्मभूपण डॉ॰ भीखनलालर्ज बात्रेय का 'भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास' नामक विशालकाय ग्रंथ भी इस दिशा मे एक महत्त्वपूर्ण प्रयास माना जा सकता है, यद्यपि इसमे भी विद्वान् लेखक ने तुलनात्मव एवं समालोचनात्मक दुष्टि एवं सैद्धान्तिक विवेचना को अधिक महत्त्व नही दिया है। ग्रन्थ के अधिकांश भाग में विभिन्न भाग्तीय विचारकों के नैतिक उपदेशों का सकलन है, फिर भी ग्रन्थ के अन्तिम भाग में विद्वान् लेखक द्वारा जो कृछ लिखा गया है वह यगीन मन्दर्भ में भारतीय नैतिकता को समझने का एक महत्त्वपूर्ण माघन अवश्य है। इमी प्रकार लन्दन मे प्रकाशित (१९६५) श्री ईश्वरचन्द्र का 'इथिकल फिलामफी आफ इण्डिया' नामक ग्रंथ भी भारतीय नीतिशास्त्र के अध्ययन का एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना जा सकता है। लेकिन उपरोक्त दोनों ग्रन्थों मे भी तूलनात्मक दृष्टि का अधिक विकास नहीं देखा जाता है। जहाँ तक जैनाचार के विवेचन का प्रश्न है उसे इन समस्त ग्रंथों मे सामान्यतया १५-२० पृष्ठों से अधिक का स्थान उपलब्ध होना सम्भव ही नही था। दूसरे जैन आचारदर्शन और बौद्ध आचारदर्शन मे निहित समानताओं की चर्चा तो

शायद ही कभी उठी हो। इसी प्रकार गीता की नैतिक मान्यताओं का जैन और बौद्ध परम्परा से कितना साम्य है यह विषय भी अछूता ही रहा है।

जहाँ तक जैन आचार दर्शन के स्वतन्त्र एवं व्यापक अध्ययन का प्रश्न है कुछ प्रार-म्मिक प्रयामों को छोडकर यह क्षेत्र भी अछता ही रहा है। जैन दर्शन की तत्त्वमीमासा भीर ज्ञानमीमासा पर आदरणीय मातकाडी मुकर्जी, डॉ॰ टाटिया, डॉ॰ पद्मराजे, डॉ॰ हरिसत्य भट्टाचार्य के ग्रन्थ उपलब्ध है। जैन मनोविज्ञान पर भी डॉ॰ मोहनलाल मेहता और डॉ॰ कलघाटगी के ग्रंथ उपलब्ध है। जबकि जैन आचार दर्शन पर स्वतन्त्र रूप से किसी भी ग्रन्थ का अभाव ही था, यद्यपि डॉ॰ शान्ताराम भालचन्द्र देव का जैन मनियों के आचार पर एक विशाल-काय शोध प्रबन्ध अवश्य उपलब्ध था, लेकिन उसमें भी आचार दर्शन की सैद्धान्तिक समीक्षाओं का अभाव ही है। सयोग से जब कि यह ग्रन्थ अपनी पूर्णता की ओर था तभी डॉ॰ मेहता का 'जैन आचार' नामक ग्रन्थ भी प्रकाश में आया. यद्यपि इसमें भी आचार दर्शन की सद्धान्तिक समस्याओ पर विशेष विचार नहीं हुआ है। ग्रन्थकार ने अपने को आचार के मामान्य नियमों की विवे-चना तक ही सीमित रखा है। यद्यपि यह प्रमन्नता का विषय है कि इस ग्रन्थ को अन्तिम रूप देने के पूर्व ही डॉ॰ सागानी का 'एथिकल डाक्टिन इन जैनिज्म (१९६७)'. एव डॉ॰ भागव का 'जैन एथिक्स' (१९६८) नामक ग्रन्थ प्रकाशित हो गये है। यद्यपि उनमें भी नैतिकता की मैद्धान्तिक ममस्याओं पर विस्तत रूप से कोई विवेचन उपलब्ध नहीं होता है। साथ ही तुलनात्मक दुग्टि में भी कुछ विशेष विचार उपलब्ध नहीं होते है।

पाश्चात्य विचारणा में नैतिक प्रमापक के प्रश्न को लेकर जिस हम से विभिन्न नैतिक धारणाओं का विकास हुआ है उसी ढंग पर हमारे यहां की नैतिक धारणाओं का अध्ययन नहीं हुआ है, मात्र श्री सुशील कुमार मेत्रा ने अपने ग्रन्थ के परिशिष्ट में इस ढंग से एक प्रयास अवश्य किया है। इस प्रकार तुलनात्मक एत्र समन्वयात्मक पिग्नेक्ष्य में भारतीय आचार दर्शनों के अध्ययन की आवश्यकता अभी भी बनी हुई ह। प्रस्तुत ग्रन्थ उसी दिशा में एक प्रयास है।

समन्वयात्मक परिप्रेच्य मे तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता

भाग्तीय चिन्तको ने जीवन के विभिन्न पहलुओ को काफी सूक्ष्म दृष्टि से परसा है। पादचात्य परम्परा के विभिन्न नैतिक सिद्धान्त जो आज अपनी मौलिवता का दावा करते है भाग्तीय नैतिक चिन्तन मे बिखरे हुए पड है। प्रम्तुन ग्रन्थ में जैन आचार दर्शन के अध्ययन के साथ-साथ उसकी निकटवर्ती दो आचार प्रणालियों से तुलना करने का भी यथासम्भव प्रयास किया गया है।

हमारे ममन्वयात्मक दृष्टि से किये गये इम तुलनात्मक अध्ययन का प्रमुख दृष्टि-कोण, जैन आचार दर्शन की, गीता और बौद्ध आचार दर्शन से जो मन्निकटता और साग्यता है, उसे अभिव्यक्त करना है। अध्ययन की इस समन्वयात्मक दृष्टि के कार ही मूलभूत दार्शनिक विरोध विवेचना की दृष्टि से उपेक्षित से रहे हैं। यद्यपि सम् लोच्य विचार परम्पराओं में दार्शनिक दृष्टि-भेद हैं, फिर भी उन विभिन्न आधा पर निकाले गये नैतिक निष्कर्ष इतने समान है कि वे अध्येता का ध्यान अपनी अं आक्षित किये बिना नहीं रहते हैं। यही कारण था कि समन्वयात्मक दृष्टि से अध्यय करने के लिए हमनं इनकी तत्त्वमीमामा के स्थान पर आचारमीमासा का चयन कि है। क्योंकि यह एक ऐमा पक्ष है जहाँ तीनो धाराएँ एक दूसरे से मिलकर उस पवि त्रिवेणी सगम का निर्माण करती है जिसमें अवगाहन कर आज भी मानव जाति अप चिर-सतापों में परिनिवृत हो शान्तिलाभ कर सकती है।

अध्ययन दृष्टि के सम्बन्ध में एक बात और भी कह देना आवश्यक है वह यह ि समग्र अध्ययन में जैन आचार दर्शन की मुख्य भूमिका में एवं गीता और बौद्ध आचा दर्शन को पिरपार्श्व में रखा गया है। अतः यह स्वाभाविक है कि बौद्ध एवं गीता है आचार दर्शन का विवंचन उतनी गहराई और विस्तार से न हो पाया है जितनी वि उनके बारे में स्वतन्त्र अध्ययन की दृष्टि में अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन इसक कारण भी हमारी उपेक्षावृत्ति नहीं होकर अध्ययन की सीमा एवं दृष्टि ही है। विषय के चयन के सम्बन्ध में

गम्भवतः यह प्रश्न उठना है कि तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से बौद्ध और गीता के आचार दर्शनों को हो क्या चुना गया ? इस चयन के पीछे मुख्य दृष्टिकोण यह है कि भारत क सारकृतिक परिवेश के निर्माण में जिन परम्पराओं का मौलिक योगदान रहा हो तथा जो आज भा जीवन्त परम्पराओं के रूप में भारतीय एवं अन्य देशों के जन-जीवन पर अपना प्रभाव बनाये हुए हैं, उन्हें ही अध्ययन का विषय बनाया जाय। ताकि तुलनात्मर अध्ययन के माध्यम से उनकी आचार-निष्ठ एकरूपता को अभिन्यक्त किया जा सके, जो उन्हें एक दूसरे के निकट लाने में सहायक हो। प्राचीन काल की निवृत्ति प्रधान श्रमण और प्रवृत्ति प्रधान वैदिक परम्पराएँ ही भारतीय सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण करने वाली प्रमुख परम्पराएँ है। इन दोनों के पारस्परिक प्रभाव एवं समन्वय में ही वर्तमान भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है। इनके पारस्परिक समन्वय ने निम्न तीन दिशाएँ ग्रहण की र्था .—

- १. समन्वय का एक रूप था जिसमे निवृत्ति प्रधान और प्रवृत्ति गौण थी। यह 'निवृत्यात्मक-प्रवृत्ति' का मार्ग था। जीवन्त अ।चार दर्शनो के रूप मे इसका प्रतिनिधित्व जैन परम्पराकरती है।
- ः. समन्वय का दूसरा रूप था जिसमें प्रवृत्ति प्रवान और निवृत्ति गौण थी। यह 'प्रवृत्यात्मक निवृत्ति' का माग था, जिसका प्रतिनिधित्व गीता से प्रभावित वर्तमान हिन्दू परग्परा करती है।

3. ममन्वय का तीसरा रूप या प्रवृत्ति और निवृत्ति की अतियो मे बचकर मध्यम मार्ग पर चलना; इसका दिशानिर्देश भगवान् बुद्ध ने किया । उनके आचार दर्शन मे परिवार के त्याग के अर्थ मे निवृत्ति का स्थान था तो मामाजिक कल्याण के अर्थ मे प्रवृत्ति का ।

वस्तुतः उपरोक्त तीनों विचारणाएँ ही अपने समन्वित रूप में समग्र भारतीय अपचार परम्परा की पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। वर्तमान युग तक उनके बाहा रूप में अनेक परिवर्तन होने रहे फिर भी इनकी पृष्ठभूमि बहुत कुछ वही बनी रही है। आज भी ये तीनों परम्पराएँ भारतीय नैतिक चिन्तन के एक पूर्ण स्वरूप का प्रतिपादन करने में समग्रे हैं। यही नही तीनों परम्पराए अपने आन्तरिक रूप में एक दूमरे के इतनी निकट है कि अपने अध्येता की नुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने की प्रेरित कर देती हैं। अध्ययन सामग्री एवं क्षेत्र

उपरोक्त तीनों परम्पराओं में से जैन परम्परा में आचार दर्शन की दृष्टि में भी सैद्धान्तिक रूप में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। यद्यपि आगमों की अपेक्षा परचकालीन ग्रन्थों में आचार सम्बन्धी नियमों में ओडे-बहुत व्यावहारिक परिवर्तन अवस्य परिलक्षित होते हैं। फिर भी जैन परम्परा की यह विधिष्टता ह कि इतनी लम्बी समयाविध में वह अपने मूल केन्द्र में अधिक दूर नहीं हो पायी। आज भी वह निवृत्यात्मक प्रवृत्ति के अपने मूल स्वरूप में इधर-उधर कहीं नहीं भटकी है। पश्च-कालीन ग्रन्थों में भी आगम के विचारों का ही विकास देखा जाता है। अतः अध्ययन की दृष्टि से मूल आगमों के साथ-साथ परवर्ती आचार्यों के ग्रन्थों एवं दृष्टिकोणों का उपयोग भी किया गया है।

ईशावास्योपनिषद एवं गीता की मूलभूत धारणा पर जिम हिन्दू आचार परम्परा का विकास हुआ उसमें मैद्धान्तिक और व्यावहारिक दृष्टि से वतमान काल तक अनेक परिवर्तन हुए और परिणामस्वरूप विभिन्न मान्यताएँ वनी, जो एक दूसरे के विरोध में भी खड़ी रही। अतः प्रस्तुत ग्रन्थ में उन सबको सम्मिलत करना सम्भव नहीं था। इसलिए हिन्दू आचार परम्परा के प्रतिनिधि के रूप में गीता का चयन करना हो उचित प्रतीत हुआ, क्योंकि हिन्दू परम्परा के आधारभूत ग्रन्थों में उपनिपद्, ब्रह्मसूत्र एवं गीता की प्रस्थानत्रिंगी ही प्रमाण भूत है। चाहे हिन्दू परम्परा में कितने ही पारम्परिक विरोध हों, चाहे हिन्दू आचार की परिधिया अनेक हों, फिर भी केन्द्र सबका एक ही है। सभी अपने पक्ष का समर्थन प्रस्थानत्रियों के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार गीता आज भी सभी की श्रद्धिय है और हिन्दू आचार दर्शन का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ है। डां० राधाकृष्णम् लिखते हैं, ''यह (गीता) हिन्दू धर्म के किमी एक सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती वरन् समग्न रूप में हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व करती

है। "" अतः तुलनात्मक दृष्टि से गीता का ही उपयोग अधिक किया गया है फिर भी गीता के संक्षिप्त ग्रन्थ होने के कारण तुलनात्मक साम्यता को स्पष्ट करने के लिए यथावसर उपनिषदों, स्मृतिग्रन्थों तथा महाभारत का भी उपयोग किया है।

बौद्धाचार परम्परा ने जिम मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, वह उचित ममाधान तो था, लेकिन व्यावहारिक जीवन में निवृत्ति और प्रवृत्ति के मध्य उस ममतौल को बनाये रखना सहज नही था। परिणाम यह हुआ कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद वह समतौल विचलित हो गया। एक पक्ष का अकाव निवृत्ति की ओर अधिक हुआ और वह होनयान (छोटा वाहन) कहलाया है क्योंकि निवृत्यात्मक साधना में अधिक लोगों को लगा पाना सम्भव नहीं था। दूसरी ओर जो पक्ष प्रवृत्ति की ओर झुका एवं जिसने जन कल्याण के मार्ग को अपनाया, वह महायान (बडा वाहन) कहलाया। एक बार इस समतौल का विचलन होने के बाद बौद्ध परम्परा विभिन्न अवान्तर सम्प्रदायों (निकायों) मे विभाजित होती चली गयी। प्रस्तुत तुलनात्मक विवेचन मे बौद्ध दर्शन को उस विस्तृत समग्र रूप में समेट पाना असम्भव था। दूसरे उन निकायों की पारस्परिक दूरी इतनी अधिक है, कि तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से वे अधिक उपयोगी नही रह जाती; अतः प्रस्तुत ग्रन्थ मे बौद्ध दर्शन मे तात्पर्य प्रारम्भिक बौद्ध दर्शन मे ही है। प्राचीन पालि त्रिप्उक माहित्य ही हमारी इस विवेचना का मूल आधार गरा है यद्यपि हमने ययावमर विसुद्धिमग्ग, लंकावतारसूत्र, बोधिचर्यावतार आदि परवर्ती ग्रन्थों का भी उपयोग किया है।

#### ग्रन्थ परिचय

लगभग ११०० पृष्ठों का यह बृहद्काय शोध-ग्रन्थ दो भागों में विभाि तहै। प्रथम भाग में आचार दर्शन के सैद्धान्तिक पक्ष का और दूसरे भाग में आचार के व्याव-हारिक पक्ष का विवेचन किया गया है। सैद्धान्तिक विवेचन के प्रथम भाग में तीन खण्ड हैं—

- १. नैतिक मिद्धान्त खण्ड।
- २. दार्शनिक मिद्धान्त खण्ड ।
- ३. मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त खण्ड ।

व्यावहारिक विवेचना के दूसरे भाग में भी तीन खण्ड हैं-

- १. साधना मार्ग खण्ड ।
- २. सामाजिक नैतिकता खण्ड।
- ३. नैतिक नियम खण्ड

प्रथम नैतिक सिद्धान्त खण्ड के भारतीय आचारदर्शन का स्वरूप नामक प्रथम

१. भगवद्गीता (राघाकृष्णन्), पृ० १४ ।

अध्याय में नैतिकता की परिभाषा और नैतिक प्रत्ययों के विवेचन के साथ ही समालोच्य आचार दर्शनों की विशेषताओं, उनका पाश्चात्य परम्परा में अन्तर, उन पर पाश्चात्य-विचारकों के आक्षेप और उन आक्षेपों का समाधान प्रस्तुत किया गया है। दूसरे अध्याय में आचार दर्शन की अध्ययन विधि के रूप में पारमार्थिक और व्यावहारिक विधियों की विवेचना और भारतीय तथा पाश्चात्य परम्परा के साथ उनकी तुलना की गई है। तीसरे अध्याय में नैतिकता के निरपेक्ष और मापेक्ष स्वरूप का विवेचन प्रस्तुत किया गया है और उस आधार पर उत्मर्ग और अपवाद की समस्या को भी समझने का प्रयास किया गया है। चौथे अध्याय में नैतिक निर्णय के स्वरूप एवं विषय के सन्दर्भ में जैन दृष्टिकोण और पाश्चात्य परम्परा के विचारों को तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। पांचवें अध्याय में नैतिकता के प्रतिमान को समस्या का पाश्चात्य आचार दर्शन और जैन दृष्टिकोण के आधार पर मविस्तार निरूपण किया गया है। इसी अध्याय में पृक्षार्थ चतुष्ट्य का विवेचन भी भारतीय मूल्य-सिद्धान्त के रूप में किया गया है। इसम्रकार प्रथम खण्ड में ५ अध्याय है।

दुमरे खण्ड में अध्याय छः से पन्द्रह तक दम अध्याय हैं। छठे अध्याय में आचार दर्शन के तात्त्विक आधार के रूप में नैतिकता की दिष्टि मे मत के स्वरूप की ममीक्षा की गई है और समालोच्य आचार दर्शनों की तात्विक मान्यताओं पर विचार एवं तुलना की गई है। सातवें अध्याय में आत्मा के स्वरूप की नैतिक दृष्टि मे समीक्षा और बौद्ध एवं गीता के दृष्टिकोणों से उसकी तुलना की गई है। आठवें अध्याय में आत्मा की अमरता के सम्बन्ध में जैन, बौद्ध और गीता के दुष्टिकोणों को प्रस्तूत किया गया है। नवें अध्याय में आत्मा की स्वतन्त्रता पर नियतिवाद और पुरुषार्थवाद के मन्दर्भ में विचार किया गया है। दसवें अध्याय में कर्म-सिद्धान्त पर समालोच्य आचार दर्शनों के द्ष्टिकोणों का विश्लेषण किया गया है। ग्यारहवें अघ्याय में कर्म के गुभत्व, अगुभत्व और शुद्धत्व का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया गया है। वारहत्रें अध्याय में बन्धन एवं दुःव के कारणों का विश्लेषण तथा इस सम्बन्ध में जैन और बौद्ध मन्तव्यों की सविस्तार तुलना प्रस्तूत की गई है। तरहवें अध्याय में बन्धन से मिनत की प्रक्रिया के सम्बन्ध मे संयमात्मक जीवन-दृष्टि से संवर और निर्जरा पर विचार किया गया है। चौदहवें अध्याय मे नैतिक जीवन के साध्य वीतराग, अर्हतुया स्थितप्रज्ञ की अवस्था तथा मोक्ष के स्वरूप पर तूलनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। पन्द्रहवें अध्याय में नैतिकता, धर्म और ईश्वर के पारस्परिक सम्बन्धों की विवेचना की गई है।

तीसरे मनोवैज्ञानिक खण्ड में सोलह से उन्नीम तक चार अध्याय हैं। सोलहवें अध्याय में आचार दर्शन और मनोविज्ञान का सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए कर्म-प्रेरकों, क्रियाओं और ऐन्द्रिक व्यापारों के सम्बन्ध में समालोच्य आचार दर्शनों के दृष्टिकोणों का विवेचन किया गया है। सत्रहवें अध्याय में मन के स्वरूप, नैतिक जीवन में उसके

स्थान तया मनोनिग्रह के प्रत्यय की जैन, बौद्ध और गोता और पाइचात्य मनोवैज्ञानिकों की दिष्ट से ममीक्षा की गई है। अठारहवें अध्याय में मनोवृत्तियों के रूप में कथाय एवं लेक्या मिद्धान्त की विवेचना एवं बौद्ध दर्शन तथा पाक्चात्य दार्शनिक 'रास' के विचारों से उमकी तुलना की गई है।

ग्रन्थ का दूसरा भाग व्यावहारिक पक्ष से सम्बन्धित है और अलग जिल्द मे प्रका-शित हुआ है। इसके माधना-मार्ग खण्ड में एक से आठ तक आठ अध्याय है। प्रथम अध्याय में जैन नैतिक माधना के केन्द्रीय मिद्धान्त समत्वयोग की विवेचना तथा बौद्ध दर्शन और गीता में उसकी तुलना की गई है। दूसरे अध्याय में मानवीय चेतना के ज्ञानात्मक, अनुभूत्यात्मक एवं सकल्पात्मक पक्षों के आधार पर त्रिविध साधना पथ की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए दर्शन (श्रद्धा), ज्ञान एवं चारित्र के पारस्परिक सम्बन्धा को स्पष्ट किया गया हं। तीसरे अध्याय में मिध्यात्व (अविद्या) के स्वरूप की विवेचना की गई है। चौथे संसात्वें अध्याय तक क्रमशः सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान, सम्यक्-चारित्र और प्रमूक्तिप एवं योग-मार्ग का विवेचन किया गया है। आठवें अध्याय में निवृत्ति और प्रवृत्ति की समस्या पर उसके विभिन्न पहलुओ सहित विवेचन किया गया ह। इन सभी अध्यायों में जैन दृष्टिकोण की बौद्ध एवं गीता के आचार-दर्शनों में तुलना की गई है।

मामाजिक नैतिकता खण्ड के सम्बन्ध में नौ से चौदह तक चार अध्याय है। नवें अध्याय में भारतीय दर्शन में सामाजिक चेतना के विकास के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। दसवे अन्याय में स्वहित और लोकहित के प्रश्न पर तथा ग्यारहवे अध्याय में वर्ण-व्यवस्था और आश्रम-सिद्धान्त पर तथा बारहवे अध्याय में स्वधर्म के सम्बन्ध में भी विचार किया गया है। तरहव अध्याय में सामाजिक नैतिकता के तीन केन्द्रीय सिद्धान्त अहिंसा, अनाग्रह और अनामक्ति की चर्चा की गई है। चौदहवें अध्याय में सामाजिक धर्म एव दायित्व पर प्रकाश डाला गया है तथा इस सम्बन्ध में जैन, बौद्ध और वैदिक परम्परा के विचारों को स्पष्ट किया गया है।

व्यावहारिक नैतिक-नियम खण्ड मे पाच अध्याय है, जिनकी क्रम सख्या पन्द्रह से उन्नीम तक है। पन्द्रहवे अध्याय में गृहम्य धर्म के नियमों का सिवस्तार विवेचन करते हुए जैन विचार की बाद्ध बंदिक एवं गांधी के विचारा में तुलना भी की गई है। सोल-हवे अध्याय में जैन मुनि के आचार-विचार का विवेचन किया गया हं और बौद्ध एवं वैदिक परम्पराओं में प्रतिपादित मृनिया के आचार-विचार से उसकी तुलना की गई है। सत्रहवे अध्याय में जैन आचार क सामान्य नियमों की चर्चा की गई है। साथ हो उन नियमों का बोद्ध धर्म और हिन्दू धर्म के आचार नियमों से तुलना की गई है। अठा-रहवे अध्याय में जाध्यात्मक और नैतिक विकास की चर्चा को गई है और इस सम्बन्ध में जैन परम्परा के गुणस्थान सिद्धान्त की बोद्ध परम्परा की विकासात्मक भूमियों और

गीता के त्रिगुण सिद्धान्त से तुलना की गई है। अन्तिम उन्नीसवें अध्याय में जैन आचार का प्राचीन एवं अर्वाचीन संदर्भों में मृल्यांकन किया गया है।

#### **कृतज्ञताज्ञापन**

प्रस्तुत गवेषणा में जिन महापुरुषों, विचारकों, लेखकों, गुरुजनों एवं मित्रों का सह-योग रहा है उन सबके प्रति आभार प्रदर्शित करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य ममझता हूँ।

कृष्ण, बुद्ध और महाबीर एवं अनेकानेक ऋषि-महर्षियों के उपदेशों की यह पित्र घरोहर, जिस उन्होंने अपनी प्रज्ञा एवं माघना के द्वारा प्राप्त कर मानव-कल्याण के लिए जन-जन में प्रसारित किया था, आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है और हम उनके प्रति श्रद्धावनत् हैं।

लेकिन महापुरुषों के ये उपदेश, आज देववाणी संस्कृत, पालि एवं प्राकृत में जिस रूप में हमे संकलित मिलते हैं, हम इनके संकलनकर्ताओं के प्रति आभारी है, जिनके परिश्रम के फलस्वरूप वह पवित्र थाती सुरक्षित रहकर आज हमें उपलब्ध हो सकी है।

सम्प्रति युग के उन प्रबुद्ध विचारकों के प्रति भी आभाग प्रकट करना आवश्यक है जिन्होंने बुद्ध, महाबीर और कृष्ण के मन्तव्यों को युगीन सन्दर्भ में विस्तारपूर्वक विवेचित एवं विश्लेषित किया है। इस रूप में जैन दर्शन के मर्मज्ञ पं॰ सुखलालजी, उपाष्याय अमरमुनि जी, मुनि नयमलजी, प्रो॰ दलमुखभाई मालवणिया, बौद्ध दर्शन के अविकारी विद्वान् धर्मानन्द कौसम्बी एवं अन्य अनेक विद्वानों एवं लेखकों का भी मैं आभारी हूँ, जिनके साहित्य ने मेरे चिन्तन को दिशा-निर्देश दिया है।

मैं जैन दर्शन पर शोध करने वाले डॉ॰ टाटिया, डॉ॰ इन्द्रचन्द्र शास्त्री, डॉ॰ पद्म राजे, डॉ॰ मोहनलाल मेहता, डॉ॰ कलघटगी, डॉ॰ कमल चन्द सोगानी एवं डॉ॰ दयानन्द भागंव आदि उन सभी विद्वानों का भी आभारी हूँ, जिनकें शोध ग्रन्थों ने मुझे न केवल विषय और शैली के समझने में मार्गदर्शन दिया वरन् जैन ग्रन्थों के अनेक महत्त्वपूर्ण सन्दर्भों को बिना प्रयास के मेरे लिए उपलब्ध भी कराया है। इन सबके अतिरिक्त मैं विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के उन लेखकों के प्रति भी आभागे हूँ, जिनके विचारों से प्रस्तुत गवेषणा में लाभान्वित हुआ है।

उन गुरुजनों के प्रति, जिनके व्यक्तिगत स्नेह, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन ने मुझे इस कार्य में सहयोग दिया है, श्रद्धा प्रकट करना भी मेरा अनिवार्य कर्तव्य है। सर्वप्रधम मैं सौहाई, सौजन्य एवं संयम की मूर्ति श्रद्धेय गुरुवर्य डॉ॰ सी॰ पी॰ ब्रह्मों का अस्यन्त ही आभारी हूँ। अपने स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं करते हुए भी उन्होंने प्रस्तुत प्रन्थ के अनेक अंशों को ध्यानपूर्वक पढ़ा या सुना एवं यथावसर उसमे मुधार एवं संशोधन के लिए निर्देश भी किया। मैं नहीं समझता हूँ कि केवल शाब्दिक आभार प्रकट करने मात्र से मैं उनके प्रति अपने दायित्व से उन्हण हो सकता हूँ।

डां० सदाशिव बनर्जी का भी मैं अत्यन्त आभारी हूँ जिनकी आत्मीयता, सहयोग एवं निर्देशन से लाभान्वित हुआ हूँ और जिनका मृदु, निश्छल एवं सरल स्वभाव सदैव ही उनके प्रति मेरी श्रद्धा का केन्द्र रहा है। मित्रवर डॉ॰ अशोक कुमार लाड एवं प्रो॰ गोविन्ददास माहेश्वरी का भी मैं आभारी हूँ, उनके बहुविघ सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता है।

प्राकृत भारती संस्थान के मचिव श्री देवेन्द्रराज मेहता एवं श्री विनयसागरजी का भी मैं अत्यन्त अभारी हूँ, जिनके सहयोग मे यह प्रकाशन सम्भव हो सका है। महावीर प्रेस ने जिम तत्परता और सुन्दरता से यह कार्य सम्पन्न किया है, उसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करना भी मेरा कर्तव्य है। मित्रवर श्री जमनालालजी जैन ने इसकी प्रेम कापी तैयार करने में सहयोग प्रदान किया है अतः उनके प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं पादर्वनाथ विद्याश्रम परिवार के डॉ॰ हरिहर सिंह, श्री मोहनलाल जी, श्री मंगल प्रकाश मेहता तथा शोध छात्र, श्री रिवशंकर मिश्र, श्री अरुण कुमार सिंह, श्री भिखारी राम यादव और श्री विजयकुमार जैन का आभारी हूँ, जिनसे विविध्या में महायता प्राप्त होती रही है। अन्त में पूज्य पिता श्री राजमलजी शक्कर वाले, मातु श्री गगाबाई, भाई कैलाश एवं पत्नी श्रीमती कमला जैन का भी मैं अत्यन्त आभारी हुँ, जिन्होंने मुझे विद्या की उपामना का अवसर दिया।

श्रमण विद्या के प्रकाण्ड विद्वान् प्रोफेसर पं० जगन्नाथ जी उपाच्याय ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर एवं ग्रन्थ का समग्रतया अवलोकन कर भूमिका लिखने की कृपा की, एतदर्थ हम उनके अत्यन्त आभारी हैं।

इस सम्पूर्ण प्रयाम में मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सभी कुछ गुरुजनों का दिया हुआ है, इसमें मैं अपनी मौलिकता का भी क्या दावा करूँ? मैंने तो अनेकानेक महा-पुरुषों, ऋषियों, सन्तों, विचारकों एवं लेखकों के शब्द एवं विचार-सुमनों का संचय कर माँ सरस्वती के समर्पण के हेतु इस माला का ग्रथन किया है, इसमें जो कुछ मानव के लिए उत्तम हितकारक एवं कल्याणकारक तत्त्व हैं, वे सब उनके हैं। हाँ, यह सम्भव है कि मेरी अल्पमित एवं मिलनता के कारण इसमें दोष आ गये हों, उन दोषों का उत्तर-दिग्यत्व मेरा अपना है।

यदत्र सौष्ठवं किंचित्तद्गुर्वोरेव मे न हि। यदत्रासौष्ठवं किंचित्तन्ममैव तयोर्न हि॥

वीर निर्वाण दिवस-दीपावली १५ नवम्बर, १९८२ सागरमल जैन

### भूमिका

डॉ॰ सागरमल जैन ने जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शन का गम्भीर अध्ययन प्रस्तुत कर धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन को एक नवीन सार्थकता प्रदान की है। आज-कल बहु-आयामिता तुलनात्मक अध्ययन की दिशा बन चुकी है। अवश्य ही एक सीमा तक उसको भी उपयोगिता है, किन्तु उममें विषय की मात्र पल्लबग्राहिता और ज्ञान का सतहीपन बना रहता है। इसके विपरीत डॉ॰ जैन ने उमें विषय की दृष्टि से नीति एवं आचार केन्द्रित तथा क्षेत्र की दृष्टि में विशेषतः जैनागम, पालि त्रिपिटक और गीता वेन्द्रित किया है। इसमें उन्होंने अध्ययन के अपने निष्कर्षों को गम्भीर एवं दिशा-निर्देशक बना दिया है। अवश्य ही तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में यह प्रन्थ एक महत्त्वपूर्ण निदर्शन प्रस्तुत करता है।

आज की सम्पूर्ण वैश्विक पिनिस्थिति में शिक्षा का उद्देश्य मानव-संस्कृति का अध्ययन ही हो सकता है। इस प्रकार के अध्ययन में भारतीय संस्कृति के अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष मे हजारों-हजार वर्षों से अनेकानेक मानव जातियों ने अपनी प्रज्ञा. प्रतिभा, शील-मदाचार, कलाएँ और सौन्दर्यभावनाओं को, जो विविध और व्यापक आयामों में विकसित किया है, वह सम्पूर्ण मानव जाति की घरोहर है। इस प्रसंग में यह कहना भी गलत न होगा कि कालसागर के ज्वारभाटे में हमारे सांस्कृतिक इतिहास के जितने तत्त्व विलीन हो गये, उनके भी विविध अवशेष हमारे वर्तमान विराट जातीय जीवन के अन्तस्तल में कहीं न कहीं अपने निजी स्वरूप में या कुछ रूपान्तरित होकर हमारी वासनाओं, भावों, प्रवृत्तियों एवं रागात्मक सम्बन्धों के बीच अंगीकृत रहते हुए अर्ध निद्रित या जाग्रत रूप में वर्तमान हैं । इस विराट संस्कृति का जैसे-जैसे चत्रिक एवं पुंखानुप्ख अध्ययन बढ़ेगा, वैसे-वैसे यह तथ्य स्पष्ट होगा कि भारतीय संस्कृति की वास्तविक अर्हता उसके विश्व-संस्कृति होने मे है। इस पूरी गरिमा के बावजूद यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि इतिहास के कूर बाघातों ने उस गरिमा को वहन करने की क्षमता को हमसे आज छीन ली है। यह सम्भव नही है कि विराट् भारतीय संस्कृति की संवेदनशीलता क्षुद्र भारतीय हृदय और अनुदार मन में समा सके। यही कारण है कि हमने सांस्कृतिक अध्ययन के राजमार्ग को भी आज एक पगडंडी बना दी है। फलतः विश्वविद्यालयों और उच्च-शिक्षासंस्थानों मे भारतीय संस्कृति के नाम पर विद्वानों द्वारा जो कुछ अध्ययन प्रस्तृत किया जा रहा है, उसकी एक घिसी-पिटी लीक है, जो वेद, उपनिषद्, सूत्र, स्मृति, रामायण, महाभारत एवं पुराणों को स्पर्श करती हुई गुजरती है। उनकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति के अध्ययन

की मात्र इतनी ही इयत्ता है। फलतः इतने मात्र से वे अपने को कृतकृत्य और अपने अध्ययन को परिपूर्ण मान लेते हैं। पालि और प्राकृतों के बीच बहुजन भारतीय समाज का हजारों-हजार वर्षों का मांस्कृतिक वैभव सुरक्षित है। उसके माध्यम से ही विश्व के गोलार्घ तक भारतीयों का मानवीय मन्देश पहुँच सका था। अध्ययन एवं अनुसंधान के क्षेत्र मे उन धाराओं के प्रति उपेक्षा की वृत्ति कितनी आत्मधाती है, यह कहने की बात नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में लेखक ने जैन, बौद्ध और गीता के अध्ययन में भारतीय संस्कृति के त्रिविध स्रोतों का प्रत्यक्षतः उपयोग कर भारतीय आचारदर्शन की आध्यान्तिमक पृष्ठभूमि का पूरा ध्यान रखते हुए प्रामाणिकता के माथ गम्भीर तथ्यों को उजागर किया है। यहो उनके प्रन्थ की विशेषता है।

डॉ॰ जैन पाश्चात्य नीतिशास्त्र के सफल अघ्यापक रहे हैं, इसलिए उन्होंने जगह-जगह पर नीतिसम्बन्धी उन प्रमुख प्रश्नों को भी स्थान दिया है, जिनके समाधान एवं विवेचन की नई पाश्चान्य पद्धति को ध्यान में रखकर प्राचीन भारतीय शास्त्रों द्वारा होना चाहिए था। वस्तुतः इम दिशा मे उनके विश्लेषण और निष्कर्ष उनके गम्भीर अध्ययन और चिन्तन के परिणाम है। इन ग्रन्थ के सम्पूर्ण वक्तव्य का प्रमल केन्द्रविन्दु समना या समत्वयोग है, जिससे अनुप्राणित इनके समस्त विश्लेषण और निष्कर्ष हैं, जिनका आवश्यक सन्तिवंश ग्रन्थ में किया गया है। समतामृत्रक आचारपक्ष की प्रामा-णिकता के लिए यह आवश्यक था कि सम्यक्त क्या है ? और उसके निर्धारक तत्त्व क्या है ? उनका विवेचन किया जाए। मिथ्या, भ्रम या अन्धविष्याम मे सम्यक्त्व को व्यावत्त करने के लिए यह भी अनिवार्य हो जाता है कि एक ओर तो मिथ्या द्ष्टियों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण हो और दुगरी ओर मम्यक्त का सत्य की अवधारणा के साथ जो अकाट्य सम्बन्ध है, उसका स्पष्टीकरण किया जाये। सम्यक्त का सत्य के साथ जैसे अविसंवाद आवश्यक है, वैसे ही सम्यक्त्व के कारण या माघनों की विशुद्धि और उनकी तथ्यान्मकता के साथ सूसंगति का धनिष्ठ सम्बन्ध है। इस दिशा में तपस् और योग-साधना का विश्लेषण एवं परीक्षण आवश्यक हो जाता है। लेखक ने बड़ी कू जलता मे इन मुलभूत मृद्दों पर जैन, बौद्ध तथा गीता के दार्श निक निष्कर्ष प्रस्तुत किये है।

मूलतः नीति का प्रश्न आघ्यात्मिक या भावात्मिक नहीं है, अपितु सामाजिक एवं व्यावहारिक है। कम से कम उसकी परीक्षा की भूमि अवश्य ही समाज है। भारतीय संस्कृति के वैराग्यवाद के सम्बन्ध में ऐसी घारणा बन गई है कि वैराग्यवाद का पर्यवसान सामाजिक समस्याओं से पलायन में होता है। यद्यपि यह आक्षंप सम्पूर्ण भारतीय जीवनदृष्टियों पर है, तथापि विशेषकर श्रमणधाराओं और वेदान्त पर इसका समर्थन आधुनिक विचारकों द्वारा भी किया गया है। भारतीय नीति एवं आचार-दर्शन के क्षेत्र में अध्ययन करनेवाले सभी लोगों के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती हैं, जिसका समाधान

पक्षपात और आवेश से नहीं, अपितु तथ्य और विवेक में ही सम्भव होगा। डॉ॰ जैन ने इस प्रश्न को महत्त्व दिया है और उसके समाधान के लिए अपरिचित एवं अल्प परिचित तथ्यों को प्रस्तुत करने की सफल चेंग्डा की है। इसके लिए उन्होंने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति धाराओं के क्षेत्र और उनकी सीमाओं को रेखांकित किया है। उनके बीच की अविरोधी तात्त्विक मान्यताओं को भी उजागर किया है। भारतीय धर्मों में सामा-जिकता और सामाजिक नैतिकता का उत्म क्या है? वह कौन-सा केन्द्रीय तत्त्व है, जिस बिन्दु के चतुर्दिक् नीति या नैतिक व्यवहार आत्मलाभ करते हैं? इन प्रश्नों के निर्णय के लिए डॉ॰ सागरमल जैन ने सामाजिकता और सामाजिक चेतना का विशद विश्लेषण किया है। इसी दिशा में उन्होंने अहिंमा की केन्द्रियता को, उनके निर्णयात्मक और विधेयात्मक दोनों रूपों को स्पष्ट किया है।

भारतीय चिन्तन की विशिष्टता को प्रकट करने के लिए सामाजिक चेतना का विश्लेषण करते हुए डॉ॰ जैन ने 'अति सामाजिकता' के स्तर की चर्चा की है। अवश्य ही इनकी अति सामाजिकता का अर्थ अमामाजिकता नहीं है। यह मात्र वैयक्तिकता और सामाजिकता के द्वन्द्व मे उबारने के लिए उनमे अतीत तथा उनको अपने मे आत्म-सात करने वाला, उनसे भी उत्कृष्ट अध्यात्मप्रधान नैतिक स्तर बताने मात्र के लिए अंगीकृत है। प्राप्तः सभी भारतीय विचारधाराओं में इस उच्च स्तर की आंग अनेकधा संकेत किया गया है 'को विधिः को निपेषः' । सभी भारतीय चिन्तन धाराएँ व्यक्तिवादी हैं. यह भी एक प्रचलित घारणा है। डॉ॰ जैन ने इसक निराकरण के लिए वैयक्तिकता और सामाजिकता को परिभाषित किया है और उन्हें एक ही व्यक्तित्व के दो पक्ष बतायें है। उनका उद्गम राग और द्वेष की वृत्तियों की किया-प्रतिक्रिया के बीच माना है। इसी आधार पर वह यह निष्कर्ष फलित करते हैं कि वीतराग एव वीतद्वेप अति-सामाजिक होता है, असामाजिक नही । सामाजिकता और वैयक्तिकता के विरोधपरिहार के लिए यह आवश्यक था कि स्वहित एवं लोकहित तथा स्वयम और परधर्म को खुल-कर व्याख्यायित किया जाय । लेखक ने भाग्तीय धर्मों की तीना शाखाओं में स्वहित और लोकहित का समन्वय दिखाया है। हित की अवधारणा का वर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध है, विशेषकर प्राचीन धर्म-सं-कृति वाले देशों में, जैसा कि भारतवर्ष। यदि स्वधर्म वैयक्तिक है तो वह लोकहित के लिए कितनो मात्रा में प्रेरणाप्रद होगा ? इसी प्रकार साधना के स्तरों के आधार पर भी विचार किया जाए, जैमा डॉ॰ जैन ने किया है. तब भी वह व्यक्ति के क्षेत्र से बाहर नही जाता। गीता मे परधम का भयावहता की जो मान्यता है, वह भी कैसे सामाजिक होगी। स्वधर्म के रूप मे वर्णधर्म को क्या लोकहित के अर्थ मे सामाजिक कहा जा सकता है ? इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।

इस ग्रन्थ में विचारार्थ जितने विषयों का समावेश किया गया है, उनका प्रस्थान

बिन्दु है—जैन घर्म-दर्शन । उसे मुख्यता प्रदान कर बौद्ध मान्यताओं और गीता के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। इस स्थिति में प्रस्तावित विचारों को जैनदृष्टि की पूर्व मान्यताओं ने प्रभावित किया है। इस ग्रन्थ की यह एक स्वाभाविक सीमा है। किन्तु इन प्रतिवद्धताओं के बीच कुन्छ ऐसे प्रश्न उठते हैं, जिनकी ओर विद्वानों का ध्यान जाना चाहिए।

प्राचीन भारतीय दर्शनों की प्रतिबद्धता है-नित्यवाद । बौद्धदर्शन एक प्रकार से इसका अपवाद है। नित्यवादी दृष्टि का एक भरा-पूरा परिवार होता है, जिसमे आत्म-वादी एवं ईश्वरवादी मान्यताएँ भी होती है । इस मान्यता के अनुसार नित्य आत्मा ही मनुष्य का अपना स्वभाव है। राग-द्वेष आदि कपायों के कारण वह स्वभावच्यत या केन्द्रच्युत है। समत्व आत्मा का स्वरूप है। इस मत्य का ज्ञान न होने से ही वह बाह्य विषमताओं से प्रभावित होकर अनेकानेक इन्द्रों के बीच उठझा रहता है। नीति की चिरतार्थता इसमे है कि यह दुन्द्रों, विषमताओं से जिनत संघर्षों से बचाकर व्यक्ति को आत्मसमता मे यथावत् प्रतिष्ठित कर दे। इम पूरी मान्यता की पुष्ठभूमि मे यदि यह प्रदन किया जाये कि नैतिक मुल्यों का उत्प क्या है ? तो इसका महज उत्तर हागा-समत्व प्राप्त करना अर्थान् आरमा की गुद्ध दशा की प्राप्त कर लेना। इसीलिए वे व्यवहार नैतिक कहे जायेगे, जो आत्मसमता प्राप्त करा दें। द्वन्द्वों के जगत मे रहने-बाला व्यक्ति क्यों आत्मसमता की प्राप्ति के लिए प्रेरित होगा ? इस प्रश्न का आत्म-समताबादी उत्तर है कि व्यक्ति का मूलभूत स्वभाव यतः आत्मसमता है, अतः अपने स्वभावरत साम्यावस्था की दशा में जाने के लिए वह चेष्टा करता है। यदि यह प्रश्न किया जाए कि आपके उपर्यक्त कथन की प्रामाणिकता का आधार क्या है? तो उत्तर होगा सम्यक्तान । ज्ञान के सम्यक्त्व के निर्धारण का क्या आधार है ? सत्य । सत्य क्या है ? आत्मप्रमता । आत्मा ध्रव मत्य है, जो न माध्य है और न साधन । प्रश्नोत्तर का यह चक्रक नित्यवाद के विश्वास-बिन्द के चारों ओर घुमता रहता है। इन पूरी प्रति-ज्ञाओं का परीक्षण या प्रामाण्य मामाजिक एव व्यावहारिक भूमि पर सम्भव नहीं है।

स्पष्ट है कि नीतिगत प्रश्न सामाजिक एवं धार्मिक है, जिसे व्यवहार एव तर्क की कोटि में आना चाहिय। इमलिये विषमताओं और द्वन्द्वों के बीच उमकी वरणीयता एवं वरीयता का निर्धारण करना होता है। उसका उत्स रामाज है और उसका आदर्श भी सामाजिक मान्यताएँ ही हैं. जिनकी ममाज में श्लेष्ठता स्वीकार की गई है। यह सब पिवर्तनघील परिस्थितियों और अपेक्षाओं में उत्पन्न होने हैं और उन्हीं के द्वारा अच्छे या बुरे निर्धारित भी होने हैं। नैतिक और सामाजिक मूल्यों की तात्त्विकता का अर्थ मात्र इतना ही है कि वह छोटे-छोटे स्वार्थों से प्रेरित एवं तात्कालिक नहीं है। नित्यवाद के माथ नैतिक प्रश्नों को जोड़ने का एक दुष्परिणाम यह भी है कि एक स्थिति में पापी एवं दुराचारी भी नैतिक हो जाता है, यदि वह ईश्वर का अनन्य भक्त है या

यह जात हो कि व्यक्ति—आत्मा अपने प्रयासों से परमात्मा में विलीन होता है। इन सबके बावजूद नित्यवादी अववारणा में भी यम, नियम, आत्मीपम्य, करुणा, सेवा, त्याग आदि गुणों को महत्त्व दिया गया है और उसके पक्ष में विपुल शास्त्रों को रचना भी की गई है। किन्तु इन्हें परम पुरुषार्थ या परमार्थ स्वीकार नहीं किया गया है। इन गुणों को मामान्य धर्म या नीति की कोटि में रखा जाता है। वास्तव में इन गुणों का ऐहिकता में प्रताक्ष मम्बन्ध है। भारतीय मन्दर्भ में उन्हें कर्थांचित् आध्यात्मिकता में भी जोड़ा गया है और उसे मृत्य प्रदान किया गया है किन्तु ऐसा करने में इमकी पूरी सावधानी रखनी होगों कि नीति कही अध्यात्म में डूब न जाय और अपने स्वय का महत्त्व न खो दे। इसके लिए नीति के सन्दर्भ में अध्यात्म को चरितार्थता ऐहिकता के क्षेत्र में मानी जानी चाहिए। यदि अध्यात्म का ऐहिकता-निरपक्ष स्वतन्त्र अस्तित्व है तो यिवेकपूर्वक उस नीनि और कर्म में पृथक् रखना होगा।

कर्मवाद भी एक दूसरी मान्यता है जो नित्यवादी घारणाओं से प्रभावित है, यद्यपि उसकी निर्वाय क्यांस्या नित्यवाद में सम्भव नहीं होती। नित्यवाद के विरुद्ध कर्मवाद ने तिनिर्वायक मान्यत है, असद आत्मा और ईश्वर न मानने पर भी बौद्ध कर्मवादी है। परलोकवाद को स्वीकार करन के कारण नीति की ऐहिकतावादी व्याख्या कर सकना बौद्ध के लिए कठिन है। कर्म एवं कर्मफल की ऐहिकतावादी व्याख्या न कर सकने के कारण ही कर्म परलोकवाद से मिल कर रहस्य एवं विश्वास बन गया। वह मनुष्य के लिए भार बन चुका है। यही कारण है कि अध्यात्मवादियों के लिए कर्म बन्यन बन गया, क्योंकि उसका समाधान कठिन था, फलतः उससे निवृत्त हो जाने को ही पुरुषार्थ माना जाने लगा।

कर्मवाद का घनिष्ठ सम्बन्ध कार्यकारणभाव म है। कार्यकारण के बीच जितनी मात्रा में स्थिर एवं नित्य तत्त्व मन्निविष्ट किये जायेगे, उतनी मात्रा में ही कर्मवाद का नीति निर्धारक रूप कम होता जायेगा। इस प्रमग में व्यक्ति और समाज के बीच के सम्बन्धों का यदि विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होगा कि आत्मा, ईश्वर और परलोक आदि की मान्यताएँ किम प्रकार उन दोनों के बीच तार्किक आधार पर स्वतन्त्र सम्बन्ध नहीं बनने दते। पूर्ण एवं अपूर्ण किसी प्रकार के नित्य तत्त्वों के न मानने के कारण बौद्ध तथा नित्य के साथ अनित्य को भी स्थान देने के कारण जैन इस स्थिति में ह कि वे यथा-सम्भव कर्म की स्वतन्त्र व्याख्या कर सके। यही कारण है कि इन घाराओं में एतत्-सम्बन्धां विपुल माहित्य का निर्माण हुआ, जो वैदिकों में सम्भव नहीं हो सकता था। व्यक्तित्व के निर्माण में यदि सामाजिक उपादान कारण नहीं है या आवश्यक मात्रा से कम है, ता नित्यवाद एवं परलोकवाद के प्रभाव में व्यक्ति क्यो समाजनिरपेक्ष एव उससे स्वतन्त्र नहीं हाता जाएगा? इस दार्शनिक स्थिति में भी नित्यवादियो द्वारा

विधि निषेघ से अतीत आत्मवेत्ता महापुरुष के द्वारा लोकसग्रह या लोककल्याण का आदर्श प्रस्तुत कराया जाता है, किन्तु वह उनकी व्यक्तिगत श्रेष्ठता अथवा व्यक्तिगत मोज या लोला से अधिक नहीं माना जा सकता। वास्तव में उस निष्प्रयोजन व्यक्ति को प्रयोजन देन। तार्किक नहीं रह जाता। बौद्धों के बोधिसत्त्व आदर्श में अन्यों से जो कुछ भिन्नता दिखाई पडती है, उसके पीछे बौद्धों की सम्पूर्णत: अनित्यवादी परिवर्तनशील कार्यकारण की व्याख्या है, किन्तु वहाँ भी कुछ विश्वामों के कारण परिवर्तनवादी कार्यकारण निद्धान्त के बावजूद उस आधार पर नीति की अपेक्षित व्याख्या नहीं की जा सकी है।

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है भाग्तीय आदर्शों का, जो सम्पूर्ण जीवन को प्रयोजनवत्ता प्रदान करते हैं। उसमें श्रेष्ठतम है निर्वाण या मोक्ष । संक्षेप में निर्वाण प्रापिक द्वन्द्वों एव दु लो में विमुक्ति हैं। इसका घिनष्ठ सम्बन्ध व्यक्ति के साथ है, जो महत्त्वपूर्ण हैं; किन्तु सब कुछ नहीं है। इसका निर्णय लेना होगा कि मोक्ष की प्रचलित अवधारणा कितनों मामाजिक है। जितनों मात्रा में वह सामाजिक होगा, जतनी मात्रा में ही व्यव-हार का नैतिक मूल्य प्रदान करने में समर्थ होगा। यदि मोक्ष समाज-निर्णेक्ष है तो उमका स्तर नितान्त भिन्न होगा। इस स्थिति में स्वयं चाहे वह उत्कृष्ट एवं महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, किन्तु वह नैतिकता की समस्याओं से व्यक्ति में उदामीनता लायेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय दर्शनों पर पलायनवादी होने का आक्षेप किया जाता है। यह आक्षेप निर्मल नहीं है, अतः उपेक्षणीय भी नहीं है। कम से कम बौद्ध और जैन दर्शनों की मान्यताओं के बीच नवीन दृष्टि से नीति सम्बन्धी अध्ययन करने की अधिक सम्भावना है, आवश्यकता है उस दिशा में चिन्तन की। इसी अर्थ में डाँ० जैन का ग्रन्थ दिशा-निर्देशक है।

#### जगन्नाथ उपाध्याय

भूतपूर्व श्रमण विद्या संकायाध्यक्ष सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

# विषय सूची

|    | भारतीय आचारदर्शन का                                            | स्वरूप |
|----|----------------------------------------------------------------|--------|
| ₹. | आचारदर्शन को मूलभूत समस्याएँ                                   | 8      |
| ₹. | आचारदर्शन के अध्ययन की आवश्यकता                                | 2      |
| ₹. | सैद्धान्तिक अध्ययन का ब्यावहारिक जीवन में सम्बन्ध              | 4      |
|    | विशुद्ध सैद्धान्तिक दृष्टिकोण ६ / विशुद्ध व्यावहारिक दृष्टिकोण |        |
|    | ६ / समन्वयवादो दृष्टिकोण ६ /                                   |        |
| ٧. | आचारदर्शन को परिभाषा                                           | 4      |
|    | घर्म नियमों या आज्ञाओं का पालन है ९ / घर्म चारित्र का          |        |
|    | परिचायक है ९ / घर्म कतव्य की विवेचना करता है १० / घर्म         |        |
|    | परम श्रेय की विवेचना करता है १० /                              |        |
| ٩. | भारतीय परम्परा मे आचारदर्शन (नीतिशास्त्र) की प्रकृति           | ११     |
|    | क्या नीतिशास्त्र कला है ? १२ / नीतिशास्त्र की दार्शनिक         |        |
|    | प्रकृति १३                                                     |        |
| €. | नैतिक प्रत्यय और उनके अर्थ                                     | 88     |
| ૭  | भारतीय आचारदर्शनों की सामान्य विशेषताएँ                        | 84     |
| ८. | नैतिक चिन्तन की भारतीय एवं पाक्चात्य परम्पराओं मे प्रमुख अन्तर | १८     |
| ٩. | पाश्चात्य विचारकों के भारतीय आचारदर्शन पर आक्षेप और उनका       |        |
|    | प्रत्यत्तर                                                     | १९     |
|    |                                                                |        |
|    |                                                                |        |
|    |                                                                | २      |
|    | भारतीय आचारदर्शन में ज्ञान की                                  | विधाएँ |
| ₹. | ज्ञान की दो विघाएँ                                             | २९     |
| ₹. | जैन दर्शन के अनुमार ज्ञान की विषाएँ                            | 30     |
| ₹. | बौद्ध दर्शन में ज्ञान की विघाएँ                                | 3 ?    |
| ٧. | वैदिक परम्परा में ज्ञान की विश्वाएँ                            | 32     |
| ٧. | पाइचात्य परम्परा में जान की विधाएँ                             | 32     |

| - 4 4 40                                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ६. जैन, बौद्ध और वैदिक परम्पराओं में दृष्टिकोणों का विचार-भेद                  | ३३      |
| ७. जैन दर्शन में ज्ञान की सत्यता का आधार                                       | ₹8      |
| ८. आचारदर्शन की अध्ययन विधियों                                                 | 38      |
| ९. आचारदर्शन के अध्ययन के विविध दृष्टिकोण                                      | ३५      |
| <b>१०. क्या</b> निश्चयनय या परमार्थदृष्टि नैतिक अघ्ययन की विघि है <sup>?</sup> | ₹८      |
| ११. तत्त्वज्ञान के क्षेत्र मे निश्चयनय और व्यवहारनय का अर्थ                    | ३९      |
| १२. तत्त्वज्ञान और आचारदर्शन क क्षेत्र मे व्यवहारनय और निक्चयनय                |         |
| का अन्तर                                                                       | 80      |
| १३. द्रव्याधिक या पर्यायाधिक नयों की दृष्टि मे नैतिकता का विचार                | ४१      |
| १४. आच।रदर्शन के क्षेत्र मे निश्चयद्ष्टि और व्यवहारद्ष्टि का अर्घ              | ४२      |
| निश्चयनय का अर्थ ४२ / आचार के क्षेत्र मे ब्यवहार-                              |         |
| दृष्टि ४५ /                                                                    |         |
| १५. नैतिकता के क्षेत्र मे व्यवहारदृष्टि के आधार                                | ४६      |
| आगम-व्यवहार ४६ / श्रुत-व्यवहार ४७ / आज्ञा-व्यवहार                              |         |
| ४७ / घारणा-व्यवहार ४७ / जीत-व्यवहार ४७ /                                       |         |
| १६. व्यवहार के पाँच आधारों की वैदिक परम्परा से तुलना                           | ४७      |
| १७. आक्षेप एवं ममाघान                                                          | 86      |
| १८. निश्चयद्ष्टिसम्मत आचार की एकरूपता                                          | ४९      |
| १९. निश्चय और व्यवहारदृष्टि का मूल्याकन                                        | 89      |
| २०. पाश्चात्य आचारदर्शन का अध्ययनविधियाँ और जैन दर्शन                          | 48      |
| जैविक विघि ५२ / ऐतिहासिक विघि ५२ / मनोवैज्ञानिक वि <mark>धि</mark>             |         |
| ५२ / दाशंनिक विधि ५२ /                                                         |         |
| २१. भारतीय आचारदर्शनों मे विविध विधियो का समन्वय                               | ५३      |
|                                                                                |         |
|                                                                                | ş       |
| निरपेक्ष और सापेक्ष                                                            | नैतिकता |
| १. पाश्चात्य दृष्टिकोण                                                         | ५७      |
| २. भाग्तीय दृष्टिकोण                                                           | 48      |
| जैन दृष्टिकोण ६० / गीता का दृष्टिकोण ६२ / महाभारत                              |         |
| तथा मनुस्मृति आदि ६२ / बौद्ध दृष्टिकोण ६३ /                                    |         |
|                                                                                |         |

|                                      | क्रौडले का दृष्टिकोण और जैनदर्शन ६३                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ₹.                                   | नैतिकता का निरपेक्ष पक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६४                                                   |
| ٧.                                   | उत्सर्ग और अपवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६७                                                   |
| ų.                                   | डिवी का दृष्टिकोण भीर जैन दर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६९                                                   |
|                                      | सापेक्ष नैतिकता और मनपरताबाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७०                                                   |
|                                      | सापेक्ष नैतिकता और अनेकान्तवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90                                                   |
| ८.                                   | आदर्श व्यक्ति का आचार एवं मार्ग-निर्देश ही जनमाधारण के लिए                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ţ                                                    |
|                                      | प्रमाणभूत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90                                                   |
| ٩.                                   | मार्गदर्शक के रूप में शास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७२                                                   |
| १०                                   | . निष्पक्ष बौद्धिक प्रज्ञा ही अन्तिम निर्णायक                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>७३</b>                                            |
| 22.                                  | . नीति के सापेक्ष और निरपेक्ष तत्त्व                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98                                                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|                                      | नैतिक निर्णय का स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४<br>एवं विषय                                        |
| ₹.                                   | नैतिक निर्णय का स्वरूप<br>नैतिक निर्णय का स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                | एवं विषय                                             |
| •                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| ₹.                                   | नैतिक निर्णय का स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | एवं <b>विषय</b><br>८१                                |
| ₹.                                   | नैतिक निर्णय का स्वरूप<br>नैतिक निर्णय का कर्ता<br>हेतुवाद और फलवाद की समस्या                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>एवं विषय</b><br>८१<br>८२                          |
| ₹.<br>₹.                             | नैतिक निर्णय का स्वरूप<br>नैतिक निर्णय का कर्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>एवं विषय</b><br>८१<br>८२<br>८२                    |
| ₹.<br>₹.<br>४.                       | नैतिक निर्णय का स्वरूप<br>नैतिक निर्णय का कर्ता<br>हेतुवाद और फलवाद की समस्या<br>हेतु और फल के सम्बन्ध में जैन, बौद्ध तथा गीता का दृष्टिकोण                                                                                                                                                                                     | <b>एवं विषय</b><br>८१<br>८२<br>८२<br>८२              |
| ₹.<br>₹.<br>¥.<br>¥.                 | नैतिक निर्णय का स्वरूप<br>नैतिक निर्णय का कर्ता<br>हेतुबाद और फलवाद की समस्या<br>हेतु और फल के सम्बन्ध में जैन, बौद्ध तथा गीता का दृष्टिकोण<br>जैन दर्शनों में हेतुवाद और फलवाद का समन्वय                                                                                                                                       | <b>एवं विषय</b><br>८१<br>८२<br>८२<br>८२              |
| ₹.<br>₹.<br>¥.<br>¥.                 | नैतिक निर्णय का स्वरूप<br>नैतिक निर्णय का कर्ता<br>हेतुवाद और फलवाद की समस्या<br>हेतु और फल के सम्बन्ध में जैन, बौद्ध तथा गीता का दृष्टिकोण<br>जैन दर्शनों में हेतुवाद और फलवाद का समन्वय<br>तुलना ८८   मून्यांकन ८९                                                                                                            | <b>एवं विषय</b><br>८१<br>८२<br>८२<br>८४<br>८४        |
| ₹.<br>₹.<br>₹.<br>₹.                 | नैतिक निर्णय का स्वरूप<br>नैतिक निर्णय का कर्ता<br>हेतुबाद और फलवाद की समस्या<br>हेतु और फल के सम्बन्ध में जैन, बौद्ध तथा गीता का दृष्टिकोण<br>जैन दर्शनों में हेतुवाद और फलवाद का समन्वय<br>तुलना ८८ / मून्यांकन ८९ /<br>नैतिक निर्णय के सन्दर्भ में पाश्चात्य विचारकों के दृष्टिकोण                                           | <b>एवं विषय</b><br>८१<br>८२<br>८२<br>८४<br>८४        |
| 7. 3. 8. 4. §. 6. C.                 | नैतिक निर्णय का स्वरूप नैतिक निर्णय का कर्ता हेतुवाद और फलवाद की समस्या हेतु और फल के सम्बन्ध में जैन, बौद्ध तथा गीता का दृष्टिकोण जैन दर्शनों में हेतुवाद और फलवाद का समन्वय तुलना ८८   मून्यांकन ८९   नैतिक निर्णय के सन्दर्भ में पाश्चात्य विचारकों के दृष्टिकोण मिल   कांट   मार्टिन्यू   मैंकेंजी   अभिप्राय और जैन दृष्टि | एवं विषय<br>८१<br>८२<br>८२<br>८४<br>८७               |
| ₹.<br>₹.<br>₹.<br>७. ८.<br><b>९.</b> | नैतिक निर्णय का स्वरूप नैतिक निर्णय का कर्ता हेतुबाद और फलवाद की समस्या हेतु और फल के सम्बन्ध में जैन, बौद्ध तथा गीता का दृष्टिकोण जैन दर्शनों में हेतुबाद और फलवाद का समन्वय तुलना ८८   मून्यांकन ८९   नैतिक निर्णय के सन्दर्भ में पाश्चात्य विचारकों के दृष्टिकोण मिल   कांट   मार्टिन्यू   मैंकेंजी   अभिप्राय और जैन दृष्टि | <b>एवं विषय</b> ८१     ८२     ८२     ८४     ८७     ९ |

सिद्धान्त और जैन दर्शन १४३ /

| १४५         |
|-------------|
|             |
|             |
|             |
| १४९         |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
| १५३         |
| •           |
| १५५         |
| • • • •     |
|             |
| १६०         |
| १६३         |
| <b>१</b> ६३ |
| <b>१६</b> ६ |
| १७१         |
|             |
| ξ           |
| ाधार        |
| <b>१७७</b>  |
|             |
|             |
|             |
|             |
|             |
| १८६         |
|             |

|    | शंकर का दृष्टिकोण एकान्त एकतत्त्ववादी नहीं है १८८  <br>शांकर दर्शन की मुलभूत कमजोरी १८९       |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | शाकर देशन का नूल नूत कम्यारा २०५ /<br>(ब) सत के अनेक, अनित्य और भौतिक स्वरूप की नैतिक समीक्षा | १९१     |
|    |                                                                                               | 171     |
|    | बौद्ध दर्शन का अनित्यवादी दृष्टिकोण १९१ / अनित्यवाद एवं                                       |         |
|    | क्षणिकवाद १९२ / बुद्ध का अनित्यवाद उच्छेदवाद नहीं                                             |         |
|    | है १९२ / सत् के सम्बन्घ मे जैन दृष्टिकोण १९४ / जैन दृष्टि-                                    |         |
|    | कोण की गीता से नुलना १९६ /                                                                    |         |
| ₹. | जैन, बौद्ध और गीता की तत्त्वयोजना की तुलना                                                    | १९६     |
|    | जैन तत्त्व योजना एवं उसकी नैतिक प्रकृति १९६ / बौद्ध तत्त्व                                    |         |
|    | योजना एवं उसकी नैतिक प्रकृति १९७ / जैन तत्त्व योजना से                                        |         |
|    | तुलना १९८ / गीता की तत्त्व योजना १९८ / जैन, बौद्ध और                                          |         |
|    | गीता के तत्त्वों की तुलनात्मक तालिका १९९ /                                                    |         |
| ٧. | नैतिक मान्यताएँ                                                                               | १९९     |
|    | पाश्चात्य आचार दर्शन की नैतिक मान्यताएँ २०० / भारतीय                                          | • • •   |
|    | आचार दर्शन की नैतिक मान्यताएँ २०१ / जैन दर्शन की                                              |         |
|    | नैतिक मान्यताएँ २०१ / बौद्ध आचारदर्शन की नैतिक                                                |         |
|    | मान्यताएँ २०१ / गीता की नैतिक मान्यताएँ २०२ /                                                 |         |
|    |                                                                                               |         |
|    |                                                                                               |         |
|    |                                                                                               |         |
|    |                                                                                               |         |
|    |                                                                                               | G       |
|    | आत्मा का स्वरूप और                                                                            | नैतिकता |
| 9  | नैतिकता और आत्मा                                                                              | २०५     |
| •  | आत्मा के प्रत्यय की आवश्यकता                                                                  | २०६     |
|    | आत्मा का अस्टित्व                                                                             | 200     |
|    | आत्मा एक मोलिक तत्त्व                                                                         | २०९     |
| •• | आक्षेप एवं निराकरण २१० /                                                                      | 1-1     |

(अ) जैन दृष्टिकोण २१३ / (ब) बौद्ध दृष्टिकोण २१३ /

282

288

५. आत्मा और शरीर का सम्बन्ध

६. आत्मा के लक्षण

(स) गीता का दृष्टिकोण २१३ /

|              | (अ) ज्ञानोपयोग २१५ / (ब) दर्शनोपयोग २१७ / (स) आत्म-       |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------|
|              | निर्णय की शक्ति (वीर्य) २१७ / आनन्द २१८ /                 |         |
| <b>9</b> . 3 | आत्मा परिणामी है                                          | २१८     |
|              | अपरिणामी बात्मवाद की नैतिक समीक्षा २१९ /                  |         |
| ۷. ا         | आत्मा कर्ता है                                            | २२०     |
|              | एकान्त कर्तृत्ववाद के दोष २२१ / आत्मा-कर्नृत्व के सम्बन्ध |         |
|              | में कुन्दकुन्द के विचार २२२ / एकान्त अकर्तृत्ववाद के दोष  |         |
|              | २२३ / निष्कर्ष २२३ / बौद्ध दृष्टिकोण की समीक्षा २२३ /     |         |
|              | गीता का दृष्टिकोण २२४ /                                   |         |
| <b>9.</b> 3  | आत्मा भोक्ता है                                           | २२५     |
| <b>१</b> 0.  | आत्मा स्वदेह परिणाम है                                    | २२५     |
|              | आत्मा के विभुक्त की नैतिक समीक्षा २२६ /                   |         |
| 22.          | आत्माएँ अनेक हैं                                          | २२६     |
|              | एकात्मवाद की नैतिक समीक्षा २२६ / अनेकात्मवाद की नैतिक     |         |
|              | कठिनाई २२७ / जैन दर्शन का निष्कर्ष २२७ / बौद्ध दृष्टिकोण  |         |
|              | २२८ / गीता का दृष्टिकोण २२९ /                             |         |
| <b>१</b> २.  | आत्मा के भेद                                              | २३०     |
|              | विवेक-क्षमताके आघार पर आत्माके भेद २३० / जैविक            |         |
|              | आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण २३१ / गतियों के आधार        |         |
|              | पर जीवों का वर्गीकरण २३२ /                                |         |
|              |                                                           |         |
|              |                                                           |         |
|              |                                                           |         |
|              |                                                           | 6       |
|              |                                                           |         |
|              | आत्मा की                                                  | । अमरता |
| <b>१.</b> :  | अनित्य आत्मवाद                                            | २३५     |
|              | एकान्त अनित्य आत्मवाद की नैतिक समीक्षा २३६ /              |         |
| ٦. ١         | नित्य-आत्मवाद                                             | २३७     |
|              | एकान्त नित्य-आत्मवाद की नैतिक कठिनाई २३८                  | •       |
| <b>ą.</b> ;  | जैन दृष्टिकोण                                             | २३८     |
| ٧. ة         | बौद्ध दृष्टिकोण                                           | २४०     |
|              | बुद्ध के आत्मवाद के सम्बन्ध में दो गलत दृष्टिकोण २४१      |         |

| ५. भ्रान्त घारणाओं का कारण                                         | 588      |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| अनात्म (अनत्त) का अर्थ २४४ / आत्मा (अत्ता) का अर्थ                 |          |
| २४५ / अनित्य का अर्थ २४५ / अव्याकृत का सम्यक् अर्थ                 |          |
| २४५ / बुद्ध मौन क्यों रहे ? २४५ /                                  |          |
| ६. जैन और बौद्ध दृष्टिकोण की तुलना                                 | २४६      |
| ७. गीता का दृष्टिकोण                                               | २४७      |
| जैन, बौद्ध और गीता के दृष्टिकोणों की तुलना २४७ /                   |          |
| ८. आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म                                     | २४७      |
| ९. कर्मसिद्धान्त और पुनर्जन्म                                      | 286      |
| १०. ईसाई और इस्लाम धर्मों का दृष्टिकोण                             | 786      |
| ११. उक्त दृष्टिकोण की समीक्षा                                      | २४८      |
| १२. वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए वंशानुक्रम का तर्क एवं उसका उत्तर  | २५०      |
| <b>१३. पूर्वजन्मों की स्मृति के अभाव का तर्क</b> एवं उसका उत्तर    | २५०      |
| जैन दृष्टिकोण २५१ / <b>बोद्ध</b> दृष्टिकोण २५२ / क्या <b>बोद्ध</b> |          |
| अनात्मवाद पुनर्जन्म की व्याख्या कर सकता है ? २५२ / गीता            |          |
| का दृष्टिकोण २५३ / निष्कर्ष २५४ /                                  |          |
| १४. पाश्चात्य दर्शन में आत्मा की अमरता या मरणोत्तर जीवन            | २५४      |
| दार्शनिक युक्तियाँ २५५ / वैज्ञानिक युक्ति २ <b>५</b> ५ / नैतिक     |          |
| युक्तियाँ २५६ / (अ) ज्ञान की पूर्णता के लिए २५६ /                  |          |
| (ब) नैतिक आदर्शकी: पूर्णताया चरित्र के लिए पूर्ण विकास             |          |
| के लिए २५६ / (स) मूल्यों के संरक्षण के लिए २५६ /                   |          |
| (द) गुभागुभ के फल-भोग के लिए २५७ /                                 |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    |          |
|                                                                    | 8        |
| आत्मा की स्वर                                                      | र:त्र ता |
| -11/11 10 (4)                                                      |          |
| १. नैतिक जीवन और स्वतन्थना                                         | २६१      |
| व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के दो दृष्टिकोण २६२ /                         |          |
| र. महाबीरकालीन नियतिवादी मान्यताएँ                                 | २६२      |
| १. भवितव्यतावाद २६३ / समीक्षा २६४ / २. कालवाद                      |          |
| २६४   कालवार का नैतिक जीवन में गोगरान २६५   समीक्षा                |          |

|              | २६५ / जनदशन में कालवाद का स्थान २६५ / ३. स्वभाव-                                                         |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              | वाद २६६ / स्वभाववाद का नैतिक योगदान २६६ / समीक्षा                                                        |       |
|              | २६६ / स्वभाववाद का जैन दर्शन में स्थान २६७ / ४. भाग्य-                                                   |       |
|              | वाद २६८ / समीक्षा २६८ / ५. ईश्वरवाद २६९ / ६. सर्व-                                                       |       |
|              | जतावाद २७०                                                                                               |       |
| <b>ą</b> , c | पारचात्य दर्शन में नियतिवाद की धारणा                                                                     | २७१   |
|              | नियतिवाद के सामान्य लाभ २७२ / नियतिवाद अपने निद्धान्त                                                    |       |
|              | का समर्थन निम्न तर्कों के आघार पर करता है २७२ / नियति-                                                   |       |
|              | वाद की व्यावहारिक जीवन मे उपयोगिता २७२ / नियतिवार                                                        |       |
|              | के सामान्य दोष २७४ /                                                                                     |       |
|              | ,<br>W2331373                                                                                            | २७४   |
| ٠. '         | यदृ <del>च्छा</del> वाद<br>यदृ <del>च्</del> छावाद का नैतिक मूल्य २७५ / यदृच्छावाद के पक्ष में           | 708   |
|              | यदृष्कावादका नातक मूल्य २७२ / यदृष्कावादक पत्न म<br>युक्तियाँ २७५ / ममीक्षा २७६ / भारतीय आचारदर्शन और    |       |
|              | युक्तिया २७२ / ममाक्षा २७६ / मारताय आचारदरान आर<br>यद्च्छावाद २७६ /                                      |       |
| <b>.</b>     | यपुर्वकावाद २७२ /<br>जैन साचारदर्शन में पुरुषार्थ और नियत्तिवाद                                          | Diala |
| ٦. ١         | महावीर द्वारा पुरुषार्थं का समर्थन २७७ / जैनदर्शन में नियति-                                             | २७७   |
|              | नहावार द्वारा पुरुषाय का समयन २७७ / जनदरान मानियात-<br>वाद के तत्त्व २७७ / (अ) मर्वज्ञता २७७ / (व) कर्म- |       |
|              | सिद्धान्त २७७ /                                                                                          |       |
|              |                                                                                                          |       |
| Ę. i         | सर्वज्ञता का प्रत्यय और पुरुषार्थ सम्भावना                                                               | २७८   |
|              | सर्वज्ञता का अर्थ २७८ / कुन्दकुन्द और हरिभद्र का दृष्टिकोण                                               |       |
|              | २७८   पं• सुखलालजी का दृष्टिकोण २७९   डॉ॰ इन्द्रचन्द्र                                                   |       |
|              | शास्त्रीका दृष्टिकोण २७९ / मर्वज्ञता का त्रैकालिक ज्ञान                                                  |       |
|              | सम्बन्धी अर्थ और पुरुषार्थ की सम्भावना २८० /                                                             |       |
|              | क्या जैन कर्म-सिद्धान्त निर्घारणवाद है ?                                                                 | 256   |
| <b>८.</b> ं  | <b>बौद्धदर्शन औ</b> र नियतिवाद एवं यदृ <del>च</del> ्छावाद                                               | २८२   |
|              | <b>बुद्ध</b> द्वा <b>रा यद्</b> च्छावाद और नियतिवाद की आलोचना २८२ /                                      |       |
| ۹.           | म्या प्रतीत्यसमुत्पाद नियत्तिवाद है ?                                                                    | २८४   |
| ₹∘.          | गीता में नियतिवाद और पुरुषार्थवाद                                                                        | २८६   |
|              | गीता में वीनयतिवाद (निर्धारणवाद) के तत्त्व २८६ / क्या गीता                                               |       |
|              | नियतिवादी है ? २८७ /                                                                                     |       |

# कर्म-सिद्धान्त

| १. नैतिक विचारणा मे कर्म-मिद्धान्त का स्थान                            | २९५          |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| र. कर्म-सिद्धान्त की मौलिक स्वीकृतियां और फलितार्थ                     | २९६          |
| सक्षेप में इन आधारभूत म न्यताओं के फलितार्थ निम्नलिखित                 |              |
| है २९७                                                                 |              |
| ३. कर्म-सिद्धान्त का उद्भव                                             | २९८          |
| ४. कारण सम्बन्धी विभिन्न मान्यताएँ                                     | २९८          |
| १ कालवाद २९८ / २. स्वभाववाद २९८ / ३. नियतिवाद                          |              |
| २९९ / ४. यदृच्छावाद २९९ / ५ महाभूतवाद २९९ /                            |              |
| ६. प्रकृतिवाद २९९ / ७. ईश्वरवाद २९९ /                                  |              |
| ५. औपनिषदिक दृष्टिकोण                                                  | २ <b>९</b> ९ |
| गीता ता दृष्टिकोण ३०० / बौद्ध दृष्टिकोण ३०० / जैन दृष्टि-<br>कोण ३०१ / |              |
| ६. जैन दर्शन का समन्वयवादी दृष्टिकोण                                   | ३०३          |
| गीता के द्वारा जैन दृष्टिकोण का समर्थन ३०३ /                           |              |
| ७. 'कर्म' शब्द का अर्थ                                                 | ४०६          |
| गीता में कर्मशब्द का अर्थ ३०४ / बौद्ध दर्शन में कर्मका अर्थ            |              |
| ३०४ / जैन दर्शन मे कर्मशब्द का अर्थ ३०५ /                              |              |
| ८. कर्म का भौतिक स्वरूप                                                | ३०६          |
| द्रव्य-कर्म और भाव-कर्म ३०७ / द्रव्य-कर्म और भाव-कर्मका                |              |
| सम्बन्ध ३०८ / (अ) बौद्ध दृष्टिकोण एव उसकी समीक्षा                      |              |
| ३०८ / (ब) सास्र्य दर्शन और शाकर वेदान्त के दृष्टिकोण की                |              |
| समीक्षा ३१० / गीता का दुष्टिकोण ३ <b>१० /</b> एक समग्र दृष्टि-         |              |
| कोण आवब्यक ३११ /                                                       |              |
| ९. भौतिक और अभौतिक पक्षो की पारस्परिक प्रभावकता                        | 3 ? ?        |
| १०. कर्म की मूर्तता                                                    | 383          |
| मूर्तका अमृर्तप्रभाव ३१३ / मूर्तका अमृर्तसे सम्बन्ध ३१४ /              |              |
| ११. कर्म और विपाक की परम्परा                                           | 388          |
| जैन दृष्टिकोण ३१४   बौद्ध दृष्टिकोण ३१४                                |              |
| १२. कर्मफल मविभाग                                                      | ३१५          |

| जैन दृष्टिकोण ३१६   बौद्ध दृष्टिकोण ३१६   गीता एवं हिन्दू परम्परा का दृष्टिकोण ३१७   तुलना एवं समीक्षा ३१७   १३. जैन दर्शन मे वर्म की अवस्था १. बन्ध ३१८   २. सक्रमण ३१९   ३. उद्धर्तना ३८९   ४. अपवर्तना ३१९   ५. मत्ता ३२०   ६ उदय ३२०   ७ उदीरणा ३२०   ८ उपगमन ३२०   ९. निधत्ति ३२०   १० निकाचना ३२०   वर्म की अवस्थाओ पर बौद्ध धर्म की दृष्टि मे विचार एव तुलना ३२१   कर्म की अवस्थाओं पर हिन्दू आचार दर्शन की दृष्टि मे विचार एव तुलना ३२१   १८. कर्म विधाक को नियतता और अनियतता जैन दृष्टिकोण ३२३   बौद्ध दृष्टिकोण ३२४   नियतविधाक कर्म ३२४   गीता का दृष्टिकोण ३२५ | <b>३१</b> ८<br>३२३ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ८५. कर्म-सिद्धान्त पर आधोप और उनका प्रत्युत्तर<br>कर्म-सिद्धान्त पर मेकेजी के आक्षेप और उनके प्रत्युत्तर ३२५ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३०५                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99                 |
| कर्म का अशुभत्व, शुभत्व एवं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शुद्धत्व           |
| १. तीन प्रकार के कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३३१                |
| २. अशुभ या पाप कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>३</b> ३२        |
| पाप या अकुशल कर्मों का वर्गीकरण ३३२ / जैन दृष्टिकोण<br>३३२ / बौद्ध दृष्टिकोण ३३२ / कायिक पाप ३३२ / वाचिक<br>पाप ३३२ / मानसिक पाप ३३२ / गीता का दृष्टिकोण ३३३ /<br>पाप के कारण ३३३ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| ३. <b>पु</b> ण्य (कुशल कर्म)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३३३                |
| पुण्य या कुशल कर्मो का वर्गीकरण ३३४ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| ४. पुण्य और पात्र (शुभ और अशुभ) की कमौटी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३३५                |
| ५. सामाजिक जीवन मे आचरण के शुभत्व का आधार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३३८                |

| जैन दर्शनका दृष्टिकोण ३३८ / बौद्ध दर्शनका दृष्टिकोण      |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| ३३९ / हिन्दू घर्म का दृष्टिकोण ३३९ / पाश्चात्य दृष्टिकोण |         |
| ₹%०                                                      |         |
| ६. शुम और अशुभ से शुद्ध की ओर                            | 380     |
| जैन दृष्टिकोण ३४० / बौद्ध दृष्टिकोण ३४२ / गीता का        |         |
| द्ष्टिकोण ३४२ / पाइचात्य द्ष्टिकोण ३४३ /                 |         |
| ७. शुद्ध कर्म (अकर्म)                                    | ३४३     |
| ८. जैन दर्शन मे कर्म-अकर्म विचार                         | 388     |
| ९ बौद्ध दर्शन में कर्म-अकर्म का विचार                    | 388     |
| १. वे कर्म जो कृत (सम्पादित) नहीं हैं लेकिन उपचित (फल    |         |
| प्रदाता) है ३४६ / २. वे कर्म जो कृत भी हैं और उपचित हैं  |         |
| ३४६ / ३. वे कर्म जो कृत हैं लेकिन उपचित नहीं है ३४६ /    |         |
| •                                                        |         |
| ४. वे कर्म जो कृत भी नही हैं और उपचित भी नही है ३४७ /    | ३४७     |
| १०. गीता में कर्म-अकर्म का स्वरूप                        | 480     |
| १. कर्भ ३४७ / २. विकर्म ३४७ / ३. अकर्म ३४७ /             | 314     |
| ११. अकर्म की अर्थ-विवक्षा पर तुलनात्मक दृष्टि मे विचार   | 388     |
|                                                          |         |
|                                                          |         |
|                                                          | 92      |
|                                                          |         |
| कर्म-बन्ध के कारण, स्वरूप एवं प्र                        | रक्रिया |
|                                                          |         |
| १. बन्धन और दुःख                                         | ३५५     |
| १. प्रकृति बन्ध ३५६ / २. प्रदेश बन्ध ३५६ / ३. स्थिति     |         |
| बन्ध ३५६ / ४. अनुभाग बन्ध ३५६ /                          |         |
| २. बन्धन का कारण-अस्त्रव                                 | ३५६     |
| जैन दष्टिकोण ३५६ / १. मिथ्यात्व ३६० / २. अविरति          |         |
| ३६० / ३. प्रमाद ३६१ / (क) विकथा ३६१ / (व) कथाय           |         |
| ३६१ / (ग) राग ३६१ / (घ) विषय-सेवन ३६१ / (ङ) निद्रा       |         |
| ३६१ / ४. कषाय ३६१ / ५. योग ३६१ / बौद्ध दर्शन में         |         |
| बन्धन (दुःख) का कारण ३६२ / गीता की दृष्टि में बन्धन का   |         |
| dead (Red) and an    |         |

कारण ३६३ / मांख्य योग दर्शन में बन्धन का कारण ३६५ /

न्याय दर्शन में बन्धन का कारण ३६५ /

बन्धन के कारणों का बन्ध के चार प्रकारों में सम्बन्ध
 अष्टकर्म और उनके कारण

३६५ ३६६

- १. ज्ञानावरणीय कर्म ३६७ / ज्ञानावरणीय कर्म के बन्धन के कारण ३६७ / १. प्रदोष ३६७ / २. निह्नय ३६७ / ३. अन्त-राय ३६७ / ४. मात्मयं ३६७ / ५. अमादना ३६७ / ६. उपघात ३६७ / ज्ञानावरणीय कर्म का विपाक ३६७ / १. मितज्ञानावरण ३६७ / २. श्रुतिज्ञानावरण ३६७ / ३. अव-धिज्ञानावरण ३६७ / ४. मनःपर्याय ज्ञानावरण ३६७ / ५. केवल ज्ञानावरण ३६७ /
- २.दर्शनावरणीय वर्म ३६८ / दर्शनावरणीय कर्म के बन्ध के कारण ३६८ / दर्शनावरणीय कर्म का विपाक ३६८ / १. चक्षुदर्शनावरण ३६८ / २. अचक्षुदर्शनावरण ३६८ / ३. अव- चिदर्शनावरण ३६८ / ४. केवलदर्शनावरण ३६८ / ५. निद्रानिद्रा ३६८ / ७. प्रचला ३६८ / ८. स्त्यान- गृद्धि ३६८ /
- ३ वेदनीय कर्म ३६८ / सातावेदनीय कर्म के कारण ३६९ / सातावेदनीय कर्म का विपाक ३६९ / असातावेदनीय कर्म के कारण ३६९ /
- ४. मोहनीय कर्म ३७० / मोहनीय कर्म के बन्ध के कारण ३७० / (अ) दर्शन मोह ३७१ / (ब) चारित्र मोह ३७१ /
- ५. आयुष्य कर्म ३७२ / आयुष्य-कर्म के बन्ध के कारण ३७२ / (अ) नारकीय जीवन की प्राप्ति के चार कारण ३७२ / (ब) पाशविक जीवन की प्राप्ति के चार कारण ३७२ / (स) मानव जीवन की प्राप्ति के चार कारण ३७३ / (द) दैयीय जीवन की प्राप्ति के चार कारण ३७३ / आकस्मिकमरण ३७३ /
- ६. नाम कर्म ३७३ / शुभनाम कर्म के बन्ध के कारण ३७४ / शुभनाम कर्म का विपाक ३७४ / अशुभनाम कर्म के कारण ३७४ / अशुभनाम कर्म का विपाक ३७४ /
- ७. गोत्र कर्म ३७५ / उच्च गोत्र एवं नाच गोत्र के कर्म-बन्ध के कारण ३७५ / गोत्र कर्म का विपाक ३७५ /
- ८. अन्तराय कर्म ३७५ / १. दानान्तराय ३७६ / २. लाभान्तराय ३७६ ३. भोगान्तराय ३७६ / ४. उपभोगान्तराय ३७६ / ५. वीर्यान्तराय ३७६ /

| ५. घाती और अघाती कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३७६                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| सर्वघाती और देशघाती कर्म प्रकृतियाँ ३७७ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| ६. प्रतीत्यसमुदत्पाद और अष्टकर्म, एक तुलनात्मक विवेचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३७८                                           |
| १ अविद्या ३७८ / २ संस्कार ३७९ / ३ विज्ञान ३७९ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (                                             |
| ४ नाम-रूप ३७९ / ५ षडायतन ३७९ / ६ म्पर्श ३८० /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| ७. वेदना ३८० / ८. तृष्णा ३८० / ९. उपादान ३८० /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| १०. भव ३८१ / ११. जाति ३८१ / १२. जरा-मरण ३८१ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| ७. महायान दृष्टिकोण और अष्टकर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३८१                                           |
| ८. कम्मभव और उप्पत्तिभव तथा घाती और अघाती कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 362                                           |
| ९ चेतना के विभिन्न पक्ष और बन्धन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३८३                                           |
| आधुनिक मनोविज्ञान में चेतना ३८३ / जैन दुष्टिकोण ३८४ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , , ,                                         |
| बौद्ध दृष्टिकोण से तुलना ३८५ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1                                           |
| बन्धन से मक्ति की ओर (संवर और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                             |
| बन्धन से मुक्ति की ओर (संवर और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                             |
| १. संबर का अर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                             |
| <ol> <li>संवर का अर्थ</li> <li>जैन परम्परा में संवर का वर्गीकरण</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | निर्जरा)                                      |
| <ol> <li>संवर का अर्थ</li> <li>जैन परम्परा में संवर का वर्गीकरण</li> <li>बौद्ध दर्शन में संवर</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>निर्जरा</b> )<br>३८७                       |
| <ol> <li>संवर का अर्थ</li> <li>जैन परम्परा में संवर का वर्गीकरण</li> <li>बौद्ध दर्शन में संवर</li> <li>गीता का दृष्टिकोण</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | निर्जरा)<br>३८७<br>३८८                        |
| <ul> <li>१. संवर का अर्थ</li> <li>२. जैन परम्परा में संवर का वर्गीकरण</li> <li>३. बौद्ध दर्शन में संवर</li> <li>४ गीता का दृष्टिकोण</li> <li>५. संयम और नैतिकता</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | निर्जरा)<br>३८७<br>३८८<br>३८९                 |
| <ol> <li>संवर का अर्थ</li> <li>जैन परम्परा में संवर का वर्गीकरण</li> <li>बौद्ध दर्शन में संवर</li> <li>गीता का दृष्टिकोण</li> <li>संयम और नैतिकता</li> <li>संयम नितकता</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | निर्जरा)<br>३८७<br>३८८<br>३८९<br>३ <b>९</b> ० |
| <ul> <li>१. संवर का अर्थ</li> <li>२. जैन परम्परा में संवर का वर्गीकरण</li> <li>३. बौद्ध दर्शन में संवर</li> <li>४ गीता का दृष्टिकोण</li> <li>५. संयम और नैतिकता</li> <li>१. खान-पान में संयम ३९३ / २. भोगों में संयम ३९४ /</li> <li>३. वाणी का संयम ३९४ /</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | निर्जरा)<br>३८७<br>३८८<br>३८९<br>३ <b>९</b> ० |
| <ul> <li>१. संवर का अर्थ</li> <li>२. जैन परम्परा में संवर का वर्गीकरण</li> <li>३. बौद्ध दर्शन में संवर</li> <li>४ गीता का दृष्टिकोण</li> <li>५. संयम और नैतिकता</li> <li>१. खान-पान में संयम ३९३ / २. भोगों में संयम ३९४ /</li> <li>३. वाणी का संयम ३९४ /</li> <li>६. निर्जरा</li> </ul>                                                                                                                                                                            | निर्जरा)<br>३८७<br>३८८<br>३८९<br>३ <b>९</b> ० |
| <ul> <li>१. संवर का अर्थ</li> <li>२. जैन परम्परा में संवर का वर्गीकरण</li> <li>३. बौद्ध दर्शन में संवर</li> <li>४ गीता का दृष्टिकोण</li> <li>५. संयम और नैतिकता</li> <li>१. खान-पान में संयम ३९३ / २. भोगों में संयम ३९४ / ३. वाणी का संयम ३९४ /</li> <li>६. निर्जरा</li> <li>द्रव्य और भाव निर्जरा ३९५ / सकाम और अकाम निर्जरा</li> </ul>                                                                                                                           | निर्जरा) ३८७ ३८८ ३८९ ३८९                      |
| <ul> <li>१. संवर का अर्थ</li> <li>२. जैन परम्परा में संवर का वर्गीकरण</li> <li>३. बौद्ध दर्शन में संवर</li> <li>४ गीता का दृष्टिकोण</li> <li>५. संयम और नैतिकता</li> <li>१. खान-पान में संयम ३९३ / २. भोगों में संयम ३९४ / ३. वाणी का संयम ३९४ /</li> <li>६. निर्जरा</li> <li>द्रव्य और भाव निर्जरा ३९५ / सकाम और अकाम निर्जरा ३९५ / जैन साधना में औपक्रमिक निर्जरा का स्थान ३९६ /</li> </ul>                                                                       | निर्जरा) ३८७ ३८८ ३८९ ३८९                      |
| <ul> <li>१. संवर का अर्थ</li> <li>२. जैन परम्परा में संवर का वर्गीकरण</li> <li>३. बौद्ध दर्शन में संवर</li> <li>४ गीता का दृष्टिकोण</li> <li>५. संयम और नैतिकता</li> <li>१. खान-पान में संयम ३९३ / २. भोगों में संयम ३९४ / ३. वाणी का संयम ३९४ /</li> <li>६. निर्जरा</li> <li>द्रव्य और भाव निर्जरा ३९५ / सकाम और अकाम निर्जरा ३९५ / जैन साधना में औपक्रमिक निर्जरा का स्थान ३०६ / औपक्रमिक निर्जरा के भेद ३९८ /</li> </ul>                                         | निर्जरा) ३८७ ३८८ ३८९ ३८९                      |
| <ul> <li>१. संवर का अर्थ</li> <li>२. जैन परम्परा में संवर का वर्गीकरण</li> <li>३. बौद्ध दर्शन में संवर</li> <li>४ गीता का दृष्टिकोण</li> <li>५. संयम और नैतिकता</li> <li>१. खान-पान में संयम ३९३ / २. भोगों में संयम ३९४ / ३. वाणी का संयम ३९४ /</li> <li>६. निर्जरा</li> <li>द्रव्य और भाव निर्जरा ३९५ / सकाम और अकाम निर्जरा ३९५ / जैन साधना में औपक्रमिक निर्जरा का स्थान ३०६ / औपक्रमिक निर्जरा के भेद ३९८ /</li> <li>७. बौद्ध आचार दर्शन और निर्जरा</li> </ul> | निर्जरा) ३८७ ३८८ ३८९ ३८९                      |
| <ul> <li>१. संवर का अर्थ</li> <li>२. जैन परम्परा में संवर का वर्गीकरण</li> <li>३. बौद्ध दर्शन में संवर</li> <li>४ गीता का दृष्टिकोण</li> <li>५. संयम और नैतिकता</li> <li>१. खान-पान में संयम ३९३ / २. भोगों में संयम ३९४ / ३. वाणी का संयम ३९४ /</li> <li>६. निर्जरा</li> <li>द्रव्य और भाव निर्जरा ३९५ / सकाम और अकाम निर्जरा ३९५ / जैन साधना में औपक्रमिक निर्जरा का स्थान ३०६ / औपक्रमिक निर्जरा के भेद ३९८ /</li> </ul>                                         | निर्जरा) ३८७ ३८८ ३८९ ३ <b>९</b> ० ३९१         |

|            |                                                            | 98      |
|------------|------------------------------------------------------------|---------|
|            | नैतिक जीवन का साध्य                                        | (मोक्ष) |
| ₹.         | जीवन-लक्ष्य की शोध में                                     | ४०५     |
| ₹.         | जीवन क्या है <sup>?</sup>                                  | ४०५     |
| ₹.         | नैतिकता का माध्य                                           | ४०७     |
|            | (अ) संघर्षका निराकरण एवं समत्वका संस्थापन ४०७ /            |         |
|            | १ मनोवत्तियो का आन्तरिक सघर्ष / २ व्यक्ति की आन्तरिक       |         |
|            | अभिकचियो और बाह्य परिस्थितियों का गंघर्ष / ३ बाह्य         |         |
|            | वातावरण के मध्य होनेवाला संघर्ष ४०७ / (ब) आत्म-पूर्णता     |         |
|            | ४११ / (स) आत्म-माक्षात्कार ४१४ / जैन दृष्टिकोण और          |         |
|            | आत्म-साक्षास्कार ४१४                                       |         |
| ٧.         | जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनो मे परम साध्य             | ४१५     |
|            | जैन दर्शन मे मुक्ति के दो रूप ४१५ / बौद्ध-परम्परामे दो     |         |
|            | प्रकार का निर्वाण ४१५ / वैदिक परम्परामे दो प्रकार की       |         |
|            | मुक्ति ४१६ /                                               |         |
| ٩.         | जैन दर्शन मे बीतराग का जीवनादर्श                           | ४१६     |
| ₹.         | बौद्ध दर्जन मे अर्हत् का जीवनादर्श                         | ४१७     |
| ७.         | गीता में स्थितप्रज्ञ का जीवनादर्श                          | ४१८     |
| ۷.         | शांकरवेदान्त मे जीवन्मुक्त के लक्षण                        | ४१९     |
| ٩.         | जैन दर्शन में मोक्ष का स्वरूप                              | 850     |
|            | (अ) भावात्मक दृष्टिकोण ४२० / (ब) अभावात्मक दृष्टिकोण       |         |
|            | ४२२ / (स) अनिर्वचनीय दृष्टिकोण ४२२ /                       |         |
| 80         | ़बौद्ध दर्शन मे निर्वाण का स्वरूप                          | ४२३     |
|            | १. वैभाषिक सम्प्रदाय ४२३ / २. मीत्रान्तिक सम्प्रदाय ३२४ /  |         |
|            | ३ विज्ञानवाद (योगाचार) ४ <sup>०</sup> ५ / ४ शून्यवाद ४२६ / |         |
|            | निर्वाण-भावात्मक तथ्य ४२७ / निर्वाण-अभावात्मक तथ्य         |         |
|            | ४२७   निर्वाण की अनिर्वचनीयता ४२८                          |         |
| <b>१</b> १ | . गीता में मोक्ष का स्वरूप                                 | ४३०     |
|            | निष्कर्ष ४३१ /                                             |         |
| <b>१</b> २ | ्रसाघ्य, साघक और साघना पथ का पारस्परिक सम्बन्ध             | ४३१     |
|            | साध्य और साधक-जैनदृष्टिकोण ४३१ / गीता का दृष्टिकोण         |         |
|            | ४३३ / साधना-पथ और सा <b>घ्य ४३३</b> /                      | •       |

#### 94 नैतिकता. धर्म और ईइवर १ धर्म और नैतिवता का सम्बन्ध **U**\$8 २ धर्मऔर ईश्वर YYO 3 कर्म-सिद्धान्त और ईडवर 888 ४ जैन दर्शन का समाधान 883 ५. गीता का द्षिटकोण **483** ६ नैतिक साध्य के रूप में ईश्वर 884 ७ लपास्य के रूप में ईश्वर **YY**9 ८ ईश्वर मल्यों के अधिष्ठान के रूप मे 886 98 जैन आचारदर्शन का मनोवैज्ञानिक पक्ष १ मनोविज्ञान और आचार-दर्शन का सम्बन्ध 843 जैन आचार-दर्शन आर मनोविज्ञान ४५४ | चेतन-जीवन के विविध पक्ष आर नैतिकता ५५५ / २. नैतिकता का क्षेत्र सकल्पयुक्त कर्म ४५६ पाश्चात्य दृष्टिकोण ४५६ / जैन दृष्टिकोण ४४६ / बीद्ध दृष्टि-कोण ४५९ / गीता का द्विटकोण ४५९ / निष्कर्ष ४५९ / ३. प्राणीय व्यवहार के प्रेरक तत्त्व 840 वामना का उद्भव तथा विकास ४६० / जैन दृष्टिकोण ४६१ / गीता का दिष्टकोण ४६२ / पाश्चात्य मनोविज्ञान मे व्यवहार के मूलभूत प्रेरको का वर्गीकरण ४६२ / ४ जैन-दर्शन में व्यवहार के प्रेरक तत्त्वो (सज्ञाओं) का वर्गीकरण ४६३ ५ बीद-दर्शन के बावन चैत्तमिक धर्म 883 (अ) अन्य-समान चैत्तिमिक / (এ) अकृशल चैत्तिसिक ४६४ / (स) क्शल चैत्त सिक ४६५ / ६ गीता में कर्म-प्रेरको का वर्गीकरण ४६५

| ७. कामना का उद्भव और विकास                                                                                                                                                                                                                                                            | ४६५                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| जैन दृष्टिकोण ४६६   बौद्ध दृष्टिकोण ४६७   गीता का दृष्टि-                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| कोण ४६७   निष्कर्ष ४६८                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| ८ 'इन्द्रिय' शब्द का अर्थ                                                                                                                                                                                                                                                             | 846                                      |
| (अ) जैन दृष्टिकोण / (ब) बौद्ध दृष्टिकोण / (स) गीता का                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| दृष्टिकोण ४६८                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| ९. जैन दर्शन में इन्द्रिय-स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                      | 849                                      |
| जैन दर्शन में इन्द्रियों के विषय ४६९। जैन दर्शन में इन्द्रिय                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
| निरोध ४७१ /                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| १०, बौद्ध दर्शन मे इन्द्रिय-निरोध                                                                                                                                                                                                                                                     | ४७२                                      |
| ११. गीता मे डन्द्रिय-निरोध                                                                                                                                                                                                                                                            | 80₹                                      |
| <b>१</b> २. क्या इन्द्रिय-दमन सम्भव है ?                                                                                                                                                                                                                                              | YUY                                      |
| जैनदर्शन और इन्द्रिय-दमन ४७४ / बौद्ध दर्शन और इन्द्रिय-                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| दमन ४७५ / गोता और इन्द्रिय-दमन ४७५ /                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ৭৩                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                        |
| मन का स्व्रवस्थ तथा नैतिक जीवन मे उसका                                                                                                                                                                                                                                                | •                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                        |
| मन का स्वबृह्मरूप तथा नैतिक जीवन मे उसका  १. मन का स्वरूप २. इत्यमन और भावमन                                                                                                                                                                                                          | स्थान                                    |
| १. मन का स्वरूप<br>२. द्रव्यमन और भावमन                                                                                                                                                                                                                                               | स्थान                                    |
| <ol> <li>सन का स्वरूप</li> <li>इव्यमन और भावमन</li> <li>मन शरीर के किस भाग में स्थित है ?</li> </ol>                                                                                                                                                                                  | स्थान<br>४७९<br>४७९<br>४७९               |
| <ol> <li>सन का स्वरूप</li> <li>इच्यमन और भावमन</li> <li>मन शरीर के किस भाग में स्थित है ?</li> <li>औनदर्शन में द्वयमन और भावमन की कल्पना</li> </ol>                                                                                                                                   | स्थान<br>४७९<br>४७९<br>४७९<br>४८०        |
| <ol> <li>सन का स्वरूप</li> <li>इव्यमन और भावमन</li> <li>मन शरीर के किस भाग में स्थित है ?</li> <li>औनदर्शन में इव्यमन और भावमन की कल्पना</li> <li>इव्यमन और भावमन का सम्बन्ध</li> </ol>                                                                                               | स्थान<br>४७९<br>४७९<br>४७९<br>४८०<br>४८० |
| <ol> <li>सन का स्वरूप</li> <li>इव्यमन और भावमन</li> <li>मन शरीर के किस भाग में स्थित है ?</li> <li>औनदर्शन में द्रव्यमन और भावमन की कल्पना</li> <li>इव्यमन और भावमन का सम्बन्ध</li> <li>नैतिक चेतना में मन का स्थान</li> </ol>                                                        | स्थान<br>४७९<br>४७९<br>४७९<br>४८०        |
| <ol> <li>सन का स्वरूप</li> <li>ह्रव्यमन और भावमन</li> <li>मन शरीर के किस भाग में स्थित है ?</li> <li>औनदर्शन में द्रव्यमन और भावमन की कल्पना</li> <li>द्रव्यमन और भावमन का सम्बन्ध</li> <li>नैतिक चेतना में मन का स्थान जैन दृष्टिकोण ४८२ / बौद्ध दृष्टिकोण ४८३ / गीता एवं</li> </ol> | स्थान<br>४७९<br>४७९<br>४७९<br>४८०<br>४८० |
| <ol> <li>सन का स्वरूप</li> <li>इव्यमन और भावमन</li> <li>मन शरीर के किस भाग में स्थित है ?</li> <li>औनदर्शन में द्रव्यमन और भावमन की कल्पना</li> <li>इव्यमन और भावमन का सम्बन्ध</li> <li>नैतिक चेतना में मन का स्थान</li> </ol>                                                        | स्थान<br>४७९<br>४७९<br>४७९<br>४८०<br>४८० |

460

९. नैतिक प्रगति और नैतिक उत्तरदायित्व एवं मन

१०. मनोनिग्रह

| जैनदर्शन में मनोनिग्रह ४८८   बौद्धदर्शन में मनोनिग्रह ४८८  <br>गीता में मनोनिग्रह ४८८ |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| ११. आधुनिक मनोविज्ञान में मनोनिग्रह : एक अनुचित घारणा                                 | ४८९    |  |  |
| १२. समालोच्य आचार-दर्शनों म दमन की अनौचित्यता                                         |        |  |  |
| जैन दर्शन मे मनोनिग्रह का अनौचित्य ४८९ / बौद्ध दर्शन में                              |        |  |  |
| दमन का अनौचित्य ४९० / गीता मे दमन का अनौचित्य ४९० /                                   |        |  |  |
| <b>१३. जैन दर्शन</b> का साघना मार्ग-वामनाओं का दमर नही, वासना का क्षय;                | ४९१    |  |  |
| १४. वामनाक्षय एवं मनोजय का सम्यक् मार्ग                                               | ४९२    |  |  |
| १५. जैन दर्शन मे मन की चार अवस्थाएँ                                                   |        |  |  |
| १. विक्षिष्त मन / २ यातायात मन / ३. क्लिष्ट मन /                                      |        |  |  |
| ४. सुलीन मन ४९४ /                                                                     |        |  |  |
| १६. बौद्ध दर्शन मे चित्त की चार अवस्थाएँ                                              | ४९४    |  |  |
| <ol> <li>कामावचर चित्त / २. रूपावचर चित्त ४९४ / ३. अरूपा-</li> </ol>                  |        |  |  |
| वचर चित्त / लोकोत्तर चित्त ४९५ /                                                      |        |  |  |
| १७. योगदर्शन मे चित्त की पाँच अवस्थाएँ                                                | ४९५    |  |  |
| १. क्षिप्त चित्त / २. मृढ चित्त / ३. विक्षिप्त चित्त /                                |        |  |  |
| ४. एकाग्र चित्त / निरुद्ध चित्त ४९५ /                                                 |        |  |  |
|                                                                                       | १८     |  |  |
| 77)-( / /                                                                             |        |  |  |
| मनोवृत्तियाँ (कषाय एवं ते                                                             | श्याए) |  |  |
| १. कषाय सिद्धान्त                                                                     | ४९९    |  |  |
| २. कषाय का अर्थ                                                                       | ४९९    |  |  |
| ३. कषाय की उत्पत्ति                                                                   | 899    |  |  |
| ४. कषाय के भेद                                                                        | 400    |  |  |
| ६. क्रोघ                                                                              | 400    |  |  |
| १. क्रोघ / २. कोप / ३. दोष / ४. रोष / ५. संज्वलन /                                    | •      |  |  |
| ६. अक्षमा / ७. कलह / ८. चण्डिक्य / ९. मंडन /                                          |        |  |  |
| १०. विवाद ५०१ /                                                                       |        |  |  |
| ७. क्रोघ के प्रकार                                                                    | ५०१    |  |  |
| १. अनन्तानुबन्धी क्रोघ (तीव्रतम क्रोध) / २. प्रत्याख्यानी क्रोध                       |        |  |  |

| - 75 -                                                                                                                                                                                                                    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (तीव्रतर क्रोघ) / ३. अप्रन्यास्थानी क्रोघ (तीव्र क्रोघ)/<br>४. संज्वलन क्रोघ (अल्प क्रोघ) ५०१/                                                                                                                            |     |
| ८. बौद्ध दर्शन में क्रोध के तीन प्रकार                                                                                                                                                                                    | ५०१ |
| ९. मान (अहंकार)                                                                                                                                                                                                           | ५०१ |
| <ol> <li>मान / २. मद / ३. दर्प / ४. स्तम्भ / ५ गर्व / ६. अत्यु-<br/>क्रोग / ७. परपरिवाद / ८. उत्कर्प / ९. अपकर्ष / १०. उन्न-<br/>तनाम / ११. उन्नत / १२. पुर्नाम ५०२ /<br/>मान के प्रकार</li> </ol>                        |     |
| <ol> <li>अनन्तानुबन्धी मान / २. प्रत्याख्यानी मान / ३. अप्रत्या-</li> </ol>                                                                                                                                               |     |
| <b>ख्यानी मान / ४. संज्वलन मान ५०</b> ० /                                                                                                                                                                                 |     |
| १०. माया<br>१. माया / २. उपाघि / ३. निकृति / ४. वलय / ५. गहन /<br>६. नूम / ७. कल्क / ८. करूप / ९. निह्नता / १०. किल्वि-<br>पिक / ११. आदरणता / १२. गृहनता / १३. वंचकता /<br>१४. प्रतिकृंचनता ५०२ / १५. सातियोग ५०३ /       | ५०२ |
| ११. माया के चार प्रकार                                                                                                                                                                                                    | ५०३ |
| १. अनन्तान् <b>बन्धी माया / २. अप्रत्याक्ष्यानी माया /</b> ३. प्रत्या-<br>ख्यानी माया / ४. संज्वलन माया ५०३ /                                                                                                             |     |
| १२. लोभ                                                                                                                                                                                                                   | ५०३ |
| १. लोभ / २. इच्छा / ३. मूच्छा / ४. कांक्षा / ५. गृद्धि /<br>६. तृष्णा / ७. मिथ्या / ८. अभिष्या / ९. आशंसना / १०.<br>प्रार्थना / ११. लालपनता / १२. कामाशा / १३. भोगाशा /<br>१४. जीविताशा / १५. मरणाशा / १६. नन्दिराग ५०३ / |     |
| <ol> <li>लोभ के चार भेद</li> <li>अनन्तानुबन्धी लोभ / २. अप्रत्याख्यानी लोभ / ३. प्रत्या-<br/>ख्यानी लोभ / ४. संज्वलन लोभ ५०३ /</li> </ol>                                                                                 | ५०३ |
| १४. नोकषाय                                                                                                                                                                                                                | ५०३ |
| १. हास्य / २. शोक / ३. रति / ४. अर्गत / ५. घृणा /<br>६. भय ५०४ / ७. स्त्रीवेद / ८. पुरुषवेद / ९. नपुंसकवेद<br>५०५ /                                                                                                       |     |
| १५. कषायजय नैतिक प्रगति का आघार                                                                                                                                                                                           | ५०५ |
| १६. पहले प्रकार की वृत्तियों के परिणाम                                                                                                                                                                                    | 400 |
| <b>१७. दू</b> सरे प्रकार की वृत्तियों के परिणाम                                                                                                                                                                           | 400 |

| ५०८  |
|------|
| ५०३  |
| ५ ०४ |
| ५०५  |
| ५०६  |
|      |
| 400  |
|      |
| 480  |
| 487  |
|      |
| 488  |
|      |

## भारतीय आचारदर्शन का स्वरूप

| <b>\(\)</b> . | आचारदर्शन की मूलभूत समस्याएँ                                    | 8          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| ₹.            | आचारदर्शन के अध्ययन की आवश्यकता                                 | २          |
| ₹.            | सैद्धान्तिक अध्ययन का व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध                | 4          |
|               | विशुद्ध सैद्धान्तिक दृष्टिकोण ६ / विशुद्ध व्यावहारिक दृष्टिकोण  |            |
|               | ६   समन्वयवादो दृष्टिकोण ६                                      |            |
| ٧.            | आचारदर्शन की परिभाषा                                            | 6          |
|               | धर्म नियमों या आज्ञाओं का पालन है ९ / धर्म चारित्र का           |            |
|               | परिचायक है ९ / धर्म कर्तव्य की विवेचना करता है १० / धर्म        |            |
|               | परम श्रेय की विवेचना करता है १० /                               |            |
| ٧.            | भारतीय परम्परा में आचारदर्शन (नीतिशास्त्र) की प्रकृति           | 25         |
|               | क्या नीतिशास्त्र कला है ? १२ / नीतिशास्त्र की दार्शनिक          |            |
|               | प्रकृति १३ /                                                    |            |
| Ę.            | नैतिक प्रत्यय और उनके अर्थ                                      | <b>१</b> ४ |
| <b>9</b> .    | भारतीय आचारदर्शनों की सामान्य विशेषताएँ                         | १५         |
| ८.            | नैतिक चिन्तन की भारतीय एवं पाश्चात्य परम्पराओं में प्रमुख अन्तर | 86         |
|               | पाश्चात्य विचारकों के भारतीय आचारदर्शन पर आक्षेप और उनका        |            |
|               | प्रत्युत्तर                                                     | <b>१</b> ९ |

#### § २. आचारदर्शन के अध्ययन की आवश्यकता

मानव मे निहित चिन्तन की प्रिक्रिया जब उसके सामने जीवन के परमध्येय एव आचरण के औचित्य-अनाचित्य के निर्धारण के सम्बन्ध मे अनेक प्रश्न खड़े कर देती है, तो उनके उत्तर हमें आचारदर्शन के अध्ययन से ही प्राप्त होते है। वही परमध्येय के विषय में हमें दिशा-निर्देग करता है। मानव में अपने और अपने साथियों के आचरण को तौलने की जो प्रवृत्ति है, उसका सम्यक् समाधान भी आचारदर्शन के अध्ययन द्वारा ही पाया जा सकता है। आचारदर्शन ही औचित्य-अनौचित्य का बोध कराता है, वही साध्य और उसकी प्राप्ति के साधना-पथ का निर्देश करता है और शुभागुभ के प्रतिमान को भी निश्चित करता है। इस तरह आचारदर्शन के बहुमुखी अध्ययन की उपयोगिता अपने में महत्त्वपूर्ण हे, जिसे निम्नलिखित आधारों पर जाना जा सकता है—

१ आचारदर्श साध्य और जमकी उपलब्धि के मार्ग का निर्देशक है-सामान्यतया गति जड और चेतन दोनों में होती है। जड की गति अन्धी होती है जबिक चेतन की गति लक्ष्योन्मुख होती है। लक्ष्योन्मुख दिशा मे आचरण करना ही चैतन्य-जीवन की विशिष्टना है। आत्म-चेतना एव विवेकशीलता के कारण मनुष्य में स्वत अपने लक्ष्य का निर्धारण करने और उसको उपलब्ध करने की क्षमता निहित है। मनुष्य के लिए अपने जीवन-लक्ष्य के निर्धारण का कार्य महत्त्वपूर्ण है। जीवन का परमध्येय या आदर्श क्या है ? क्या भूख, प्यास, मैथन आदि की पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य ह अथवा उनमें ऊपर भी जीवन का कोई महान् एव व्यापक आदर्श है ? यदि है तो वह क्या है ? इन प्रश्नों के उत्तर आचारदर्शन के अध्ययन द्वारा ही प्राप्त हो सकते है। उसी वे द्वारा परमश्रेय या परमणूभ को जाना जा सकता है और वहीं हमें परमश्रेय की उपलब्धि का मार्ग बता सकता है। आचारदर्शन के सम्यक अध्ययन के अभाव में न तो जीवन के आदर्श का बोध सम्भव है, न उसकी उपलब्धि का मार्ग मिल सकता है। आचार्य भद्रवाह का कथन है कि अन्धा चाहे कितना ही बहादर हो, वह शत्र-मेना को पराजिन नहीं कर सकता, उसी प्रकार अज्ञानी या लक्ष्यवोध मे विहीन माधक भी विकारो पर विजय प्राप्त नही कर सकता। आचार्य बटुकेर भी मलाचार में लिखने है कि जिनशासन में केवल दो ही बाते वतायी गयी है—मार्ग ( माधनापथ ) और मार्ग का फल ( साधना का आदर्श )। र इस प्रकार जैन विचारको की दृष्टि में मनुष्य के लिए परमश्रेय और उसकी प्राप्ति का मार्ग, दोनो का ज्ञान आवश्यक है जो आचार्द्यम के अध्ययन से ही मिल सकता है। जहाँ बौद्ध आचारदर्शन मे तृतीय आर्यसत्य दु:खनिरोध (निर्वाण ) के रूप मे परमश्रेय और चतुर्थ आर्यमत्य अप्टागिक मार्ग के रूप मे साधनापथ का बोध कराया गया है, वही जैन आचारदर्शन मे भी रत्नत्रय को जीवन के आदर्श, पूर्णता या मोक्ष की

१. आचारांगनिर्युक्ति, २१९.

२. मूलाचार, २०२.

उपलब्धि का साधन बताया गया है। गीता में श्रीकृष्ण ने भी परमश्रेय और उसके साधनामार्ग के रूप में जानयोग, कर्मयोग एवं भक्तियोग का उपदेश दिया है। इस प्रकार जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों का अध्ययन जीवन के परम श्रेय और उसकी उपलब्धि के मार्ग का निर्देशक बन सकता है, और इसलिए उनका अध्ययन भी अपेक्षित है।

२. आचारदर्शन आचरण के औरचत्य और अनौचित्य का विवेक सिखाता है-जीवन कर्ममय है। कर्मश्रुन्य जीवन जड़ता है। जीवन और आचरण में इतना निकटतम सम्बन्ध है कि दोनों साथ-माथ चलते है। एक ओर आचरण की सम्भा-वना जीवन के अस्तित्व के साथ जुड़ी है, तो दूसरी ओर आचरण ही जीवन का लक्षण है। जैनदर्शन में आचरण को जीव का लक्षण अगर कर्म को संसार का मुल माना गया है। जगतु के सभी प्राणी कायिक, वाचिक और मानिसक कियाओं में युक्त होते हे। वे निरन्तर कियाणील रहते है। गीना कहनी है कि जगत् के प्राणी किसी भी क्षण किया ( कर्म ) से विरत नहीं होते हैं। 3 बौद्ध विचारधारा के अनुसार तो कियाशीलता ही जीवन है, किया में भिन्न कर्ना का अस्तित्व ही नही है। क्रिया ही कर्ता है। ४ पाण्चात्य चिन्तक मैथ्यू आर्नाल्ड के अनुसार, आचरण जीवन का तीन-चीथाई भाग है। " मैंकेंजी का कथन है कि प्रयोजनयक्त कियाशीलना की दुष्टि मे देखा जाये तो आचरण ही जीवन है। इस प्रकार यदि जीवन आचरणमय है, तो प्रश्न उठता है कि क्या आचरण के मभी रूपो की उपयोगिता समान है ? उत्तर स्पष्टरूप से नकारात्मक है। आचरण के सभी रूपों की उपयोगिता ममान नहीं मानी जा सकती। आचरण के कुछ प्रारूप व्यक्ति एव समाज के लिए कल्याणकारी होते है और कुछ प्रारूप अकल्याणकारी। अत. स्वाभाविक ही यह जिज्ञामा होती है कि आचरण के कौन मे प्रारूप वैयक्तिक एव सामाजिक जीवन के लिए हिनकर है और कौन से अहितकर ? दूसरे शब्दों में कौन सा आचरण उचित एवं कौन सा अनुचित है ? आचारदर्शन आचरण के विज्ञान के रूप में आचरण के औचित्य एवं अनौचित्य का निर्देश करता है। दशवैकालिक में कहा गया है कि श्रुत के अध्ययन के द्वारा ही कल्याणकारी और पापकारी प्रवृत्तियों का बोध होना है। "गीता के अनुसार, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था मे शास्त्र ही प्रमाणभूत है। दस प्रकार पुण्य-पाप, उचित-अनुचित या कर्तव्य-अकर्तव्य के बोध के लिए आचारदर्शन का अध्ययन नितान्त आवश्यक है।

१. उत्तराध्ययन, २८।११.

२. आचारांगनिर्युक्ति, १८९.

३. गीता, ३।५.

४. विसुद्धिमग्ग, उदधृत-वौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन ( प्रथम भाग ), पृ० ५११.

५. देखिए नीतिप्रविशिका, ए० २१.

६. वही, पृ० २१.

७. दशवैकालिक, ४।११.

८. गीता, १६।२४.

३. आचा दर्शन आचरण का सुरुषांकश और नैतिश प्रसिमान भी समीक्षा करता है—चेतना के नाथ जब विवेक प्रम्फ़्टित होता है तव गनुष्य अपने और अपने माथियों के आचरण को हर कदम पर तौलता है, निर्णय करता है और विचार करता है कि वह आचरण मानवजीवन के लक्ष्य की दिशा में हे या नहीं। युगो से मानव अपने आचरण का मृत्याकन करता रहा है। चेतन अथवा अचेतन रूप मे हर विचारशील मनुष्य के समक्ष उचित और अनुचित का एक मानदण्ड रहता है। फिर चाहे उसका यह मानदण्ड तर्कविरुद्ध और अस्थिर ही क्यों न हो, वह अपने इसी मानदण्ड के आधार गर औचित्य और अनोचित्य का निर्णय देता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी मानदण्ड का उपयोग करता है, फिर भी विरले ही ऐसे ह जो मोचने ह कि नैनिकता के मानदण्डो या प्रतिमानो की विभिन्न अवधारणाएँ क्या दे ओर वास्तविक नेतिक प्रतिमान बान सा हे ? नैतिक मानदण्ड का बोध और उसकी समीक्षा आचारदर्शन के अध्ययन के द्वारा ही सम्भव है। उत्तराध्ययनसूत्र में पणधर गौतम कहते हैं कि प्रता के द्वारा धर्म (नैतिकता ) की समीक्षा करो और ओर तर्क के द्वारा तन्त्र का विश्लेषण करो । तथा वैद्यानिक समीक्षा के आधार पर धर्म के साखों अर्थात् आचार के प्रारूपों का निर्णय करो। रे आचारदर्शन का अध्यपन इसल्लिए आवश्यक हे कि हमारे नैतिक निर्णय सत्य इन सके।

प्रथम चाहे उचित-अनुचित के विवेक का हो, चाहे आदर्श के निर्धारण का अथवा नैतिक निर्णय की समस्या का, आचारदर्शन का अध्ययन अनिवायं है। जैन दार्शनिकों के अनुसार समूचा साधना-मार्ग ज्ञान की प्राथमिकता पर अवस्थित है। प्रथम ज्ञान, और तदनुसार आचरण, यही जैन आचारदर्शन का स्विणम सूत्र है। अज्ञानी आत्मा क्या साधना करेगा? वह गुभ और अणुभ, धेर और प्रेय अथवा कल्याण और पाप के मार्ग को कैसे जानगा? उसिलए जैन आचार्यों का स्पष्ट निर्देण है कि पहले श्रुत के अध्ययन ने हारा गुभ और अणुभ के स्वरूप को समस्तों और उन्हें टीक-टीक जानकर श्रेय का आचरण करों। अज्ञाचार्यें कुरदकुत्व का कहना है कि जो श्रेय और अश्रेय के सम्बन्ध में विज्ञ है वहीं दुराचरण में निवृत्त होकर सदाचारी वनता है और उसी सदाचार की साधना के हारा आत्मिककाम करना हआ परमसाध्य निर्वाण को प्राप्त कर लेना है। गीता का भी कहना है कि गुभ ( कर्म ), अगुभ ( विकर्म ) और गुद्ध कर्म ( अकर्म ) के स्वरूप को जानना

१. उत्तराष्ट्रायन, २३।२५.

२. वही, २३।३१.

दशकैकालिक, ४।१०.

४. वही, ४।११.

५. दर्शनपाहुट, १६.

चाहिए तथा शास्त्र के द्वारा विहित कर्म की जानकर ही विद्वान् पुरुष को आचरण करना चाहिए। क्योंकि जो पुरुष शास्त्र-विधि को छोडकर इच्छानुमार आचरण करता है, वह न तो मुख प्राप्त करता है और न ही परमर्गात को प्राप्त होता है। 3

ढ दि अस्त भीतक भारतताओं जी सर्भश्य के <sup>क्</sup>त्रए याचारदर्शन के अध्ययन की आपका र:--मानव मे नैतिक विवेक की अपरिहार्य उपस्थिति ही, उसके ज्ञान की अपूर्णना और परमार्थ के स्वरूप की जटिलना के कारण, अनेक नैतिक सिद्धान्तों की स्थापना का आधार बनी हे। व्यक्ति की मूलभूत समस्यायह हे कि वह किस आधार पर यह निर्णय करे कि ज्या गुभ है और क्या अगुभ है। उसके नैतिक निर्णयों का आधार बया हो ? ब्यक्ति के पास ऐसा कौन-सा प्रतिमात या निकप है जिसके आधार पर यह किमी कर्म को णूभ अथवा अणूभ कहे? बह दृष्टिकोण क्या है जिसके आधार पर कर्मों की जूभता और अणुभता का निण्चय किया जाता है ? इन प्रश्नों ने सदैव मानवीय चिन्तन को प्रभावित किया है और विचारकों ने इन प्रश्नों के समाधान के विभिन्न प्रयास किये है। किसी ने कर्ता के सकल्प या कर्म प्रेरक का कर्मों की जूभाजुभता का आधार माना, ता किमी ने कर्मों के परिणामो को ही उनकी शुभागुभना का आधार माना । इसी प्रकार 'कर्मो की ग्रभाग्रभना की कसौटी क्या है ?' इस प्रश्न के विविध उत्तरों के आधार पर नैतिक प्रतिमानों के अनेक सिद्धान्त अस्तित्व मे आये । एक आर, किसी ने 'नियम' को तो किसी ने 'सुख' को नैतिक प्रमापक कहा, दूसरी आर. कुछ विचारको ने 'आत्मपूर्णना' को ही नैतिक प्रमापक माना, ता कुछ ने 'मृत्य' के नैतिक प्रतिमान की स्थापना की; इतना ही नहीं, इन विभिन्न बारणाओं के अन्तर्गत भी अनेक सिद्धान्त अस्तित्व में आये। अतः वर्तमान स्थिति मे इन विभिन्न सिद्धान्तो के गूण-टापो की समीक्षा किये बिना ही नैतिक निणय दे पाना सम्भव नहीं है। नैतिकता के सैद्धान्तिक अध्ययन के अभाव में व्यक्ति अपने नैतिक विवेक का यथार्थ उपयोग नहीं कर सकता।

#### § ३. संद्धान्तिक अध्ययन का व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध

नैतिकता के सैद्धान्तिक अध्ययन का नैतिक आचरण से सीधा सम्बन्ध नहीं है। व्यक्ति नैतिक सिद्धान्तों के विना भी नैतिक आचरण कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक सदाचारी व्यक्ति नीतिणास्त्र का गहन अध्ययन करे। एक ओर नीतिणास्त्र के सैद्धान्तिक अध्ययन के विना भी एक व्यक्ति सदाचारी हो सकता है, दूसरी ओर नीतिणास्त्र का एक ममंज्ञ विद्वान् भी दुराचारी हो सकता है। अतः यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण ह कि नैतिक सिद्धान्तों के अध्ययन का व्यावहारिक दृष्टि से क्या

१. गीना, ४।१७.

२. वहीं, १७।२४.

३. वही, १७।२३.

लाभ है ? क्या नैतिक सिद्धान्तों का अध्ययन हमारे व्यावहारिक जीवन को प्रभावित कर सकता है ? एक ओर, महाभारत स्पष्ट कहता है कि धर्म को जानते हुए भी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती और अधर्म को जानते हुए भी उससे निवृत्ति नहीं होती । जैनागम सूत्रकृतांग में भी कहा गया कि जिस प्रकार अन्धा व्यक्ति प्रकाश होते हुए भी नेत्रहीन होने कारण कुछ भी नहीं देख पाता, उसी प्रकार कुछ प्रमत्त मनुष्य शास्त्र के समक्ष रहते हुए भी सम्यक् आचरण नहीं कर पाते। विकन्तु दूसरी ओर, जैन दर्शन और गीता यह भी स्वीकार करते है कि नैतिकता का सद्धा- नितक अध्ययन व्यावहारिक जीवन के लिए आवश्यक है। गीता के अन्तिम अध्याय में गीता के पठन और श्रवण का महत्त्व इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर बताया गया है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि ज्ञानसम्पन्न होकर आत्मा विनय, तप और सन्वरित्रता को प्राप्त करता है। इस प्रश्न को लेकर कि 'नीतिशास्त्र का व्यावहारिक जीवन से क्या सम्बन्ध है' पाश्चात्य विचारकों के तीन दृष्टिकोण हैं—

- 9. विशुद्ध सैद्धान्तिक दृष्टिकोण—इस दृष्टिकोण के अनुसार नैतिक सिद्धान्तों के अध्ययन का हमारे व्यावहारिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। नैतिक सिद्धान्त मात्र व्याख्याएँ हैं, वे यह बताते है कि आदर्श के सम्बन्ध में मानवीय प्रकृति क्या है? उसे कैसी होना चाहिए, इस बात से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। नैतिक नियम आदेश नहीं, मानवीय प्रकृति की आदर्श के सम्बन्ध में व्याख्या है। स्पिनोजा इस वर्ग के प्रमुख प्रतिनिधि है। आधुनिक विचारकों में बोसांके और ब्रैंडले को भी इसी परम्परा का माना जाता है। आचारदर्शन की सहज ज्ञानवादी परम्परा भी यह मानती है कि शुभाशुभ का विवेक स्वतः हो जाता है, अतः आचारदर्शन का सैद्धान्तिक अध्ययन व्यावहारिक जीवन की दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं है।
- २. विशुद्ध व्यावहारिक दृष्टिकोण—इसके अनुसार नैतिक विवेचनाओं का सीधा सम्बन्ध व्यावहारिक जीवन से ही है। पाश्चात्य दर्शन में अरस्तू के पूर्ववर्ती सभी विचारक, स्टोइक, सुखवादी, उपयोगितावादी, विकासवादी आदि इसी वर्ग में आते हैं।
- ३. समन्वयवादी दृष्टिकोण—इस मान्यता के अनुसार नैतिक विवेचना का सीधा सम्बन्ध व्यावहारिक जीवन से नहीं है, फिर भी उसका प्रभाव व्यावहारिक जीवन पर पड़ता है और वह जीवन के आदर्श को हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है, जिससे उस आदर्श की ओर गित की जा सके। सिद्धान्त और व्यवहार अलग-अलग होते हुए भी परस्पर सम्बन्धित हैं। मैंकेंजी लिखते हैं, "एक बुरा सिद्धान्त कभी-कभी एक पीढ़ी की अभिरुचि को विकृत कर देता है, जबकि एक अच्छा

१. महाभारत, उद्धृत-नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण, पृ० ३६०.

२. सूत्रकृतांग, १।१२।८.

३. गीता, १८।६८-७१.

४. उत्तराध्ययन, २९।५९.

सिद्धान्त उस अभिरुचि को सुधारने में सहायक भी हो सकता है।" ग्रीक दार्शनिक अरस्तू एव कुछ मध्यकालीन विचारक एव स्वय मैकेजी भी इस सत को ठीक मानते है।

प्रारम्भिक बौद्ध-दर्शन एवं जैन-दर्शन नैतिकता के प्रति शुद्ध व्यावहारिक दृष्टि-कोण को अपनाकर ही आगे बढे थे, यद्यपि इसके बाद दार्शनिक जटिलताओं ने उन्हें भी इस समन्वयवादी धारणा में लाकर खड़ा कर दिया है। फिर भी इतना निश्चित है कि किसी भी भारतीय परम्परा ने अपने आचारविज्ञान की विवेचना को जीवन के व्यावहारिक पक्ष से पूर्णन असम्बन्धित मानने का प्रयत्न नहीं किया।

जैन विचारको के अनुसार नीतिशास्त्र का सम्बन्ध व्यावहारिक जीवन मे है। एक ओर, उत्तराध्ययन और दशवैकालिकमुत्र में ज्ञान या सैद्धान्तिक अध्ययन को व्यावहारिक जीवन के लिए आवश्यक माना गया है, किन्तू दूसरी ओर, इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि मैद्धान्तिक अध्ययन-मात्र मे ही जीवन की व्यावहारिक गुत्थी पूरी तरह सुलझती नही । आचार्य भद्रवाह का कथन है कि मात्र ज्ञान मे कार्य की निष्पत्ति नही हा जाती है। द जैसे तैरना जाननेवाला व्यक्ति भी तैरने की िकया न करने पर डुब जाता है, उसी प्रकार जो साधक आचरणशील नहीं है वह बहत-से शास्त्र पढ लेने पर भी समार-समृद्र में डव जाता है। <sup>3</sup> आचार्य सैद्धान्तिक अध्ययन की तुलना दीपक से ओर व्यावहारिक विवेक की तूलना आख से करते हुए कहते है, "शास्त्रो का बहत-सा अध्ययन भी विम काम का? क्या करोड़ो दीपक जला देने से भी अन्धे को कोई प्रकाश मिल सकता है ? शास्त्र का थोडा-सा अध्ययन भी आचरणशील साधक के लिए उपयोगी होता हे, जैसे, जिसकी आंख खली है उसके लिए एक दीपक का प्रकाण भी पर्याप्त है।"<sup>४</sup> इस प्रकार जैन दृष्टि के अनुसार मैद्धान्तिक अध्ययन हमारे व्यावहारिक जीवन के लिए मात्र दिशा-निर्देशक है। नैतिक विवेचनाएँ प्रत्यक्ष रूप मे व्यावहारिक नहीं है, लेकिन वे जीवन के आदर्श को स्पष्ट कर आचरण का मार्ग प्रशन्त करती है। हमारे व्यवहार पर उनका महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडता है। जिस प्रकार आँख के लिए प्रकाश और प्रकाश के लिए ऑख आवश्यक है, उसी प्रकार सिद्धान्त के लिए व्यवहार और व्यवहार के लिए सिद्धान्त आवश्यक है। दोनो के पारम्परिक महयोग से ही जीवन के आदर्श की दिणा में बढ़ा जा सकता है।

पाश्चात्य परम्परा में रेशडाल और मूर भी इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। रेणडाल का कथन है कि नीतिशास्त्र के व्यावहारिक मून्य पर अविश्वास करना उन लोगो के लिए भी कठिन है जो इसके अव्यावहारिक स्वरूप को प्रकट करने मे

१. नीतिप्रवेशिका, पृ० २२३.

२. आवश्यकनिर्युक्ति ११५१.

३. वही, ११५४.

४. वही, ९८-९९.

रुचि रखते हैं। मूर का कहना है कि कर्तव्यमीमांसा समग्र नैतिक गवेषणाओं का लक्ष्य है। य

नैतिक आचरण के लिए जहां यह आवश्यक है कि व्यक्ति यह जाने कि क्या शुभ है और क्या अशुभ; वही यह भी अपेक्षित है कि वह क्यों शुभ है और क्या अशुभ, इसका भी उसे समुचित ज्ञान हो। यह बात नैतिकता के सैद्धान्तिक अध्ययन से ही सम्भव है। साथ ही नैतिक आचरण का मार्ग भी इतना निरापद नहीं है। कभी-कभी व्यक्ति ऐसी द्विविधा की स्थिति में फँस जाता है कि सामान्यतः उचित और अनुचित का निर्णय करना किठन हो जाता है। गीता मे कहा गया है कि कमें की शुभाशुभता का निर्णय करना अत्यन्त गहन विषय है। व्यक्ति के जीवन मे ऐसे अनेक अवसर उपस्थित हो जाते है जहाँ उसे दूसरे व्यक्तियों के आचरण के सम्बन्ध मे शुभाशुभता का निर्णय लेना होता है, किन्तु ऐसा निर्णय नैतिकता के सैद्धान्तिक अध्ययन के आधार पर ही अधिक अच्छे ढंग मे लिया जा सकता है। जब कर्तव्य एवं अकर्तव्य के मध्य द्विविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब नैतिकता का सैद्धान्तिक अध्ययन ही हमारा मार्गदशंक बन सकता है। इस सब के अतिरिक्त विभिन्त शचारदर्शनों की देश-कालगत विशेषताएँ एवं विभिन्तताएँ स्वय हमें नैतिक सिद्धान्तों के अध्ययन के लिए आकर्षित करती है।

#### ६४. आचारदर्शन की परिभाषा

आचारदर्शन या नीतिशास्त्र को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। पाश्चात्य परम्परा में आवारदर्शन की परिभाषाएँ अनेक दृष्टिकोणों के आधार पर की गयी है। किसी ने उसे रीतिरिवाजो और नियमों का विज्ञान माना, तो किसी ने उसे चरित्र का विज्ञान बनाया। दूसरे कुछ विचारकों ने उसे कर्तव्यशास्त्र और औचित्य-अनौचित्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, तो अन्य कुछ विचारकों ने उसे परमणुभ (श्रेय) या मानवजीवन मे मिन्नहित आदर्श का विज्ञान बनाया। संक्षेप में नीतिशास्त्र की पाश्चात्य परिभाषाओं के इन विभिन्न दृष्टिकोणों को निम्नलिखन रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है —

- नीतिणास्त्र रीतिरिवाजो अथवा सामाजिक नियमों का विज्ञान है।
- २. नीतिशास्त्र आचरण या चरित्र का विज्ञान है।
- ३. नीतिशास्त्र उचित एवं अनुचित का विज्ञान है।
- ४. नीतिशास्त्र कर्नव्य का विज्ञान है।
- ५. नीतिशास्त्र मानवजीवन में सन्निहित आदर्श या परमश्रेय का विज्ञान है।
- १. दि थ्योरी आफ गुड एंण्ट एविल, ५० ४१८.
- २. वही, पृ०१९.
- ३. गीना, ४।१७.
- ४. देखिए-नीतिशास्त्र का मर्वेक्षण, मंगमठाठ पाण्डे, ५० २-११.

- ६. नीतिशास्त्र मुल्याकन का विज्ञान है।
- ७. नीतिशास्त्र नैतिक प्रत्ययो के विश्लेषण का विज्ञान है।

भारतीय परम्परा में धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र दोनो अलग-अलग शास्त्र माने गये है, फिर भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय परम्परा में नीतिशास्त्र शब्द का प्रयोग भने ही हो. ने किन उमका अर्थ पाश्चात्य परम्परा से भिन्न है। भारत में नीतिशास्त्र का प्रयोग राजनीति के अर्थ में हुआ है, फिर भी उसमें सामाजिक जीवन-व्यवस्था के निपमों का विचार अवश्य मिलता है। पाश्चात्य परम्परा में नीतिशास्त्र को 'एथिक्म' कहा जाता है। एथिक्स शब्द इथोस (ethos) में बना है, जिसका अर्थ रीतिरिवाज है। इस सन्दर्भ में नीतिशास्त्र मामाजिक नियमों या आदेशों से सम्बन्धित माना जाता है। पाश्चात्य परम्परा में जिसे नीतिशास्त्र कहा जाता है, उसे भारतीय परम्परा में धर्मशास्त्र कहा गया है। अत भारतीय सन्दर्भ में नीतिशास्त्र की परिभाषा को समझने के लिए हमें धर्म की परिभाषाओं की ओर जाना होगा। भारतीय परम्परा में धर्म को अनेक रूपों में परिभाषित किया गया है, उनमें से कुछ प्रमुख दृष्टिकाण इस प्रकार है—

9 धर्म (नयमों या आज्ञाओं का पालन है—जैन परम्परा में धर्म आज्ञापालन के रूप में विवेचित है। आचारागसूत्र में महावीर ने स्पष्ट कहा है कि मेरी आजाओं के पालन में धर्म है। में भीमामादणन में धर्म का लक्षण आदेश या आज्ञा माना गया है, उसके अनुसार बेदों की आज्ञा का पालन ही धर्म है। जैन परम्परा में लौकिक नियमों या सामाजिक मर्यादाओं को भी धर्म कहा गया है। स्थानागसूत्र में ग्रामधर्म, नगरधर्म, संघधर्म आदि के सन्दर्भ में धर्म को मामाजिक विधि-विधानों के पालन के रूप में ही दखा गया है। इस प्रकार आचारदर्शन को नियमों अथवा रीतिरिवाजों का शास्त्र माना गया है। धर्म की ये परिभाषाएँ पाश्चात्य परम्परा में नीति की उस परिभाषा के समान है जिसमें नीतिशास्त्र का रीतिरिवाजों का विज्ञान कहा गया है।

२ धर्म चारित्र का परिचायक है—पाश्चात्य विचारक मैकेजी ने नीतिशास्त्र को चरित्र का विज्ञान कहा है। जैन परम्परा मे धर्म की दूसरी परिभाषा चारित्र के रूप मे दी गयी है। स्थानागमूत्र की टीका मे आचार्य अभयदेव ने धर्म का लक्षण चरित्र माना है। अपवचनसार मे आचार्य कुन्दकुन्द ने भी चारित्र को ही धर्म कहा है। अचारागनिर्युक्ति के अनुसार, शास्त्र एव प्रवचन का सार आचरण है। अ

१. आचारांग, शहारा१८१.

२. मीमांमादर्शन, १।१।२.

३. स्थानांग, १।१०।१।७६०.

४. स्थानांगटीका, ४।३।३२०.

५. प्रवचनमार, ११७.

६. आचारांगनिर्युक्ति, १६-१७.

वैदिक परम्परा में मनु ने आचार को परमधमं कहकर धर्म का लक्षण चारित्र या आचरण बताया है। अाचार को स्पष्ट करते हुए मनु ने यह भी बताया है कि आचरण का वास्तविक अर्थ रागढेष से रिहत व्यवहार है। वे कहते हैं कि रागढेष से रिहत सज्जन विद्वानों द्वारा जो आचरण किया जाता है और जिसे हमारी अन्त-रात्मा ठीक समझती है वही आचरण धर्म है। य

३. धर्म कर्तब्य की विवेचना करता है— लोकमंगल की साधना में व्यक्ति के दायित्वों की व्याख्या करना धर्म का काम है। जैन परम्परा में धर्म को उत्कृष्ट मंगल के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार धर्म को विश्वकल्याण-कारक बताया है। महाभारत में धर्म की परिभाषा इस रूप में की गयी है कि जो प्रजा को धारण करता है अथवा जिससे समस्त प्रजा (समाज) का धारण या संरक्षण होता है वही धर्म है। गीता में धर्मशास्त्र को कार्याकार्य अथवा कर्तव्या-कर्तव्य की व्यवस्था देनेवाला बताया गया है। प

४. धर्म परम श्रेय की विवेचना करता है—दशवैकालिक निर्युक्ति में धर्म को भाव मंगल और सिद्धि (श्रेय) का कारण कहा है। आचारांगनिर्युक्ति में भी धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण बताया गया है। उसमें कहा गया है कि लोक का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार संयम (सदाचार) है और संयम का सार निर्वाण है। इस प्रकार धर्म को परमश्रेय का उद्बोधक माना गया है। कठोपनिषद् में भी श्रेय और प्रेय के विवेचन में बताया गया है कि जो श्रेय का चयन करता है, वही विद्वान् है। आचार्य ग्रुभचन्द्र ने धर्म को भौतिक एवं आध्यात्मिक अभ्युदय का साधक बताया है। जैन परम्परा में धर्म की एक परिभाषा वस्तुस्वभाव के रूप में भी की गयी है। जिससे स्वस्वभाव में अवस्थिति और विभावदशा का परित्याग होता है वह धर्म है, क्योंकि स्वस्वभाव ही हमारा परमश्रेय हो सकता है और इस रूप में वही धर्म कहा जाता है। धर्म का लक्षण यह भी बताया गया है कि जो आत्मा का परिश्रुद्ध स्वरूप ह और जो आदि, मध्य और अन्त सभी में कल्याणकारक है वही धर्म है। " वैशेषिकसूत्र में धर्म का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि जिससे अभ्युदय और श्रेय की सिद्धि होती है वह धर्म है। "

१. मनुस्मृति, २।१०८.

२. वही, २।१.

३. दशवैकालिक, १।१; योगशास्त्र ४।१००.

४. महाभारत, कर्णपर्व, ६९।५९.

५. गीता, १६।२४.

६. आचारांगनिर्युक्ति, २४४.

७. कठोपनिषद , रारार.

८. अमोल-सृक्ति-रत्नाकर, पृ० २७.

९. अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ४, पृ० २६६३.

१०. वही, पृ० २६६९.

११. वैशेषिकस्त्र, उद्धृत—नीतिशास्त्रका सर्वे क्षण, पृ०६.

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय परम्परा में भी धर्म को अनेक रूपों में विवेचित किया गया है। फिर भी भारतीय परम्परा की यह विशेषता है कि उसमें धर्म की किसी एकांगी परिभाषा पर ही बल नहीं दिया गया, वरन् धर्म अथवा नीति के विविध पक्षों को उभारते हुए उनमें एक समन्वय ही खोजने का प्रयास किया गया है। मनु ने धर्म के लक्षणों की व्याख्या करते हुए इन सभी पक्षों को समन्वित करने का प्रयास किया है। वे कहते हैं कि वेद एवं स्मृति की आज्ञाओं का परिपालन, सदाचार और आत्मवत् व्यवहार धर्म का लक्षण है। वे वस्तुतः जहाँ पाश्चात्य परम्परा में इन विविध परिभाषाओं का आग्रह देखा जाता है वहाँ भारतीय परम्पराओं में ऐसा आग्रह नहीं है, वरन् वे इन सभी पक्षों को समान रूप से स्वीकार करती हैं। यही कारण है कि प्रत्येक परम्परा में धर्म की विविध व्याख्याएँ उपलब्ध हो जाती हैं। जैन परम्परा में भी धर्म की इन विविध परिभाषाओं को स्वीकार किया गया है—

धम्मो वत्थु सहावो, खमादिभावो य दसिवहो धम्मो । रयणत्तयं च धम्मो, जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥

---कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ४७८

अर्थात् वस्तुस्वभाव धर्म है, क्षमादि दशविध धर्म है, रत्नत्रय धर्म है और जीवों की रक्षा करना धर्म है। यह धर्म या नैतिकता की व्यापक परिभाषा है। नीतिशास्त्र के सन्दर्भ में इन परिभाषाओं की व्याख्या इस प्रकार होगी—स्वस्वभाव परमश्रेय के रूप में नैतिक साध्य है और रत्नत्रयरूप सम्यग्दर्शन, सग्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र उस परमश्रेयरूप साध्य के साधन हैं। स्वभावदशा की उपलब्धि पारमाथिक नैतिकता है और सम्यग्दर्शन आदि व्यावहारिक नैतिकता है। पुनः क्षमादि दशविध धर्मों को वैयक्तिक नैतिकता और दया, करुणा आदि को सामाजिक नैतिकता कहा जा सकता है।

#### 🛚 ५. भारतीय परम्परा में आचारदर्शन ( नीतिशास्त्र ) की प्रकृति

पाश्चात्य परम्परा में यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण माना जाता रहा है कि नीतिशास्त्र की प्रकृति क्या है ? वह विज्ञान है या कला ? अथवा दर्शन का एक अंग है ?

विज्ञान का व्यापक अर्थ किसी भी विषय का सुव्यवस्थित अध्ययन है और इस अर्थ को स्वीकार करने पर नीतिशास्त्र भी विज्ञान है, क्योंकि वह कर्तव्य, श्रेय या परमार्थ का सुव्यवस्थित अध्ययन करता है।

म्यूरहेड के अनुसार विज्ञान के तीन लक्षण हैं—सम्यक् निरीक्षण, निरीक्षित तथ्यों का वर्गीकरण और उन तथ्यों की व्याख्या। इन लक्षणों के आधार पर भी नीतिशास्त्र विज्ञान है क्योंकि वह नैतिक तथ्यों का निरीक्षण, वर्गीकरण और उनकी व्याख्या करता है।

#### १. मनुस्मृति, २।१२.

नीतिशास्त्र को विज्ञान माननेवाले विचारकों में इस आधार पर मतभेद है कि नीतिशास्त्र तथ्यात्मक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान ? जो विचारक नीतिशास्त्र को समाजविज्ञान या मनोविज्ञान का ही एक अंग समझते हैं उनके अनुसार नीतिशास्त्र भी अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान या विधिशास्त्र के समान एक तथ्यात्मक विज्ञान है, जबिक दूसरे कुछ विचारक उसे आदर्शात्मक विज्ञान मानते हैं जिनके अनुसार नीतिशास्त्र का कार्य तथ्यों की व्याख्या करना नहीं, वरन् आदर्श का निर्देशन है। नीतिशास्त्र का सम्बन्ध 'है' मे नहीं, वरन् 'चाहिए' से है। वह यह बताता है कि 'क्या करना चाहिए' और 'क्या नहीं करना चाहिए'। नीतिशास्त्र के निर्णय तथ्यात्मक नहीं, वरन् मूल्यात्मक होते हैं और इस रूप में वह आदर्शमूलक विज्ञान ही सिद्ध होता है।

#### क्या नीनिशास्त्र कला है ?

विज्ञान और कला में प्रमुख अन्तर इस आधार पर किया जाता है कि विज्ञान का सम्बन्ध कान' या विचार से, और कला का सम्बन्ध कर्म या कृति से होता है। भारतीय परम्परा में शुक्राचार्य ने विद्या (विज्ञान) और कला में प्रमुख अन्तर इस आधार पर माना है कि जो विचारविनिमय का विषय है वह विद्या है, और जो किया का विषय है वह कला है। कुछ विचारकों की दृष्टि में नीतिशास्त्र आचरण की कला है। जिस प्रकार रेखाओं, विन्दुओं और रंगों का सुन्दर विन्यास चित्रकला है, स्वरों की मुव्यवस्था गायनकला है; उसी प्रकार मनोभावों एवं आचरण का सुन्दर अभियोजन, सन्तुलन और सुव्यवस्थापन आचरण की कला है। कला रचनात्मक होती है लेकिन, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका विवेचनात्मक पक्ष से कोई सम्बन्ध नही है। विद्या या विज्ञान विवेचनात्मक होता है, लेकिन अनेक विज्ञान ऐसे भी है जो अपने निर्णयों की क्रियान्विति के अभाव में अपूर्ण रहते हैं; जैसे, शिल्पविज्ञान या चिकित्साविज्ञान। आचारणस्त्र का सम्बन्ध जहाँ एक ओर कर्तव्य, श्रेय या परमार्थ के विवेचन से है, वहीं दूसरी ओर क्रियान्विति में भी है।

नीतिशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें कलात्मक पक्ष का अभाव है। यद्यपि मैकेंजी प्रभृति कुछ पाश्चात्य नीतिवेत्ताओं ने नीतिशास्त्र को कला मानने से इनकार किया है। मैकेजी अपने नीतिप्रवेशिका नामक ग्रन्थ में बताते हैं, ''आचरण की कला हो ही नहीं सकती।'' वे अपने पक्ष के समर्थन में दो तर्क देते हैं (१) आचरण आदत है न कि क्षमता, जबकि कला नैपुण्यक्षमता है। सदाचारी व्यक्ति वह है जो सदाचरण करता है, जबिक अच्छा कलाकार वह है जो अच्छा चित्र बना सकता है। सदाचरण के अभाव में एक व्यक्ति सदाचारी नहीं रहता है, अथवा सदाचरण करने की क्षमता-मात्र से कोई सदाचारी नहीं हो

१. शुक्रनीति, ४।६५.

जाता है। (२) कला का सम्बन्ध निर्मिति की मिद्धि से है, जबकि आचरण का सम्बन्ध आन्तरिक उद्देश्य से हैं। दूसरे शब्दों में, कला का सम्बन्ध साध्य की उपलब्धि से है जबकि आचरण का सम्बन्ध साधन की शुद्धि या सद्भावना से है।

भारतीय परम्परा की दृष्टि से मैकेजी का यह दृष्टिकाण समृचित नही है। जैन परम्परा और गीता के अनुसार, जिसका दृष्टिकोण अथवा जिसकी श्रद्धा सम्यक है वह मदाचरण की किया के अभाव में भी सदाचारी माना गया है। जैन परम्परा के अनुसार अविरत सम्यग्द्िट यद्यपि अश्भाचरण से विरत नहीं होता है फिर भी आचरागमूत्र मे यह कहकर कि सम्यग्द्ष्टी कोई पाप नहीं करता है. असमता के आधार पर उसे नैतिक व्यक्ति मान लिया गया है। गीता से यह कहकर कि भग-वान के प्रति सम्यक श्रद्धा से युक्त दराचारी को भी मदाचारी ही मानना चाहिए. द इसी बात को स्पष्ट किया गया है कि नैतिक आचरण की क्षमता से युक्त होने पर आचरण के अभाव में भी किसी को सदाचारी माना जा सकता है। दूसरे यह मानना कि नीतिशास्त्र केवल साधन-शृद्धि और सद्-उद्देश्य पर बल देता है, समृचित नहीं है। भारतीय परम्परा में नैतिक जीवन का परमलक्ष्य मात्र साधन की शृद्धि या सद-उद्देश्यना नहीं है, वरन मोक्ष के साध्य की सिद्धि भी है। भारतीय परम्परा में नीति-मास्त्र को योगणास्त्र भी कहा गया है, और योग वहीं है जो 'साध्य' से जोडता है। गीता में योग को 'कर्मवीशन्य' भी कहा गया है और इस रूप मे नीतिशास्त्र प्रवीणता पर उसी प्रकार बल देता है जिस प्रकार कला। भारतीय परम्परा मे नीतिशास्त्र आचरण की कलाओं में महत्त्वपूर्ण कला है। कहा गया है—

> सकलापि कला कलावतां विकला पुण्य कला विना खलु। मकले नयने वृथा यथा तन् भाजां हि कनीनिका विना॥

भारतीय चिन्तन में आचारणास्त्र पुण्य कला है, और पुण्य कला के अभाव में सभी कलाएँ वैसे ही व्यर्थ है जिस प्रकार कर्गानिका के बिना नयन व्यर्थ है। जैनाचार्यों का कथन है, 'सव्वकला धम्मकला जिणेइ' (गीतमकुलक) अर्थात् धर्मकला सभी कलाओं में श्रेष्ठ है।

#### २. नी!तशास्त्र की वार्शनिक प्रकृति

आचारणास्त्र न केवल विज्ञान या कला है, वरन् वह दर्णन का अंग भी है। यदि विज्ञान का अर्थ मानवीय अनुभव के किसी सीमित भाग का अध्ययन है तो नीतिणाम्त्र विज्ञान की अपेक्षा दर्णन ही अधिक है। इस अर्थ में उसे दर्णन का एक अंग ही मानना चाहिए क्यों कि वह अनुभूति का पूर्ण रूप से अध्ययन करता है। मैंकेंजी ने स्वयं इसे इस अर्थ में दर्णन का अंग माना है। कुछ विचारकों की दृष्टि में विज्ञान का सम्बन्ध यथार्थ से होता है। यदि विज्ञान यथार्थमूलक ण्रास्त्रों तक सीमित है तो हमें नीतिणास्त्र को 'दर्णन' के क्षेत्र में रखना होगा। यद्यपि नीति-

१. आचारांग, १।३।२.

२. गीता, ९।३०.

शास्त्र दर्शन से इस अर्थ में भिन्न है कि दर्शन की कोई पूर्वमान्यता (postulate) नहीं होती है जबिक नीतिशास्त्र की कुछ पूर्वमान्यताएँ होती हैं। यदि हम नैतिक मान्यताओं की समीक्षा को भी नीतिशास्त्र का अंग मान लेते हैं तो नीतिशास्त्र वस्तुतः 'दर्शन' ही बन जाता है। फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि नीतिशास्त्र या आचारदर्शन कोरा बुद्धिविलास नहीं है; उसका सम्बन्ध व्यावहारिक जीवन से है, वह व्यावहारिक दर्शन है।

जैन नीतिशास्त्र में सम्यग्दर्शन उसके दार्शनिक पक्ष की, सम्यग्ज्ञान उसके वैज्ञानिक पक्ष को और सम्यक्चारित्र उसके कलात्मक पक्ष को अभिव्यक्त करते हैं।

साध्य (आदर्श) के निर्देशन एवं नैतिक मान्यताओं की समीक्षा के रूप में नीतिशास्त्र दर्शन है, जबिक आचरण के विश्लेषण के रूप में वह विज्ञान है, और चित्रतिर्माण के रूप में वह कला है। भारतीय आचारशास्त्रीय परम्परा में नैतिक मान्यताओं का तान्विक विवेचन, आचरण का विश्लेषण और आचरणमार्ग का निर्देशन सभी समाविष्ट हैं, और इस रूप में उसमें दर्शन, विज्ञान और कला के पक्ष उपस्थित हैं। वस्तुत: भारतीय चिन्तन में हमें नीतिशास्त्र का एक व्यापक स्वरूप दृष्टिगत होता है, उसे सम्पूर्ण जीवन का आधार और लोकस्थित का व्यवस्थापक माना गया है। उसे धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ का मूल और मोक्ष का प्रदाता कहा गया है—

सर्वोपजीवकं लोकस्थितिकृन्नीतिशास्त्रकम् । धर्मार्थकाममूलं हि स्मृतं मोक्षप्रदं यतः ।। —शुक्रनीति, ९।२

#### § ६. नैतिक प्रत्यय और उनके अर्थ

पश्चात्य आचारदर्शन की विभिन्न परिभाषाओं में हमने यह देखा कि वे परिभाषाएँ नीतिशास्त्र के किसी प्रत्ययिविशेष पर जोर देती हैं। लेकिन नीतिशास्त्र में किसी प्रत्यय विशेष को ही महत्त्व देना एकांगी दृष्टिकोण होगा। यद्यपि नीतिशास्त्र के विभिन्न प्रत्ययों में एक कम या व्यवस्था हो सकती है, तथापि किसी भी प्रत्यय को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। नीतिशास्त्र के प्रमुख प्रत्यय परम शुभ, शुभ, उचित, कर्तव्य, चारित्र आदि हैं। भारतीय आचारदर्शनों में यद्यपि उपर्युक्त सभी नैतिक प्रत्यय उपस्थित हैं, तथापि भारतीय परम्परा में उनकी परिभाषाएँ अनुपलब्ध हैं। इस सन्दर्भ में हमें पाश्चात्य दृष्टिकोण का ही सहारा लेना होगा, फिर भी हम उन्हें भारतीय सन्दर्भ में ही परखने का प्रयास करेंगे।

9. परमशुभ—भारतीय परम्परा में जीवन का परमश्रेय दुःखों का आत्य-न्तिक विनाश और अक्षय आनन्द की उपलब्धि है। एक अन्य अपेक्षा से आत्मपूर्णता को भी जीवन का परमश्रेय माना गया है। तान्त्विक दृष्टि से परमश्रेय हमारी सत्ता का सारतत्त्व है, उसे जैन परम्परा में स्वभावदशा की उपलब्धि और गीता में परमात्मा की उपलब्धि कहा गया है। संक्षेप में इसे निर्वाण कहा जाता है और विस्तारपूर्वक विचार करने पर यह हमारी सत्ता का सारतत्त्व, अक्षय आनन्द की अवस्था और दुःखों से आत्यन्तिक विमुक्ति सिद्ध होता है। भारतीय परम्परा में परमश्रेय, निर्वाण, परमात्मदशा, स्वभावदशा आदि पर्यायवाची शब्द ही माने जाते हैं। परमश्रेय का विवेचन करना या उमे परिभाषित करना सम्भव नहीं है। जैन, बौद्ध और वैदिक परम्पराओं में उसे अनिर्वचनीय अर्थात् अविश्लेष्य एवं अपरिभाष्य ही बताया गया है। पाश्चात्य परम्परा में मूर ने भी शुभ को अविश्लेष्य एवं अपरिभाष्य माना है।

- २. शुभ—भारतीय दृष्टिकोण से शुभ और परमशुभ में अन्तर है। परमशुभ एक आध्यात्मिक आदर्श है जबिक शुभ लौकिक आदर्श। भारतीय परम्परा में इसे पुण्य भी कहा गया है। पुण्य या परोपकार एक ऐसा आदर्श है जिसका लक्ष्य दूसरों का हित करना है। इमे हम सामाजिक जीवन का आदर्श भी कह सकते हैं।
- ३. औचित्य और अनौ जित्य के प्रत्यय औचित्य और अनौचित्य के प्रत्यय गुभ या परमशुभ के प्रत्यय पर निर्भर हैं। जो आचरण शुभ अथवा परमशुभ की दिशा में ले जाता है वह उचित कहा जाता है। इसके विपरीत जो आचरण शुभ अथवा परमशुभ से विमुख करता है वह अनुचित कहा जाता है। संक्षेप में औचित्य और अनौचित्य का आधार शुभ और परमशुभ के प्रत्यय ही है। यद्यपि कुछ लोगों ने उचित और अनुचित को सामाजिक अनुमोदन और अनमुमोदन से भी जोड़ने का प्रयास किया है। जिन कर्मों के पीछे मामाजिक अनुमोदन है वे उचित हैं और जिन कर्मों के पीछे सामाजिक अनुमोदन नहीं है वे अनुचित कहे जाते हैं।
- ४. कर्तब्य कर्तव्य का प्रत्यय यह बताता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष कार्य का करना हमारा दायित्व है। कर्तव्य का उद्भव सामाजिक एवं बौद्धिक जीवन मे होता है। कर्तव्य का भाव या तो अधिकारों की धारणा से या बुद्धि से निगंमित होता है।
- 4. चारित्र—चिरत व्यक्ति की आदतों से निर्मित होता है और वह व्यक्ति की जीवनदृष्टि को स्पष्ट करता है। चारित्र, जीवन जीने का एक ढंग-विशेष है। व्यक्ति की जो जीवनदृष्टि होती है वैसा ही उसके जीवन जीने का ढंग होता है और वही उसके चारित्र का परिचायक होता है। चारित्र कर्म करने की स्वेच्छाजित स्थायी प्रवृत्तियों का संगठित रूप है।

नीतिशास्त्र के उपर्युक्त प्रमुख प्रत्यय स्वतन्त्ररूप में नही रहकर एक व्यवस्था में रहते हैं। उनमें एक निकटतम पारस्परिक सम्बन्ध भी है। भारतीय परम्परा में निर्वाण परमश्रेय की, पुण्य और पाप शुभाशुभ की, एवं वर्णाश्रमधर्म कर्तव्यभाव की अभिव्यक्ति करते हैं।

#### § ७. भारतीय आचारदर्शनों की सामान्य विशेषताएँ

धर्म-अधर्म, शुभ-अशुभ, कुशल-अकुशल, श्रेय-प्रेय और उचित-अनुचित के सम्बन्ध में विचार करने की प्रवृत्ति मानव में प्राचीन काल से ही रही है। पश्चिम में पाइथा- गोरस, सुकरात, प्लेटो और अरस्तू आदि से लेकर रसल, मूर, पेटन आदि वर्तमान युग के विचारको तक और पूर्व मे वेद और उपनिपद् के काल के ऋषिगणो एवं कृष्ण, बुद्ध और महावीर की परम्परा मे लेकर तिलक और गाधी के वर्तमान युग तक नैतिक चिन्तन का यह प्रवाह सतत रूप मे प्रवाहित होता रहा है, फिर भी देश-कालगत परिस्थितियों के कारण नैतिक चिन्तन की यह धारा पूर्व और पश्चिम मे कुछ भिन्न रूपों में प्रवाहित होती रही है।

प्रत्येक देश की अपनी भौगोलिक परिस्थित होती है। जिन देशो मे व्यक्ति को अपने जीवनयापन के साधनों की उपलब्धि सहज नहीं होती वहाँ जीवन के उच्च आदर्शों का विकास भी नहीं हो पाता, लेकिन जहाँ जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति सहज एवं सुलभ होती है वहाँ चिन्तन की दिशा भी बदल जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक देश की पूर्ववर्ती परस्पराएँ भी उस देश की चिन्तन की धारा को विशेष दिशा की ओर मोड देती हैं। अत प्रत्येक देश में जीवन के मूल्यों के सम्बन्ध में अपना विशेष दृष्टिकोण होता है। आधुनिक वैज्ञानिक चिन्तन ने हमें यह भी बताया है कि जलवायु भी विचारों को प्रभावित करनी है। उसका प्रभाव व्यक्ति की वामनाओं और स्वभावों पर पडता है। उसके परिणामस्वरूप भी देश की चिन्तनधारा एक नयी दिशा ले लेती है। मात्र यही नहीं, कभी-कभी देश में कुछ ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तित्वों का जन्म हो जाता है जो उस देश के चिन्तन को नया मोड दे देते है।

भारत की अपनी भौगोलिक परिस्थिति, अपना जलवायु, अपनी पूर्ववर्ती परम्पराएँ और अपने महापुरूप है, अत यह स्पष्ट है कि उसकी नैतिक चिन्तन की अपनी विशेषताएँ है। जैन, बौद्ध ऑर गीता के आचारदर्शन भारतभूमि मे विकसित हुए है और इस रूप मे उनकी कुछ सामान्य अभिस्वीकृतिया हे जो हमे उनके व्यवस्थित ओर तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रेरित करती ह। भारतीय नैतिक चिन्तन की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हे—

9 जागितव उपादानों की नश्वरता—भारतीय चिन्तन मे जो कुछ भी ऐन्द्रिक अनुभवों के विषय है, वे सभी परिवर्तनशील, विनाशशील और अनित्य माने गये हैं। जैन, बोद्ध और गीता की परम्पराएँ जागितक उपादानों की इस नश्वरता को स्वीकार करके चलती है। भे

२. आत्मा की अमन्ता—यद्यपि शरीर, इन्द्रियाँ और उनके विषय नश्वर माने गये है, लेकिन आत्मा या जीव को नित्य कहा गया है। जैन दर्शन और गीता दोनो ही आत्मा को नित्य और शाश्वत मानते है। दोनो का अनुसार शरीर के नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नही होता। जहाँ तक बौद्ध विचारधारा का प्रश्न है वह नित्य आत्मा की सत्ता को स्वीकार नही करती है, फिर भी वह यह

१. भावपाहुड, ११०; गीता, २।१८; धम्मपट, १५१.

२. नियममार, १०२; गीना, २।२०.

मानती है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी विज्ञान-प्रवाह या चेतना-प्रवाह बना रहता है।

- ३. कर्म-सिद्धान्त में विश्वास कर्मसिद्धान्त भारतीय आचारदर्शन की विणिष्ट मान्यता है। जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शन इस कर्मसिद्धान्त मे अटूट श्रद्धा रखते है। सभी यह स्वीकार करते है कि कृत कर्मों का फलभोग आवश्यक है।
- ४. मरणोत्तर जीवन एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त में आस्था—जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शन मरणोत्तर जीवन एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार करके चलते है। कर्मसिद्धान्त और आत्मा की अमरता यह अनिवार्यतः पुनर्जन्म की मान्यता को स्थापित करते हैं।
- ४. स्वर्ग-नरक के अस्तित्व में विश्वास—पुनर्जन्म के सिद्धान्त की धारणा के साथ यह भी स्वीकार किया गया है कि व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार मरणोत्तर अवस्था मे स्वर्ग या नरक को प्राप्त करता है। <sup>3</sup> शुभ कर्मों के परिणामस्वरूप स्वर्ग और अशुभ कर्मों के परिणामस्वरूप नरक की प्राप्ति होती है।
- ६. जीवन की दुःखमयता— जीवन की दुःखमयता भारतीय दर्शनों का एक प्रमुख प्रत्यय रही है। जैन और बौद्ध दोनों ही परम्पराओं में जीवन को दुःखमय माना गया है। दुःख की अभिस्वीकृति भारतीय आस्था का प्रथम चरण है। बुद्ध ने इसे प्रथम आर्यसत्य कहा है। वस्तुतः दुःख और अभाव की वेदना जीवन की वह प्यास है जो पूर्णता के जल से परिणान्त होना चाहती है। दुःख भारतीय नैतिकता का प्रवेणद्वार है। पाण्चात्य सत्तावादी विचारक किर्केगार्ड ने भी दुःख को नैतिक जीवन का प्रथम चरण कहा है। भारतीय चिन्तन में समग्र नैतिकता इसी दुःख से विमुक्ति का प्रयास कही जा सकती है। बुद्ध और महावीर की प्रवचनधारा जनसमाज को इसी दुःखमयना से उबारने के लिए प्रवाहित हुई। दुःख भारतीय चिन्तन का यथार्थ है और दुःखविमुक्ति आदर्श।
- ७. निर्वाण: जीवन का परमक्षेय— निर्वाण या मुक्ति भारतीय नैतिकता का परमश्रेय है। दु:ख से विमुक्ति को ही नैतिक जीवन का साध्य बताया गया है और दु:खों से पूर्ण विमुक्ति को ही निर्वाण या मोक्ष कहा गया है। भारतीय आचारदर्शनों की दृष्टि में भौतिक एवं वस्तुगत सुख वास्तविक सुख नहीं हैं। सच्चा सुख वस्तुगत नहीं, अपितु आत्मगत है। उसकी उपलब्धि तृष्णा या आसक्ति के प्रहाण द्वारा सम्भव है। वीतराग, अनासक्त और वीततृष्ण होना ही उनकी दृष्टि में वास्तविक सुख है।

१. स्त्रकृतांग २।१।४; गीता, ५।१५; धम्मपद, १२७.

२, उत्तराध्ययन, ३।३-५; गीना, ८।१; मज्झिमनिकाय, १।३।१.

३. सूत्रकृतांग, २।५।१२-२९; गीता, २।३७, १६।१६; अंगुत्तरनिकाय, २।३।७-८

४. उत्तराध्ययन, १९।१६; धम्मपद, १४६.

#### ९ प्र. नैतिक चिन्तन की भारतीय एवं पाश्चात्य परम्पराओं में प्रमुख अन्तर

- १. पाण्चात्य आचारदर्शन मे नैतिकता का सम्बन्ध पारलौकिक जीवन की अपेक्षा वर्तमान जीवन से अधिक माना गया है जबकि भारतीय चिन्तन में पारलौकिक जीवन के सन्दर्भ मे ही नैतिकता का विचार अधिक विकसित हुआ है। यद्यपि एकान्त रूप मे न तो पाण्चात्य परम्परा को पूर्णतया लौकिक जीवन से और न भारतीय नैतिक चिन्तन को पूर्णतया पारलौकिक जीवन से ही सम्बन्धित माना जा सकता है।
- २. भारतीय नैतिक चिन्तन, नैतिक सिद्धान्तों का विश्लेषणात्मक अध्ययन न होकर, व्यावहारिक नैतिक जीवन से सम्बन्धित है। भारतीय नैतिक विचारणा यह बतानी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन-सा आचार उचित है और कौन-सा आचार अनुचित है। इस प्रकार भारतीय नैतिकता में मुख्यतया नैतिक सिद्धान्तों की अपेक्षा नैतिक जीवन पर अधिक विचार किया गया है। वह उपदेशात्मक है। उसका सम्बन्ध व्यावहारिक नैतिकता से अधिक है। दूसरे शब्दों में, पाश्चात्य आचारदर्शन आचार का विज्ञान है जबिक भारतीय आचारदर्शन जीने की कला है। यही कारण है कि भारतीय विचारकों ने आपात्कालीन एवं सामान्य आचार के नियमों का गहराई से विवेचन तो किया लेकिन नैतिकता के प्रतिमान एवं नैतिक प्रत्थयों की सैद्धान्तिक समीक्षा भारत में उतनी गहराई में नहीं हुई जितनी कि पश्चिम में। फिर भी यह मानना कि भारतीय नैतिक चिन्तन में केवल आचार-नियमों का प्रतिपादन है और नैतिक समस्याओं पर कोई चिन्तन नहीं हुआ है, एक भ्रान्त धारणा ही होगी। अनेक नैतिक समस्याओं का मुन्दर हल भारतीय चिन्तन ने दिया है, जो उसकी मौलिक प्रतिभा को अभिव्यक्त करता है।
- ३. भारतीय नैतिक चिन्तन प्रमुख रूप से अध्यात्मवादी है जबकि पाश्चात्य नैतिक चिन्तन में भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास अधिक देखा जाता है। भारतीय नैतिक चिन्तन में परमश्रेय निर्वाण, मोक्ष या आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति है, जबिक पाश्चात्य नैतिक चिन्तन में परमश्रेय व्यक्ति एवं समाज का भौतिक कल्याण है। वैयक्तिक या सामाजिक हितों की उपलब्धि एवं सुरक्षा तथा व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन को ही अधिकाश पाश्चात्य विचारकों ने नैतिकता का साध्य माना है। यद्यपि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि पश्चिम में भी ब्रैंडले प्रशृति कुछ आध्यात्मिक विचारकों ने नैतिक साध्य के रूप में जिम आत्मपूर्णता एवं आत्मसाक्षात्कार के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, वह भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक दूर नही है। इसी प्रकार, भारतीय चिन्तकों ने भी जीवन के भौतिक पक्ष की पूरी तरह से अवहेलना नहीं की है।
- ४. भारतीय और पाश्चात्य नैतिक चिन्तन में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर यह भी है कि भारतीय आचारपरम्परा निर्वाणवादी होने के कारण व्यक्तिपरक रही, जबकि

पाश्चात्य परम्परा समाजपरक। व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास निर्वाणलक्षी भारतीय नैतिकता का प्रमुख ध्येय है, जबिक सामाजिक सन्तुलन, सामाजिक प्रगति और सामाजिक सामञ्जस्य पाण्चात्य नैतिक चिन्तन का प्रमुख साध्य रहा है। यद्यपि थोड़ी गहराई से विचार करने पर हम पाते हैं कि जहाँ भारत में निर्वाणलक्षी महायान वौद्ध परम्परा समग्र साधना को समाजपरक बना देती है वहीं पश्चिम में स्पिनोजा और नीत्से नैतिकता को व्यक्तिपरक बना देते है। अतः इस सम्बन्ध में कोई भी एकांगी दृष्टिकोण भ्रान्तिपूर्ण ही होगा।

# ९९. पाश्चात्य विचारकों के भारतीय आचारदर्शन पर आक्षेप और उनका प्रत्युत्तर

पाश्चात्य विचारकों ने भारतीय नैतिक चिन्तन पर कुछ आक्षेप लगाये हैं। डॉ॰ राधाकृष्णन् ने अपनी पुस्तक 'प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार' में श्वेट्जर के द्वारा लगाये गये कुछ आक्षेपों का उल्लेख किया है। यहाँ हम उन्हीं आक्षेपों के सन्दर्भ में जैन, वौद्ध और गीता के आचारदर्शनों की दृष्टि से विचार करेंगे। क्योंकि ये आक्षेप न केवल हिन्दू विचारणा पर लागू होते हैं वरन् जैन और बौद्ध परम्पराओं पर भी लागू होते हैं, इसलिए इनपर विचार अपेक्षित है। डॉ॰ श्वेट्जर ने भारतीय परम्परा पर निम्न आक्षेप किये हैं—

- 9. हिन्दू विचारणा में परमानन्द (मोक्ष) पर जो बल दिया जाता है, वह स्वाभाविक तौर पर मनुष्य को संसार और जीवन के निषेध की ओर ले जाता है।
- २. हिन्दू विचारणा अनिवार्यतः पारलौकिक है और मानवतावादी आचार-नीति और पारलौकिकता ये दोनों परस्पर असंगत है।
- ३. 'माया'-सम्बन्धी हिन्दू सिद्धान्त में जीवन को मरीचिका बतलाया गया है। इसमें एक त्रुटि वह है कि यह संसार और जीवन का निषेध करता है। फलतः हिन्दू विचारणा आचारनीतिपरक नहीं है।
- ४. विश्व की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हिन्दू धर्म जो बड़ी से बड़ी बात कह सकता है, वह यह है कि यह भगवान् की लीला है।
- प्र. मोक्ष का साधन ज्ञान या आत्मसाक्षात्कार है। यह बात नैतिक विकास से भिन्न है, इसलिए हिन्दू धर्म नीतिपरक नहीं है।
- ६. मानव-प्रयासों का लक्ष्य पलायन (निवृत्ति ) है, समन्वय या समझौता नहीं। यह तो ससीम के बन्धनों से आत्मा की मुक्ति हुई, असीम के आत्मप्रकाश और उसके साधन के रूप में ससीम को परिवर्तित करने की वात इसमें नहीं आयी। धर्म जीवन और उसकी समस्याओं से बचने की एक आड़ है, उससे सुखद भावी जीवन के लिए मनुष्य को कोई आशा नहीं बैंधती।
- ७. हिन्दू धर्मका आदर्शव्यक्ति अच्छाई और बुराई के नैतिक अन्तर से परे होता है।

६. हिन्दू विचारणा आन्तरिक पूर्णता के लिए जिस शीलाचार पर जोर देती है, उसका सिकय आचारनीति और अपने पड़ोसी को सहृदय प्रेम देने की बात से विरोध है। वै

डा० ग्नेट्जर का यह प्रथम आक्षेप कि भारतीय चिन्तन जीवन का निषेध सिखाना है, भ्रान्तिपूर्ण है। भारतीय परम्परा जीवन का निषेध नही, वरन जीवन की पूर्णता सिखाती है। डा० राधाकृष्णन् कहते हैं कि हिन्दू मतावरुम्बी आध्या-त्मिकता को मानव-प्रकृति का आधारभत तत्त्व मानता है। आत्मिक साक्षात्कार जीवन की समस्याओं का कोई चामत्कारिक समाधान नहीं, अपित जीवन को अपनी पूर्णता की ओर पहुँचाने का क्रमिक प्रयास है। भारतीय परम्परा में, और विशेषकर जैन परम्परा में मोक्ष की जो धारणा स्वीकार की गयी है वह जीवन का निषेध नही, वरन् जीवन की पूर्णता है। चेतना की विभिन्न शक्तियों का पूर्ण विकास ही मोक्ष माना गया है। महावीर नैतिकता को जीवन-सापेक्ष मानते हैं। वह तो जीवन जीने की एक कला है, जीवन-प्रक्रिया से भिन्न उसका कोई अर्थ नहीं रहता । महावीर यह स्वीकार करते है कि धर्म का आचरण और नैतिक पूर्णता की उपलब्धि तथा तज्जनित आध्यात्मिक आदर्श अर्थात् मोक्ष की उपलब्धि सभी जीवन-प्रिक्रिया में ही समाहित हैं। महावीर का स्पष्ट निर्देश है कि जबतक बद्धावस्था शरीर को जर्जरित नहीं करे, व्याधियों से शरीर आक्रान्त न हो, जबतक इन्द्रियाँ स्वस्थ हैं तभी तक धर्म का आचरण सम्भव है। <sup>3</sup> उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि जबतक जीवन है, सद्गुणों की आराधना कर लेनी चाहिए। है हिन्दू परम्परा में भी महावीर के इसी दृष्टिकोण को समर्थन प्राप्त है। उसमें कहा गया है कि जबतक शरीर स्वस्थ है, वृद्धावस्था दूर है, सभी इन्द्रियाँ अपने-अपने व्यापार में संलग्न हैं. जबतक आयुष्य का क्षय नहीं होता तवतक विद्वान को आत्म-लाभ (परमश्रेय) के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। "यदि जीवन-साध्य की उपलब्ध जीवन-प्रिक्या में ही निहित है तो फिर जैन और वैदिक परम्परा के आचारदर्शनों को जीवन का निषेधक कैसे माना जा सकता है। पूर्णता की दिशा में गित जीवन के विकास में है. उसके निषेध में नही । जीवन के एक छोर पर अपूर्णता है, सीमितता है; और दूसरे छोर पर पूर्णता और अनन्तता है। जीवन इन दोनों छोरों के मध्य स्थित है। जीवन का काम है इस अपूर्णता से पूर्णता की ओर, ससीम से असीम की ओर बढ़ना। भारतीय परम्परा में जीवन की जिस अपूर्णता को स्वीकार किया गया है वह जीवन का निषेध नहीं है। वस्तृतः जीवन की इस अपूर्णता के बोध में ही पूर्णता के लिए

१. इण्डियन थाट ऐण्ड इट्स डेवलपमेण्ट, उद्धृत--प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार, पृ० ९३.

२. वहां, पृ० ९४.

३. दशवैकालिक, ८।३६.

४. उत्तराध्ययन, ४।१३.

५. देखिए--नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण, पृ० ३३६.

बभीप्सा जाग्रत होती है और उसी अभीप्सा से व्यक्ति पूर्णता की दिशा में प्रयत्न करता है। पूर्णता की अभीप्सा ही समग्र भारतीय नैतिक एवं आध्यात्मिक साधनाओं का सारतत्त्व है। पूर्णता का प्रत्यय जीवन का निषेधक नहीं, वरन् उसके विकास का ही परिचायक है।

डा० खेट्जर का दूसरा आक्षेप है कि हिन्दू विचारणा अनिवार्यतः पार-लौकिक है, और मानवतावादी आचार-नीति और पारलौकिकता (ये दोनों परस्पर असंगत हैं ) भारतीय विचारणा के गहन अध्ययन पर आधारित प्रतीत नहीं होता है। यद्यपि भारतीय नैतिक चिन्तन में पारलौकिक जीवन के सन्दर्भ में नैतिकता का विचार किया गया है और नैतिक आचरण का सम्बन्ध भूत और भावी जीवन से जोड़ा गया है ( जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है ) फिर भी यह मानना भ्रान्तिपुर्ण होगा कि भारतीय नैतिक चिन्तन में वर्तमान जीवन की उपेक्षा की गयी है। भारतीय चिन्तकों की दृष्टि वर्तमान जीवन के प्रति भी हमेशा सजग रही है। जैन और बौद्ध दर्शनों के अहिंसा, अनाग्रह और अपरिग्रह के नैतिक सिद्धान्त पारलीकिक जीवन की अपेक्षा वर्तमान जीवन एवं समाज-व्यवस्था से अधिक सम्बन्धित हैं। गीता जब वर्णाश्रम धर्म और निष्काम कर्मयोग का उपदेश देती है तो उसकी दृष्टि वर्तमान व्यावहारिक जीवन पर भी केन्द्रित है, ऐसा मानना भी युक्तिसंगत है। जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शन भी इस वात को अच्छी तरह समझते हैं कि स्वर्ग के प्रलोभन और नरक के भय पर खड़ी हुई नैतिकता वास्तविक नैतिकता नहीं है, वरन वह नैतिकता का आभास-मात्र है। जैन आगम दशवैकालिकमूत्र में कहा गया है कि नैतिक आचरण न तो इस जीवन में मुख-साधनों की उपलब्धि के लिए करना चाहिए और न पार-लौकिक जीवन के लिए। जैन आचारदर्शन में सम्यग्दृष्टी या ज्ञानी की पहचान ही यह मानी गयी है कि जो न भूत की चिन्ता करता है और न भविष्य की आकांक्षा, वहीं वास्तविक ज्ञानी है। भे गीता में इसी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हुए कहा गया है कि पण्डितजन भूत और भविष्य की चिन्ता नहीं करते हुए जो भी कर्तव्य सामने उपस्थित होता है उसका पालन करते हैं। द बुद्ध का कथन है कि बीते हए का शोक नहीं करते, आनेवाले पर मन्सूबे नहीं बाँधते, जो उपस्थित है उसी से गुजारा करते हैं वे शान्त भिक्षु सदैव प्रसन्न रहते हैं। <sup>3</sup> बुद्ध की दृष्टि में सच्चा साधक न लोक की आशा करता है और न परलोक की । ध

वस्तुतः जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों ने नैतिकता अथवा धर्म को प्रलोभन एवं भय के आधार पर खड़ा करना कभी भी उचित नही समझा। उनकी

१. दशवैकालिक, ९१४१७, ९१३१४.

२. गीता, २।११.

३. संयुत्तनिकाय, १।१।१०.

४. वही, २।३।६.

दृष्टि में जो आचरण परलोक की अपेक्षा से किया जाता है, वह बन्धनकारी कारण माना गया है। जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों में स्वर्ग और नरक के जो पारलौकिक प्रत्यय उपस्थित किये गये हैं, उनका सम्बन्ध जनसाधारण से है। जो व्यक्ति वौद्धिक दृष्टि से परिपक्व नहीं है और जिनका जीवन भय और प्रलोभन के आधारों पर ही चल रहा है उन्हें अनैतिक जीवन से विरत करने और नैतिक जीवन के प्रति आकर्षित करने के लिए यद्यपि स्वर्ग का प्रलोभन और नरक का भय उपस्थित किया गया है, लेकिन यह भारतीय नैतिकता की अन्तिम दृष्टि नहीं है। भक्तों का श्रेणी-विभाजन करते हुए गीता यह स्पष्ट कर देती है कि जो साधक भय या प्रलोभन के निमत्त से भक्ति (सदाचरण) करता है वह निम्न कोटि का है। गीता में भक्तों की जो चार कोटियाँ वहीं गयी हैं उनमें आत्तं और अर्थार्थी (स्वार्थी) भक्त, जो कि क्रमण्डः भय अथवा प्रलोभन के आधार पर नैतिक जीवन जीते हैं, निम्न कोटि के माने गये हैं। वुद्ध ने भी धामण्य का फल इसी जीवन में माना है। अतः भारतीय नैतिकता केवल परलोक के भय और प्रलोभनों पर खड़ी हुई नहीं है। परलोक के प्रलोभन एवं भय के आधार पर जिस नैतिकता का उपदेश दिया गया है उसका सम्बन्ध मात्र अपरिपक्व साधकों से है।

डा० घ्वेट्जर का यह दृष्टिकोण भ्रान्तिपूर्ण है कि मानवतावादी नीति एवं पारलौकिकता परस्पर असंगत है। वस्तुतः इस दृष्टिकोण के पीछे भौतिकवादी धारणा ही अधिक प्रबल दिखाई देती है। मानवतावादी दृष्टिकोण ऐहिक जीवन तक ही अपना ध्यान सीमित रखना चाहता है। उसके अनुसार, प्रकृति के सिद्धान्तों के अनुरूप ही अपने आचरण को ढाल लेना ही मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है। मान-वतावादी आचारदर्शन मनुष्य को एक मनोभौतिक एवं सामाजिक प्राणी के रूप में देखता है। उसकी दृष्टि में नीतिशास्त्र या तो समाजशास्त्र की एक शाखा है या मनोविज्ञान का एक विभाग। लेकिन यदि मनुष्य प्राकृतिक नियमों के अधीन है तो नैतिक सदगुणों को और आत्मत्याग एवं आत्मविलदान के प्रत्ययों को कोई प्रोत्सा-हुन नहीं मिल सकता । डा॰ राधाकृष्णन् के शब्दों में, भीतिक आधार अनिवार्य होते हुए भी वह वास्तविक जीवनयापन के लिए बहुत ही संकुचित प्रतीत होता है। मनुष्य क्या केवल शरीर है जिसे खिलाया-पिलाया, ओढ़ाया-पहनाया और आवासित किया जा सकता है, या वह आत्मा भी है जिसकी कुछ उच्च आकांक्षाएं हैं ? जिन लोगों को भौतिक सभ्यता की नियामतें, सारी सुख-मुविधाएँ प्राप्त हैं उन लोगों को भी जब हम हताश और कृष्ठित देखते हैं, तब यह समझ में आ जाता है कि मनुष्य केवल रोटी या भावनात्मक उत्तेजना पर ही जीवित नहीं रह सकता। यदि शुभेच्छा, विश्वद्ध प्रेम और वैराग्य हमारे आदर्श हैं तो हमारी आचारनीति की जड़ पार-लौकिकता की भावना में होनी चाहिए। <sup>२</sup> वस्तुतः आचारदर्शन एक आदर्शात्मक

१. गीता ७।१६-१७; तुलनीय-चाणभ्यनीति, १३।२.

२. प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार, १० ९७-१००.

विज्ञान है। यदि हम 'जो है' उसी से सन्तुष्ट हे तो हमे 'जो होना चाहिए' इसका कोई अर्थ हमारे लिए नही रह जायेगा। दृश्य जगत् से परे भी कोई जीवन आर जगत् हे यह आस्था ही हमे नैतिक पूर्णता की दिशा में ले जा सकती है। भारतीय आचारदर्शनों ने पारलांकिकता एवं आध्यात्मिकता को नैतिक जीवन के लिए जो स्वीकृति दी हे, उसके पीछे उनकी यही गहन दृष्टि रही है कि हमारा परमश्रेय केवल इसी जगत् और जीवन तक सीमिन नहीं ह। हमें वर्नमान जीवन की अपूर्णताओं और गीमिनताओं से ऊपर उठ कर किमी माध्य को प्राप्त करना है।

डा० व्वेट नर का तीसरा आक्षेप मायाबाद में सम्बन्धित है। उन्होंने मायाबाद के सिद्धान्त को जीवन आर जगतु का निषेधक मान लिया है। उनकी दृष्टि मे मायाबाद का सिद्धान्त जीवन और जगत को भ्रम या भरीचिका मानता है। वे लिखते है कि एक ऐसे ससार में जिसका कोई अर्थ नहीं है. मनुष्य नैतिक कार्यों में नहीं जुट सकता। माया के सिद्धान्त में विश्वास करनेवाले व्यक्ति के लिए आवार-नीति का केवल सापेक्षिक महत्त्व ही हो सकता है। वस्तृत डा० श्वेट्जर की यह भ्रान्त धारणा कि मायावाद जीवन और जगत् का निपंधक है, माया के मही अर्थ की नहीं समझ पाने के कारण उत्पन्न हुई है। वे प्रातिभासिक सत्य ओर व्यावहारिक सत्य मे अन्तर को नहीं समझ पाये है। डा० राबाकृष्णन् ने अपने ग्रन्थ 'हिन्दुओ की जीवनदुष्टि' तथा 'प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार' मे इसे विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया है कि मायावाद का सिद्धान्त जीवन और जगत का निषेधक नहीं है। दूसरे, शकर का मायावाद समग्र भारतीय दर्शन का प्रतिनिधि नही है। विस्तारभय से यहाँ उस समग्र चर्चा मे जाना सम्भव नही है। जहाँ तक जैन, बौद्ध ओर गीना के आचारदर्शनों का प्रश्न है, वे मायावाद के सिद्धान्त के समर्थक नहीं माने जा सकते। जैन दर्शन तो एक यथार्थवादी दर्शन हे आर इसलिए उसमे मायावाद के सिद्धान्त का कोई स्थान ही नही है। बौद्ध परम्परा में भी शृन्यवाद और विज्ञानवाद के अतिरिक्त सभी ने जीवन ओर जगत् की वस्तुगत वास्तविक मत्ता को स्वीकार किया है। गीता की तत्त्वमीमामा को भी मायाबाद का ममर्थक सिद्ध नहीं किया जा सकता। अत यह आक्षेप उनपर लागू ही नहीं होता।

डा० घवेट्जर का चौथा आक्षेप है कि हिन्दूधमें के अनुसार यह जगन् भगवान् की लीला है। वस्तुतः यह सही है कि जगन् को भगवान् की लीला मानने पर नियतिवाद का सिद्धान्त आ जाता है और जिसमे नैतिक उत्तरदायित्व की व्याख्या सम्भव नहीं होती है। किन्तु जैन और बौद्ध परम्पराएँ इस बात को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती है कि जगन् ईश्वर की लीला है। यद्यपि गीता की विचारणा मे इस सिद्धान्त का कुछ समर्थन और तज्जनित नियतिवाद के तत्त्व अवश्य उपस्थित है। इस प्रकार हम देखते है कि जहाँ तक जैन और बौद्ध परम्पराओ का प्रश्न है, यह आक्षेप उनपर लागू नहीं होता।

१. इण्डियन थाट ऐण्ड इट्स डेवलपमेण्ट, पृ० ५९-६०.

डा० घ्वेट्जर का पाँचवाँ आक्षेप है कि भारतीय परम्परा में मोक्ष का साधन ज्ञान या आत्म-साक्षात्कार है। यह बात नैतिक विकास से भिन्न है, इसलिए हिन्दू धर्म आचार या नीति विषयक नहीं है। उनके इस आक्षेप में उनकी एकांगी दृष्टि का ही परिचय मिलता है। प्रथम तो सभी भारतीय आचारदर्शनों ने ज्ञान को ही एकमात्र मुक्ति का साधन माना हो, यह कहना यथार्थ नहीं है। भारतीय धर्मों में ज्ञान के साथ-साथ ही कर्म, ध्यान और भक्ति के तत्त्व भी उपस्थित है। जिन विचारकों ने ज्ञान को ही मोक्ष का साधन माना है उन्होंने भी सदाचार या नैतिकता को अम्वीकार नहीं किया, वरन् सदाचार या नैतिक जीवन को ज्ञानप्राप्ति के लिए अनिवायं साधन बताया हे। मात्र यही नहीं, जैन और बौद्ध परम्पराओं ने अपने साधना-पथ में ज्ञान को जो स्थान दिया है वही स्थान शील या आचरण को भी दिया है। उनकी साधना-पद्ध ति मे ज्ञान के साथ-साथ आचरण का तत्त्व भी समाहित है, अतः उन्हें अनिवायं रूप से आचारमार्गी दर्शन स्वीकार करना पड़ेगा। गीता के निष्काम कर्मयोग सिद्धान्त मे भी ज्ञान के साथ-साथ आचरण का कहत्त्व स्वीकार किया गया है। अतः यह मानना पड़ेगा कि भारतीय परम्परा मे आचार-शास्त्र या नीति का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

भारतीय परम्परा पर छठा आक्षेप पलायनवादिता का लगाया गया है, लेकिन यदि हम विचारपूर्वक देखें तो भारतीय दर्शन पलायनवादी सिद्ध नही होता। डा० ज्वेटजर का यह कहना नितान्त भ्रामक है कि भारतीय परम्परा में मानव प्रयासो का लक्ष्य पलायन है, समन्वय या समझौता नही। भारतीय परम्परा में समन्वय और महयोग के तत्त्व प्रारम्भ से ही रहे है। क्या वेदों का 'संगच्छध्वं संबद्ध्वं का गान, औपनिपदिक ऋपियों की 'सह नाववत् सह नौ भूनवत् सह वीयं करवावहैं की मंगलकामना नथा बुद्ध और महावीर की परम्परा का संघीय जीवन सामाजिक क्षेत्र से पुलायनवादिता है ? भारतीय परम्परा का सन्यासधर्म भी जीवन-क्षेत्र से पलायन नही है, वरन स्वार्थों से ऊपर उठने का प्रयास है। अतः भारतीय चिन्तन पर पलायनवादिता का यह आक्षेप उचित नही है। संन्यास जीवन और जगन् म पलायन नही, वरन् एक उच्च व्यक्तित्व और उच्च जगत्का निर्माण है। वह वामनाओ और क्षुद्रताओं से ऊपर उठकर निष्काम एवं विश्रुद्ध प्रेममय जीवन जीने की एक कला है। वासनाओं एवं क्षुद्रताओं से ऊपर उठने के प्रयास को पला-यन नहीं कहा जा सकता । भारतीय परम्परा यह स्वीकार करती है कि हमें जीवन की वर्तमान अपूर्णताओं और क्षुद्रताओं से ऊपर उठना है, लेकिन इसका अर्थ जीवन से इनकार नहीं है, वरन् जीवन और शरीर तो उसके साधन माने गये है। डा० राधाकृष्णन् लिखते है कि हिन्दू दृष्टिकोण की विशेष बात यह है कि वह मन, जीवन और शरीर के विकास को जीवन का प्राथमिक उद्देश्य मानता है। शारीरिक स्वास्थ्य और स्फूर्ति सजीव शक्ति और मानसिक सन्तुष्टि के लिए अनिवार्य हैं। किन्तु उससे भी अधिक उसकी अगवश्यकता इसलिए है कि शरीर उन मानुषिक कार्यों को करने की सामर्थ्य रखता है जिनका उद्देश्य मनुष्य में ईश्वर की शोध और अभिव्यक्ति करना होता है। हम ससीम के बन्धन में पड़े हुए है तथापि हम असीम की आकांक्षा करते है। जन्म और पुनर्जन्म की लम्बी श्रृंखला इस अर्थ में तो भारी बन्धन है, परन्तु दूसरे अर्थ में वह आत्मज्ञान का साधन भी है। भौतिक प्राणी होते हुए भी आध्यात्मिक प्राणी के रूप में अपने को विकसित कर लेना मानवीय विकास की उच्चतम उपलब्धि है। नश्वर शरीर से सम्बद्ध होने हुए भी आत्मा की अमरता में निवास करना इसी को कहते है। वस्तुतः एक उच्च आत्मा के निर्माण के लिए, जीवन की अपूर्णताओ और क्षुद्रताओ से ऊपर उठने के लिए, यदि निम्न आत्मा या बासनामय जोवन का त्याग आवश्यक हो तो वह न तो जीवन से पलायन है और न इनकार ही। न केवल वैदिक परम्परा में, वरन् जैन और वौद्ध परम्पराओं में भी यह दृष्टिकोण स्वीकृत है।

डा० क्वेटजर का सातवाँ आक्षेप यह है कि भारतीय परम्परा में आदर्श व्यक्ति को अच्छाई और बूराई के नैतिक अन्तर से परे माना गया है। यद्यपि यह सत्य है कि जैन, बौद्ध और वैदिक तीनो ही परम्पराओं में परमसाध्य ग्रुभ और अग्रुभ या अच्छाई और बूराई के स्तरों से ऊपर उठना माना गया है, लेकिन नैतिक पूर्णता के लिए यह दुष्टिकोण आवश्यक है। वस्तृतः श्रूभ और अश्रूभ सापेक्षिक सत्ताएँ हैं। अणुभ के अस्तित्व में ही णुभ का अर्थ रहा हुआ है। णुभ की मत्ता तभी तक है जबतक कि अश्भ है। लेकिन जबतक अश्भ की उपस्थिति है नैतिक पूर्णता सम्भव नहीं । अतः नैतिक पूर्णता के लिए ग्रुभ ओर अग्रुभ दोनों से ही ऊपर उठना आव-श्यक है। नैतिक जीवन गुभ और अगुभ के संघर्ष की अवस्था है। लेकिन इस संघर्ष से ऊपर उठने के लिए शूभ और अशूभ की सीमाओं का अतिक्रमण भी आवश्यक है। पाण्चात्य विचारक ब्रैंडले ने इस विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया है कि अपने आदर्श को पाने के लिए मनुष्य को नैतिकता से परे धर्म की ओर जाना होता है जहाँ उसका आदर्ण यथार्थ के रूप में परिणत हो जाता है। उनकी दिष्ट में नैतिक होने के लिए अतिनैतिक होना भी आवश्यक है। वे लिखते है कि नैतिकता का विचार हमें उससे परे ले जाता है । <sup>२</sup> जैन परम्परा के अनुसार अच्छाई या ब्राई अथवा पृष्य या पाप दोनों ही बन्धन है और मोक्ष के साध्य की उपलब्धि के लिए इनसे ऊपर उठना आवश्यक है। बौद्ध परम्परा में भी आदर्श व्यक्तित्व को पूण्य और पाप से ऊपर माना गया है। इस सम्बन्ध में विशेष विचार अगले अध्यायों में किया गया है, अतः यहाँ विस्तार में जाना आवश्यक नही । वस्तुतः पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ या अच्छाई और बुराई हमारे अहंकार, कर्तृ त्वभाव या आसक्ति (राग) का परिणाम होते हैं। जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष की उपस्थिति भी रहती है, और यही कारण है कि पुष्य के साथ-साथ पाप का या शुभ के साथ-साथ अशुभ का अस्तित्व भी बना रहता है। द्वेष या अशुभ के पूर्ण प्रहाण पर राग का अस्तित्व भी नहीं रहता और

१. प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार, पृ० ११५-११७.

२. एथिकल स्टडीज, ए० २५०, ३१४.

ऐसी स्थिति मे अपरिहार्य रूप से व्यक्ति अच्छाई और बुराई के नैतिक अन्तर से ऊ उठ जाता है। यद्यपि इस सबका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय परम्परा में शुभ अच्छाई अस्वीकृत रही है, वरन् केवल यही बताया गया है कि पूर्णता की उपलि के लिए, सघर्षमय जीवन से ऊपर उठने के लिए, इनसे ऊपर उठना आवश्यक है नैतिक पूर्णता को प्राप्त करने के लिए नैतिकता के क्षेत्र का अतिक्रमण आवश्यक है भारतीय आचारदर्शन इसी महत्त्वपूर्ण तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह मानते है। नैतिक जीवन का लक्ष्य नैतिकना के क्षेत्र में परे है। अतिनैतिक होकर ही नैति पूर्णता को प्राप्त किया जा मवता है।

इसी प्रकार खेट्जर आदि पाश्चात्य विचारको के द्वारा भारतीय नैतिक चिन्त पर सहृदयता एव महानुभूति के अभाव के जो आक्षेप लगाये गये, वे या तो भारती नैतिकता के स्वरूप को बिना सम्यक् प्रकार समझे लगाये गये हे या उनमे केव आलोचनात्मक दृष्टि ही प्रमुख रही है। जिस सम्क्वति ने 'मेर' आर 'पराये' विचार को ही हृदय की सकुचिनता का द्यातक माना हो, जिसने 'वसुधैव कुटुम्वकम की उदार अवधारणा प्रस्तुत को हा, जिसने प्रनिपल—

> मर्वेऽत्र मुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पण्यन्तु, मा कश्चित् दुखमाप्नुयात् ॥

का गान गाया हो, जिसमे वोधिमन्व, तीर्थंकर और प्रभु के अवतरण का आदश लोकमगल की उदात्त भावना से परिपूर्ण हो, उसके हृदय को कैसे रिक्त कहा ज सकता है।

प्रस्तुत अध्ययन में हमने इस बात को अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि भारतीय नैतिक चिन्तन और विशेष रूप से जॅन, बोद्ध आर गीता के आचारदर्शन किसी एकागी दृष्टिकोण को स्वीकार करके नहीं चलते है। भारतीय चिन्तन और विशेषकर जैन विचारणा एक सर्वागीण एव समन्वयवादी दृष्टिकोण को लेकर आगे आती है। अत जहाँ उनमें विभिन्न पाण्चात्य विचारधाराओं के तत्त्वों की उपस्थिति पायी जाती है, वहीं वे अपनी व्यापक दृष्टि के आधार पर उनमें समन्वय का सूत्र भी प्रस्तुत कर देने ह। भारतीय आचारदर्शनों का दृष्टिकोण व्यापक एव समन्वयवादी है। यही कारण है कि उन्हें पाण्चात्य नैतिक चिन्तन के विभिन्न चौखटों में कहीं भी फिट नहीं किया जा सकता, वरन् इमके विपरीत उनकी व्यापक दृष्टि के आधार पर विभिन्न पाण्चात्य विचारधाराओं का एक समग्र एव समन्वित रूप में देखा जा सकता है।

## भारतीय आचारदर्शन में ज्ञान की विषाएँ

| १. ज्ञान की दो विघाएँ                                              | 38         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| २. जेन दर्शन के अनुसार ज्ञान की विधाएँ                             | 30         |
| ३. बौद्ध दर्शन में ज्ञान की विघाएँ                                 | 3 8        |
| ४. वैदिक परम्परा में ज्ञान की विषाएँ                               | 32         |
| ५. पाइचात्य परम्परा मे ज्ञान की विघाएँ                             | <b>३</b> २ |
| ६. जैन, बौद्ध और वैदिक परम्पराओं में दृष्टिकोणों का विचार-भेद      | 33         |
| ७. जैन दर्शन में ज्ञान की सत्यता का आधार                           | 38         |
| ८. आचारदर्शन की अध्ययन विधियाँ                                     | 38         |
| ९. आचारदर्शन के अध्ययन के विविध दृष्टिकोण                          | ३५         |
| १०. क्या निरुचयनय या परमार्थदृष्टि नैतिक अध्ययन की विधि है ?       | 36         |
| ११. तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में निश्चयनय और व्यवहारनय का अर्थ       | 39         |
| १२. तत्त्वज्ञान और आचारदर्शन के क्षेत्र में व्यवहारनय और निश्चयनय  |            |
| का अन्तर                                                           | ٧o         |
| १३. द्रव्यायिक या पर्यायायिक नयों की दृष्टि से नैतिकता का विचार    | 78         |
| १४. आचारदर्शन के क्षेत्र में निश्चयदृष्टि और व्यवहारदृष्टि का अर्थ | 82         |
| निश्चयनय का अर्थ ४२ / आचार के क्षेत्र में व्यवहार-                 |            |
| दृष्टि ४५ /                                                        |            |
| १५. नैतिकता के क्षेत्र में व्यवहारदृष्टि के आधार                   | ४६         |
| आगम-व्यवहार ४६ / श्रुत-व्यवहार ४७ / आज्ञा-व्यवहार                  |            |
| ४७ / घारणा-व्यवहार ४७ / जीत-व्यवहार ४७ /                           |            |
| १६. व्यवहार के पाँच आधारों की वैदिक परम्परा से तुलना               | 80         |
| १७, आक्षेप एवं समाघान                                              | 86         |
| १८. निश्चयदृष्टिसम्मत आचार की एकरूपता                              | 89         |
| १९. निश्चय और व्यवहारदृष्टि का मूल्यांकन                           | 89         |
| २०. पारचात्य आचारदर्शन की अध्ययनविधियाँ और जैन दर्शन               | 48         |
| जैविक विधि ५२ / ऐतिहासिक विधि ५२ / मनोवैज्ञानिक विधि               | • •        |
| ५२ / दार्शनिक विधि ५२ /                                            |            |
| २१ भारतीय बानारकांत्रों से विविध विधियों का समन्त्रम               | 6.3        |

# ?

### भारतीय आचारदर्शन में ज्ञान की विधाएँ

#### 🞙 १. ज्ञान की दो विधाएँ

ज्ञान-प्राप्ति के दो साधन है— १ अनुभृति और दे बुंद्ध। ज्ञान का क्षेत्र हो या आचारदर्शन का, हमार। अनुभव और हमारा वाद्धिण चिन्तन सत् के कम से कम दा पक्ष तो उपस्थित कर ही देता है। एक, वह जा दिखाई पड़ता है और दूसरा, वह जो इस दिखाई पड़नेपाले के मूल में है—एक, वह जा प्रतीति ( इन्द्रियानुभूति ) है और दूसरा, वह जो इम प्रतीति का आधार हे। बुद्धि कभी भी इस बात से सन्तुष्ट नहीं होती कि जो कुछ प्रतीति है वह उस रूप में सत्य ह, वरन वह स्वय उस प्रतीति के पीछे झॉकना चाहती है, वह सत् के इन्द्रियगम्य स्थूल स्वरूप से सन्तुष्ट न होकर उसके सूक्ष्म और मूल स्वरूप तक जाना चाहती है। दृश्य से सन्तुष्ट न होकर उसकी तहतक प्रवेश करना मानवीय बुद्धि की नैर्मागक प्रकृति हे और जब अपने इस प्रयास में वस्तुतत्त्व के प्रतीत होनेवाले स्वरूप और उम प्रतीत के मूल में निहित बुद्धि-निर्दिष्ट स्वरूप में अन्तर पाती है, तो वह स्वत प्रमूत इम द्विधा में पड़ जाती है कि इनमें से यथार्थ वौन है—प्रतीति का विषय, या तत्त्व का बुद्धि-निर्दिष्ट स्वरूप?

चार्वाक दार्शनिको, भौतिकवादियो, वैज्ञानिको एव अनुभववादियो ने वस्तुतत्त्व या सत् के इन्द्रियप्रदत्त ज्ञान को ही यथार्थ समझा और बुद्धिप्रदत्त उस ज्ञान को, जो इन्द्रियानुभूति का विषय नहीं हो सकता था, अयथार्थ कहा। दूसरी ओर कुछ, बुद्धिवादी तथा अध्यात्मवादी दार्शनिको ने उम इन्द्रियगम्य ज्ञान को अयथार्थ कहा जो बोद्धिक कसोटी पर खरा नहीं उतरता था। लेकिन ये एकागी दृष्टिकोण समस्या का सहीं समाधान प्रस्तुत नहीं करते थे। यहीं कारण था कि प्रबुद्ध दार्शनिकों को अपनी व्याख्याओं के लिए सत् के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोणों का अवलम्बन लेना पडा। जिन दार्शनिको ने सत् की व्याख्या के सन्दर्भ में दृष्टिकोणों का अवलम्बन लेने से इनकार किया, वे एकागी रह गये और उन्हें इन्द्रियजन्य सम्वेदनात्मक ज्ञान और तार्किक चिन्तनात्मक ज्ञान में से किसी एक को अयथार्थ मानकर उसका परित्याग करना पड़ा। सम्भवतः इस दार्शनिक समस्या के निराकरण एव सत् के सन्दर्भ में सर्वाग दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास जैन और बौद्ध आगमों में परिलक्षित होता है। जैन विचारवारा के अनुसार न तो इन्द्रियानुभूति ही असत्य है और न बुद्धिप्रदत्त ज्ञान ही। एक में सत् का वह ज्ञान है जिस रूप में हमिरी इन्द्रियाँ उसे ग्रहण कर पाती है। दूसरे में सत् का वह ज्ञान है जिस रूप में वह है अथवा बुद्धि उसके मौलिक स्वरूप के विषय में जो ज्ञान हमे प्रदान करती है। जैन आगमों के अनुसार पहली को व्यवहारनय कहते हैं और दूसरी को निश्चयनय। व्यवहारदृष्टि स्यूलतत्त्वग्राही है, जो यह बताती है कि तत्त्व या सत्ता को जनसाधारण किस रूप में समझता है। निश्चयदृष्टि सूक्ष्मतत्त्वग्राही है जो सत्ता के बुद्धिप्रदत्त वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराती है। जैसे पृथ्वी सपाट एव स्थिर है, यह व्यवहारदृष्टि है, क्योंकि हमारा लोक-व्यवहार ऐसा ही मानकर चलता है। और, पृथ्वी गोल एव ग तेशील है, यह निश्चयदृष्टि है अर्थात् वह उसका वास्तविक स्वरूप है। दोनो में से किसी को भी अयथार्थ नो कहा ही नही जा सकता, क्योंकि एक इन्द्रियप्रतीति के रूप में सत्य है और दूसरा बुद्धिनिष्पन्न मत्य है। सत् के विषय में ये दो दृष्टियाँ है। दोनो ही अपने-अपने क्षेत्र में सत्य है, यद्यपि दोनो में से कोई भी अकेले स्वतन्त्र रूप में सत् का पूर्ण स्वरूप प्रकट नहीं करनी है।

#### § २. जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान की विधाएँ

जैसा कि ऊपर कहा गया है, जैन दार्शनिक सत् के सम्बन्ध मे दो दृष्टिकोण लेकर चलते है-निश्चयनय और व्यवहारनय । जैन दर्शन के अनुसार, "सत् अपने आपमे एक पूर्णता है, अनन्तता है। इन्द्रियानुभृति, बृद्धि, भाषा और वाणी अपनी सीमा मे अनन्त के एकाश का ही ग्रहण कर पाती है। वही एकाश का बोध नय (दिष्टिकोण) कहलाता है।"<sup>3</sup> सत् के अनन्न पक्षो को जिन-जिन दृष्टिकोणो से देखा जाता है, वे सभी नय कहे जाते है। दृष्टिकोणो के सम्बन्ध मे जैन दार्शनिको का कहना है कि सत की अभिव्यक्ति के लिए भाषा के जितने प्रारूप (कथन के ढग) हो सकते है उतने ही नय के भेद है। " जैन दार्शनिकों के अनुसार, "जितने नय के भेद हो सकते है उतने ही वाद या मतान्तर अथवा दृष्टिकोण होते है।" वैसे तो जैन दर्शन मे नयो की सख्या अनन्त मानी गयी है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर नयो के सात और दो भेद किये गये है। हमने सप्तविध वर्गीकरण को अपने विवेचन का विषय न बनाकर द्विविध वर्गीकरण को ही विवेचन का आधार बनाया है। उसका एकमात्र कारण यही है कि सप्तविध वर्गीकरण का सम्बन्ध आचारदर्शन की अपेक्षा ज्ञान-मीमासा में अधिक है। दूसरे, द्विविध वर्गीकरण ऐसा वर्गीकरण है जिसमे अन्य सभी वर्गीकरण अन्तर्भूत है। निश्चयनय और व्यवहारनय में सभा नयों का अन्तर्भाव हो जाता हे।<sup>६</sup>

भगवतीसूत्र में व्यवहारदृष्टि और निश्चयदृष्टि का प्रतिपादन बड़े ही रोचक ढग से हुआ है। गीतम महावीर से पूछते है, "भन्ते! प्रवाही गुड़ में कितने रस, वर्ण, गन्ध,

- १. अभिधानगजेन्द्रकोश, खण्ट ४, ५० १८९२.
- २. वही.
- ३. वहां, पृ० १८५३.
- ४. सन्मितिर्का, ३।४७; विशेषावस्यकभाष्य, २२६५.
- ५. सन्मतितर्क, ३।४७.
- ६. अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ४, ५० १८५३.

और स्पर्श होते है ?" महावीर कहते है, "हे गौतम । मै इस प्रश्न का उत्तर दो नयों से देता हूँ। व्यवहारनय (लोकदृष्टि) की अपेक्षा से तो वह मधुर कहा जाता है, लेकिन निश्चयनय (तत्त्वदृष्टि) की अपेक्षा से उसमे पाँच वर्ण, पाच रस, दो गन्ध और आठ स्पर्श होते ह।" इस प्रकार अनेक विषयों को लेकर उनका निश्चयदृष्टि और व्यवहारदृष्टि से विश्लेषण किया गया है। वस्तुत निश्चय एव व्यवहार दृष्टियों का विश्लेषण यही बताता है कि सत् न उतना ही हे जितना वह हमें इन्द्रियों के माध्यम से प्रतीत होता है और न उतना ही हे जिनना कि बुद्धि उसके स्वरूप को निश्चय कर पानी है। सत् के समग्र स्वरूप को समझने के लिए ऐन्द्रिक ज्ञान और वौद्धिक ज्ञान, दोनो ही आवण्यक हे।

एक अन्य अपेक्षा से, जैन दर्शन मे ज्ञान की तीन विधाएँ मानी गयी है। जैन दर्शन मे ज्ञान पाँच प्रकार का है—(१) मिनज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) अविध्ञ्ञान, (४) भन पर्ययज्ञान और (१) केवलज्ञान। इनमें मितज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्षज्ञान है, और शेष तीन अपरोक्षज्ञान है। अपरोक्षज्ञान मे आत्मा को सत् का बिना किसी साधन के सीधा बोध होता है। इसे अपरोक्षज्ञान भी कहा जा सकता है। शेष दो मितज्ञान और श्रुतज्ञान कमण अनुभूत्यात्मक ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान से सम्बन्धित है। "मितज्ञान मे ज्ञान के साधन मन और इन्द्रियाँ है।" इस आधार पर मितज्ञान को अनुभूत्यात्मक ज्ञान और श्रुतज्ञान को तार्किक या बौद्धिक ज्ञान कहा जा सकता है। तत्त्वार्थमूत्र मे 'वितर्क (बुद्धि) को श्रुत कहा है।" वैसे 'श्रुतज्ञान का एक अर्थ आगमिक ज्ञान भी माना गया है।" लेकिन आगम भी बौद्धिक ज्ञान ही है, अतः श्रुतज्ञान बौद्धिक ज्ञान ही है। इस प्रकार जैन विचारणा मे ज्ञानप्राप्ति के साधनो के रूप मे तीन विधाएं उपस्थित हा जाती है—(१) अनुभूति या ऐन्द्रिक ज्ञान, (२) बौद्धिक या आगमिक ज्ञान और (३) अपरोक्षानुभूति या आत्मिक ज्ञान। अपरोक्षानुभूति या आत्मिक ज्ञान वो अन्तर्दृष्टि या प्रज्ञा भी कहा जा सकता है।

## § ३. बौद्ध दर्शन में ज्ञान की विधाएँ

बौद्ध दर्शन मे सत् के स्वरूप की व्याख्या के लिए प्रमुख रूप दो दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गये है। जैनेतर दर्शनो मे, सर्वप्रथम पालित्रिपिटक मे हम दो दृष्टियो का वर्णन पाते है जिन्हे नीतार्थ और नेय्यार्थ कहा गया है। अगुत्तरिनकाय मे बुद्ध कहते है, "भिक्षुओ । ये दो तथागत पर मिथ्यारोप करते है। जो नेय्यार्थमूत्र (व्यवहार-भाषा) को नीतार्थसूत्र (परमार्थ-भाषा) प्रकट करता है और नीतार्थसूत्र (परमार्थ-भाषा) को नेय्यार्थसूत्र (व्यवहार-भाषा) करके प्रकट करता है।"

- १. भगवतीस्त्र, १८।६।४४-४६.
- २. तत्त्वार्थसूत्र, १।९.
- ३. वही, १।११-१२.
- ४. वही, ११४.
- ५. वही, ९।४५.
- ६. वही, १।२०.
- ७. अंगुत्तरनिकाय, पृ० २.

बौद्ध दर्शन की दो प्रमुख शाखाओं—विज्ञानवाद और शून्यवाद में भी शून्य, तथता या सत् के स्वरूप को समझाने के लिए दृष्टिकोणों की शैली का उपयोग हुआ है। माध्यमिककारिका में कहा गया है कि बुद्ध ने दो सत्यों का उपदेश दिया है— (१) लोकसंवृति सत्य और (२) परमार्थ सत्य। विज्ञत्वेति ने लोकसंवृति सत्य के भी मिथ्यासंवृति और तथ्यसंवृति ये दो भेद किये हैं। इस प्रकार शून्यवाद में मिथ्यासंवृति, तथ्यसवृति और परमार्थ—तीन दृष्टिकोण माने गये हैं। विज्ञानवाद में भी तीन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन है, जिन्हें कमशः (१) परिकल्पित, (२) परतन्त्र और (३) परिनिष्पन्न—कहा गया है। विज्ञानवाद का परतन्त्र जैन दर्शन के परोक्षज्ञान के निकट है। यहाँ उसे परतन्त्र इसलिए कहा गया है कि वह ज्ञान, मन और इन्द्रियों के अधीन होता है।

## 🛚 ४. वैदिक परम्परा में ज्ञान की विधाएँ

आचार्य शंकर ने अपने पूर्ववर्ती जैन और बौद्ध परम्पराओं की शैली का अनुसरण करते हुए तीन दृष्टिकोणों का प्रतिपादन किया है, जिन्हें वे ऋमशः (१) प्रतिभासिक सत्य, (२) व्यावहारिक सत्य, और (३) पारमाधिक सत्य कहते हैं।  $^2$ 

तुल्नात्मक दृष्टि से विचार करने पर तो जैन परम्परा के निश्चयनय और व्यवहार-नय, पर्यायाधिकनय और द्रव्याधिकनय अथवा भूतार्थनय और अभूतार्थनय बौद्ध परम्परा के नीतार्थनय और नेय्यार्थनय के समान हैं। नीतार्थनय निश्चयनय, द्रव्याधिकनय या अभूतार्थनय के समान है, और नेय्यार्थनय व्यवहारनय, पर्यायाधिकनय या भूतार्थ-नय के समान है। जैन परम्परा के निश्चयनय को विज्ञानवादियों ने परिनिष्पन्न और शून्यवादियों ने परमार्थ कहा है, और व्यवहारनय को विज्ञानवादियों ने परतन्त्र और शून्यवादियों ने लोकसंवृति कहा है। जैन परम्परा का निश्चयनय शंकर का पारमार्थिक सत्य है और व्यवहारनय व्यावहारिक सत्य है।

#### \S ५. पाश्चात्य परम्परा में ज्ञान की विधाएँ

न केवल भारतीय दर्शनों में, वरन् पाश्चात्य दर्शनों में भी प्रमुख रूप से व्यवहार और परमार्थ के दृष्टिकोण स्वीकृत किये जाते रहे हैं। डा॰ चन्द्रधर शर्मा लिखते हैं कि (व्यवहार और परमार्थ दृष्टिकोणों का) यह अन्तर सदैव ही रखा जाता रहा है। वश्व के सभी महान दार्शनिकों ने इसे किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। हेराक्लिटस के Kato और Ane, पारमेनीडीज के मत (Opinion) और सत्य (Truth), सुकरात के रूप और आकार (World and Form), प्लेटो के संवेदना (Sense) और प्रत्यय (Idea), अरस्तू के पदार्थ (Matter) और चालक (Mover), स्पिनोजा के द्रव्य (Substance) और पर्याय,

१. माध्यमिककारिका, २४।८.

२. देखिए-शंकर्म ब्रह्मवाद, पृ० १६६-१७१

३. ए क्रिटिकल सर्वे आफ इण्डियन फिलासफी, ए० ५९.

( Modes ), कांट के प्रपंच ( Phenomenal ) और तत्त्व ( Noumerial ), हेगल के विषयंय ( Illusion ) ओर निर्णेक्ष ( Absolute ) तथा बंडिले के आभास ( Appearance ) ओर सत् ( Reality ) किसी न किसी रूप में उसी व्यवहार और परमार्थ की धारणा का स्पष्ट करते हैं। भले ही इनमें नामों की भिन्नता हो, लेकिन उनके विचार इन्हीं दो दृष्टिकोणों की ओर संकेत करते हैं।

# § ६. जैन, बौद्ध और वैदिक परम्पराओं में दृष्टिकोणों का विचार-भेद

यद्यपि तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते हुए हमने बौद्ध, वैदिक एवं पाश्चात्य परम्परा के साथ जैन परम्परा के माम्य को देखा, तथापि यह स्मरण रखना चाहिए कि उनमें कुछ विचार-भेद भी है। प्रथम तो शंकर के प्रतिभासिक, चन्द्रकीर्ति की मिथ्यासर्वात और विज्ञानवाद के परिकल्पित दिप्टकोणों के समान किसी दृष्टिकोण का प्रतिपादन जैन परम्परा में उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार आचार्य कृत्दकृत्द के ग्रन्थों में प्रस्तुत अगुद्धनिश्चयनय का विचार, जिसे व्यवहार और परमार्थ की मध्य-स्थिति का द्यांतक माना जा सकता है, बौद्ध और वैदिक परम्परा में अनुपलब्ध है। इस सन्दर्भ में एक और महत्त्वपूर्ण अन्तर जैन और जैनेतर परम्पराओं में यह है कि बौद्ध श्रन्यवाद और विज्ञानवाद तथा शाकरवेदान्त में व्यवहारद्ष्टि या लोकसंवृति को परमार्थ की अपेक्षा निम्नस्तरीय माना गया है और उससे उपलब्ध होनेवाले ज्ञान को भी वास्तविक रूप में मत्य नही माना गया है, जबिक जैन दर्शन के अनुसार व्यवहार और निश्चय अथवा पर्यायदिष्ट और द्रव्यदिष्ट स्वस्थानों की अपेक्षा से समस्तरीय मानी गयी है। वस्तृतः उनमें कोई तुलना करना ही अनुचित है, क्योंकि दोनों एक-दूसरे से भिन्न है। माथ ही जैन विचारणा के अनुसार व्यवहारनय और निश्चयनय दोनों ही सापेक्ष है, निरपेक्ष नही । जबिक शुन्यवाद और शांकरवेदान्त के अनुमार लोकसवृतिसत्य या व्यवहारद्ष्टि ही सापेक्ष है, परमार्थद्ष्टि को उनमें निरपेक्ष माना गया है। जैन विचारणा के अनुसार सभी ज्ञान सापेक्ष हैं, तत्त्व की स्वसत्ता चाहे निरपेक्ष हो, लेकिन उसका ज्ञान, चाहे वह व्यावहारिक ज्ञान हो या नैश्चियक, सापेक्ष ही होता है। नयचक्र में कहा गया है कि वस्तुगत धर्म भले ही नय-विषयक हो या प्रमाण-विषयक, वे परस्पर सापेक्ष ही होते है। सापे-क्षता ही तत्त्व है और निरपेक्षना अतत्त्व। यद्यपि हम नयचक्र के प्रणेता के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि तत्त्व की सत्ता सापेक्ष है, क्यों कि ऐसा मानने पर तो जैन दर्शन शुन्यवाद ही बन जायेगा। हमारा अभिप्राय तो इतना ही है कि तत्त्व की सत्ता चाहे अपने आप में निरपेक्ष हो, लेकिन उसके सन्दर्भ में होनेवाला ज्ञान सदैव सापेक्ष होता है। क्यों कि ज्ञान के साधन इन्द्रियाँ, मन और बृद्धि निरपेक्ष नहीं हैं। इतना ही नहीं, अपरोक्षानुभूति में भी जो वस्नुविषयक ज्ञान होता है, वह भी दृष्टि-कोण से निर्पेक्ष नहीं हो सकता। ज्ञान और दिष्टिकोण ये दोनों साथ-साथ चलते हैं.

नयचक, उद्धृत—नयवाद, पृ० ३६.

और इसलिए सारा ही ज्ञान सापेक्ष होता है। जैन दर्शन में एक भी सूत्र और अर्थ ऐसा नहीं है जो नयशून्य (दृष्टिकोणरहित) हो।

जैन दार्शनिकों ने ज्ञान की सापेक्षता को स्वीकार किया है और इसलिए उनका कहना है कि ज्ञान का प्रत्येक रूप, चाहे वह व्यावहारिक या लौकिक, अथवा नैश्चयिक या तात्त्विक, अपने-अपने दृष्टिकोणों के आधार पर सत्य ही होता है। उसमे किसी को भी असत्य नहीं कहा जा सकता।

## § ७. जैन दर्शन में ज्ञान की सत्यता का आधार

जैसा कि हमने देखा, जैन आचारदर्शन ज्ञान की सापेक्षिकता को स्वीकार करता है। सापेक्षिक ज्ञान की सत्यता स्व-अपेक्षा से ही होती है, पर-अपेक्षा से नही। प्रत्येक दृष्टिकोण के आधार पर अवतरित सत्य उमी दृष्टिकोण की अपेक्षा से ही सत्य होता है। आचार्य समन्तभद्र ने कहा है कि जो दृष्टिकोण या नय परस्पर एक-दूसरे का विरोध करते है, वे स्वपर-प्रणाशी दुनंय कहे जाते है। इसके विपरीत जो नय एक-दूसरे के पूरक और सहयोगी है, वे स्व-परोपकारी सुनय कहे जाते है। अपेक्षा के अभाव में प्रत्येक दृष्टिकोण असत्य बन जाता है क्योंकि वह दूसरे का बाध करता है, जबिक सापेक्ष होकर प्रत्येक नय सत्य बन जाता है। ज्ञान की सत्यता और असत्यता अपेक्षा पर निर्भर मानी गयी है। वह जिस अपेक्षा के आधार पर निर्मित है उसी अपेक्षा की दृष्टि से सत्य होता है और अन्य अपेक्षाओ या दृष्टियों से वही असत्य हो जाता है। प्रत्येक दृष्टिकोण स्व-अपेक्षा से सत्य होता है और पर-अपेक्षा से असत्य।

#### § ८. आचारदर्शन की अध्ययनविधियाँ

आचारदर्शन में निश्चयदृष्टि और व्यवहारदृष्टि के रूप में दो अध्ययनविधियाँ स्वीकृत हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने एक और दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है जिसे उन्होंने अगुद्ध निश्चयनय कहा है। वस्तुत गुद्ध निश्चयनय द्रव्याधिक दृष्टि है। अतः वह चाहे नैतिक साध्य के स्वरूप का संकेत करती हो, लेकिन उसे आचारदर्शन की विधि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें परिवर्तन एवं भेद को कोई स्थान नहीं, जबिक नैतिकता के लिए दोनों आवश्यक है। इस प्रकार आचारदर्शन के अध्ययन की दो ही दृष्टियाँ शेष रहती है जिन्हें हम आचारलक्षी निश्चयनय (अगुद्ध निश्चयनय ) और व्यवहारनय कह सकते हैं। यद्यपि तात्त्विक निश्चयदृष्टि का भी अपना स्थान है, उसे नैतिक साध्य का स्वरूप बतानेवाली दृष्टि कहा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते है कि तात्त्विक निश्चयदृष्टि नैतिक साध्य को तथा आचारलक्षी निश्चयदृष्टि (अगुद्ध निश्चयनय) नै तिकता के आन्तरिक पक्ष को और व्यवहारदृष्टि नैतिकता के बाह्य स्वरूप को प्रकट करती है। इस प्रकार आचारलक्षी निश्चयदृष्टि और (३) व्यवहारदृष्टि और

१. विशेषावस्थकभाष्य, उद्दशृत-नयवाद भूमिका, ५०२.

## ६९. आचारदर्शन के अध्ययन के विविध दृष्टिकोण

आचरण के क्षेत्र में कर्तव्य एवं अकर्तव्य की विवेचना सहज नहीं है। गीता का कथन है कि 'कर्म, अकर्म और विकर्म का विषय अत्यन्त गहन है। बडे-बडे विद्वान् भी यहाँ विमोहित हो जाने है।' सबसे पहले विवाद इस प्रश्न को लेकर है कि कर्मों की शुभाशुभता का निश्चय कर्ता के आन्तरिक अभिप्राय के आधार पर किया जाय या कर्ता के द्वारा आचरित कृत्य के आधार पर किया जाय ? यदि कर्ता के आन्तरिक अभिप्राय को ही कृत्यों की शुभाशुभता का मापक मान लिया जाय, तो भी यह प्रश्न उठता है वि कर्ता के अभिप्राय को शुभता या अशुभना का मापक नत्त्व क्या हे ? क्या कर्ता का अभिप्राय को शुभत्व प्रदान करनेवाला अन्य कोई तत्त्व है, तो वह क्या है ? इस प्रकार आचारदर्शन के क्षेत्र में की जानेवाली आचरण की गहन विवेचना सरल एवं निरपेक्ष नहीं रह जाती। जान इ्यूई भी लिखते हैं, ''आचरण एक जटिल चीज है। इतनी जटिल कि बौद्धिक दृष्टि से उसे किसी एक सिद्धान्त में वॉधने के हर प्रयत्न व्यर्थ हुए है।''र

आचरण मे मन, बुद्धि, विचार, अनुभूति, इच्छा, वासना, िकया आदि अनेक तथ्यों का सिम्मश्रण है। यह स्वय मे ही एक जिटलता है। जैन आचार्यों के अनुसार लोक-व्यवहार निरपेक्ष नही है। वे कहते है कि विना सापेक्षिकता के लोक-व्यवहार सम्भव नही होता है। अत आचारदर्शन, जो कि आचरण के मूल्याकन का प्रयास करता है, निरपेक्षरूप से लोक-व्यवहार के बारे मे कोई विचार नहीं कर सकता। जैनाचार्यों का सदैव यही उद्घोप रहा हे कि जिटलता का विवेचन विना अपेक्षा के करना सम्भव नहीं है, इस प्रकार आचरण की विवेचना बिना विविध दृष्टिकोणों के करना सम्भव नहीं है। आचारदर्शन का सम्बन्ध आचरण के विभिन्न पक्षों से है। इसलिए यह आवश्यक है कि उन विविध पक्षों को सम्यक् प्रकार से समझने के लिए विविध दृष्टिकोणों के आधार पर उनका विचार किया जाय।

आचारदर्शन के साध्य की दृष्टि से विचार किया जाय तो हम पाते है कि जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनो का साध्य निर्वाण है। इसे परमार्थ, परममूल्य और तात्त्विक सत्ता एव पूर्णता भी कहा जा सकता है। उसके स्वरूप का निर्वचन भी एक जटिल समस्या है। भाषा, वाणी और तर्क उसे ग्रहण करने मे अपूर्ण है। भाषा अस्ति और नारित की कोटियो से सीमित है, वाणी की अर्थ-व्यजना भाषा पर

<sup>₹.</sup> गीता, ४।१६-१७.

२. नैतिक जीवन का मिद्धान्न, पृ० १८४.

**३.** अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ४, पृ० १८५३.

४. वही.

५. देखिए-आचारांग १।५।६।१७१; तैतिरीयोपनिषद्, २।९; मुण्डकोपनिषद, ३।१।८; उदान, ८।१, ३.

आधारित है और बृद्धि विचार की विधाओं से ऊपर उठने में असमर्थ है। अतः नैतिक साध्य के ज्ञान के साधन भी सापेक्ष है और इसलिए बिना अपेक्षाओं के उसका ज्ञान एवं निर्वचन सम्भव नही होता है। उसके सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा जाता है, वह मात्र सारेक्ष कथन ही होता है। वह तो परमार्थ, सत या पूर्णता है। कोई भी दिष्टकोण सीमित और अपूर्ण होता है, उसका निर्वचन कैसे हो सकता है? भाषा, विचार एवं दिष्ट सभी सीमित हैं, अपूर्ण है; और अपूर्ण में पूर्ण का निर्वचन करने एव पूर्ण को जानने की क्षमता ही कहाँ ? लेकिन, यदि हम यही मानकर चलें कि अपूर्ण भाषा, विचार और दुष्टि परममाध्य को अभिव्यक्त करने में असमर्थ हैं तो फिर नैतिक आदर्श का बोध सम्भव नही होगा और उसके अभाव में नैतिक जीवन की व्याख्या सम्भव नहीं होगी। वास्तविकता यह है कि अपूर्ण बुद्धि या विचार, भाषा और दिष्ट, सत या नैतिक आदर्श के रूप में स्वीकृत निर्वाण की अवस्था के समग्र स्वरूप या अनन्त अपेक्षाओं का एकसाथ बोध कराने में असमर्थ है। लेकिन, वे उसके एकाश का ग्रहण और बोध करा सकते है। जैन दर्शन तत्त्व की अज्ञयता मे विश्वास नहीं करता. लेकिन साथ ही वह तत्त्व के निरपेक्ष ज्ञान को भी सम्भव नहीं मानता । जैन दर्शन की दृष्टि में सत् अनन्त विधाओं से युक्त है और इसलिए उसके अनन्त पक्षों की सापेक्ष रूप में ही सम्यक व्याख्या की जा सकती है।

आचारदर्शन आदर्श के रूप में जिस तात्त्विक स्वरूप की उपलब्धि चाहता है, वह दिप्टिकोणों या नयो के द्वारा प्राप्त नहीं होती। लेकिन उन विभिन्न दिप्टिकोणों या नयों में प्रत्युत्पन्न विकल्पों के समस्त जाल के विलय होने पर शुद्ध निर्विकल्प समाधि की अवस्था में प्राप्त होती है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि आत्मा के विषय में सारे ही नय (दृष्टिकोण) पक्षपात से युक्त होते है। अतः विभिन्न नयों के द्वारा आत्मा का ग्रहण सम्भव नहीं है। आचार्य अमृतचन्द्र लिखते है, "जो नयों अथवा पक्षपातों (दिष्टकोणों के व्यामोह) से ऊपर उठ जाता है; जिसका चित्त विकल्पजाल (ऐसा है, ऐसा नही है ) से रहित, शान्त हो चुका है; जो मात्र अपने स्वस्वरूप में ही निवास करता है, वही इस अमृततत्त्व का पान करता है।" वौद्ध एवं वैदिक आचार-दर्शनो में भी परमतत्त्व या निर्वाण की प्राप्ति निर्विकल्प समाधि-दशा में ही मानी गयी है। यदि नैतिक और आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य विकल्पों या विचारों की विधाओं से ऊपर उठना है, तो फिर आचारदर्शन के क्षेत्र में नयों या दृष्टिकोणों के निरूपण की क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्न का समुचित उत्तर आचार्य कुन्दकुन्द, बौद्ध शून्यवादी दार्शनिक नागार्जुन और वेदान्त के परमविद्वान आचार्य शंकर बहुत पहले ही दे चुके है। यद्यपि नैतिक साधना की पूर्णता विकल्पों, नयपक्षों एवं दुष्टिकोणों से ऊपर उठने में ही है, तथापि इन नयपक्षों से ऊपर उठना भी उनके ही सहारे सम्भव है। व्यवहार के द्वारा परमार्थ का ज्ञान होता है और उस परमार्थ के द्वारा निविकल्प

१. समयसार, १४२.

२. समयसारटीका, ६९.

सत्ता या आत्मतत्त्व का साक्षात्कार होता है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं, "किसी अनार्य व्यक्ति को अनार्य भाषा के अभाव में अपनी बात समझाने में कोई भी आर्यजन सफल नहीं होता। उसे अपनी बात समझाने के लिए उसी की भाषा का अवलम्बन लेना होता है। इसी प्रकार व्यवहारदृष्टि के अभाव में व्यवहारजगत् में प्राणियों को परमार्थ का बोध नहीं कराया जा सकता।" ऐसे ही शब्दों मे आचार्य नागार्जुन कहते हैं, "जिस प्रकार म्लेच्छ किसी अन्य की भाषा ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार यह जगत् भी लौकिक दृष्टि से अन्य दृष्टि को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता। उसे व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता और परमार्थ के ज्ञान के बिना निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता।" इस प्रकार कुन्दकुन्द और नागार्जुन दोनों ही निर्वाणप्राप्त के लिए व्यावहारिक और परमार्थिक दोनों ही दृष्टिकोणों की उपादेयता स्वीकार करते है।

हिन्दू परम्परा में भी एक अन्य रूपक के द्वारा आचार्य कुन्दकुन्द और नागार्जुन के दृष्टिकोण का ही समर्थन किया गया है। गीताभाष्य में डा० राधाकृष्णन ने इसी दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं कि जिस प्रकार काँटे के द्वारा काँटा निकाला जाता है, उसी प्रकार व्यवहार से ऊपर उठने के लिए भी व्यवहारदृष्टि की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार काँटे के निकल जाने पर काँटा निकालनेवाले काँटे को फैंक दिया जाता है, उसी प्रकार परमार्थ का बोध हो जाने पर व्यवहारदृष्टि का भी परित्याग कर दिया जाता है। 3

पाश्चात्य विचारक बैंडले ने भी सत् (Reality) के ज्ञान के लिए आभास की उपादेयता को स्वीकार किया है। विस्तार-भय से उनके विस्तृत विचारों को प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। "वास्तविकता यह है कि व्यवहारनय के निराकरण के लिए निश्चयनय का आलम्बन लिया जाता है, किन्तु निश्चयनय का आलम्बन भी कर्तव्य की इतिश्री नहीं है। उसके आश्रय से आत्मा के स्वरूप का बोध करके उसे छोड़ने पर तत्त्व का साक्षात्कार सम्भव है।" स्वभाव का बोध निश्चयनय से होता है और विभाव का बोध व्यवहारनय से। व्यवहारनय से विभाव-अवस्था को जानकर निश्चयनय से स्वभाव का बोध किया जाता है। स्वभाव का बोध हो जाने पर विभाव का परित्याग कर देना ही व्यवहार के द्वारा परमार्थ के बोध की उपादेयता है। जब निश्चयनय से स्वभाव का बोध हो जाता है तब साधना के द्वारा उस स्वभावदशा में अवस्थित ही नैतिक जीवन का साध्य होता है। स्वभाव में अवस्थित होने पर स्वभाव का बौद्धक ज्ञान भी अनावश्यक हो जाता है। स्वस्वरूप में स्थित हो जाने

१. समयसार, ८.

२. माध्यमिककारिका, २४।१०.

३. भगवद्गीता (रा०), पृ० ११४.

४. आभास और मत्; ए० ४८०.

५. आगमयुग का जैन दर्शन, पृ० २६८-६९.

पर निश्चयनय भी छूट जाता है, जैसे गुड़ का स्वाद लेते हुए गुड़ के स्वाद के बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वभाव में अविश्यित होती है, तब समग्र विकल्पात्मक ज्ञान विलुप्त हो जाता है। जिस प्रकार सामान्य जीवन में किसी रसानुभूति की अवस्था में विचार और विकल्प विलुप्त हो जाते है, उसी प्रकार निर्वाण या नैतिक साध्य की उपलब्धि में भी समग्र विकल्पात्मक ज्ञान का विलय हो जाता है। फिर भी विकल्पात्मक ज्ञान की आवश्यकता तबतक बनी रहती है जबतक कि उस साध्य की उपलब्धि नहीं हो जाती। नैतिक साध्य की उपलब्धि तक व्यक्ति के लिए दृष्टिकोणों की आवश्यकता बनी रहती है।

इस प्रकार स्पट्ट है कि आचारदर्शन में कर्मों के णुभत्व एवं अशुभत्व के विवेचन के लिए तथा नैतिक साध्य के बोघ के लिए सभी दृष्टिकोण या अध्ययनविधियाँ आवश्यक है। फिर भी यह विचार अपेक्षित है कि नैतिक दर्शन में निश्चयनय और व्यवहारनय, या परमार्थदृष्टि और व्यवहारदृष्टि में कौन सी उसके अध्ययन की प्रमुख विधि है।

## § १०. क्या निश्चयनय या परमार्थदृष्टि नैतिक अध्ययन की विधि है ?

जैन आचारदर्शन में शुद्ध निश्चयनय, अशुद्ध अनिश्चयनय और व्यवहारनय-ये तीन दिष्टकोण मान्य हैं। इनमें से कौन सा दृष्टिकोण आचारदर्शन की अध्ययनविधि हो सकता है ? वस्तुतः आचरण का सारा क्षेत्र ही व्यवहार का क्षेत्र है । निश्चय या पारमार्थिक दृष्टि से तो सारी नैतिकता ही व्यावहारिक संकल्पना है। विशुद्ध पारमाथिक या निश्चयदिष्ट से बन्धन और मुक्ति भी व्यावहारिक सत्य ही ठहरते हैं, क्योंकि बन्धन और मुक्ति दोनों ही पर्यायद्ष्टि के विषय हैं। तन्व ( द्रव्य ) द्ष्टि से तो आत्मा शुद्ध ही है। अतः आत्मा को बन्धन में मानकर उसकी मृक्ति के निमित्त किया जानेवाला नैतिक आचरण भी व्यवहार के क्षेत्र में ही सम्भव है । आचार्य कुन्दकुन्द ने स्पष्टरूप से कहा है कि जीव कर्म से बद्ध है, यह व्यवहारनय का वचन है और जीव कर्म से अबद्ध है, यह शुद्ध निश्चयनय का कथन है। आत्मा का बन्धन और मूक्ति व्यवहारसत्य है, परमार्थद्ष्टि से तो न बन्धन है और न मुक्ति है। आचार्य कहते हैं, ''आत्मा का बन्धन और अबन्धन दोनों ही दृष्टिसापेक्ष हैं, नयपक्ष है, परमतत्त्व समयसार ( गुद्ध आत्मा ) 'पक्षातिकात' है।" इस प्रकार जैन दृष्टिकोण से समस्त नैतिक आचरण व्यवहार के क्षेत्र में आता है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र का समग्र साधना-मार्ग व्यवहारनय का विषय है। र

न केवल जैन परम्परा में, वरन् बौद्ध और वैदिक परम्पराओं में भी आचारदर्शन को व्यवहारदृष्टि का विषय माना गया है। बौद्ध विचारणा में नागार्जुन का

१. समयसार, १४१-१४२.

२. वही, ७.

भी कथन है कि बुद्ध द्वारा प्रतिपादित चारों आर्यसत्य लोकसंवृति या व्यवहार ही हैं। वैदिक परम्परा में आचार्य गौडपाद ने भी परमतत्त्व को बन्धन और मुक्ति से निरपेक्ष माना है। उनके अनुसार तो जीव की सत्ता भी व्यावहारिक है। अतः उसका बन्धन और उसकी मुक्ति भी व्यावहारिक सत्य है। व

पाश्चात्य परम्परा में कांट ने भी नैतिकता को व्यावहारिक बुद्धि का विषय बताया है। कांट ने आचारदर्शन पर जो ग्रन्थ लिखा, उसका नाम ही 'व्यावहारिक बुद्धि की मीमांसा' है। इस प्रकार न केवल जैन, बौद्ध और वैदिक परम्पराओं में; अपितु पाश्चात्य आचारदर्शन के प्रबुद्ध विचारक कांट के अनुसार भी नैतिकता व्यवहारदृष्टि का विषय है।

यद्यपि यह सत्य है कि समग्र नैतिक आचरण व्यवहारनय के क्षेत्र में ही आता है, तथापि जैन, बौद्ध और वैदिक परम्पराओं में स्वीकृत नैतिक जीवन का साध्य निश्चयनय या परमार्थदृष्टि का ही विषय है। अतः केवल यह मानना कि नैतिकता के क्षेत्र में व्यवहारदृष्टि ही एकमात्र अध्ययनविधि हो सकती है, एकांगी धारणा ही होगी। नैतिक साध्य स्वलक्षण या स्वभावदशा का सूचक है और इस रूप में वह द्रव्यदृष्टि, निश्चयनय या परमार्थदृष्टि का ही विषय है। इस प्रकार आचारदर्शन के क्षेत्र में निश्चयनय और व्यवहार दोनों ही दृष्टिकोण अपेक्षित हैं। उसमें निश्चयदृष्टि का विषय नैतिक साध्य या आदर्श है और व्यवहारदृष्टि का विषय नैतिक साध्य या आदर्श है और व्यवहारदृष्टि का विषय नैतिक आचरण या कर्म है। फिर भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि आचारदर्शन के क्षेत्र में निश्चयनय का अर्थ तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त निश्चयनय से कुछ भिन्न है।

# § ११. तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में निश्चयनय और व्यवहारनय का अर्थ

तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में निश्चयदृष्टि सत् के उस स्वरूप का प्रतिपादन करती है जो सत् की त्रिकालावाधित स्वभावदशा, उसका मूलस्वरूप और स्वलक्षण है, जो पर्याय या परिवर्तनों में भी सत्ता के सार के रूप में बना रहता है। 'निश्चयदृष्टि अभेदगामी सत्ता के शुद्धस्वरूप या स्वभावदशा की सूचक एवं बाह्य-निरपेक्ष परिणाम की व्याख्या करती है।'3

तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारदृष्टि सत्ता के उस पक्ष का प्रतिपादन करती है जिस रूप में वह प्रतीत होती है। व्यवहारदृष्टि भेदगामी है और सत् के आगन्तुक लक्षणों या विभावदशा की सूचक है। सत् के परिवर्तनशील पक्ष का प्रस्तुतीकरण व्यवहारनय का विषय है। व्यवहारनय देश और काल सापेक्ष है। व्यवहारदृष्टि के अनुसार आत्मा जन्म भी लेता है और मरता भी है, वह बन्धन में भी आता है और मुक्त भी होता है।

- माध्यमिक कारिका, ८।५-६; बौद्धदर्शनमीमांसा, पृ० २८८.
- २. देखिए-ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य अध्यास विवेचना-भामतीटीका सहित.
- अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ४, पृ० २०५६.

#### § १२. तत्त्वज्ञान और आचारदर्शन के क्षेत्र में व्यवहारनय और निश्चयनय का अन्तर

जैन परम्परा में व्यवहार और निश्चय नामक दो नयों या दृष्टियों का प्रतिपादन किया गया है। वे तत्त्वज्ञान और आचारदर्शन दोनों क्षेत्रों पर लागू होती हैं, फिर भी आचारदर्शन और तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में निश्चयदृष्टि और व्यवहारदृष्टि का प्रतिपादन भिन्न-भिन्न अर्थों में हुआ है। पं० सुखलालजी इस अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखते है कि जैन परम्परा में जो निश्चय और व्यवहार रूप से दो दृष्टियाँ मानी गयी हैं, वे तत्त्वज्ञान और आचार दोनों क्षेत्रों में लागू की गयी हैं। विद्या मानी गयी हैं, वे तत्त्वज्ञान और आचार दोनों क्षेत्रों में लागू की गयी हैं। विद्या सभी भारतीय दर्शनों की तरह जैन दर्शन में भी तत्त्वज्ञान और आचार, दोनों का समावेश है। निश्चयनय और व्यवहारनय का प्रयोग तत्त्वज्ञान और आचार दोनों में होता है, लेकिन सामान्यतः शास्त्राभ्यासी इस अन्तर को जान नहीं पाता। तात्त्विक निश्चयदृष्टि और आचारविषयक निश्चयदृष्टि, दोनों एक नहीं है। यही बात उभयविषयक व्यवहारदृष्टि की है। निश्चयनय और व्यवहारनय ये दो शब्द भले ही समान हों, पर तत्त्वज्ञान और आचार के क्षेत्र में भिन्न-भिन्न अभिप्राय रखते हैं और विभिन्न परिणामों पर पहुँचाते हैं।

अाचारगामी निश्चयदृष्टि या व्यवहारदृष्टि मुख्यतया मोक्षपुरुषार्थं की दृष्टि से विचार करती है, जबिक तत्त्वनिरूपक निश्चय और व्यवहार दृष्टि केवल जगत् के स्वरूप का विचार करती है। संक्षप में तत्त्वनिरूपण की दृष्टि से 'क्या है' यह महत्त्वपूणं है और आचारनिरूपण में 'क्या होना चाहिए' यह महत्त्वपूणं है। वस्तुतः तत्त्वज्ञान की विधायक (Positive) एवं व्याख्यात्मक प्रकृति और आदर्श दर्शन की नियामक (Normative) एवं आदर्शमूलक प्रकृति ही इनमें यह अन्तर बना देती है। तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में निश्चयदृष्टि यह बताती है कि सत्ता का मूल स्वरूप क्या है और व्यवहारदृष्टि यह बताती है कि सत्ता किस रूप में प्रतीत हो रही है, उसका इन्द्रियग्राह्य (स्थूल) स्वरूप क्या है? और आचारदर्शन के क्षेत्र में निश्चयदृष्टि कर्ता के प्रयोजन अथवा कर्म की आदर्शन्मुखता के आधार पर उसकी शुभाशुभता का मूल्यांकन करती है। निश्चयनय में आचार का बाह्य पक्ष महत्त्वपूणं नहीं होता, वरन् उसका आन्तरिक पक्ष ही महत्त्वपूणं होता है। इसके विपरीत आचार के क्षेत्र में व्यवहारदृष्टि के अनुसार आचरण के बाह्य पक्ष पर अधिक विचार किया जाता है।

दूसरा महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में निश्चयदृष्टिसम्मत तत्त्वों के स्वरूप का साधारण जिज्ञासुजन कभी भी साक्षात् नहीं कर पाते । हम तत्त्व का साक्षात्कार करनेवाले अनुभवी व्यक्ति के कथन पर श्रद्धा रखकर ही वैसा स्वरूप मानते हैं । लेकिन आचार के बारे में ऐसी बात नहीं हैं । कोई जागरूक

दर्शन और चिन्तन, खण्ड २, पृ० ५००.

साधक अपनी आन्तरिक सत्-असत् वृत्तियों का व उनकी तीव्रता और मन्दता के तारतम्य का सीधा साक्षात् कर सकता है। सक्षेप में नैश्चियक आचार का साक्षा-त्कार व्यक्ति के लिए सम्भव है, जबिक नैश्चियक तत्त्व का साक्षात्कार प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है। अपनी सत् एवं असत् आन्तरिक वृत्तियों का हमें सीधा साक्षात्कार होता है। वे हमारी आन्तरिक अनुभूति के विषय ह। तत्त्व के निश्चय-र्वेष्ण का सीधा प्रत्यक्षीकरण सम्भव नहीं होता, वह तो मात्र बुद्धि की खोज है। तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में पर्यायों से भिन्न गुद्धतत्त्व की उपलब्धि साधारण रूप में सम्भव नहीं होती, जबिक आचार के क्षेत्र में आचरण से भिन्न आन्तरिक वृत्तियों का अनुभव होता है।

तन्वज्ञान के क्षेत्र में निश्चयदृष्टि आत्मा के बन्धन, मुक्ति, कर्तृन्व, भोक्तृत्व, आदि प्रत्ययों को महत्त्व नहीं देनी। वे उसके लिए गाँण है। क्यों कि वे आत्मा की पर्यायदशा को ही सूचित करते है। आचारलक्षी निश्चयदृष्टि में तो वन्धन और मुक्ति या आत्मा का कर्तृत्व एवं भोक्तृत्व ऐसी मौलिक धारणाएँ है जिन्हें वह स्वीकार करके ही आगे बढ़ती है। यही कारण है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने निश्चयन्य में दो भेद स्वीकार कियं। आचार्य कुन्दकुन्द तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली निश्चयन्य (परमाथंदृष्टि) को शुद्धनिश्चयन्य कहते हैं और आचारलक्षी निश्चयन्य (परमाथंदृष्टि) को शुद्धनिश्चयन्य कहते हैं और आचारलक्षी निश्चयन्य और पर्यायाधिक निश्चयन्य ऐसे दो विभाग किये हैं। बोद्धों के स्वतन्त्र माध्यमिक सम्प्रदाय में भी परमार्थ के दो विभाग किये हैं। वोद्धों के स्वतन्त्र माध्यमिक सम्प्रदाय में भी परमार्थ के दो विभाग किये गये हैं—'पर्याय-परमार्थ ओर अपर्यायपरमार्थ।' जुलनात्मक दृष्टि से हम देखते हैं कि अपर्याय-परमार्थ को सर्वप्रपंचवित्रत कहा गया है जो जैनदर्शन के शुद्धनिश्चयन्य का ही समानार्थक है और पर्यायपरमार्थ अशुद्धनिश्चयन्य या पर्यायाधिक निश्चयन्य का समानार्थक है।

#### § १३. द्रव्यायिक और पर्यायाधिक नयों की दृष्टि से नैतिकता का विचार

इसी तथ्य को जैन विचारणा के अनुसार एक दूसरे प्रकार से प्रस्तुन किया जा सकता है। जैनागमों में द्रव्याधिक और पर्यायधिक ऐसे दो दृष्टिकोण या नय स्वीकार किये गये है। जैन दर्शन जड़ और चेतन, उभय परमतत्त्वों की दृष्टि में नित्य-परिणामवाद मानता है। साख्यदर्शन केवल प्रकृतिपरिणामवाद मानता है। गीना में भी प्रकृतिपरिणामवाद माना गया है। सत् का एक पक्ष वह है जिसमे वह प्रति क्षण बदलता रहता है, जबिक दूसरा पक्ष वह है जो इन परिवर्तनों के पीछे है। लेकिन नैतिकता की समग्र विवेचना तो सत् के इस परिवर्तनशील पक्ष के लिए है। नैतिकता एक गत्यात्मकता है, एक प्रक्रिया है, एक होना है (Becoming), जो परिवर्तन की दशा में ही सम्भव है। उस अपरिवर्तनीय पक्ष की दृष्टि से जो मात्र

१. मध्यमार्थसंग्रह, उद्भृत-दी सेण्ट्रल फिलासफी आफ बुद्धिज्म, पृ० २४८.

सत्ता ( Being ) है, कोई नैतिक विचारणा सम्भव ही नहीं। जैन विचारणा भी नहीं कहती कि हमारा नैतिक आदर्श परिवर्तनशीलता ( Becoming ) से अपरि-वर्तनशीलता ( Nonbecoming ) की अवस्था को प्राप्त करना है। क्योंकि सत् यदि उत्पाद, व्यय और धौव्य गुणयुक्त है, तो फिर मोक्ष-अवस्था में यह भी सम्भव नहीं है। जैन विचारणा मोक्षावस्था में भी मात्र ज्ञानदृष्टि से आत्मा का परिणामी-पन स्वीकार करती है। जैन विचारणा के अनुसार पर्याय ( Modes ) दो प्रकार के होते हैं—एक स्वभावपर्याय ( Homogenous changes ) और दूसरा विभावपर्याय या विक्प-परिवर्तन ( Heterogenous changes )। जैन नैतिकता का आदर्श मात्र आत्मा को विभावपर्याय की अवस्था से स्वभावपर्याय अवस्था में लाना है।

इस प्रकार जैन नैतिकता सत् के द्रव्याधिक पक्ष को अपने विवेचन का विषय न बनाकर सत् के पर्यायाधिक पक्ष को ही विवेचन का विषय बनाती है, जिसमें स्वभाव पर्यायावस्था को प्राप्त करना ही उसका नैतिक आदर्श है। 'स्वभावपर्याय तत्त्व के निजगुणों के कारण होती है एवं अन्य तत्त्वों से निरपेक्ष होती है।' इसके विपरीत अन्य तत्त्व से सापेक्ष विभावपर्याय होती है। अत: नैतिकता के प्रत्यय की दृष्टि से आत्मा का स्वभावदशा में रहना नैतिकता का निरपेक्ष स्वरूप है। इसी को आचारलक्षी निश्चयनय कहा जा सकता है, क्योंकि जैन दृष्टि से सारे नैतिक आचरण का सार या साध्य यही है जिसे किसी अन्य का साधन नहीं माना जा सकता। यही स्वलक्ष्य मूल्य (End in itself) है, शेष सारा आचरण इसी के लिए है, अत: साधनरूप है, सापेक्ष है और इस कारण मात्र व्यावहारिक है।

# § १४. आचारदर्शन के क्षेत्र में निश्चयदृष्टि और व्यवहारदृष्टि का अर्थ निश्चयनय का अर्थ

जैन आचारदर्शन का नैतिक आदर्श मोक्ष है। अतएव जो आचार सीधे रूप में मोक्षलक्षी है, वह निश्चय-आचार है। आचरण का वह पक्ष जिसका सीधा सम्बन्ध बन्धन और मुक्ति से है, निश्चय-आचार है। वस्तुत: बन्धन और मुक्ति का सीधा कारण आचरण का वाह्य स्वरूप नहीं होता, वरन् व्यक्ति की आन्तरिक मनो-वृत्तियाँ ही होती है। अत: वे आन्तरिक मनोवृत्तियाँ जो बन्धन और मुक्ति का सीधा कारण बनती हैं, आचारदर्शन के क्षेत्र में निश्चयनय (परमार्थदृष्टि) के सीमाक्षेत्र में आती हैं। राग, द्वेष और मोह की त्रिपुटी का सम्बन्ध निश्चय-आचार से है। 'नैतिक निर्णयों की वह दृष्टि जो बाह्य-आचरण या किया-कलापों से निरपेक्ष मात्र कर्ता के प्रयोजन को लक्ष्य में रखकर शुभाशुभता का विचार करती है, निश्चयदृष्टि है।' आचारदर्शन के क्षेत्र में भी निश्चय

१. नियमसार, २८.

२. अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ४, ५० २०५६.

आचार सर्देव एक रूप ही होता है। निश्चयदृष्टि से जो शुभ है वह सर्देव शुभ है और जो अशुभ है वह सदैव अशुभ है। देश, काल एवं वैयक्तिक दृष्टि से भी उसमें अन्तर नहीं आता। वैचारिक या मनोजन्य अध्यवसायों का शुभत्व और अशुभत्व देशकालगत भेदों से नहीं बदलता, उसमें अपवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं। व्यावहारिक नैतिकता में या आचरण के बाह्य भेदों में भी उसकी एकरूपता बनी रह सकती है। पं मुखलालजी के शब्दों में, "निश्चय-आचार की (एक ही) भूभिका पर वर्तमान एक ही व्यक्ति अनेकविध व्यावहारिक आचारों में से गुजरता है।" इतना ही नहीं, इसके विपरीत आचरण की बाह्य एकरूपता में भी निश्चय-दृष्टि से आचार की भिन्नता हो सकती है। वस्तुत: आचारदर्शन के क्षेत्र में निश्चय-आचार वह केन्द्र है, जिसके आधार से व्यावहारिक आचार के वृत्त बनते हैं। जिस प्रकार एक केन्द्र से खींचे गये अनेक वत्त भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हए भी अपने केन्द्र की दृष्टि से एक ही माने जाते है, उनमें परिधिगत विभिन्नता होते हुए भी केन्द्रगत एकता होती है। जैन दृष्टि के अनुसार, "निश्चय-आचार समग्र बाह्य आचरण का केन्द्र होता है।" वाह्य आचरण का गुभत्व और अगुभत्व इसी आभ्यन्तरिक केन्द्र पर निर्भर है। शुद्धनिश्चय जो कि तत्त्वमीमांसा की एक विधि है, जब नैतिकता के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती है, तो वह दो बातें प्रस्तुत करती है--

- नैतिक आदर्शया साध्य का शुद्ध स्वरूप।
- २. नैतिक साध्य का नैतिक साधना से अभेद।

नैतिक साध्य वह स्थिति है जहां पहुँचने पर नैतिकता समाप्त हो जाती है, क्यों कि उसके आगे कुछ प्राप्तव्य नहीं है, कुछ चाहना नहीं है और इसलिए कोई नैतिकता नहीं है। क्यों कि नैतिकता के लिए 'चाहिए' या 'आदर्श आवश्यक है, अतः नैतिक साध्य उस स्थान पर स्थित है जहां तत्त्वमीमांसा और आचारदर्शन मिलते हैं। अतः नैतिक साध्य की व्याख्या विशुद्ध पारमार्थिक दृष्टि से ही सम्भव है। दूसरी ओर नैतिक साध्य पूर्णता की वह स्थिति है कि जब हम उस साध्य की भूमिका पर स्थित होकर विचार करते हैं तो वहाँ साध्य, साधक और साधनापथ का अभेद हो जाता है। क्यों कि जब आदर्श उपलब्ध हो जाता है, तब आदर्श आदर्श नहीं रह जाता और साधक साधक नहीं रह जाता, न साधनापथ साधनापथ ही रह जाता है। नैतिक पूर्णता की अवस्था में साधक, साध्य और साधनापथ का विभेद टिक नहीं पाता। यदि साधक है तो उसका साध्य होगा और यदि साध्य है तो किर नैतिक पूर्णता कैसी? साध्य, साधक और साधना सापेक्ष पद हैं। यदि एक है तो दूसरा है। साध्य के अभाव में न साधक साधक होता है और न साधनापथ साधनापथ। उस अवस्था में तो मात्र विशुद्ध सत्ता है। यदि पूर्ववस्था की दृष्टि से उपचाररूप में कहना ही हो तो

१. दर्शन और चिन्तन, भाग २, ५० ४९९.

२. बाह्यस्य अभ्यन्तरत्वम् । अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ४, ५० २०५६.

कह सकते हैं कि उस दृष्टि से साध्य भी आत्मा है, साधक भी आत्मा है और ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप साधनामार्ग भी आत्मा है। तीसरे, आचरण का दिखाई देनेवाला बाह्य रूप उसके लिए महत्त्वपूर्ण नहीं होता। आचरण के विधि-विधानों से पारमा-थिक या निश्चय-आचार का कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका सम्बन्ध तो मात्र कर्ता की आन्तरिक अवस्थाओं से होता है।

संक्षेप में नैतिकता की निश्चयद्प्टि का सम्बन्ध वैयक्तिक नैतिकता से है। वह नैतिक मूल्यांकन के लिए इस बात का विचार नहीं करती है कि कर्म का समाज पर क्या परिणाम हुआ । वह नैतिक मुल्यों का अंकन सामाजिक दृष्टि से नही, वरन वैयक्तिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से करती है। वह समाज-सापेक्ष न होकर व्यक्ति-सापेक्ष होती है। जाचार्य अमृतचन्द्र समयसारटीका में इसी बात को स्पप्ट करते है कि निश्चयनय आत्माश्रित है और व्यवहारनय पराश्रित (समाज सापेक्ष ) है। " जैन विचारणा के अनुसार व्यक्ति की आन्तरिक वासनाओं का सम्बन्ध 'नैश्चियदः नैतिकता' से है । व्यक्ति में वासनाओं एवं तृष्णा की अग्नि जिस मात्रा में शान्त होती है, उसी मात्रा में वह निश्चय-आचार की दृष्टि से विकास की दिशा में बढ़ा हुआ माना जाता है। नैश्चियक नैतिकता किया या आचरण की अवस्था नही, वरन अनुभृति या साक्षात्कार की अवस्था है। इसमें णूभाणूभत्व का माप इस आधार पर नहीं होना कि व्यक्ति क्या करना है, वरन इस आधार पर होता है कि वह अपने स्वस्वरूप को कहाँ तक पहचान पाया है और कहाँ तक उसके निकट हो पाया है। आत्मोपलब्धि या परमार्थ का साक्षात्कार ही नैतिक जीवन का परमादर्श है और इस आदर्श के सन्दर्भ में आन्तरिक वृत्तियों का आकलन करना ही पारमार्थिक या नैश्चयिक नैतिकता का प्रमुख कार्य है । व्यक्ति के आन्तरिक विचलन और अन्तरिक समत्व का आकलन निश्चयद् प्टिका क्षेत्र है। निश्चय-दिष्ट नैतिक आचरण का मृल्यांकन उसके आन्तरिक पक्ष, प्रयोजन एवं उसकी लक्ष्योन्मुखता के आधार पर करती है। वह नैतिकता के अध्ययन में कर्म के संकल्पात्मक पक्ष को ही अधिक महत्त्व देती है।

लेकिन नैतिकता मात्र संकल्प ही नहीं है। नैतिक जीवन के लिए संकल्प आव-ध्यक है, परन्तु ऐसा संकल्प जिसमें क्रियान्वयन का प्रयास न हो तो वह सच्चा सकल्प नहीं हांता है। इसीलिए यह भाना गया कि नैतिक जीवन में संकल्प को मात्र संकल्प नहीं रहना चाहिए, वरन् कार्यरूप में परिणत भी होना चाहिए और संकल्प की कार्यरूप परिणति हमारे सामने नैतिकता का दूसरा पक्ष प्रस्तुत करती है। मात्र संकल्प तो व्यक्ति तक सीमित रह सकता है, उसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह समाज-निरपेक्ष हो सकता है। लेकिन जब संकल्प कार्य में परिणत किया जाता है, तब वह मात्र वैयक्तिक नहीं रहता, वरन् सामाजिक बन जाता है। अतः नैतिकता

१. समयसारटीका, २७२.

का विचार केवल निश्चयदृष्टि से ही नहीं किया जा सकता। ऐसा मूल्यांकन आंशिक एवं अपूर्ण ही होगा। नैतिकता के समुचित मूल्यांकन के लिए नैतिकता के बाह्य सामाजिक पक्ष पर भी विचार करना जरूरी है, लेकिन यह सीमा-क्षेत्र आचारलक्षी निश्चयदृष्टि का नहीं, व्यवहारदृष्टि का है।

आचार के क्षेत्र में व्यवहारद्ष्ट

नैतिकता के क्षेत्र में व्यवहारदृष्टि आचरण के बाह्य (समाजसापेक्ष ) पक्ष पर बल देती है। उसमें आचरण की एकरूपता नहीं, वरन विविधता होती है। पं० सुखलालजी के शब्दों में, "व्यावहारिक आचार ऐसा एकरूप नहीं (है)। निश्चय-आचार की भिमका से निष्पन्न ऐसे भिन्न-भिन्न देश-काल-जानि-स्वभाव-रुचि अदि के अनुसार कभी-कभी परस्परविरुद्ध दिखाई देनेवाले आचार व्यवहारिक आचार की कोटि में गिने जाते हैं।" व्यावहारिक आचार देश, काल एव व्यक्ति-सापेक्ष होता है। उसका स्वरूप परिवर्तनशील होता है। वह तो उन परिधियों के समान है जो समकेन्द्रक होते हुए भी देशकालरूपी त्रिज्या की विभिन्नता के कारण अलग-अलग होती है। आचारदर्शन के क्षेत्र में व्यवहारट्टि कर्ता के प्रयोजन को गौण कर कर्म-परिणामों पर लोकहित की दुष्टि से विचार करनी है। दशकालगत आचरण के नियमों का बाह्य स्वरूप निश्चित करना व्यावहारिक दृष्टि का कार्य है। वह देश, काल एवं वैयक्तिक परिस्थितियों के आधार पर नैतिक आचरण के बाह्य स्वरूप का निर्धारण करती है। <sup>3</sup> जहाँ तक आचरण के शुभत्व और अशुभत्व के मूल्यांकन का प्रश्न है, आचरण के आन्तरिक पक्ष या कर्ता के प्रयोजन के आधार पर उसके शुभत्व का मृत्यांकन नैतिकता की निश्चयदृष्टि करती है, जबिक आचरण के बाह्यपक्ष या परिणाम के आधार पर उसके शुभत्व का निर्णय नैतिकता की व्यवहारदृष्टि करती है। जैन विचारणा के अनुसार कमों के इस द्विविध मूल्यांकन में ही उसका समग्र मूल्यांकन सम्भव होता है। यद्यपि यह सम्भव है कि कोई कर्म निश्चयद्ष्टि सं शूभ या नैतिक होते हुए भी व्यावहारद्ष्टि से अशुद्ध या अनैतिक हो सकता है। उदाहरणार्थ, मूनि का वह व्यवहार जो गृद्ध मनोभाव और आगमिक आज्ञाओं के अनुकुल होते हुए भी यदि लोकनिन्दा या लोकघुणा का कारण है, तो वह निश्चयदिष्ट से शृद्ध होते हुए भी व्यवहारदिष्ट से अशृद्ध ही माना जायेगा। इसी प्रकार, कोई कर्म व्यवहारद्ष्टि से गृद्ध या नैतिक प्रतीत होते हए भी निश्चय-ट्ष्टि से अगुद्ध या अनै तिक हो सकता है; जैसे, फलाकांक्षा से किया हुआ तप अथवा यश-प्रतिष्ठा की इच्छा से किया हुआ परोपकार । भारतीय आचारदर्शन इस तथ्य को स्वीकार करता है कि नैतिक आचरण में मात्र कर्ता का विश्रुद्ध प्रयोजन ही पर्याप्त नहीं है. उसमें लोकव्यवहार की दिष्ट भी आवश्यक है।

१. दर्शन और चिन्तन, भाग २, ए० ४९९.

२. अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ४, ५० २०५६.

३. वही, ९०७.

व्यावहारिक नैतिकता का सम्बन्ध आचरण के उन सामाजिक नियमों एवं विधि-विधानों से है जिनका समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। समाजदृष्टि ही व्यावहारिक नैतिकता में शुभाशुभत्व का आधार है। व्यावहारिक नैतिकता कहती है कि कार्य चाहे कर्ता के प्रयोजन की दृष्टि से शुद्ध हो, लेकिन यदि वह लोक विरुद्ध है तो उसका आचरण नहीं करना चाहिए (यद्यपि शुद्धं तदिप लोक विरुद्धं न समाचरेत्)। वस्तुतः नैतिकता की व्यवहारदृष्टि आचरण को सामाजिक सन्दर्भ में परखती है। यह आचरण के शुभा- शुभत्व के मापन की समाज-सापेक्ष पद्धति है, जो व्यक्ति के सम्मुख सामाजिक नैतिकता को प्रस्तुत करती है। सामाजिक नैतिकता का पालन वैयक्तिक साधना की दृष्टि से इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना समाजव्यवस्था या संघव्यवस्था की दृष्टि से । यही कारण है कि वैयक्तिक साधना की परिपूर्णता के पश्चात् भी जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शन समानरूप से इसके परिपालन को आवश्यक मानते हैं।

आचरण के समग्र विधि-विधान एवं विविधताएँ व्यावहारिक नैतिकता के विपय हैं। व्यावहारिक नैतिकता क्रिया है। अत: आचरण कैसे करना चाहिए, इसका निर्धारण व्यावहारिक नैतिकता का विषय है। गृहस्थ एवं संन्यास-जीवन के सारे विधि-विधान जो व्यक्ति और समाज एवं व्यक्ति और उसके परिवेश के मध्य सांग संतुलन को बनाये रखने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं, वे व्यावहारिक नैतिकता के क्षेत्र में आते हैं। व्यावहारिक नैतिकता, नैतिकता की सापेक्षिक प्रणाली है। वह हमारे सामने सापेक्ष आचारविधि प्रस्तुत करती है।

## § १४. नैतिकता के क्षेत्र में व्यवहारद्घ्टि के आधार

नैश्चयिक नैतिकता एक निरपेक्ष तथ्य है, और व्यावहारिक नैतिकता सापेक्ष है। व्यवहारदृष्टि से नैतिक आचरण देश, काल, वैयक्तिक स्वभाव, शक्ति और रुचि पर निर्भर करता है। इनकी भिन्नता के आधार पर व्यावहारिक आचार में भी भिन्नता सम्भव है। प्रश्न उपस्थित होता है कि इस बात का निश्चय कैसे किया जाय कि किस देश, काल एवं परिस्थित में कैसा आचरण उचित है। जैन विचारकों ने इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। वे कहते हैं कि निश्चयदृष्टि से तो संकल्प (अध्यवसाय) की शुभता ही नैतिकता का आधार है। लेकिन व्यवहार के क्षेत्र में एवं सामाजिक जीवन में आचरण का मुल्यांकन करने एवं आचरण के नियमों का निर्धारण करने के पाँच आधार माने गये हैं— (१) आगम, (२) श्रुत, (३) आजा, (४) धारणा और (५) जीत। इन्हीं पाँच आधारों पर व्यवहार के भी पाँच भेद होते हैं, जो निम्नानुसार हैं—

९. आगम-व्यवहार—किस देश, काल एवं वैयक्तिक परिस्थिति में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इसका निर्देश आगम ग्रन्थों में मिलता है। अतः आगमों में विणित नियमों के अनुसार आचरण करना आगम-व्यवहार है।

१. स्थानांग २।५; अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ६, पृ० ९०६.

- २. श्रुत-व्यवहार श्रुत का सामान्य अर्थ गणधरों के अतिरिक्त अन्य पूर्वाचारों के द्वारा प्रणीत साहित्य से हैं। जब किसी परिस्थितिविशेष में आचरण के सम्बन्ध में आगमों में कोई स्पष्ट निर्देश न मिलता हो या आगम अनुपलब्ध हो तो पूर्वाचारों के ग्रन्थों एवं टीकाओं में विणत आचार के नियमों के आधार पर आचरण करना श्रुत-व्यवहार है। कुछ आचार्यों ने श्रुत का अर्थ अभिधारण या परम्परा भी किया है। अत: श्रुत-व्यवहार का अर्थ यह भी हो सकता है कि पूर्वाचार्यों से जो कुछ सुन रखा हो अथवा प्राचीन समय में ऐसी विशेष परिस्थित में कैसा व्यवहार किया गया था उसके आधार पर आचरण करना।
- ३. आज्ञा-व्यवहार—िकसी देश, काल एवं परिस्थिति के आधार पर उत्पन्न अवस्था-विशेष में किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इसके सम्बन्ध में आगमों एवं पूर्वाचार्यों के ग्रन्थों में कोई निर्देश उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में विरिष्ठजन, गुरुजन या देशकालविज्ञ विद्वान् (गीतार्थ) की आज्ञा के अनुरूप आचरण करना आज्ञा-व्यवहार है।
- ४. धारणा-व्यवहार यदि परिस्थिति ऐसी हो कि जिसके सम्बन्ध में आगम एवं श्रुत (साहित्य) में कोई स्पष्ट निर्देश न हो और यह भी सम्भव न हो कि किसी दूरस्थ विज्ञ गुरुजन से कोई निर्देश प्राप्त किया जा सके तो कर्तव्य का निश्चय स्वविवेक एवं मान्यता के आधार पर करना धारणा-व्यवहार है।
- ४. जोत-व्यवहार—यदि परिस्थिति ऐसी हो कि उपर्युक्त में से कोई भी साधन सुलभ न हो तो लोक-परम्परा के आधार पर आचरण करना जीत-व्यवहार है।

#### § १६. व्यवहार के पाँच आधारों की वैदिक परम्परा से तुलना

वैदिक परम्परा में मनु ने आचरण के निर्णय के चार आधार प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने कहा है कि वेद (ऋषियों का ज्ञान), स्मृति (धर्मशास्त्र), सदाचार और आत्मतुष्टि ये चार धर्म या नीति को जानने के उपाय हैं। जिस प्रकार जैन परम्परा में आगमव्यवहार नीतिज्ञान का सर्वोच्च उपाय है, उसी प्रकार पनु ने भी वेद को नीति के ज्ञान का सर्वोच्च उपाय माना है। जिस प्रकार जैन परम्परा में आगम के बाद श्रुत का स्थान है, उसी प्रकार वैदिक परम्परा में वेद के बाद स्मृति का स्थान है। वेद और स्मृति के बाद वैदिक परम्परा में नीति के जानने का उपाय सदाचार बताया गया है। मनु ने स्वयं सदाचार की व्याख्या 'परम्परागत व्यवहार' के रूप में की है। इस रूप में वह जीतव्यवहार से तुलनीय है। यदि हम श्रुत का अर्थ परम्परा करते हैं तो उस स्थिति में उसकी तुलना श्रुतव्यवहार से भी की जा सकती है। मनु ने नीति के जानने का चौथा उपाय आत्मतुष्टि माना है। उसे किसी रूप

१. मनुस्मृति, २।१२.

२. वही, २।१८.

में धारणा के समकक्ष मान सकते हैं। इस प्रकार वैदिक परम्परा के नीति के जानने के चारों उपाय किसी न किसी रूप में जैन परम्परा में भी स्वीकृत हैं।

जैन और वैदिक दोनों परम्पराओं में यह भी स्वीकार किया गया है कि इन उपायों में एक पूर्वापरत्व का ऋम भी है। जैन आचार्यों ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया है कि पूर्व में आचरण के हेतु निर्देश की उपलब्धि होते हुए निम्न के आधार पर आचरण करना अनैतिकता है।

#### § १७. आक्षेप एवं समाधान

जैन और वैदिक दोनों परम्पराओं में व्यावहारिक आचरण के लिए जो आधार माने गये हैं, उनमें मानवीय बुद्धि का आकलन नहीं किया गया है, ऐसा आक्षेप किया जा सकता है। वेद, स्मृति, सदाचार या आगम, श्रुत और आज्ञा आदि को अधिक महत्त्व देकर मानवीय बुद्धि को कम महत्त्व दिया गया है। लेकिन यह मान्यता भ्रान्त है। वस्तुतः जिस बुद्धि को निम्न स्थान दिया गया है वह वासनात्मक या राग-द्वेप से प्रसित बृद्धि ही है। सामान्य साधक जो वासनामय जीवन या राग-द्वेष से ऊपर नहीं उठ पाया. उसके विवेक के द्वारा किकर्तव्यमीमांसा में गलत निर्णय की सम्भावना बनी रहती है। बुद्धि की इस अपरिपक्व दशा में यदि स्वनिर्णय का अधिकार प्रदान कर दिया जाय तो यथार्थ कर्तव्यपथ से च्युति की सम्भावना ही अधिक रहती है। यदि मूल शब्द 'धारणा' को देखें तो यह अर्थ और भी स्पष्ट हो जाता है। धारणा शब्द विवेकबुद्धि या निष्पक्षबुद्धि की अपेक्षा आग्रहबुद्धि का सुचक है और आग्रहबृद्धि से स्वार्थपरायणता या रूढ़ता के भाव ही प्रवल होते हैं। अत: ऐसी आग्रहबृद्धि को किंकर्तव्यमीमांसा में अधिक उच्च स्थान नही दिया जा सकता। साथ ही यदि धारणा या स्विविवेक को अधिक महत्त्व दिया जायेगा तो नैतिक प्रत्ययों की सामान्यता ( वस्तुनिष्ठता ) समाप्त हो जायेगी और नैतिकता के क्षेत्र में वैयक्तिकता का स्थान ही प्रमुख हो जायेगा। दूसरी ओर यदि हम देखें तो आज्ञा, श्रुत और आगम भी अबौद्धिक नहीं हैं, वरन् उनमें क्रमश: बुद्धि की उज्ज्व-लता या निष्पक्षता ही बढती जाती है। आज्ञा देने के योग्य जिस गीतार्थ का निर्देश जैनागमों में किया गया है, वह एक ओर देश, काल एवं परिस्थिति को यथार्थ रूप में समझता है, दूसरी ओर आगम ग्रन्थों का मर्मज्ञ भी होता है। वस्तुत: वह आदर्श (आगमिक आजाएँ) एवं यथार्थ (वास्तविक परिस्थितियों) के मध्य समन्वय कराता है। वह यथार्थ को दिल्टगत रखते हुए आदर्श को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि उसे यथार्थ बनाया जा सके। गीतार्थ (विज्ञ) की आजाएँ नैतिक जीवन का एक ऐसा सत्य है कि आदर्श में सदैव यथार्थ बनने की क्षमता रहती है। सरल गब्दों में गीतार्थ की आजाओं का पालन सदैव सम्भव है, क्योंकि वे देशकाल एवं व्यक्ति की परिस्थिति को ध्यान में रखकर दी जाती हैं। वीतराग

१. अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ६, ५० ९०७.

के द्वारा प्रणीत आगम निष्पक्षबुद्धिसम्पन्न आचार्यों के द्वारा प्रणीत श्रुत और देश-कालविज्ञ गीतार्थ की आज्ञाएँ सामान्य व्यक्ति की बौद्धिकता की अपेक्षा सनैव ही उच्च विवेक से सम्पन्न हैं। अत: उनको महत्त्व देने में मानवीय बुद्धि की अवहेलना बिलकुल नही है।

## § १८. निश्चयदृष्टिसम्मत आचार की एकरूपता

भारतीय आचारदर्शनों मे तत्त्वमीमांसीय निश्चयद्ष्टि, आचारलक्षी निश्चय-द्दि और व्यवहारद्धि मे एकरूपता निहित है। तत्त्वमीमासामूलक निश्चयदृष्टि से प्रतिपादित सत्ता के स्वरूप और व्यवहारदिष्ट से प्रतिपादित आचार के नियमों मे भिन्नता होते हए भी आचारलक्षी निश्चयद्धि के द्वारा प्रनिपादित नैतिक दर्शन में एकरूपता दिखाई देती है। तत्त्वमीमासामूलक निश्चयद्ष्टि की अपेक्षा आचारलक्षी निश्चयद्धि की यह विशेषता है कि जहाँ तत्त्वज्ञान के क्षेत्र मे निश्चयद्धि द्वारा प्रतिपादित सत्ता का स्वरूप विभिन्न दर्शनों मे भिन्न-भिन्न है, वहाँ आचारलक्षी निश्चयद्ष्टि से प्रतिपादित पारमाथिक नैतिकता (निश्चय-आचार) सभी मोक्षलक्षी दर्शनों में एकरूप है। आचरण के नियमों का बाह्य रूप भिन्न-भिन्न होने पर भी उनका आन्तरिक पक्ष तथा लक्ष्य सभी दर्शनों में समान है। सभी मोक्षलक्षी दर्शनों में नैतिक आदर्श (मोक्ष का स्वरूप) तत्त्वदृष्टि से भिन्न होते हुए भी लक्ष्य की दिष्ट से एक ही है और इसी एकरूपता के कारण आचार का नै ज्वियिक स्वरूप भी एक ही है। पं० सुखलालजी का कथन है कि यद्यपि जैनेतर सभी दर्शनों में निश्चयद व्टिमम्मत तत्त्वनिरूपण एक नहीं है तथापि सभी मोक्षलक्षी दर्शनों में निश्चया प्टिसम्मत आचार व चारित्र एक ही है, भने ही परिभाषा या वर्गीकरण भिन्न-भिन्न हों। जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शन भी मोक्षलक्षी दर्शन हैं और उसी के आधार पर नैतिक आचरण का मूल्यांकन करते है। अतः नैश्चियक आचार की दृष्टि से उनमें बहुत अधिक साम्यता पायी जाती है।

# § १९ निश्चय और व्यवहारदृष्टि का मूल्यांकन

यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि नैश्चियक आचार या नैतिकता के आन्तरिक स्वरूप और व्यावहारिक आचार या नैतिकता के बाह्य स्वरूप में आचारदर्शन की दृष्टि से कौन अधिक मूल्यवान है ?

जैन दर्शन की ृष्टि में इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि साधक की वैयक्तिक दृष्टि से नैतिकता का आन्तरिक पहलू या नैश्चियक आचार महत्त्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से आचरण के बाह्य पक्ष या व्यावहारिक नैतिकता की अवहेलना नही की जा सकती। जैन नैतिक दर्शन यह मानकर चलता है कि यथार्थ नैतिक जीवन में निश्चय-आचार और व्यावहारिक आचार में एकरूपता होती है।

१. दर्शन और चिन्तन, भाग २, ५० ४९८.

आचरण के आन्तरिक एवं बाह्य पक्षों में कोई अन्तर नही होता। विशुद्ध मनोभावों की अवस्था में अनैतिक आचरण सम्भव ही नहीं होता। इतना ही नहीं, जैन आचारदर्शन के अनुसार नैतिक पूर्णता की प्राप्ति के पाश्चात् भी व्यक्ति को नैतिकता के बाह्य नियमों एवं विधि-विधानों का पालन यथावत करते रहना चाहिए। आवश्यक-निर्युक्ति एवं आत्मसिद्धिशास्त्र में कहा गया है कि यदि शिष्य नैतिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और आचार्य उस पूर्णता को प्राप्त न कर पाया हो, तो भी संघ की मर्यादा के लिए शिष्य को गुरु की यथावत सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार जैन आचारदर्शन यह स्पष्ट कर देता है कि आन्तरिक दृष्टि से नैतिक पूर्णता को प्राप्तकर लंने पर भी बाह्य (समाजसापेक्ष) नैतिक नियमों का परिपालन आवश्यक है। इस प्रकार वह निश्चयदृष्टि पर बल देते हुए भी व्यवहार का लोप स्वीकार नहीं करता। इतना ही नहीं, वह यह भी कहता है कि परमार्थ की उपलब्धि हो जाने पर भी व्यवहारधर्म, संघ-मर्यादाओं एवं सामाजिक नैतिक नियमों का परिपालन आवश्यक है।

गीता और बौद्ध आचारदर्शन भी वैयक्तिक ;िट से आचरण के आन्तरिक पक्ष पर यथेष्ट बल देते हुए भी लोकव्यवहार का आचरण आवश्यक मानते हैं। गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि 'जिस प्रकार सामान्य जन लोकव्यवहार का आचरण करता है, विद्वान भी अनासक्त होकर उसी प्रकार लोकव्यवहार का आचरण करता रहे।' शीता में प्रतिपादित स्वधर्म, वर्णधर्म और लोकसंग्रह के सिद्धान्त इसी का सम-र्थन करते हैं। बौद्ध आचारदर्शन में भी यह माना गया है कि अईतावस्था को प्राप्त कर लेने पर भी संघीय जीवन के बाह्य नियमों का यथावत पालन करते रहना चाहिए। 3 इस प्रकार जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों में नैतिक जीवन के आन्तरिक स्वरूप या निश्चय-आचार पर वैयक्तिक दृष्टि से पर्याप्त महत्त्व देते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से आचरण के बाह्य पक्षों को उपेक्षणीय नहीं माना गया है। वैयक्तिक दृष्टि से आचरण का आन्तरिक पक्ष महत्त्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से आचरण का बाह्य पक्ष भी महत्त्वपूर्ण है। सामान्यतया दोनों में कोई तुलना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि निश्चयलक्षी आचार का महत्त्व व्यक्तिगत और समाजगत ऐसे दो आधारों पर है। दोनों में से किसी एक को छोडा भी नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति अपने आपमें व्यक्ति और समाज दोनों ही है। जैन दिष्ट के अनुसार नैति-कता के नैश्चयिक और व्यावहारिक पहलुओं की सबलता अपने-अपने स्थान में है। इसलिए दोनों का पालन अपेक्षित है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरुत्त्य सत्पूरुष श्री राजचन्दभाई लिखते हैं कि-

१. (अ) आत्मसिद्धिशास, १९. (ब) आवस्यकानिर्युक्तिभाष्य, १२३.

२. गीता, ३।२५.

३. विनयपिटक, चूलवम्ग, ५० ४-५.

लह्यु स्वरूप न वृत्ति नु ग्रह्यु ब्रत अभिमान।
ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान।।
अथवा निश्चयनय ग्रहे मात्र शब्द नी मांय।
लोपे सद्व्यवहार ने साधनरिहत थाय।।
निश्चयवाणी सांमळी साधन नजवां नोय।
निश्चय राखी लक्ष मा साधन करवां सोय।।
नय निश्चय एकान थी आमा नथी कहेल।
एकांते व्यवहार नहीं बन्ने सिप रहेल।।

—आत्मसिद्धिशास्त्र, २८, २९, १३१, १३२.

यदि आन्तरिक वृत्ति पवित्र नहीं हुई है और मात्र अपने को धार्मिक सिद्ध करने के लिए बाह्य व्रत-नियमों का पालन करता है तो ऐसा साधक परमार्थ को प्राप्त नही कर सकता, उसका आचरण मात्र लौकिक-प्रदर्शन के निमित्त होता है। दूसरे, कोई निश्चयद्ष्टि को ही महत्त्व देकर आचरण की बाह्य क्रियाओं (सद्व्यवहार) का परित्याग करता है तो वह भी साधना से रहित है। आत्मा असंग, अबद्ध और नित्यसिद्ध है ऐसी तात्त्विक निश्चयवाणी को सूनकर नैतिक विधि-नियमों का छोडना उचित नहीं है, वरन परमार्थद्ष्टि को आदर्श के रूप में स्वीकार करके सदाचरण करते रहना चाहिए। एकान्तिक दृष्टिकोण में नैतिक प्रत्ययों की समग्र व्याख्या सम्भव नहीं है। यथार्थ नैतिक जीवन में एकान्त निश्चय-दिष्ट अलग-अलग रहकर कार्य नहीं करती, वरन एक माथ कार्य करती है। नैति-कता के आन्तरिक पक्ष और बाह्य पक्ष मिलकर ही समग्र नैतिकता का निर्माण करते है। वे दो भिन्न-भिन्न पहलु अवश्य है, लेकिन अलग-अलग तथ्य नहीं है। उन्हें अलग-अलग देखा जा सकता है, लेकिन उन्हें अन्त्रग-अलग किया नही जा सकता। सिक्के के दोनों बाजुओं को अलग-अलग देखं सकते है, लेकिन उन्हे अलग-अलग किया नहीं जा सकता। जहाँ नैतिक साध्य के लिए परमार्थेद्धिया निश्चयनय आवश्यक है, वही नैतिक साधना के लिए व्यवहारपृष्टि भी -आवृश्यक है। दोनों के समवेतरूप में ही नैतिक पूर्णता की उपलंब्धि होती है। कहा है

> निश्चय राखी लक्ष मां, पाळे जे व्यवहार। ते नर मोक्ष पामशे सन्देह नहीं लगार॥

# § २०. पाश्चात्य आचारदर्शन की अध्ययनविधियां श्रीर जैन दर्शन

पाश्चात्य नीतिवेत्ताओं ने आचारदर्शन की विभिन्न समस्याओं के सम्यक् अध्ययन के लिए जिन विधियों का आश्रय लिया है, उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(१) अनुभवमूलक विधियाँ और (२) दार्शनिक विधियाँ। पाश्चात्य आचारदर्शन में अनुभवमूलक विधियाँ तीन हैं—

- 9. जैविक विधि—इस अध्ययनिधि को माननेवाले विचारकों में हबैंटे स्पेन्सर प्रमुख हैं। ये विचारक नैतिक नियमों को सामाजिक नियमों पर, सामाजिक नियमों को मनोवैज्ञानिक नियमों पर, भनोवैज्ञानिक नियमों को जैविक नियमों पर और जैविक नियमों को भौतिक नियमों पर अधिष्ठित मानते है। इस प्रकार इनके अनुसार नैतिक नियम अन्ततोगत्वा जैविक एवं भौतिक नियमों से ही निर्गमित होते है। यह विधि आचारदर्शन को प्रकृत एवं विधायक विज्ञान के रूप में देखती है और उसकी नियामक एवं आदर्शमूलक प्रकृति को अपनी दृष्टि से ओझल कर देती है। इस प्रकार यह विधि आचारदर्शन के निष्ठान्त अध्ययन के लिए एकांगी सिद्ध होती है।
- २. ऐतिहासिकः विधि—इस अध्ययनविधि को माननेवाले विचारकों में विकासवादी दार्शनिक एवं कार्ल मार्क्स आते हैं। इनके अनुसार नैतिक प्रत्ययों एवं नियमों का विकास आदि असंस्कृत रीतिरिवाजों से हुआ है। नैतिकता साभाजिक उत्क्राति का परिणाम है और नीतिशास्त्र का कार्य नैतिक प्रत्ययों की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या प्रस्तुत करना है। ये विचारक भी नीतिशास्त्र को समाज का प्रकृत इतिहास बनाकर उसकी नियामक या आदर्शमूलक प्रकृति पर ध्यान नहीं देते हैं। नीतिशास्त्र का कार्य नैतिक नियमों की उत्पत्ति की व्याख्या करना नहीं, वरन् नैतिक आदर्श को प्रस्तुत करना भी है।
- ३. मनोवैज्ञानिक विधि—इस विधि के द्वारा नैतिक प्रत्ययों की व्याख्या करनेवाले विचारकों का एक वर्ग जिसमें कार्नेप, एयर, रसल, स्टीवेन्सन आदि तार्किक भाववादी विचारक आते है, शुभ एवं उचित के नैतिक प्रत्ययों को मनोवैज्ञानिक एवं सांवेगिक अभिव्यक्तियों के रूप में देखता है। यह वर्ग नैतिकता के आदर्शमूलक स्वरूप को नष्ट कर नैतिक सन्देहवाद को जन्म देता है। मनोवैज्ञानिक विधि को महत्त्व देनेवाला दूसरा वर्ग नैतिक तथ्यों को चेतनागत मानता है और इसलिए यह कहता है कि नैतिक प्रत्ययों के सम्यक् अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धित का अनुसरण करना चाहिए, तथापि इन विचारकों के अनुसार नैतिक प्रत्यय मूलतः आदर्शमूलक हैं। ये विचारक नैतिकता की आदर्शमूलक प्रकृति को अस्वीकार नहीं करते हैं, मात्र मानव के परममंगल का निर्धारण करने में उसकी मनोवैज्ञानिक प्रकृति का ध्यान रखना आवश्यक मानते है। इनके अनुसार मानव की मनोवैज्ञानिक प्रकृति का ध्यान रखना आवश्यक मानते है। इनके अनुसार मानव की मनोवैज्ञानिक प्रकृति ही उसके परममंगल का निर्देश कर सकती है, अतः उसको दृष्टि में रखते हुए ही नीतिशास्त्र को नैतिक आदर्श का निर्दारण करना चाहिए। ह्यूम, बेन्थम, मिल प्रभृति सुखवादी विचारक इस पद्धित का अनुसरण करते हैं।

उपर्युक्त अनुभवमूलक विधियों के अतिरिक्त कुछ विचारकों ने आचारदर्शन के सम्यक् अध्ययन के लिए दार्शनिक विधि की स्थापना की है।

दार्शनिक विधि-जिन विचारकों ने आचारदर्शन को तत्त्वमीमांसा पर आधा-रित माना और नैतिक आदर्शको मानवचेतना की तात्त्विक सत्ता से अनुमित किया, उन्होंने आचारदर्शन की विधि को दार्शनिक या चिन्तनपरक माना है । इन विचारकों में हेगल, ग्रीन आदि अध्यात्मवादी विचारक प्रमुख हैं ।

आचारदर्शन की उपर्युक्त अध्ययनिविधियों को अन्य प्रकार से भी वर्गीकृत किया जा सकता है। आचारदर्शन की अनुभवमूलक विधियों वैज्ञानिक विधियों का ही रूप है और ऐन्द्रिक ज्ञान के अनुभवमूलक आधारों पर खड़ी हुई है। इसके विपरीत दार्शनिक विधि चिन्तनपरक या बौद्धिक है। प्रथम वर्ग यथार्थ पर अधिक बल देता है, दूसरा वर्ग आदर्श पर। प्रथम वर्ग में आनेवाली सभी विधियाँ सापेक्ष विधियाँ भी कही जा सकती हैं, क्योंकि इनमें नैतिक प्रत्यय एवं नियम एक सापेक्ष तथ्य ही सिद्ध होते हैं। दूसरे वर्ग में आनेवाली बौद्धिक विधि या दार्शनिक विधि एक निरपेक्ष विधि है, क्योंकि उसमें नैतिक नियम निरपेक्ष माने जाते हैं। इस प्रकार आचार-दर्शन की अध्ययनविधियों को अनुभवमूलक और अनुभवातीत, आगमनात्मक और निगमनात्मक, यथार्थमूलक और आदर्शमूलक अथवा सापेक्ष और निरपेक्ष किसी भी रूप में देखा जाय, उनका मूल मन्तव्य वही होता है।

तुलनात्मक दृष्टि से अनुभवमूलक यथार्थवादी सापेक्ष विधियों को भारतीय चिन्तन की व्यवहारदृष्टि के समकक्ष मान सकते हैं। अनुभवातीत बुद्धिमूलक आदर्शवादी निरपेक्ष विधि को निश्चयनय या परमार्थदृष्टि के नुल्य माना जा सकता है।

## § २१. भारतीय आचारदर्शनों में विविध विधियों का समन्वय

वस्तुतः नैतिक जीवन का उद्देश्य यथार्थं से आदर्श की ओर बढ़ना है और इस रूप में उसके लिए अनुभवमूलक और अनुभवातीत दोनों ही विधियाँ आवश्यक है। जो विचारक इनमें से किसी एक विधि को ही नैतिक दर्शन की एकमात्र विधि स्वीकार करते हैं, वे नैतिक दर्शन के समग्र स्वरूप की व्याख्या करने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि कुछ प्रबुद्ध विचारकों ने नैतिक दर्शन के लिए न केवल दोनों ही विधियों का प्रयोग आवश्यक समझा, वरन् उनमें समीक्षात्मक प्रणाली के रूप में एक समन्वय भी खोजा। जहाँ नैतिक आदर्श की व्याख्या का प्रश्न है, वहाँ हमें आनुभविक तथ्यों से ऊपर उठकर विचार करना होगा। वहीं दूसरी ओर नैतिक नियमों और आचरण के विधि-विधानों की व्याख्या करते समय अनुभवमूलक आधारों का आश्रय लेना होगा। जहाँ तक जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों की बात है, उन्होंने आचारदर्शन के अध्ययन के लिए अथवा नैतिक जीवन की व्याख्या के लिए किसी एक विधि का आश्रय लिया हो, ऐसा नहीं लगता। वे यथावसर सभी पद्ध-तियों को अपनाते हैं।

जैन विचारकों ने नैतिक आदर्श मोक्ष का प्रतिपादन दार्शनिक विधि के आधार पर किया और तात्त्विक सत्ता की स्वरूपदशा के रूप में उसकी व्याख्या की । दूसरी ओर नैतिक नियमों के प्रतिपादन में उन्होंने मनोवैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण किया। जैन आचारदर्शन के केन्द्रीय सिद्धान्त अहिसा का प्रतिपादन इसी मनोवैज्ञानिक

#### जैन, बौद्ध तथा गीता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन

आधार पर हुआ है कि जीवन और सुख सभी को प्रिय है तथा मृत्यु और दुःख सभी को अप्रिय है, अत: हिंसा नहीं करना चाहिए और न किसी को पीड़ा ही पहुँचाना चाहिए।

बौद्ध दर्शन में भी नैतिक आदर्श के रूप में निर्वाण का निर्वचन दार्शनिक या अनुभवातीत विधि के आधार पर हुआ है, और अहिंसा व करुणा के सिद्धान्त मनो-वैज्ञानिक आधारों पर प्ररूपित हैं। विनयपिटक से तो ऐसा लगता है कि बुद्ध नैतिक नियमों के निर्माण में मानवमन की मनोवैज्ञानिक परख के साथ-साथ सामाजिक अनुमोदन और अननुमोदन को भी ध्यान में रखते हैं। विनयपिटक के अनेक सन्दर्भ इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि बौद्ध दर्शन में आचारदर्शन की विविध बिधियों का उपयोग हुआ है। विस्तारभय से यहाँ उनकी चर्चा अपेक्षित नहीं है। विधियों का यह प्रश्न नैतिक नियमों की सापेक्षता के साथ जुड़ा हुआ है जिसपर अगले अध्याय में विचार किया गया है।

# निरपेक्ष और सापेक्ष नैतिकता

| ₹.          | पारचात्य दृष्टिकोण                                         | 40       |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------|
| ₹.          | भारतीय दृष्टिकोण                                           | ५९       |
|             | जैन दृष्टिकोण ६० / गीता का दृष्टिकोण ६२ / महाभारत          |          |
|             | तथा मनुस्मृति आदि ६२ / बौद्ध दृष्टिकोण ६३ /                |          |
|             | ब्रंडिले का दृष्टिकोण और जैनदर्शन ६३ /                     |          |
| ₹.          | नैतिकता का निरपेक्ष पक्ष                                   | ÉR       |
| Y,          | उत्सर्ग और अपवाद                                           | ६७       |
| ٧.          | हिबी का दृष्टिकोण और जैन दर्शन                             | ६९       |
| ξ.          | सापेक्ष नैतिकता और मनपरताबाद                               | 90       |
| <b>9</b> .  | सापेक्ष नैतिकता और अनेकान्तवाद                             | <b>%</b> |
| ۷.          | आदर्श व्यक्ति का आचार एवं मार्ग-निर्देश ही जनसाधारण के लिए |          |
|             | प्रमाणभूत                                                  | 9        |
| ٩.          | मार्गदर्शक के रूप में शास्त्र                              | ७२       |
| <b>१</b> ٥. | निष्पक्ष बौद्धिक प्रज्ञा ही अन्तिम निर्णायक                | ७३       |
| 22.         | नीति के सापेक्ष और निरपेक्ष तत्त्व                         | ७४       |



# ६ १. पाश्चात्य दृष्टिकोण

पाश्चात्य आचारदर्शन में यह प्रश्न मदैव विवादास्पद रहा है कि नैतिकता सापेक्ष है या निरपेक्ष । नैतिकता को निरपेक्ष माननेवाले विचारकों में प्रमुख हैं जर्मन दार्शनिक कांट । कांट का कथन है कि केवल उस सिद्धान्त के अनुसार आचरण करो जिसे तुम उसी समय एक सार्वभौम नियम बनाने का भी संकल्प कर सको । नैतिक नियम निरपेक्ष आदेश हैं जो देश, काल अथवा व्यक्ति के आधार पर परिवर्तित नहीं होते । यदि सत्य बोलना नैतिकता है तो फिर किसी भी स्थिति में असत्य बोलना नैतिक नहीं हो सकता, प्रत्येक परिस्थिति में सत्य ही बोलना चाहिए । कांट की मान्यता को घ्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो आचरण नैतिक है वह सदैव नैतिक रहेगा और जो अनैतिक है वह सदैव अनैतिक रहेगा । देश-कालगत अथवा व्यक्तिगत परिस्थितियों से नैतिकता प्रभावित नहीं होती । जो विचारणा यह स्वीकार करती है कि नैतिकता निरपवाद एवं देश, काल, परिवेश और व्यक्तिगत तथ्यों से निरपेक्ष है, उसे निरपेक्ष नैतिकता की विचारणा कहा जाता है ।

इसके विपरीत जो विचारणाएँ नैतिक आचरण को स-अपवाद एवं देश, काल तथा व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तनशील मानती है, वे नैतिकता की सापेक्षवादी विचारणाएँ है। नैतिक सापेक्षवादी विचारणाएँ नैतिक नियमों को बाह्य परिस्थितिसापेक्ष मानती हैं। सापेक्षवादी विचारणा यह स्वीकार करती है कि जो कर्म एक अवस्था में नैतिक हो सकता है, वही कर्म दूसरी अवस्था में अनैतिक हो सकता है। सापेक्षवादी विचारणा के अनुसार परिस्थितिनरपेक्ष कर्म नैतिक मूल्यांकन का विपय नहीं है। कर्म का नैतिक मूल्यांकन उस परिस्थिति के आधार पर किया जाता है जिसमें वह सम्पन्न होता है। इसका अर्थ यह भी है कि परिस्थिति के परिवर्तित हो जाने पर कर्म का नैतिक मूल्य भी बदल सकता है। दो भिन्न परिस्थितियों में सम्पन्न समान कर्म या आचरण भी नैतिक मूल्य की दृष्टि से भिन्न हो जाते हैं। जैसे सत्यव्रत का एकांगी पालन करने के नाम पर शत्रु को राज्य की गुप्त संरक्षण-व्यवस्था की जानकारी देना अनैतिक है। हाव्ज, मिल, सिजविक प्रभृति सुखवादी विचारक और विकासवासी विचारक यही दृष्टिकोण अपनाते हैं।

१. देखिए-ग्रेट ट्रेडीशन्स इन एथिन्स, पृ० २१८.

२. देखिए-कण्टेम्परि एथिकल ब्योरीज, पृ० १६०.

इनका नैतिक कमों मे अपवाद को लेकर काट से विरोध है। ये विचारक नैतिक जगत् मे अपवाद को स्वीकार करते है। हाव्ज लिखते है, "किसी अकाल के समय जब अनाज ऋय करने पर भी न मिले, न दान मे ही प्राप्त हो, तब क्षुधा-तृप्ति के लिए कोई चौर्य-कर्म का आचरण करता है तो वह अनैतिक कर्म क्षम्य ही माना जायेगा।" मिल इसे अधिक स्पष्ट करते हुए लिखते है, "ऐसे समय मे चोरी करके जीवन-रक्षा करना केवल क्षम्य ही नही है, अपितु कर्तव्य है।" इसी प्रकार सिजविक भी नैतिक जीवन के क्षेत्र मे अपवाद को स्थान देते है, "यद्यपि सब लोगो को सच बोलना चाहिए, तथापि यह नही कहा जा सकता कि जिन राजनीतिज्ञों को अपनी कार्रवाई गुप्त रखनी पडती है वे अन्य लोगों के साथ हमेशा सच ही बोला करे।" फलवादी नैतिक विचारक जॉन डयूई लिखते है, "वास्तव मे ऐसे स्थान और समय अर्थात् ऐसे सापेक्ष सम्बन्ध हो सकते है जिनमे सामान्य क्षुधाओं की पूर्ति भी जिन्हे साधारणत भौतिक और ऐन्द्रिक कहा जाता है, आदर्शे हो।" अ

काट नैतिक कर्मों में किसी भी अपवाद को स्थान नहीं देते। उनके बारे में यह घटना प्रसिद्ध है कि एक बार काट के लिए किसी जहाज से फलों का पिटारा आ रहा था। रास्ते में जहाज सकट में फँस गया और यात्री भूखों मरने लगे। ऐसी स्थिति में वे फल खा लिये गये। जब काट के पास यह खबर पहुँची तो काट ने इस व्यवहार को धिक्कारा और कहा कि उन व्यक्तियों का दूसरे व्यक्ति के माल को बिना अनुमति के काम में लेने की अपेक्षा मर जाना श्रयस्कर था।

नैतिक विचारणा के क्षेत्र में निरपेक्ष नैतिकता की धारणा का विरोध होता रहा है। अमेरिका के फलवादी दार्शनिक टपट का कहना है कि जो नैतिक सिद्धान्त नैतिक प्रत्ययो का अर्थ यथार्थ परिस्थितियो से अलग हटकर करना चाहते है वे वस्तुत. शून्य में विचरण करते है। ४

स्पेन्सर आदि विकासवादी विचारक, समाजशास्त्रीय विचारक एव मार्क्स प्रभृति साम्यवादी विचारक फायड आदि मनोवैज्ञानिक तथा नीतिशास्त्र के सवेगवादी एव तिकिक भाववादी सिद्धान्त भी कर्मों की नैतिकता को सापेक्ष मानते है। यद्यपि नैतिक सापेक्षवाद भी अपनी कठोर व्याख्या मे ऐकान्तिक दृष्टिकोण अपना नेता है और नैतिक जीवन के लिए लचीने आदर्शों का निर्माण करने मे असफल सिद्ध हो जाता है। उसमे नैतिक आदर्श बिखर जाते है, क्योंकि नैतिक आदर्शों के सगठक सामान्य तत्त्व का उसमे अभाव हो जाता है। यही कारण है कि स्पेन्सर एव डिवी नैतिकता को सापेक्ष स्वीकार करते हुए भी उससे सन्तुष्ट नही होते और किसी रूप मे निरपेक्ष नीति के तत्त्व की कल्पना कर डालते है।

- १. लिवाइ-अ-थन्, खण्ड २, अध्याय २७, ५० १३.
- २. यूटिलिटरिअनिजम, अध्याय ५, ५० ९५.
- नैतिक जीवन के सिद्धान्त, पृ० ५९.
- ४. रीसेण्ट पथिनस इन इट्स ब्राहर रिलेशन्स, उद्धृत-कण्टेन्परि पथिकल ब्योरीज, १६४.

## § २. भारतीय दुष्टिकोण

पश्चिम की तरह भारत में भी नैतिकता के सापेक्ष और निरपेक्ष पक्षों पर काफी गहन विचार हुआ है। नैतिक कर्मों की अपवादात्मकता और निरपवादिता की चर्चा के स्वर वेदों, स्मृतिग्रन्थों और पौराणिक साहित्य में काफी जोरों से सुनाई देते है। जैन विचारणा के अनुसार, नैतिकता को ऐकान्तिक रूप से न तो सापेक्ष कहा जा सकता है और न निरपेक्ष। यदि वह सापेक्ष है तो इसीलिए कि वह निरपेक्ष भी है। रै निरपेक्ष के अभाव में सापेक्ष सच्चा नहीं है। वह निरपेक्षा इसलिए है कि वह सापेक्षता से ऊपर भी है। नैतिकता की सापेक्षता एवं निरपेक्षता के प्रश्न का ऐकान्तिक हल जैन विचारणा प्रस्तुत नहीं करती। वह नैतिकता को सापेक्ष मानते हुए भी उसमें निरपेक्षता के सामान्य तत्त्व की अवधारणा करती है। वह सापेक्षक नैतिकता की उस कमजोरी को स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसमें नैतिक आदर्श के रूप में जिस सामान्य तत्त्व की आवश्यकता होती है, उसका अभाव होता है। सापेक्ष नैतिकता आचरण के तथ्यों को प्रस्तुत करती है, लेकिन आचरण के आदर्श को नहीं। यही कारण है कि जैन विचारणा ने भी इस समस्या के निराकरण के लिए वही समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया था, जिसे स्पेन्सर और डिवी ने अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि के नवीन सन्दर्भों में वर्तमान यूग में प्रस्तुत किया है।

इस प्रश्न पर गहराई से विचार करना आवश्यक है कि जैन नैतिकता किस अर्थ में सापेक्ष है और किस अर्थ में निरपेक्ष है। जैन तत्त्वज्ञान अनेकान्त-सिद्धान्त को आधार मानकर चलता है। उसके अनुसार, मत् अनन्त धर्मात्मक है; अतः सत् सम्बन्धी प्राप्त सारा ज्ञान आशिक ही होगा, पूणं नही होगा। हम सब जो नैतिकता के क्षेत्र में आते है अथवा जो उसके आचरण मे लगे हुए है, पूणं नहीं है। हमे अपनी अपूणंता का स्पष्ट बोध है। अतः हम जो भी जानेगे वह अपूणं ही होगा, सान्त होगा, समक्ष होगा, और इसलिए आंशिक एवं सापेक्ष होगा। और यदि ज्ञान ही सापेक्ष होगा तो हमारे नैतिक निर्णय भी, जो हम प्राप्त ज्ञान के आधार पर देते है, सापेक्ष ही होंगे। इस प्रकार अनेकान्त की धारणा से नैतिक निर्णयों की सापेक्षता निष्यन्न होती है।

आचरण के जिन तथ्यों को हम शुभ-अशुभ अथवा पुण्य-पाप के नाम से सम्बो-धित करते हैं, उनके सन्दर्भ में साधारण व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्णय सापेक्ष ही हो सकते हैं। हमारे निर्णयों के देने में कम से कम कर्ता के प्रयोजन एवं कर्म के परि-णाम के पक्ष तो उपस्थित होते ही है। दूसरे व्यक्ति के आचरण के सम्बन्ध में दिये गये हमारे अधिकांश निर्णय परिणाम-सापेक्ष होते है, जबकि हमारे अपने आचरण सम्बन्धी निर्णय प्रयोजन-सापेक्ष होते है। किसी भी व्यक्ति को न तो पूर्णतया यह ज्ञान होता है कि कर्ता का प्रयोजन क्या था और न यह ज्ञान होता है कि उसके

१. देखिए-गीतारहस्य, अध्याय २, कर्मेजिशासा.

२. स्त्रयम्भूस्तोत्र, १०३.

कर्मों का दूसरों पर क्या परिणाम हुआ। अतः जनसाधारण के नैतिक निर्णय हमेशा अपूर्ण ही होंगे।

दूसरी ओर यह सारा जगत् ही अपेक्षाओं से युक्त है, क्यों कि जगत् की प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। ऐसे जगत् में आचरित नैतिकता निरपेक्ष नहीं हो सकती। सभी कर्म देश, काल अथवा व्यक्ति से सम्बन्धित होते हैं, इसलिए निरपेक्ष नहीं हो सकते। बाह्य जागतिक परिस्थितियाँ और कर्म के पीछे के वैयक्तिक प्रयोजन भी आचरण को सापेक्ष बना देते हैं।

#### (अ) जैन दृष्टिकीण

एक ही प्रकार से आचरित कर्म एक स्थिति में नैतिक होता है और भिन्न स्थिति में अनैतिक हो जाता है। एक ही कर्म एक के लिए नैतिक हो सकता है, दूसरे के लिए अनैतिक। जैन विचारधारा आचरित कर्मों की नैतिक सापेक्षता को स्वीकार करती है। प्राचीनतम जैन आगम आचारांगसूत्र में कहा गया है कि जो आचरित कर्म आन्नव या बन्धन के कारण है वे भी मोक्ष के हेतु हो जाते है और जो मोक्ष के हेनु है, वे भी बन्धन के हेनु हो जाते हैं। इस प्रकार कोई भी अनैतिक कर्म विशेष परिस्थिति में नैतिक वन जाता है और कोई भी नैतिक कर्म विशेष परिस्थित में अनैतिक बन सकता है।

केवल साधक की मन:स्थिति, जिसे जैन परिभाषा में 'भाव' कहते हैं, आचरण के कर्मों का मूल्यांकन करती है, और उसके साथ-साथ जैन विचारकों ने द्रव्य, क्षेत्र और काल को भी कर्मों की नैतिकता और अनैतिकता का निर्धारक तत्त्व स्वीकार किया है । उत्तराध्ययनचूर्णि में कहा है, ''तीर्थंकर देश और काल के अनुरूप धर्म का उपदेश करते है।"<sup>२</sup> आचार्य आत्मारामजी महाराज लिखते है कि बन्ध और निर्जरा (कर्मों की अनैतिकता और नैतिकता ) में भावों की प्रमुखता है, परन्तु भावों के साथ स्थान और क्रिया का भी मूल्य है। <sup>3</sup> आचार्य हरिभद्र के अष्टक प्रकरण की टीका में आचार्य जिनेश्वर ने चरकसंहिता का एक क्लोक उद्धृत किया है, जिसका आशय यह है कि देश, काल और रोगादि के कारण मानवजीवन में कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आ जानी है जब अकार्य कार्य बन जाता है, विधान निषेध की कोटि में चला जाता है और निषेध विधान की कोटि में चला जाता है। इस प्रकार जैन नैतिकता में स्थान ( देश ), समय ( काल ), मन:स्थिति ( भाव ) और व्यक्ति इन चार आपेक्षिकताओं का नैतिक मृत्यों के निर्धारण में प्रमुख महत्त्व है। आचरण के कर्म इन्हीं चारों के आधार पर नैतिक और अनैतिक बनते रहते है। संक्षेप में एकान्त रूप से न तो कोई आचरण, कर्म या किया नैतिक है और न अनैतिक; वरन् देश-कालगत बाह्य परिस्थितियाँ और द्रव्य तथा भावगत परिस्थितियाँ उन्हें वैसा

१. आचारांग, १।४।२।१३०; देखिए-श्री अमरभारती, मई १९६४, पृ० १५.

२. उत्तराध्ययनचूर्णि, २३.

३. आचारांग, हिन्दी टीका, पृ० ३७८.

बना देती हैं। इस प्रकार जैन नैतिकता व्यक्ति के कर्तव्यों के सम्बन्ध में अनेकान्तवादी या सापेक्ष दृष्टिकोण अपनाती है। वह यह भी स्वीकार करती है कि सामान्य स्थिति में प्रतिमा-पूजन अथवा दानादि कार्य, जो एक गृहस्थ के नैतिक कर्तव्य हैं, वे ही एक मुनि या संन्यासी के लिए अकर्तव्य होते हैं—अनैतिक एवं अनाचरणीय होते हैं। कर्तव्याकर्तव्यमीमांसा में जैन विचारणा किसी भी ऐकान्तिक दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करती। आचार्य हरिभद्र लिखते है कि भगवान् तीर्थं कर देवों ने न किसी बात के लिए एकान्त विधान किया है और न एकान्त निषेध ही किया है, उनका एक ही आदेश है कि जो कुछ भी कार्य तुम कर रहे हो उसे सत्यभूत होकर करो, उसे पूरी प्रामाणिकता के साथ करते रहो। अचार्य उमास्वाति को कथन है, ''नैतिक, अनैतिक; विधि (कर्तव्य), निपेध (अकर्तव्य); अथवा आचरणीय (कल्प), अनाचरणीय (अकल्प) एकान्त रूप से नियत नहीं हैं। देश, काल, व्यक्ति, अवस्था, उपघात और विगुद्ध मनःस्थिति के आधार पर अनाचरणीय आचरणीय बन जाता है और आचरणीय अनाचरणीय।''र

उपाध्याय अमरमूनिजी जैन दर्शन की अनेकान्तद्ष्टि के आधार पर जैन नैतिकता के सापेक्षिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि त्रिभुवनोदर विवरवर्ती समस्त असंख्येय भाव अपने आपमें न तो मोक्ष का कारण हैं और न संसार का कारण हैं, साधक की अपनी अन्तः स्थित ही उन्हें अच्छे और बुरे का रूप देदेती है। अतः एकान्तरूप में न कोई आचरण गुभ होता है और न कोई अग्रुभ । इसे स्पष्ट करते हुए वे आगे कहते है कि कुछ विचारक जीवन में उत्सर्ग ( नैतिकता की निरपेक्ष या निरपवाद स्थित ) को पकड़कर चलना चाहते है, जीवन में अपवाद का सर्वथा अपलाप करते है। उनकी दृष्टि में अपवाद (नैतिकता का सापेक्षिक दिष्टिकोण ) धर्म नही, अपितृ एक महत्तर पाप है। दूसरी ओर, कुछ साधक वे है जो उत्सर्ग को भुलकर केवल अपनाद का सहारा लेकर ही चलना चाहते हैं। ये दोनों विचार एकांगी होने से उपादेय की कोटि में नही आ सकते। जैन धर्म की साधना एकान्त की नहीं, अनेकान्त की स्वस्थ और मृत्दर साधना है। उसके दर्शनकक्ष में मोक्ष के हेतुओं की कोई बँधी-बँधायी नियत रूपरेखा नहीं है, कोई इयत्ता नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि जैन दर्शन को अनेकान्तवादी विचारपद्धते के आधार पर सापेक्षिक नैतिकता की धारणा मान्य है। यद्यपि उसका यह सापेक्ष दृष्टिकोण निरपेक्ष दृष्टिकोण का विरोधी नहीं है। जैन नैतिकता में एक पक्ष निरपेक्ष नैतिकता का भी है, जिसपर आगे विचार किया जायेगा।

१. उपदेशपट, ७७९.

२. प्रश्नमरित-प्रकरण ( उमास्वाति ), १४६; तुल्जना कीजिए-ब्रह्मसूत्र ( शां० ), ३।१।२५; गीता ( शां० ) ३।३५ तथा १८।४७-४८.

३. श्री अमरभारती, मई १९६४, पृ० १५.

४. वही, फरवरी १९६५, पृ० ५.

५. वही, मार्च १९६५, पृ० २८.

## (ब) गीता का दृष्टिकोण

गीता का दर्शन भी यह स्वीकार करता है कि कर्तव्याकर्तव्य का निरपेक्ष रूप में निश्चय कर पाना अत्यन्त किन है। गिता में भी आचार के नियमों की देश, काल और व्यक्तिगत सापेक्षता स्वीकृत है। गिता में कहा है कि देश, काल और पात्र का विचार कर जो दान दिया जाता है वही सात्विक होता है, अर्थात् आचरण के औचित्य और अनौचित्य का निर्णय देश, काल और व्यक्ति की अवस्थाओं पर निर्भर है। लोकमान्य तिलक के शब्दों में कार्याकार्य की व्यवस्था देनेवाला गीता जैसा कोई प्राचीन ग्रन्थ संस्कृत साहित्य में नही दिखाई देता। उउन्होंने 'गीता-रहस्य' में 'कर्म-जिज्ञासा' नामक अध्याय में नैतिक नियमों की अपवादिता और सापेक्षिकता की विशद चर्चा की है और उसे हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनेक उद्धरणों के द्वारा पुष्ट भी किया है।

महाभारत तथा मनुस्मृति आदि—महाभारत में अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो नैतिक नियमों की सापेक्षिकता सिद्ध करते हैं। शान्तिपर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसा कोई आचार नही मिलता जो हमेणा सवके लिए समान रूप से हितकारक हो। यदि किसी एक आचार को स्वीकार किया जाता है तो दूसरा आचार उससे भी श्रेष्ठ प्रतीत होता है। एक आचार का दूसरे आचार से विरोध भी हो जाता है। यह भी कहा गया है कि किसी समय धर्मरूप कर्म ही अधर्मरूप और कभी अधर्मरूप दीखनेवाला कर्म ही धर्म बन जाता है, अतः भलीभाँति विचार करके ही कार्य करना चाहिए। 'इस प्रकार आचार के किसी एक निरपेक्ष रूप का प्रतिपादन सम्भव नही है। कालभेद एवं देशभेद से आचार में परिवर्तन होते रहते है। मनु का कथन है कि युगों के अनुरूप अर्थात् कालगत भेदों के कारण कृतयुग (सतयुग), त्रेतायुग, द्वापरयुग एवं कलयुग में आचार के नियम भिन्न होते हैं। 'एक हो क्रिया देश या काल के भेद से धर्म या अधर्म हो जाती है। जो धर्म होता है वह अधर्म हो जाता है और जो अधर्म होता है वह धर्म हो जाता है। चोरी, झूठ और हिसा भी अवस्था-विशेष में धर्म हो जाते है।

गीता में जिस कार्याकार्य व्यवस्थिति का प्रतिपादन है, उसका प्रयोजन यही है कि किंकर्तव्य का निश्चय देश व कालगत परिस्थितियों के अनुसार करना चाहिए। गीता का स्वधर्म का सिद्धान्त नैतिक सापेक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण है जो वैयक्तिक

१. गीता, ४।१७.

२. वही, १७।२०.

३. गीतारहस्य, पृ० ५१.

४. महाभारत, शान्तिपर्वं, २५९।१७-१८.

५. वही, ३३।३२.

६. मनुस्मृति, १।८५.

७. महाभारत, शान्तिपर्व, ६३।११.

गुणों की भिन्नता के आधार पर आचार के नियमों की विभिन्नता स्वीकार करता है। भारतीय वर्णधर्म का विधान भी पात्र की योग्यता के आधार पर निर्भर है। योग्यता के आधार पर पात्र पर सामाजिक कर्तव्यों का दायित्व डालना ही वर्ण-व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन एवं हिन्दू आचार-दर्शन में नैतिक आचरण देश, काल और व्यक्ति सापेक्ष है।

#### (स) बौद्ध दृष्टिकोण

इस सन्दर्भ में बौद्ध दृष्टिकोण भी जैन और बैदिक परम्पराओं के तुल्य ही है। विशुद्धिमार्ग में सपर्यन्त और अपर्यन्त शीलों के रूप में सापेक्ष नैतिक नियमों और निर्पक्ष नैतिक नियमों को स्वीकार किया गया है। े बुद्ध ने नैतिक नियमों के निर्माण में सदैव ही सापेक्ष दृष्टिकोण अपनाया है और देश-कालगत परिस्थितियों के आधार पर वे स्वयं ही परिवर्तन करते रहे हैं। विनयपिटक साक्षी है कि आचार के सामान्य नियमों के सन्दर्भ में बुद्ध का दृष्टिकोण कितना सापेक्ष था। परिनिर्वाण के पूर्व बुद्ध ने आनन्द से कहा था, "हे आनन्द, यदि संघ की इच्छा हो, तो मेरी मृत्यु के पश्चात् वह साधारण नियमों को छोड़ दे।" बौद्ध धर्म के मर्मज्ञ विद्वान् धर्मानन्द कोसम्बी लिखते है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि छोटे-मोटे या मामूली नियमों को छोड़ने या देश-काल के अनुसार साधारण नियमों में हेरफेर करने के लिए भगवान् ने संघ को अनुमित दे दी थी। व बुद्ध ने भी अवन्तिका जनपद में विचरण करनेवाले भिक्षुओं के लिए स्नान एवं उपसम्पदा सम्बन्धी नियमों को शिथिल कर दिया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध का दृष्टिकोण आचरण के सामान्य नियमों के सम्बन्ध में सापेक्ष ही था।

## § ३. ब्रंडले का दृष्टिकोण और जैन दर्शन

पाश्चात्य अध्यात्मवादी दार्शनिक ब्रैंडले का दृष्टिकोण भी जैन दर्शन के समान ही सापेक्षवादी है। वे लिखते हैं, "प्रत्येक कर्म के अनेक पक्ष होते हैं, अनेक रूप होते हैं, उसके अनेक वैचारिक दृष्टिकोण होते हैं और वह अनेक गुणों से युक्त होता है, सदैव अनेक ऐसे सिद्धान्त हो सकते है जिनके अन्तर्गत विचार किया जा सकता है, और इसलिए उसे (एकान्तरूप में) नैतिक अथवा अनैतिक मानने में कुछ कम कठिनाई नहीं होती। विश्व में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे किसी एक धारणा के अनुसार शुभ या अशुभ ठहराया जा सके। अनेरा स्थान और उसके कर्तव्य का सिद्धान्त बताता है कि यदि नैतिक तथ्य सापेक्ष नहीं है तो कोई नैतिकता नहीं होगी। ऐसी नैतिकता जो सापेक्ष नहीं है, व्यर्थ है। भ

१. विसुद्धिमग्ग, भाग १, पृ० १४.

२. भगवान बुद्ध, पृ० १६१.

३. एथिकल स्टडीज, पृ० १९६.

४. वही, ५०१८९.

#### नैतिकता का निरपेक्ष पक्ष

जैन दर्शन में नैतिकता के सापेक्ष पक्ष का महत्त्व है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जैन दर्शन में नैतिकता का निरपेक्ष पक्ष स्वीकार नहीं है। जैन तीर्थंकरों का उदघोष था कि धर्म शुद्ध है, नित्य और शाश्वत है। नैतिकता में यदि कोई निरपेक्ष एवं जाश्वत तत्त्व नहीं है, तो फिर धर्म की नित्यता और शाश्वतता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। जैन नैतिकता के अनुसार अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी धर्मप्रवर्तकों (तीयँकरों) की धर्मप्रज्ञप्ति एक ही होती है। लेकिन यह भी कहा गया है कि धर्मप्रज्ञप्ति एक होने पर भी विभिन्न तीय करों के द्वारा प्रतिपादित आचार-नियमों में भिन्नता हो सकती है, जैसे कि महावीर एवं पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित आचार-नियमों में थी। के जैन विचारणा के अनुसार नैतिकता के आन्तरिक और बाह्य ऐसे दो पक्ष होते हैं. जिन्हें पारिभाषिक शब्दों में द्रव्य और भाव कहा गया है। आचरण का यह बाह्य पक्ष देश एव कालगत परिवर्तनों के आधार पर परिवर्तनगील अर्थात सापेक्ष होता है, परन्तु आन्तरिक पक्ष सदैव एकरूप होता है, निरपेक्ष होता है। वैचारिक या भावहिसा सदैव अनैतिक होती है, वह कभी भी धर्म-मार्ग अथवा नैतिक नियम नही हो सकती। लेकिन द्रव्यहिंसा या बाह्यरूप में परि-लक्षित हानेवाली हिसा सदैव ही अनैतिक अथवा अनाचरणीय ही हो, यह नहीं कहा जा सकता । आभ्यन्तर-परिग्रह अर्थात आसक्ति सदैव ही अनैतिक है, लेकिन द्रव्य-परिग्रह को सदैव अनैतिक नही कहा जा सकता। संक्षेप में, जैन विचारणा के अनुसार आचरण के बाह्य रूपों में नैतिकता सापेक्ष हो सकती है. लेकिन आचरण के आन्त-रिक भावों या संकल्पों के रूप में वह सदैव निरपेक्ष होती है। सम्भव है कि बाह्य रूप में अग्रुभ दीखनेवाला कोई कर्म अपने अन्तर में निहित किसी सदाशयता के कारण गुभ हो जाये, लेकिन आन्तरिक अगुभ संकल्प किसी भी स्थिति में नैतिक नही हो सकता।

जैन मान्यता में नैतिकता अपने हेतु या संकल्प की दृष्टि से निरपेक्ष होती है, परिणाम की दृष्टि से सा के होती है। दूसरे शब्दों में, नैतिक संकल्प निरपेक्ष होता है, लेकिन कम सापेक्ष होता है। इसी कथन को जैन परिभाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यवहारनय से नैतिकता सापेक्ष है या व्यावहारिक नैतिकता (Practical Morality) सापेक्ष है; लेकिन निश्चयनय से नैतिकता निरपेक्ष है या निश्चय-नैतिकता निरपेक्ष है। जैनसम्मत व्यावहारिक नैतिकता वह है जो कम के परिणाम या फल पर दृष्टि रखती है और निश्चय-नैतिकता कर्ता के संकल्प पर दृष्टि रखती है। युद्ध का संकल्प किसी भी स्थित में नैतिक नही हो सकता, लेकिन युद्ध का कम संकल्प सिव हो हो, यह आवश्यक नहीं। आत्महत्या का संकल्प सदैव

१. आन्वारांग, १।४।१।१२७.

२. उत्तराध्ययनसूत्र, अध्याय २३.

अनैतिक होता हे, लेकिन आत्महत्या का कर्म सदैव अनैतिक ही हो, यह आवश्यक नहीं है, वरन् कभी-कभी तो वह नैतिक ही हो जाता है ।

नैतिकता के क्षेत्र मे जब एक बार व्यक्ति के सकल्प-स्वातन्त्र्य को स्वीकार कर लेते है, तो फिर यह कहने का अधिकार ही नहीं रह जाता कि हमारा सकल्प सापेक्ष है और तब नैतिकता भी मापेक्ष नहीं मानी जा सकती। यहीं कारण है कि जैन विचारणा सकल्प या विचारों की दृष्टि से नैतिकता को सापेक्ष नहीं मानती। उसके अनुसार ग्रुभ अध्यवसाय या सकल्प सदैव ग्रुभ है, नैतिक है, और कभी भी अनैतिक या अधमं नहीं होता, लेकिन किसी भी निरपेक्ष नैतिकता की धारणा को व्यावहारिक आचरण के क्षेत्र पर पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यवहार मदैव सापेक्ष होता है। डा० ईश्वरचन्द्र मार्म लिखते हैं, ''यदि कोई नियम आचार का निरपेक्ष नियम वन सकता है, तो वह बाह्य न होकर आभ्यन्तरिक ही होना चाहिए। अचार का निरपेक्ष नियम बही हो सकता है जो मनुष्य के अन्तस् में उपस्थित हो। यदि वह नियम बाह्यात्मक हो तो वह सापेक्ष ही सिद्ध होगा, क्योंकि उसका पालन करने के लिए मनुष्य को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहना पड़ेगा।

जैनो ने नैतिकता का निरपेक्ष तो माना, लेकिन केवल सकल्प के क्षेत्र तक । जैन नैतिकता 'मानम-कर्म' के क्षेत्र में नैतिकता को विणुद्ध रूप में निरपेक्ष स्वीकार करती है, लेकिन कायिक या वाचिक कर्मों के बाह्य आचरण के क्षेत्र का वह सापेक्ष कहती है । वस्तुत विचार का क्षेत्र, मानस का क्षेत्र, आत्मा का अपना क्षेत्र है वहाँ चेतना आर प्रज्ञा ही सर्वोच्च शासक है, नैतिक जीवन का साध्य उसी में स्थित रहता है, अत वहाँ नैतिकता को निरपेक्ष रूप में स्वीकार किया जा सकता है । लेकिन आचरण के क्षेत्र में चेतन तत्त्व एकमात्र शासक नही है, वहा तो अन्य परिस्थितियाँ भी शासन करती है । वहा नैतिकता का साधनात्मक पक्ष होता है, अत. उस क्षेत्र में नैतिकता के प्रत्यय को निरपेक्ष नहीं बनाया जा सकता । वहाँ नैतिकता की सापेक्षता ही समुचित प्रतीत होती है ।

जैन विचार के इतिहास मे एक प्रसग ऐसा भी आया है, जब आचार्य भिक्षु जैसे कुछ विचारको ने नैतिकता के बाह्यात्मक नियमो को भी निरपेक्ष रूप मे ही स्वीकार करने की कोशिश की। वस्तुत. जो नैतिक विचारणाएँ मात्र सापेक्ष दृष्टि को ही स्वीकार करती ह, वे नैतिक जीवन के आचरण मे उस वास्तविकता (Fact)

<sup>्</sup>रांट्रम् मी क्राता १. चेळचा ने द्वारा अपने मतीत्व की रक्षा के लिए की गयी आत्महत्या को जैन विचारणा मे अनुमोदित ही किया गया है। इसी प्रकार चेटक के द्वारा न्याय की रक्षा के लिए लड़े गये युद्ध से उनके अहिंसा के ब्रत को विण्डित नहीं माना गया है।

२. पांस्चात्य आचारशास्त्र का आलोचनात्मक अध्ययन, ५० १३९.

की भूमिका को महत्त्व देती है जिसमें साधक खड़ा हुआ है। लेकिन वे उस यथार्थता से ऊपर स्थित आदर्श का समुचित मूल्याकन करने में सफल नहीं हो पाती। वास्तविकता यह है कि वे 'जो है' उसपर तो ध्यान देती है, लेकिन 'जो होना चाहिए' उसपर उनकी दृष्टि नही पहुँचती । उनकी दृष्टि यथार्थ या वास्तविकता पर होती है. आदर्श पर नहीं । नैतिकता की ऐकान्तिक सापेक्षवादी मान्यता में नैतिक आदर्श की स्थापना जटिल हो जाती है। उसमें नैतिकता सदैव ही बनी रहती है तथा ऐसी कच्ची सामग्री प्रस्तुत करती है जिसका अपना कोई 'आकार' नही होता। वह तो कुम्हार के चाक पर रखे हुए मृत्तिका-पिण्ड के समान होती है, जिसका क्या बनना है यह निश्चय नही । दूसरे सापेक्षिक नैतिकता के सिद्धान्त में मूल्याकन की किया परिस्थित पर आधारित होती है। नैतिकता का सापेश्व सिद्धान्त परिस्थित पर ही सारा बल देता है। परिस्थित सर्देव परिवर्तनशील होती है। इतना ही नही. प्रत्येक परिस्थित अपने आपमें 'विशिष्ट' होती है और नैतिक कर्ता के रूप मे प्रत्येक व्यक्ति भी विशिष्ट होता है। अतः नैतिकता के सापेक्ष सिद्धान्त मे सामान्य नैतिक-नियमो का निर्माण एक असम्भावना बन जाती है। आचरण के सामान्य नियभों के अभाव मे व्यावहारिक नैतिकता का भी कोई स्वरूप अवशिष्ट नही रहता। एक व्यावहारिक आचारदर्शन के लिए यह आवश्यक है कि परिस्थिति एवं व्यक्ति के अन्तर को ध्यान मे रखते हुए कुछ ऐसे वर्ग बनाये जिनमें प्रत्येक वर्ग एवं स्थिति के आचरण के नियमों का सामान्य प्रतिमान प्रस्तुत किया जा सके।

जो नैतिक विचारणाएँ केवल निरपेक्ष दृष्टि को स्वीकार करती है वे मात्र 'आदर्श' की ओर देखती है। वे नैतिक आदर्श को प्रस्तुत कर देती है, लेकिन साधनाप्य के समुचित निर्धारण में असफल हो जाती है; क्योंकि साधना-पय सदैव परिस्थित-सापेक्ष होता है और नैतिकता केवल साध्य रह जाती है। नैतिकता की निरपेक्षवादी धारणा नैतिक जीवन के प्रयोजन अथवा कर्म के पीछे निहित कर्ता के अभिप्राय को ही सब कुछ मान लेती है। लेकिन नैतिकता तो जीवन को ढालना है, उसे सुन्दर स्वरूप प्रदान करना है। इसके लिए आकार और सामग्री दोनों आवश्यक है। इतना ही नहीं, नैतिकता का साँचा ऐसा भी होना चाहिए जो सब प्रकार की जीवन-सामग्री को ढालने के लिए लचीला हो। नैतिक जीवन के आदर्श इस प्रकार प्रस्तुत किये जाने चाहिए कि उसमें निम्न से निम्नतर चारित्रवाले से लगाकर उच्चतम नैतिक विकासवाल प्राणियों के समाहित होने की सम्भावना रहे। जैन नैतिकता नैतिक आदर्श को इतने लचीले रूप में प्रस्तुत करती है कि पापी जीव भी कमिक विकास करता हुआ नैतिक साधना के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच सके।

नैति कता लक्ष्योन्मुख गित है। उस गित मे साधक की दृष्टि उस भूमि पर ही स्थित होती है, जिसपर वह गित कर रहा है। यदि अपने गन्तव्य मार्ग में सामने नहीं देखता तो वह कभी भी बाधाओं से टकराकर गिर सकता है। इसी प्रकार जो साधक केवल आदर्श की ओर देखता है और उस भूमि की ओर नहीं देखता जिसपर

चल रहा है, तो वह भी अनेक ठोकरें खाता है और भटक जाता है। नैतिक जीवन में भी हमारी गित का वही स्वरूप होता है जो हमारे दैनिक जीवन में होता है। जिस प्रकार दैनिक जीवन में चलने के उपक्रम में हमारा काम न तो केवल सामने देखने से चलता है, न ही सिर्फ नीचे देखने से। चलने की सम्यक् प्रक्रिया वही है जिसमें पिथक सामने और नीचे दोनों ओर दृष्टि रखे। नैतिक जीवन में भी साधक को यथार्थ और आदर्श, दोनों पर दृष्टि रखनी होती है, तभी नैतिक जीवन में सम्यक् प्रगति सम्भव है।

यह शंका उठ सकती है कि सामान्य जीवन में तो दो आँखें मिली हैं, लेकिन नैतिक जीवन की दो आँखें कौन सी है ? किसी अपेक्षा से ज्ञान और ऋिया को नैतिक जीवन की दो आँखें कहा जा सकता है। नैतिकना कहती है कि ज्ञान नामक आँख को आदर्श पर केन्द्रित करो और ऋिया नामक आँख को यथार्थ पर, अर्थात् कमें के आचरण में यथार्थता की ओर देखो और गन्तव्य की ओर प्रगति करने में आदर्श की ओर।

## § ४. उत्सर्ग और अपवाद

जैन नैतिक विचारणा मे नैतिकता के सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों रूप स्वीकृत है। लेकिन उसमें भी निरपेक्षता दो भिन्न अर्थों में प्रयुक्त है। प्रथम प्रकार की निरपेक्षता वह है जिसमें आचार के सामान्य या मौलिक नियमों को निरपेक्ष माना जाता है और विशेष नियमों को सापेक्ष माना जाता है; जैसे अहिसा सामान्य या सार्वभीम नियम है, लेकिन मासाहार विशेष नियम है। जैन परिभाषा में कहें तो श्रमण के मूलगूण सामान्य नियम है और इस प्रकार निरपेक्ष हैं, जबकि उत्तरगुण विशेष नियम हैं, सापेक्ष है। आचार के सामान्य नियम देशकालगत विभेद में भी अपनी मूलभूत दृष्टि के आधार पर निरपेक्ष प्रतीत होते है। लेकिन इस प्रकार की निर-पेक्षता वस्तुतः सापेक्ष ही है । आचरण के जिन नियमों का विधि और निषेध जिस सामान्य दशा में किया गया है, उसकी अपेक्षा से आचरण के वे नियम उसी रूप में आचरणीय है। व्यक्ति सामान्य स्थिति में उन नियमों के परिपालन में किसी अपवाद या छट की अपेक्षा नहीं कर सकता। यहाँ पर भी सामान्य दशा का विचार व्यक्ति एवं उसकी देशकालगत बाह्य परिस्थितियों के सन्दर्भ में किया गया है, अर्था। यदि व्यक्ति स्वस्थ है और देशकालगत परिस्थितियाँ भी वे ही हैं जिनको ध्यान में रखकर विधि या निषेध किया गया है, तो व्यक्ति को उन नियमों तथा कर्तव्यों का पालन भी तदनुरूप करना होगा। जैन परिभाषा में इसे 'उत्सर्ग-मार्ग' कहा जाता है, जिसमें साधक को नैतिक आचरण शास्त्रों में प्रतिपादित रूप में ही करना होता है। उत्सर्ग नैतिक विधि-निषेधों का सामान्य कथन है। जैसे मन, वचन, काय से हिंसा न करना, न करवाना, न करनेवाले का समर्थन करना। लेकिन जब इन्हीं सामान्य विधि-निषेधों को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में शिथिल कर दिया जाता है, तब नैतिक आचरण की उस अवस्था को 'अपवाद-मार्ग' कहा जाता है। उत्सर्ग-मार्ग

अपवाद-मार्ग की अपेक्षा से सापेक्ष है, लेकिन जिस परिस्थितगत सामान्यता के तत्त्व को स्वीकार कर उत्सर्ग-मार्ग का निरूपण किया जाता है, उस सामान्यता के तत्त्व की दिष्ट से निरपेक्ष ही होता है। अपवाद की अवस्था में सामान्य नियम का भंग हो -जाने से उसकी मान्यता खण्डित नहीं हो जाती, उसकी सामान्यता या सार्वभौमिकता समाप्त नहीं हो जाती। मान लीजिए, हम किसी निरपराध प्राणी की जान बचाने के लिए असत्य बोलते हैं, इससे सत्य बोलने का सामान्य नियम खण्डित नहीं हो जाता। अपनाद न तो कभी मौलिक नियम बन सकता है, न :अपनाद के कारण उत्सर्ग की सामान्यता या सार्वभौमिकता ही खण्डित होती है। उत्सर्ग-मार्ग को निरपेक्ष कहने का प्रयोजन यही होता है कि वह मौलिक होता है, यद्यपि उन मौलिक नियमों पर आधारित बहुत-से विशेष नियम हो सकते हैं। उत्सर्ग-मार्ग अपवाद-भाग का बाध नहीं करता है, वह तो मात्र इतना ही बताता है कि अपवाद सामान्य नियम नहीं बन सकता । डा० श्रीचन्द के शब्दों में, "निरपेक्षवाद ( उत्सर्ग-मार्ग ) सभी नियमों की सार्वभौमिकता सिद्ध नही करना चाहता, परन्तु केवल सभी मौलिक नियमों की सार्वभौमिकता सिद्ध करना चाहता है।" उत्सर्ग की निरपेक्षता देश, काल एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों के अन्दर ही होती है, उससे बाहर नहीं । उत्सर्ग और अपवाद नैतिक आचरण की विशेष पद्धतियाँ हैं। लेकिन दोनों ही किसी एक नैतिक लक्ष्य के लिए हैं; इसलिए दोनों नैतिक हैं। जैसे, दो मार्ग यदि एक ही नगर तक पहेँचाते हों. तो दोनों ही मार्ग होंगे, अमार्ग नहीं; वैसे ही अपवादात्मक नैतिकता का सापेक्ष स्वरूप और उत्मर्गात्मक नैतिकता का निरपेक्ष स्वरूप दोनों ही नैतिकता के स्वरूप हैं और कोई भी अनैतिक नहीं है। लेकिन नैतिक निरपेक्षता का एक रूप और है, जिसमें वह सदैव ही देश, काल एवं व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठी होती है। नैतिकता का वह निरपेक्ष रूप अन्य कुछ नहीं, स्वयं 'नैतिक आदर्श' ही है। नैतिकता का लक्ष्य एक ऐसा निरपेक्ष तथ्य है जो सारे नैतिक आचरणों के मूल्यांकन का आधार है। नैतिक आचरण की शुभागुभता का अंकन इसी पर आधारित है। कोई भी आचरण, चाहे वह उत्सर्ग-मार्ग से हो या अपवाद-मार्ग से, हमें उस लक्ष्य की ओर ल जाता है जो गुभ है। इसके विपरीत जो भी आचरण इस नैतिक आदर्श से विमुख करता है, वह अशुभ है, अनैतिक है। नैतिक जीवन के उत्सर्ग और अपवाद नामक दोनों मार्ग इसी की अपेक्षा से सापेक्ष हैं और इसी के मार्ग होने से निरपेक्ष भी, क्यों कि मार्ग के रूप में किसी स्थिति तक इससे अभिन्न भी होते हैं और यही अभिन्तता उनको निरपेक्षता का ययार्थ तत्त्व प्रदान करती है। लक्ष्यरूपी नैतिक चेतना के सामान्य तत्त्व के आधार पर ही नैतिक जीवन के उत्सर्ग और अपवाद, दोनों मार्गों का विधान है। लक्ष्यात्मक नैतिक चेतना ही उनका निरपेक्ष तत्त्व है, जबिक आचरण का साधनात्मक मार्ग सापेक्ष तथ्य है। लक्ष्य या नैतिक आदर्श नैतिकता की आत्मा है और बाह्य आचरण उसका शरीर है। अपनी

१. नीतिशास्त्र का परिचय, डा० श्रीचन्द, पृ० १२२.

आत्मा के रूप में नैतिकता निरपेक्ष है, लेकिन अपने शरीर के रूप में वह सदैव सापेक्ष हैं। इस प्रकार जैन दर्शन में नैतिकता के दोनों ही पक्ष स्वीकृत हैं। वस्तुत: नैतिक जीवन की सम्यक् प्रगति के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। जैसे लक्ष्य पर पहुँचने के लिए यात्रा और पड़ाव दोनों आवश्यक हैं वैसे ही नैतिक जीवन के लिए भी दोनों पक्ष आवश्यक हैं। कोई भी एक दृष्टिकोण समुचित और सवागीण नहीं कहा जा सकता। समकालीन नैतिक चिन्तन में भी जैन दर्शन के इसी दृष्टिकोण का समर्थन मिलता है। \$ ५. बिवी का वृष्टिकोण और जैन दर्शन

पारचात्य फलवादी दार्शिनक जान डिवी का दिष्टकोण जैन दर्शन की उपर्यक्त विचारणा के निकट पड़ता है। इस संदर्भ में उसके विचारों को जान लेना भी बावश्यक है। वह लिखता है कि 'नैतिक सिद्धान्तों का कार्य एक दिष्टिकोण और पद्धति प्रदान करना है जो किसी विशेष परिस्थिति में, जिसमें कि व्यक्ति अपने भापको पाता है, शुभ भीर अश्भ तस्वों के विश्लेषण के लिए उसे सक्षम बनाती है। वे परिस्थितियाँ सदैव परिवर्तनशील हैं जिनमें नैतिक आदशों का निर्माण होता है। नैतिक मुल्यांकनों, कर्तब्यों एवं नैतिक प्रतिमानों के लिए उन परिवर्तनज्ञील परिस्थितियों के साथ समायोजन करना आवश्यक हो जाता है। यद्यपि इसका यह अर्थ मान लेना भी मुर्खतापूर्ण होगा कि सभी नैतिक सिद्धान्त इतने हैं कि किसी भी सामाजिक स्थिति में उनमें कोई नियामक शक्ति नहीं है। शुभ की विषयवस्तु बदल सकती है, लेकिन उसका आधार नहीं बदलता। प्राप्तम्य लक्ष्यों एवं परिणामों का आधार सदैव समान रहता है। वस्तुतः समग्र नैतिकता का मूलमूठ स्वरूप बही रहता है। नैतिकता के विशेष रूप समय-समय पर सामाजिक परिस्थितियों के साथ बदलते रहते हैं। लेकिन इच्छा, उद्देश्य, सामाजिक माँगें एवं नियम और सहानुभूतिपूर्ण अनुमोदन और आवेशपूर्ण अनुमोदन के तथ्य स्थिर रहते हैं। नैतिकता के विशेष पक्ष अस्थिर हैं। वे सदैव अपनी वास्तविक अभिव्यक्ति में सदोष होते हैं। लेकिन नैतिक प्रयत्नों का आकारिक स्वरूप उतना ही स्वायी है, जितना कि स्वयं मानवजीवन । नैतिकता का शरीर परिवर्तनशील, सापेक्षिक है. लेकिन नैतिकता का साध्यरूपी आत्मा निरपेक्ष एव अपरिवर्तनशील है।" इस प्रकार डिवी के विचारों की जैन दर्शन की स्थापनाओं से काफी निकटता है। दोनों ही नैतिकता के सापेक्ष और निरपेक्ष, अथवा अस्थायी एवं स्थायी पक्षों को स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन से मिलता-जलता एक दृष्टिकोण विकासवादी दार्शनिक स्पेन्सर का भी है। स्पेन्सर भी नैतिक सापेक्षता की घारणा में विश्वास करता है, लेकिन यह भी मानता है कि पूर्ण विकास की अवस्था में नैतिकता भी निरपेक्ष बन जायेगी। स्पेन्सर के इस दृष्टिकोण को जैन दर्शन की भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब अपूर्णता है तब तक सापेक्षता है, लेकिन पूर्णता की प्राप्ति के साथ ही सापेकता भी समाप्त हो जाती है।

१. कन्टेम्परि ऐथिकल क्योरीज, पृ० १६३.

#### § ६. सापेक्ष नैतिकता और मनपरतावाद

यदि नैतिक आचरण का बाह्य प्रारूप एक सापेक्ष तथ्य है और देश. काल तथा व्यक्तिगत परिस्थितियों से प्रभावित होता है, तो प्रश्न उठता है कि किस स्थिति में किस प्रकार का आचरण किया जाये. इसका निक्चय कैसे किया जाये? जैन दर्शन कहता है कि उत्सर्ग-मार्ग सामान्य-मार्ग है जिसपर सामान्य अवस्था मे प्रत्येक साधक को चलना होता है। जब तक देश, काल और वैयक्तिक दिष्ट से कोई विशेष परिस्थित उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक प्रत्येक व्यक्ति की इस सामान्य-मार्ग पर ही चलना होता है। लेकिन विशेष अथवा अपरिहार्य परिस्थितियों में वह अपवाद-मार्ग पर चल सकता है। लेकिन तब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इसका निरुपय कौन करे कि असक परिस्थित में अपवाद-मार्ग का अवलम्बन लिया जा सकता है ? यदि इसके निश्चय करने का अधिकार स्वयं व्यक्ति को दे दिया जाता है तो फिर नैतिक जीवन में समरूपता और वस्तुनिष्ठता ( objectivity ) का अभाव होगा और हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं के वशोभत हो अपवाद-मार्ग का सहारा लेगा। वास्तविकता यह है कि जब भी आचार के नियमों की सापेक्षता को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह नैतिक सापेक्षताबाद (moral relativism) हमें अनिवार्यतः मनपरतावाद (subjectivism) की ओर ले जाता है। लेकिन मनपरतावाद में आकर नैतिक नियम अपना समस्त स्थायित्व स्रो देते हैं, उनका कोई वस्तुगत आधार नहीं रह जाता और उनमें एक प्रकार की अनिश्चितता और अग्यवस्थितता आ जाती है।

सापेक्षिक नैतिकता एवं मनपरतावाद में साधारणजन कर्तव्याकर्तव्य का निश्चय कर पाने में समर्थ नहीं होता क्योंकि परिस्थिति स्वयं में इतना जिटल तथ्य है कि साधारणजन उसके यथार्थ स्वरूप को समझ पाने में असमर्थ होता है। दूसरे, यदि साधारणजन को इसके निश्चय का अधिकार प्रदान कर भी दिया जाये तो साधारणजन के मनमौजीपन पर नैतिक जीवन की एकरूपता समाप्त हो जायेगी और इस प्रकार नैतिकता का समग्र ढांचा हो अस्तव्यस्त हो जायेगा। अतः जैन नैतिक विचारणा इस क्षेत्र में व्यक्ति को अधिक स्वतन्त्र नहीं छोड़ती है, कि वह नैतिक प्रत्ययों को इतना अधिक व्यक्तिनिष्ठ बना दे कि उनका मूल्य ही समाप्त हो जाये। जैन विचारणा के अनुसार व्यक्ति को इतनी अधिक स्वतन्त्रता नहीं है कि वह शुभत्व और अशुभत्व के प्रत्ययों को मनमाना रूप दे सके।

# § ७ सापेक्ष नैतिकता और अनेकान्तवाव

अनेकान्तवाद तथा स्याद्वाद जैन दर्शन के आधारभूत सिद्धान्त हैं। स्रेकिन कुछ विचारकों का आक्षेप है कि जैन दर्शन में अनेकान्तवाद एवं स्याद्वाद के कारण नैतिकता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। स्याद्वाद के अनुमार जो कर्म नैतिक है वह अनैतिक भी हो जाता है और जो कार्य अनैतिक है वह नैतिक भी हो जाता है। स्याद्वाद को ही शैली में वे अपने आक्षेप को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, "किसी अपेक्षा से व्यभिचार करना अनैतिक है (स्यात् अस्ति) और किसी अपेक्षा से व्यभिचार करना अनैतिक नहीं है (स्यात् नास्ति)।" इस प्रकार व्यभिचार, हिंसा, चोरी आदि अनैतिक कर्म दूसरी अपेक्षा से नैतिक भी हो सकते हैं। यदि व्यभिचार

जैसा अनैतिक कर्म भी नैतिक हो सकता है और अहिंसा जैसा नैतिक कर्म भी अनैतिक हो सकता है, तो फिर सामान्य व्यक्ति के लिए नैतिकता का क्या अर्थ रह जायेगा, यह समझना कठिन है।

इस आक्षेप का निराकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो यह कि यह आक्षेप इसिलए समुचित नहीं है कि स्याद्वाद के अनुसार नैतिकता स्वयं एक अपेक्षा है और जो किसी एक अपेक्षा से सत् होता है, वह उसी अपेक्षा से असत् नहीं हो सकता। यदि कोई कर्म नैतिकता की अपेक्षा से उचित या नैतिक है तो फिर बही कर्म नैतिकता को उसी अपेक्षा से अनुचित या अनैतिक नहीं हो सकता। यह स्मरण रखना चाहिए कि नैतिकता कर्म के सम्बन्ध में एक दृष्टि है, एक अपेक्षा है; अतः कोई भी कर्म नैतिक दृष्टि से उचित और अनुचित या नैतिक और अनैतिक दोनों नहीं हो सकता। यदि हिंसा का विचार या व्यभिचार नैतिक दृष्टि से अनुचित है तो वह नैतिक दृष्टि से कमी भी उचित नहीं हो सकता।

बस्तुतः जैन परम्परा में अनेकान्तवाद स्वयं भी एकान्त नहीं है, एकान्त और अनेकान्त दोनों उसमें समाहित हैं। नय (दृष्टिविशेष) की अपेक्षा से उसमें एकान्त का पक्ष समाहित है तो प्रमाण की अपेक्षा से उनमें अनेकान्त का तत्त्व समाहित है। नय या दृष्टिकोणविशेष के आधार पर कोई भी कर्म या तो नैतिक होता है या अनैतिक। लेकिन विविध दृष्टिकोणों के आधार पर उसमें नैतिकता और अनैतिकता के दोनों पक्ष हो। सकते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि कर्म के आन्तरिक पक्ष के सन्दर्भ में नैतिकता स्वयं एक दृष्टि होती है, जबिक कर्म के बाध्य पक्ष के सम्बन्ध में अनेकान्त दृष्टि स्वयं भी अनेक दृष्टिकोणों से विचार करती है और इस स्वयं में वह सापेक्ष नैतिकता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है।

# § आवशं व्यक्ति का आचार एवं मार्ग-निर्देश ही

#### जनसाधारण के लिए प्रमाणभूत

सापेक्ष नैतिकता में जनसाघारण के द्वारा कर्तव्याकर्तव्य का निश्चय करना सरल नहीं है। अतः जैन नैतिकता में सामान्य व्यक्ति के मार्गदर्शन के रूप में 'गीतार्य' की योजना को गयी है। गीतार्य वह आदर्श व्यक्ति है जिसका आचरण जनसाघारण के लिए प्रमाण होता है। गीता के आचारदर्शन में भी जनसाधारण के लिए मार्गदर्शन के रूप में श्रेष्ठजन के आचार को ही प्रमाण माना गया है। गीता स्पष्ट रूप में कहती है कि श्रेष्ठ या आत्मज्ञानी पुरुष जिस प्रकार का आचरण करता है, साधारण मनुष्य भी उसी के अनुरूप आचरण करते हैं। वह आचरण के जिस प्रारूप को प्रामाणिक मानकर अगोकार करता है लोग भी उसी का अनुकरण करते हैं। महाभारत में भी कहा है कि महाजन जिन मार्ग से गये हों वही धर्म-मार्ग है। यही बात जैनागम उत्तराह यन मे इस प्रकार कही गयी है, ''बुद्धिमान् आचार्यों (आर्यजन) के द्वारा जिस धार्मिक व्यवहार का आचरण किया गया है उसे ही प्रामाणिक मानकर तदनुरूप आचरण करने वाला व्यक्ति कभी भी निन्दित नहीं होता है।'' पश्चात्य विचारक बैडले के अनुसार भी नैतिक आचार

१. गीता, ३।२१. २. महाभारत, बनपर्व, ३१२।११५. ३. इत्तराध्ययन, १।४२.

की शुभाशुभता का निरुषय आदर्श-क्यक्ति के चरित्र के आधार पर किया जा सकता है।

जैन विचारणा नैतिक मर्यादाओं को न तो इतनी कठोर ही बनाती है कि व्यक्ति जनके अन्दर स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण न कर सके, न इतनी अधिक लचीली ही कि भ्यक्ति इच्छानसार उन्हें मोड दे। जैन विचारणा में नैतिक मर्यादाएँ दुर्ग के खण्डहर जैसी नहीं हैं जिसमें विचरण की पूर्ण स्वतन्त्रता तो होती है, लेकिन शत्र के प्रविष्ट होने का सदा भय बना रहता है। वह तो सुदृढ़ चारदीवारियों से युक्त उस दुर्ग के समान है जिसके अन्दर व्यक्ति को विचरण की स्वतन्त्रता है और विशेष परिस्थि-तियों में बहु उससे बाहर भी आ जा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि ऐसी प्रस्थेक स्थिति में उसे दुर्ग के द्वारपाल की अनुजा लेनी होगी। जैन विचारणा के अनुसार नैतिकता के इस दुर्ग का द्वारपाल वह 'गीतार्थ' है जो देश, काल एवं वैयक्तिक परिस्थितियों को समिनत रूप में समझकर सामान्य व्यक्ति को अपवाद के क्षेत्र में प्रविष्ट होने की अनुजा देता है। अपवाद की अवस्था के सम्बन्ध में निर्णय देने का एवं यथा-परिस्थिति अपवादमार्ग में आचरण करने अथवा दूसरे को कराने का समस्त उत्तरदायित्व 'गीतार्थ' पर ही रहता है। गीतार्थ वह व्यक्ति होता है जो नैतिक विधि-निषेध के आचारांगादि आचारसंहिता का तथा निशीय आदि छेदसूत्रों का मर्मज हो एवं स्व-प्रज्ञा से देश, काल एवं वैयक्तिक परिस्थितियों को समझने में समर्थ हो। गीतार्थ वह है जिसे कर्तव्य और अकर्तव्य के लक्षणों का यथार्थ ज्ञान है. र जो आय-व्यय, कारण-अकारण, अगाढ (रोगी, वृद्ध)-अनागाढ, वस्तू-अवस्तू, युक्त-अयुक्त, समर्थ-असमर्थ, यतना-अयतना का सम्यक्तान रखता है, साथ ही समस्त कर्तव्य कर्म के परिणामों को भी जानता है, वही विधिवान गीतार्थ है। है

# § ९. मार्गवर्शक रूप में शास्त्र

यद्यपि जैन विचारणा के अनुसार परिस्थितिविशेष में कर्तव्याकर्तव्य का निर्मारण 'गीतार्थ' करता है, तथापि गीतार्थं भी व्यक्ति है, अतः उसके निर्णयों में भी मनपरताबाद की सम्भावना रहती है। उसके निर्णयों को वस्तुनिष्ठता प्रदान करने के लिए उसके मार्ग-निर्देशक के रूप में शास्त्र हैं। सापेक्ष नैतिकता को वस्तुगत आधार देने के लिए ही शास्त्र को भी स्थान दिया गया। गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि कार्य-अकार्य की व्यवस्था देने में शास्त्र प्रमाण हैं। उकिन यदि शास्त्र को ही कर्तव्याकर्तव्य के निश्चय का आधार बनाया गया, तो नैतिक सापेक्षता पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकती। परिस्थितियाँ इतनी भिन्न-भिन्न होती हैं कि उन सभी परिस्थितियों के सन्दर्भों सहित आचार-नियमों का विधान शास्त्र में उपलब्ध नहीं हो सकता। परिस्थितियों सतत परिवर्तनशील हैं, जबकि शास्त्र अपरिवर्तनशील

रै. एथिकल स्टडीज, पु॰ १९६, २२६.

२. अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ३, पृ० ९०२.

३. बृहत्कल्पनिर्युक्ति, ९५१.

४. गीता, १६।२४.

होता है। अतः शास्त्र को भी सभी परिस्थितियों में कर्तव्याकर्तव्य का निर्णायक या आघार नहीं बनाया जा सकता। फिर शास्त्र (श्रुतियाँ) भी भिन्न-भिन्न हैं और परस्पर भिन्न नियम भी प्रस्तुत करते हैं, अतः वे भी प्रामाणिक नहीं हो सकते। वे इस प्रकार सापेक्ष नैतिकता में कर्तव्याकर्तव्य के निश्चय की समस्या रहती है।

#### \S १०. निष्पक्ष बौद्धिक प्रज्ञा ही अन्तिम निर्णायक

इस समस्या के समाधान में हमें जैन दृष्टिकोण की एक विशेषता देखने को मिलती है। वह न तो एकान्त रूप में शास्त्र को ही सारे विधिनिषेध का आधार बनाता है, न व्यक्ति को ही; उसके अनुसार शास्त्र मार्गदर्शक हैं, लेकिन अन्तिम निर्णायक नहीं। अन्तिम निर्णायक व्यक्ति का राग और वासनाओं से रहित निष्पक्ष विवेक ही है। किसी परिस्थितिविशेष में व्यक्ति का क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका निर्णय शास्त्र को मार्गदर्शक मानकर स्वयं व्यक्ति को ही लेना होता है।

आचारशास्त्र का कार्य है व्यक्ति के सम्मुख सामान्य और अपवादात्मक स्थितियों में आचार का स्वरूप प्रस्तुत करना। लेकिन परिस्थिति का निश्चय तो व्यक्ति को ही करना होता है। शास्त्र आदेश नहीं, निर्देश देता है। यही दृष्टिकोण गीता का भी है। रे गीतोक्त शास्त्रप्रामाण्य भी इस तथ्य का पोषक है। लेकिन शास्त्र का प्रमाण मात्र जानने की वस्तु है, जिसके द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। निर्णय करने का अधिकार तो व्यक्ति के पास ही सुरक्षित है। प्रस्तुत क्लोक का 'ज्ञात्वा' शब्द स्वयं ही इस तथ्य को स्पष्ट करता हैं। पाश्चात्य आचार-दर्शन में भी यह दिष्टिकोण स्वीकृत रहा है। पाश्चात्य फलवादी विचारक जान डिबी लिखते हैं कि नैतिक सिद्धान्तों का उपयोग आदेश के रूप मे नहीं है, बरन उस साधन के रूप में हैं जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में कर्तव्य का विश्ले-षण किया जा सके । नैतिक सिद्धान्तों का कार्य उन दृष्टिकोणों भीर पद्धतियों को प्रस्तुत कर देना है जो व्यक्ति को इस योग्य बना सके कि, जिस विशेष परिस्थिति में वह है. उसमें शभ और अशभ का विक्लेषण कर सके। 3 इस प्रकार अन्तिम रूप मे तो व्यक्ति की निष्पक्ष प्रज्ञा ही कर्तव्याकर्तव्य के निर्धारण में आधार बनती है। जहां तक सापेक्ष नैतिकता को मनपरताबाद के ऐकान्तिक दोषों से बचाने का प्रकन है, जैन दार्शनिकों ने उसके लिए 'गीतार्थ' (आदर्श व्यक्ति) एवं 'शास्त्र' के वस्तुनिष्ठ आधार भी प्रस्तृत किये हैं: यद्यपि इनका अन्तिम स्रोत निष्पक्ष प्रज्ञा ही मानी गयी।

इस समग्र विवेचन में हमने देखाकि जैन आचारदर्शन अनेकान्त सिद्धान्त के आघार पर नैतिक प्रत्ययों की सापेक्षता को स्वीकार करता है, 'यद्यपि उस सापेक्षता में भी निरपेक्षता का स्थान है हो। इस प्रकार सापेक्ष के साथ ही साथ एक निरपेक्ष पक्ष भी माना गया है।

- १. महाभारत, वनपर्व, ३१२।११५.
- तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
   ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्ह्न्सि ॥—गीता. १६।२४.
- ३. कण्टेम्पररि एविकल व्योरीज, पृ० १६३.

## ६ ११. नीति के सापेक्ष और निरपेक्ष तस्व

वस्ततः नीति की सापेक्षता और निरपेक्षता का यह प्रश्न अति प्राचीन काल से एक विवादास्पद विषय रहा है। महाभारत, स्मृति ग्रन्थ एवं ग्रीक दार्शनिक साहित्य मे इस सम्बन्ध मे पर्याप्त चिन्तन हुआ है और आज तक विचारक इस प्रकृत को सुलझाने में लगे हुए हैं। वर्तमान यग में समाजवैज्ञानिक सापेक्षतावाद. मनोवैज्ञानिक सापेक्षतावाद और तार्किक भाववादी सापेक्षतावाद आदि चिन्तन-घाराएँ नीति को मापेक्ष मानती है। उनके अनुसार, नैतिक मानदण्ड और नैतिक मल्यांकन सापेक्ष हैं। वे यह मानते हैं कि किसी कर्म की नैतिकता देश, काल, व्यक्ति और परिस्थित के परिवर्तित होने मे परिवर्तित हो सकती है: अर्थात जो कर्म एक देश में नैतिक माना जाता है वह दूसरे देश में अनैतिक माना जा सकता है; जो आचार किमी युग में नैतिक माना जाता था वही दूसरे युग में अनैतिक माना जा सकता है; इसी प्रकार जो कर्म एक व्यक्ति के लिए एक परिस्थित में नैतिक हो सकता है बही दुसरी परिस्थिति मे अनैतिक हो सकता है। दूसरे शब्दों में, नैतिक नियम, नैतिक .. मल्यांकन और नैतिक निर्णय सापेक्ष हैं । देश, काल, समाज, व्यक्ति और परिस्थिति के तथ्य उन्हें प्रभावित करते हैं। चाहे हम नैतिक मानदण्ड और नैतिक निर्णय को समाजसापेक्ष माने या उन्हे वैयक्तिक मनोभावों की अभिव्यक्ति कहें, उनकी सापे-क्षिकता में कोई अन्तर नहीं होता है। संक्षेप मे, सापेक्षतावादियों के अनुसार नैतिक नियम सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वजनिक नहीं हैं। जबकि निरपेक्षताबादियों का कहना है कि नैतिक मानक और नैतिक नियम अपरिवर्तनीय, सार्वकालिक. सार्वदेशिक, सार्वजनिक और अपरिवर्तनीय हैं, अर्थात् नैतिकता और अनैतिकता के बीच एक ऐसी कठोर विभाजक रेखा है जो अनुल्लंघनीय है; नैतिक कभी भी अनैतिक नहीं हो सकता और अनैतिक कमो भी नैतिक नहीं हो सकता । नैतिक नियम देश, काल, समाज, व्यक्ति और परिस्थिति से निरपेक्ष है। वे शाश्वत सस्य हैं। नैतिक जीवन में अपवाद और आपद्धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है। वस्ततः नीति के सन्दर्भ में एकान्त सापेक्षवाद और एकान्त निरपेक्षवाद दोनों ही उचित नहीं है। वे आंशिक सत्य तो हैं लेकिन नीति के सम्पूर्ण स्वरूप को स्पष्ट कर पाने में समर्थ नहीं हैं। दोनों की अपनी कुछ कमियाँ हैं।

नीति में सापेक्षता और निरपेक्षता दोनों का क्या और किस रूप में स्थान है, यह जानने के लिए हमें नीति के विविध पक्षों को समझ लेना होगा। सर्वप्रथम नीति का एक बाह्य पक्ष होता है और दूसरा आन्तरिक पक्ष होता है, अर्थात् एक ओर आचरण होता है तो दूसरी ओर आचरण की प्रेरक और निर्देशक चेतना होती है। एक ओर नैतिक आदर्श या साध्य होता है और दूसरी ओर उस साध्य की प्राप्ति के साधन या नियम होते हैं। इसी प्रकार हमारे नैतिक निर्णय भी दो प्रकार के होते हैं—एक वे जिन्हें हम स्वयं के सन्दर्भ मे देते हैं, दूसरे वे जिन्हें हम दूसरों के सम्बन्ध में देते हैं। साथ ही ऐसे अनेक सिद्धान्त होते हैं जिनके आधार पर नैतिक निर्णय दिये जाते हैं।

जहाँ तक नैतिकता के बाह्य पक्ष, अर्थात् आचरण या कर्म का सम्बन्ध है, वह निरपेक्ष नहीं हो सकता: सर्वप्रथम तो व्यक्ति जिस विश्व में आचरण करता है वह आपेक्षिकता से यक्त है। जो कर्म हम करते है और उसके जो परिणाम निष्पन्न होते हैं वे मङ्ग्रतः हमारे संकल्प पर निर्भर न होकर उन परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं जिनमें हम जीवन जीते हैं। बाह्य जगत् पर व्यक्ति की इच्छाएँ नहीं, अपितु परिस्थितियाँ शासन करती हैं। पुनः, चाहे मानवीय संकल्प को स्वतन्त्र मान भी लिया जार किन्तू मानवीय आचरण को स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता है, वह आन्त-रिक और बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर होता है। अतः मानवीय कर्म का सम्पादन और उनके निष्पन्न परिणाम दोनों ही देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर होंगे। कोई भी कर्म देश, काल, व्यक्ति, समाज ओर परिस्थिति से निरपेक्ष नहीं होगा। हमने देखा कि भारतीय चिन्तन की जैन, बौद्ध और वैदिक परम्पराएँ इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती हैं कि कर्म की नैतिकता निरपेक्ष नहीं है। पुन: नैतिक मूल्यांकन और नैतिक निर्णय उन सिद्धान्तों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं जिनमें वे दिये जाते हैं। सर्वप्रथम तो नैतिक मुल्यांकन व्यक्ति और परिस्थिति से निरपेक्ष होकर नहीं किया जा सकता, क्यों कि व्यक्ति जिस समाज में जीवन जीता है बहु विविधताओं से युक्त है। समाज में व्यक्ति की अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के आधार पर एक निश्चित स्थिति होती है. उसी स्थिति के अनुसार उसके कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं, अतः वैयक्तिक दायित्वों और कर्तव्यों में विविधता होती है। गीता का वर्णाश्रमधर्म का सिद्धान्त और बैडले का 'मेरा स्थान और उसके कर्तव्य' का सिद्धान्त एक सापेक्षिक नैतिकता की घारणा को प्रस्तुत करते हैं। अतः हमे सामाजिक सन्दर्भ मे आचरण का मृल्यांकन सापेक्ष रूप में ही करना होगा। विश्व मे ऐसा कोई एक सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं है जो हमारे निर्णयों का आधार बन सके। कछ प्रसंगी में हम अपन नैतिक निर्णय निष्यन्न कर्म-परिणाम पर देते हैं, तो कुछ प्रसंगों में कर्म के बांछित या अग्रावलोकित परिणाम पर, और कभी कर्म के प्रेरक के आधार पर भी नैतिक निर्णय दिये जाते हैं। अतः कर्म के बाह्य स्वरूप और उसके सन्दर्भ में होने बाले नैतिक मुल्यांकन तथा नैतिक निर्णय निरपेक्ष नहीं हो सकते. उन्हें सापेक्ष ही मानना होगा। पनः कर्म या आचरण किसी आदर्श या लक्ष्य का साधन होता है और साधन अनेक हो मकते हैं। लक्ष्य या आदर्श एक होने पर भी उसकी प्राप्ति के लिए साधनों को अपनी स्थित के अनसार अनेक मार्ग सझाये जा सकते हैं. अतः आचरण की विविधता एक स्वाभाविक तथ्य है। दो भिन्न सन्दर्भों में परस्पर विपरीत दिखाई देने बाले मार्ग भी अपने लक्ष्य की अपेक्षा से उचित माने जा सकते हैं। पुनः, जब हम दूसरे व्यक्तियों के आचरण पर कोई नैतिक निर्णय देते हैं तो हमारे सामने कर्म का बाह्य स्वरूप ही होता है। अतः दूसरे व्यक्तियों के आचरण के सम्बन्ध में हमारे मृत्यांकन और निर्णय सापेक्ष ही हो सकते हैं। हम उसके मनोमावों के प्रत्यक्ष द्रष्टा नहीं होते हैं और इसलिए उसके आचरण के मूल्यांकन मे हमको निरपेक्ष निर्णय देने का कोई अधिकार ही नहीं होता है क्योंकि हमारा निर्णय केवल घटित परिणामों पर ही

होता है। अतः यह निश्चय ही सत्य है कि कर्म के बाह्य पक्ष या व्यावहारिक पक्ष की नैतिकता और उसके सन्दर्भ में दिये जाने वाले नैतिक निर्णय दोनों ही सापेक्ष होंगे। नीति और नैतिक आचरण को परिस्थितिनिरपेक्ष माननेवाले नैतिक सिद्धान्त शून्य में विचरण करते हैं और नीति के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट कर पाने में समर्थ नहीं होते हैं।

किन्तू नीति को एकान्त रूप से सापेक्ष मानना भी खतरे से खाली नहीं है। (१) सर्वप्रथम, नैतिक सापेश्वताबाद व्यक्ति और समाज की विविधता पर तो दृष्टि डालता है किन्तू उस विविधता में अनुस्यत एकता की उपेक्षा करता है। वह दैशिक, कालिक. सामाजिक और वैयक्तिक असमानता को ही एक मात्र सत्य मानता है। (२) दूसरे, वह साध्य या आदर्श की अपेक्षा साधनों पर अधिक बल देता है, जबिक सामनों का मूल्य स्वयं उस साघ्य पर आश्रित होता है जिसके वे सामन हैं। (३) तीसरे, सापेक्षताबाद कर्म के बाह्य स्वरूप को ही उसका सर्वस्व मान लेता है उनके आन्तरिक पक्ष या कर्म के मानस-पक्ष की उपेक्षा करता है जबकि कर्म की प्रेरक भावना का भी नैतिक दृष्टि से समान मूल्य है। (४) चौथे, नैतिक सापेक्षता-बाद संकल्पस्वातन्त्र्य के मिद्धान्त के विरोध में जाता है। यदि नीति के निर्धारक तत्त्व बाह्य हैं तो फिर हमारी संकल्प की स्वतन्त्रता का कोई अधिक महत्त्व नहीं रहता है। सापेक्षताबाद के अनुसार नीति का नियामक तस्व देशकालगत परि-स्थितियाँ एवं सामाजिक तथ्य हैं, वैयक्तिक चेतना नहीं। किन्तू ऐसी स्थिति में संकल्पस्वातन्त्र्य का क्या अर्थ रह जायेगा, यह विचारणीय है। संकल्प की सापेक्ष मानने का अर्थ उसकी स्वतन्त्रता को सीमित करना है। (५) पाँचवें, नीति के सन्दर्भ में सापेक्षताबाद हमें आनवार्यतः आत्मनिष्ठाबाद की ओर ले जाता है। लेकिन आत्मनिष्ठाबाद में आकर नैतिक नियम अपना समस्त स्थायित्व और बस्तुगत आधार स्तो देते है। नैतिक जीवन में समरूपता और बस्तुनिष्ठता का अभाव होता है तथा नैतिकता का ढाँचा अस्तन्यस्त हो जाता है। (६) छठे, हम यह भी कह सकते हैं कि सापेक्षताबाद में नैतिकता का शरीर तो बचा रहता है किन्तु प्राण चले जाते हैं, उसमें विषयसामग्री तो रहती है किन्तु आकार नहीं होता है; क्योंकि निरपेक्षता नैतिकता की आत्मा है। (७) सापेक्षताबाद में नैतिक मानव की एकरूपता समाप्त हो जाती है, एक सार्वभीम मानदण्ड का अभाव होता है; अतः नैतिक निर्णय देने में व्यक्ति को वैसी ही कठिनाई अनुभव होती है वैसी उस ग्राहक को होती है जिसे प्रत्येक दुकान पर भिन्न-भिन्न माप मिलते हों। पुनः, नैतिक परिस्थिति स्वयं एक ऐसा जटिल तथ्य है जिसमें जनसाधारण के लिए विना किसी स्पष्ट सार्वभीम निर्देशक सिद्धान्त के यह तय कर पाना कठिन है कि उस परिस्थिति में क्या नैतिक है और क्या अनैतिक? अतः नीति में किसी निरपेक्ष तत्त्व की अवधारणा करना भी आवश्यक है। इस सन्दर्भ में जान हिंदी का पूर्वोक्त दृष्टिकांण आधक संगतिपूर्ण जान पहता है। वे परिस्थितियाँ जिनमें नैतिक बादचों की बिद्धि की जाती है, सदैव परिवर्तनशील हैं और नैतिक नियमों, नैतिक

कर्तंच्यों और नैतिक मूल्यांकनों के लिए इन परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ समा-योजन करना आवश्यक होता है। िकन्तु यह मान लेना मूर्खतापूर्ण ही होगा िक नैतिक सिद्धान्त इतने सापेक्षिक हैं कि किसी सामाजिक स्थिति में उनमें कोई नियामक शक्ति ही नहीं होती। शुभ की विषयवस्तु बदल सकती है िकन्तु शुभ का आकार नहीं; दूसरे शब्दों में, नैतिकता का शरीर परिवर्तनशील है िकन्तु नैतिकता की आत्मा नहीं। नैतिकता का विशेष स्वरूप समय-समय पर वैसे-वैसे बदलता रहता है जैमे-वैसे सामाजिक या सांस्कृतिक स्तर और पिरस्थित बदलती रहती है, िकन्तु नैतिकता का सामान्य स्वरूप स्थिर रहता है। नैतिक नियमों में अपवाद या आपद्धमं का निश्चित ही स्थान है और अनेक स्थितियों में अपवाद-मार्ग का आचरण ही नैतिक होता है। िफर भी हमें यह घ्यान में रखना चाहिए कि अपवाद कभी भी सामान्य नियम का स्थान नहीं ले पाते हैं। िनरपेक्षतावाद के सन्दर्भ में यह एक भ्रान्ति है कि बह सगी नैतिक नियमों को निरपेक्ष मानता है। िनरपेक्षतावाद भी मभी नियमों की सार्वभौमिकता सिद्ध नहीं करता, वह केवल मौलिक नियमों की सार्वभौमिकता ही सिद्ध करता है।

बस्तत. नीति की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए निरपेक्षतावाद और सापेक्षताबाद दोनों ही अपेक्षित हैं। नीति का कौन सा पक्ष सापेक्ष होता है और कीन सापक्ष निरपेक्ष, इसे निम्नांकित रूप में समझा जा सकता है: (१) संकल्प की नैतिकता निरपेक्ष होती है और आचरण की नैतिकता सापेक्ष होती है। हिंसा का संकल्प कभी नैतिक नहीं होता यद्यपि हिंसा का कर्म सदैव अनैतिक हो. यह आवश्यक नहीं। नीति में जब संकल्प की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर हमे यह कहने का अधिकार नहीं रहता कि संकल्प सापेक्ष है. अतः संकल्प की नैतिकता सापेक्ष नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, कर्म का जो मानसिक पक्ष है, बौद्धिक पक्ष है, वह निरपेक्ष हो सकता है किन्तु कर्म का जो व्याव-हारिक पक्ष है. आचरणात्मक पक्ष है, वह सापेक्ष है। अर्थात मनोमलक नीति निरपेक्ष होगी और बाचरणमुलक नीति सापेक्ष होगी। संकल्प का क्षेत्र, प्रजा का क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ चेतना या प्रज्ञा ही सर्वोच्च शासक है। अन्तस में व्यक्ति स्वयं अपना शासक है, वहाँ ५रिस्थितियों या समाज का शासन नहीं है, अतः इस क्षेत्र में नीति की निरपेक्षता सम्भव है। अनासक्त कर्म का दर्शन इसी सिद्धान्त पर स्थित है क्योंकि अनेक स्थितियों में कर्म का बाह्यात्मक रूप कर्ता के मनीभावों का यथार्थं परिचायक नहीं होता। अतः यह माना जा सकता है कि मनोवृत्यात्मक या भावनात्मक नीति निरपेक्ष होगी किन्तु आचरणात्मक या व्यवहारात्मक नीति सापेक्ष होगी। यही कारण है कि जैन दर्शन में नैश्चियक नैतिकता को निरपेक्ष और व्यावहारिक नैतिकता को सापेक्ष माना गया है। (२) दूसरे, साध्यात्मक नीति या नैतिक आदर्श निरपेक्ष होता है किन्तु साधनपरक नीति सापेक्ष होती है। दूसरे शब्दों में, जो सर्वोच्च शुभ है वह निरपेक्ष है किन्तू उस सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति के को नियम या मार्ग हैं वे सापेक्ष हैं। क्योंकि एक ही साध्य की प्राप्ति के अनेक साधन हो सकते हैं। पुनः, वैयक्तिक रुचियों, क्षमताओं और स्थितियों की भिन्नता के आधार पर सभी के लिए समान नियमों का प्रतिपादन सम्भव नहीं है। अतः साघ्यपरक नीति को या नैतिक माघ्य को निरपेक्ष और साघनपरक नीति को सापेक्ष मानना ही एक यथार्थ दृष्टिकोण हो सकता है। (३) तीसरे, नैतिक नियमों में कुछ नियम मौलिक होते हैं और कुछ नियम उन मौलिक नियमों के सहायक होते हैं; उदाहरणार्थ, भारतीय परम्परा में मामान्य धर्म और विशेष धर्म (वर्णाश्रम धर्म) ऐसा वर्गीकरण हमें मिलता है। जैन परम्परा में भी एक ऐमा ही वर्गीकरण मूलगुण और उत्तरगुण नाम से है। यहाँ हमें घ्यान रखना चाहिए कि साबारणतया सामान्य या मूलभूत नियम ही निरपेक्ष एवं अपरिवर्तनीय माने जा मकते हैं, विशेष नियम तो सापेक्ष एवं परिवर्तनीय ही होने है। यद्यपि हमे यह मानने में कोई आपत्ति नही होनी चाहिए कि अनेक स्थितियों मे सामान्य नियमों के भी अपवाद हो सकते हैं और वे नैतिक भी हो मकते हैं, फिर भी यह घ्यान में रखना आवश्यक है कि अपवाद को कभी भी नियम का स्थान नही दिया जा मकता। यहाँ एक बात जो विचारणीय है वह यह कि मौलिक नियमों को निरपेक्षता भी उनकी अपरिवर्तनशीलता या उनके स्थायित्व के आघार पर ही है, साध्य की अपेक्षा में तो वे भी सापेक्ष हो सकते हैं।

जो नैतिक विचारधाराएँ मात्र निरपेक्षतावाद को स्वीकार करती हैं वे यथार्थ की भिमका को भुलकर मात्र आदर्श की ओर देखती हैं। वे नैतिक आदर्श को तो प्रस्तुत कर देती हैं किन्तु उस मार्गका निर्धारण करने में सफल नहीं हो पातीं जो उस साध्य एवं आदर्श तक ले जाता है, क्योंकि नैतिक आचरण एवं व्यवहार तो परिस्थितिमापेक्ष होता है। नैतिकता एक लक्ष्योनमुख गति है। लेकिन यदि उस गति में व्यक्ति की दृष्टि मात्र उस यथार्थ भूमिका तक ही, जिसमें वह खड़ा है, सीमित है तो वह कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता, वह पथभ्रष्ट हो सकता है। दुसरी ओर वह व्यक्ति, जो गन्तव्य की ओर तो देख रहा है किन्तू उस मार्ग को नहीं देख रहा है जिसमें वह गति कर रहा है, मार्ग में वह ठोकर खाता है और कण्टकों से अपने को पद-विद्ध कर लेता है। जिस प्रकार चलने के उपक्रम में हमारा काम न तो मात्र गामने देखने से चलता है और न मात्र नीचे देखने से ही. उसी प्रकार नैतिक प्रगति में हमारा काम न तो मात्र निरपेक्ष दिन्द में चलता है और न मात्र सापेक्ष दिष्ट में चलता है। निरपेक्षतावाद उस स्थिति की उपेक्षा कर देता है जिसमें व्यक्ति खड़ा है, जब कि सापेक्षतावाद उस आदर्श या साध्य की उपेक्षा करता है जो कि गन्तव्य है। इसी प्रकार निरपेक्षतावाद सामाजिक नीति की उपेक्षा कर मात्र वैयक्तिक नीति पर बल देता है, किन्तु व्यक्ति समाजनिरपेक्ष नहीं हो सकता। पन: निरपेक्षवादी नीति में साध्य की सिद्धि ही प्रमुख होती है, किन्तू वह साधन उपेक्षित बना रहता है जिसके बिना साध्य की सिद्धि सम्भव नहीं है। अतः सम्यक् नैतिक जीवन के लिए नीति में सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों तत्त्वों की अवधारणा को स्वीकार करना आवश्यक है।

# नैतिक निर्णय का स्वरूप एवं विषय

| ₹.         | नैतिक निर्णय का स्वरूप                                      | 68         |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| ₹.         | नैतिक निर्णय का कर्ता                                       | ८२         |
| ₹.         | हेतुवाद और फलवाद की समस्या                                  | ८२         |
| ٧.         | हेतु और फल के सम्बन्ध में जैन, बौद्ध तथा गीता का दृष्टिकोण  | CY         |
| ٧.         | जैन दर्शनों में हेतुवाद और फलवाद का समन्वय                  | ۷۵         |
|            | तुलना ८८ / मूल्यांकन ८९ /                                   |            |
| Ę.         | नैतिक निर्णय के सन्दर्भ में पाश्चात्य विचारकों के दृष्टिकोण | ९०         |
|            | मिल / कांट / मार्टिन्यू / मैकेंजी /                         |            |
| <b>७</b> . | अभिप्राय और जैन दृष्टि                                      | <b>९</b> २ |
| ۷.         | अभिप्रेरक और जैन दृष्टि                                     | ९३         |
| ٩.         | सक्कल्प और जैन दृष्टि                                       | 93         |
| <b>१</b> o | . चारित्र और नैतिक निर्णय                                   | 98         |

सामान्यतया सभी लोग एक-दूसरे के व्यवहारों की प्रशंसा और निन्दा करते हैं—
किसी के आचरण को अच्छा और किसी के आचरण को बुग कहते हैं। अक्सर हम
कर्मों के शुभत्व या अशुभत्व की चर्चा करते हैं—उदाहरणार्थ, अहिंसा शुभ है, हिंसा
अशुभ है तथा दान अच्छा है, चोरी बुरी है आदि। ये सभी कथन नैतिक निर्णय कहे
जाते हैं। जब भी हम किसी कर्म के गुण-दोष की चर्चा करते हैं, उसके शुभत्व या
अशुभत्व का विचार करते हैं या उसके औचित्य और अनौचित्य को सिद्ध करते हैं तो
हमारे विचार एवं निर्णय नैतिकता से सम्बन्धित होते हैं और इन्हें नैतिक निर्णय कहा
जाता है।

# § १. नैतिक निर्णय का स्वरूप

नैतिक निर्णय तथ्य विषयक एवं वर्णनात्मक निर्णयों से भिन्न, मृत्यात्मक होते हैं। तथ्यविषयक निर्णय सत्ताया वस्तु के स्वरूप का विवेचन एवं वर्णन करते हैं, और मुल्यविषयक निर्णय उसका समालोचन या मुल्यांकन करते हुए यह बताते हैं कि उसे क्या होना चाहिए। डा॰ सिन्हा के शब्दों मे, ''नैतिक निर्णय वह मानसिक व्यापार है, जो किसी कर्म को सत्या असत् घोषित करता है। नैतिक निर्णय यह निर्देश करता है कि हमारे कमों को कैसा होना चाहिए। नैतिक निर्णय मे परम-हित का ज्ञान समाविष्ट होता है। जब हम किसी ऐष्छिक कर्म की देखते हैं तो नैतिक मानदण्ड (प्रतिमान) से उसकी तुलना करते है और इस प्रकार यह निर्णय करते हैं कि वह उसके अनुसार है या नहीं। कर्म की नैतिक प्रतिमान से तुलना और उसके आधार पर निकाला गया निगमन या अनुमान नैतिक निर्णय की प्रकृति को स्पष्ट करता है। नैतिक निर्णय में तूलना, अनुमान, समालोचन और मुल्यांकन सभी समाविष्ट हैं। यद्यपि सामान्य अवस्थाओं से नैतिक निर्णय आन्तरिक अनभव के द्वारा बिना किसी तुलना, विचार एवं समालोचन के तत्काल भी हो जाते है. तद्याप नैतिक निर्णयों में चिन्तन, अनुमान और मृत्यांकन के तत्त्व सन्निहत रहते है। इस प्रकार नैतिक निर्णय आनुमानिक, समालोचनात्मक और मूल्यात्मक होते हैं।" पुनः वे मनोवैज्ञानिक अर्थात् हमारी भावनाओं को प्रकट करनेवाले तथा आदेशात्मक भी होते हैं।

यद्यपि नैतिक निर्णय तार्किक और सौन्दर्यात्मक निर्णयों के समान मूल्यात्मक निर्णय हैं,तथापि वे तार्किक और सौन्दर्यात्मक निर्णयों से भिन्न है। इस भिन्नता का कारण आदर्शों की भिन्नता है। तर्कशास्त्र का विषय एवं आदर्श सत्य हं और सौन्दर्यशास्त्र का विषय एवं आदर्श सुन्दरता है, जबकि नीतिशास्त्र का विषय एवं आदर्श सुन्दरता है, जबकि नीतिशास्त्र का विषय एवं आदर्श शुभ या

१. नीतिशास्त्र,पृ०४३.

शिव (कल्याण ) है। तार्किक निर्णय ज्ञानात्मक हैं और सौन्दर्यविषयक निर्णय अनुभूत्यात्मक, जबिक नैतिक निर्णय संकल्पात्मक हैं।

# § २. नैतिक निर्णय का कर्ता

नैतिक निर्णय की सम्भावना के लिए निर्णायक, निर्णय की वस्तु और निर्णय का मानदण्ड तीनों ही आवश्यक हैं। प्रश्न यह है कि नैतिक निर्णय कौन देता है ? नीति-वेताओं का इस सम्बन्ध में मतभेद है। शेफ्ट्स्बरी नैतिक मुल्यांकन के कर्ता के रूप में नीतिविशेषज्ञ को मानते हैं। उनके अनुसार, जिस प्रकार कला का पारखी कला के सम्बन्ध में निर्णय देता है, उसी प्रकार नीतिविशेषज्ञ नैतिक कर्मों के बारे में निर्णय देता है। वस्तुत: नैतिक निर्णय का कर्ता हमारी बौद्धिक या आदर्श आत्मा है। एडम स्मिथ ने नैतिक निर्णय का कर्ता निर्णेक्ष दृष्टा आत्मा की माना है। उनके अनुसार हमारी ही आत्मा एक तटस्थ निर्णायक के रूप में नैतिक निर्णय देती है। व्यक्ति का निर्णायक उसका आदर्श आत्मा ही है जो एक तटस्य दब्टा के रूप में स्वयं के और दसरों के कमों पर नैतिक निर्णय देता है। मैकेंजी ने नैतिक निर्णय का कर्ता उस द्षिटकोण को माना है जिससे भला या बुग कर्म किया जाता है। 3 इस प्रकार नैतिक निर्णय का कर्ता या तो निरपेक्ष दृष्टा या आदर्श आत्मा को माना गया है, या कर्ता के उस द्ष्टिकोण को जिसके आधार पर कोई कर्म भला या बुरा निर्घारित किया जाता है। यदि इस प्रश्न को जैन दृष्टिकोण से देखा जाय तो उपर्युक्त दोनों दिष्टिकोणों मे कोई विरोध नही रहता । जैन दर्शन के अनुसार, यथार्थ नैतिक निर्णय तो निरपेक्ष दृष्टा वीतराग आत्मा के द्वारा ही हो सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में हमारे दर्ष्टिकोण ही नैतिक निर्णय के आधार बनते हैं। व्यक्ति अपने दष्टिकोण के बाघार पर ही अच्छे या बुरे का निर्णय लेता है।

# § ३. हेतुवाद और फलवाद की समस्या

कर्ती का प्रत्येक कर्म जो नैतिक मूल्यांकन का विषय बनता है, किसी उद्देश्य से अभिप्रेरित होकर प्रारम्भ होता है और अन्त मे किसी परिणाम को निष्पन्न करता है। इस प्रकार कार्य का विश्लेषण यह दर्शाता है कि प्रत्येक कार्य में एक हेतु होता है जिससे कार्य का प्रारम्भ होता है और एक फल होता है जिसमें कार्य की परिसमाप्ति होती है। हेतु को कार्य का मानसिक पक्ष और फल को उसका भौतिक परिणाम कहा जा सकता है। हेतु का कर्ता के मनोभावों से निकट सम्बन्ध है, जबिक फल का निकट सम्बन्ध कर्म से है। हेतु पर दिया गया निर्णय कर्ता के सम्बन्ध में होता है जबिक फल पर दिया गया निर्णय कर्म या कृत्य के सम्बन्ध में होता है जबिक फल पर दिया गया निर्णय कर्म या कृत्य के सम्बन्ध में होता है। नीतिज्ञों के लिए यह प्रका विवादपूर्ण रहा है कि कार्य के शुभत्व एवं अशुभत्व का मूल्यांकन उसके हेतु के सम्बन्ध में किया जाय या उसके फल के सम्बन्ध में, क्योंकि कर्भा-कभी शुभत्व एवं अशुभत्व को दृष्टि से हेतु और फल परस्पर मिन्न होते है—शुभ हेतु में भी अशुभ परिणाम की निष्पत्ति और अशुभ हेतु में भी शुभ

१. देखिए-नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण, पृ० ७२-७४.

२. नीतिशास्त्र, पू॰ ४९.

R. A Manual of Ethics, p. 50.

परिणाम की निष्पत्ति देखी जाती है। यद्यपि ग्रीन प्रभति कुछ पाश्चात्य विचारक यह मानते हैं कि शुभ हेत् से किया गया कार्य सर्वदा शभ परिणाम देनेवाला होता है, लेकिन अनुभव यह है कि कभी कभी कर्ती द्वारा अनपेक्षित कर्म-परिणाम भी प्राप्त हो जाते हैं। डाक्टर रोगी को स्वस्थ करने के लिए शल्य-क्रिया करता है, लेकिन रोगी की मृत्यु हो जाती है। अनपेक्षित कर्म-परिणाम को परिणाम मानने पर ग्रीन की कर्म के उद्देश्य और फल में एकरूपता की मान्यता टिक नही पाती। यदि कार्य के उद्देश्य और कार्य के वास्तविक परिणाम में एकरूपता नहीं हो तो प्रकन उत्पन्न होता है कि इनमें से किसे नैतिक निर्णय का विषय बनाया जाये ? पाश्चास्य नैतिक चिन्तन में इस समस्या को लेकर स्पष्टतया दो प्रमुख मतवादों का निर्माण हुआ है जो फलवाद और हेत्वाद नाम से अभिहित किये जा सकते हैं। फलवादी षारणा का प्रतिनिधित्व बेन्थम और मिल करते हैं। बेन्थम की मान्यता में हेतुओं का अच्छा या बुरा होना उनके परिणाम पर निर्भर है। मिल की दृष्टि में 'हेत्,' के सम्बन्ध में विचार करना नैतिकता का क्षेत्र ही नहीं है। उनका कथन है कि हेतु को कार्य की नैतिकता से कुछ भी करना नहीं होता। दूमरी ओर, हेतुवादी परम्परा का प्रतिनिधित्व कांट, बटलर आदि विचारक करते हैं। मिल के ठीक विपरीत कांट का कहना है कि हमारी कियाओं के परिणाम उनको नैतिक मृल्य नहीं दे सकते। वटलर कहते हैं कि किसी कार्य की अच्छाई या बुराई बहुत कुछ उस हेतु पर निर्भर है, जिससे वह किया जाता है।3

फलवाद की दृष्टि से परिणाम ही नैतिक मुल्य रखते हैं। फलवाद सारा बल कार्य के उस वस्तूनिष्ठ तत्त्व पर देता है जो वास्तव में किया गया है। उसके अनुसार, नैतिकता का अर्थ ऐसे परिणामों को उत्पन्न करना है जिनसे जनसाधारण के कल्याण मे अभिवृद्धि हो। फिर भी यहाँ जातव्य है कि पांश्चात्य फलवाद की दृष्टि में नैतिक मृत्यांकन के लिए परिणाम को भौतिक परिनिष्पत्ति उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है जितनी कि परिणाम की वांछितता अथवा परिणाम का अग्रावलोकन । बेन्यम या मिल यह नहीं कहते कि यदि किमी डाक्टर के द्वाराकी गयी चीर-फाड़ से रोगी की मत्य हो जाये तो उसका कार्य निन्दनीय है --- यदि सर्जन का वांछित परिणाम या अग्रावलोकित परिणाम चीर-फाड़ द्वारा रोगी के जीवन की रक्षा करना या तो वह कार्यनैतिक दृष्टि से उचित ही या, चाहे वह उसमें सफल न हुआ हो। मिल एवं बेन्थम के अनुसार, इस बात से कर्ता की नैतिकता में कोई अन्तर नहीं पड़ता कि उसने वह कार्य धनार्जन के लिए किया अथवा अपनी प्रतिष्ठा के लिए किया अथवा दयासे प्रेरित होकर किया। फलवाद के अनुमार प्रेरक (घन, यश और दया) नैतिक मूल्यांकन की दृष्टि से कोई अर्थ नही रखते। इस धारणा के विपरीत हेतुवाद में संकल्प अथवा प्रेरक ही नैतिक मूल्य रखते है। हेतुवाद के अनुसार, यदि प्रेरक अशुभ था तो कार्य भी अशुभ ही माना जायेगा। यदि कोई डाक्टर किसी सुन्दर स्त्री के जीवन की रक्षा इस भाव से प्रेरित होकर करता है

यूटिलिटेरियनिज्म, पृ० २७; उद्घृत-नीतिशास्त्र की रूपरेखा, पृ० ७५.

२. वही.

रे. वही,पू० ७६.

कि वह उसे वासनापूर्ति का साधन बनायेगा, तो हेतुवाद की दृष्टि में परिणाम के गुम होने पर डाक्टर का यह कार्य नैतिक दृष्टि से अशुम हो होगा। इस प्रकार पारचात्य नैतिक विचारणा के ये दोनों पक्ष कर्म के दो भिन्न सिरों पर अनावश्यक बरू देकर एकपक्षीय धारणा का विकास करते हैं। हेतुवाद के लिए कार्य का आरम्भ ही सब कुछ है, जबिक फलवाद के लिए कार्य का अन्त ही सब कुछ है। ये विचारक यह मूल जाते है कि आरम्भ और अन्त, अन्ततोगत्वा, एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान एक हो कार्य के दो पहलू है जिन्हें अलग-अलग देखा जा सकता है, लेकिन अलग किया नहीं जा सकता। इन विचारकों की भ्रान्ति यह नहीं है कि इन्होंने कार्य के इन दो पहलुओं पर गहराई से विचार नहीं किया, वरन भ्रान्ति यह है कि इन्होंने कार्य के इन दो पहलुओं पर गहराई से विचार नहीं किया, वरन भ्रान्ति यह है कि इन्होंने कार्य के इन दो पहलुओं पर गहराई से विचार नहीं किया, वरन भ्रान्ति यह है कि इन्होंने कार्य के इन दो पहलुओं पर गहराई से विचार नहीं किया, वरन भ्रान्ति यह है कि इन्होंने कार्य के इन दो पहलुओं पर गहराई से विचार नहीं किया, वरन भ्रान्ति यह है कि इन्होंने इन्हे अलग-अलग करने का असफल प्रयास किया। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को शरीर से अलग करके ठीक रूप से समझा नहीं जा सकता, उसी प्रकार प्ररक्त को उसके परिणाम से अलग करके ठीक रूप से समझा नहीं जा सकता। भारतीय चिन्तन में भी कर्म के परिणाम और कर्म के हेतु पर विचार तो हुआ, लेकन उसमें इतनी एकांगता कभी नहीं आयी।

# § ४. हेतु-और फल के सम्बन्ध में जैन, बौद्ध तथा गीता के दृष्टिकोण

पाश्चात्य, आचारिवज्ञान का यह विवादात्मक प्रश्न भारतीय नैतिक चिन्तन में प्रारम्भिक युग से ही विवाद का विषय रहा है। यद्यपि इस सम्बन्ध में बाल की खाल भारत में उतनी नहीं निकाली गयी जितनी कि पश्चिम में। जैनागम सूत्रकृतांग में बौद्ध विचारणा की हेतुवादविषयक घारणा का रोचक उपहास प्रस्तुत किया गया है। बौद्धागम मज्झिमनिकाय में भी बुद्ध ने स्वयं को हेतुवाद का समर्थक माना है और निर्मन्य (जैन) परम्परा को फलवाद का ममर्थक बताया है। यद्यपि निर्मन्य परम्परा को एकान्ततः फलवादी मानना अमंगत घारणा है, व्योकि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती जैनागमों में हेतुवाद का भी प्रबल समर्थन मिश्रता है। इस विषय में किंचित् गहराई से प्रमाणपुरस्सर विचार करना आवश्यक है।

यह तो निविवाद है कि भारतीय आचारदर्शनों में बौद्ध दर्शन हेतुबाद का समर्थक है। बौद्ध दर्शन नैतिक मूल्यांकन की दृष्टि से कर्ता के हेतु अथवा कार्य के मानसिक प्रत्यय को ही प्रमुखता देता है। धम्मपद के प्रारम्भ में ही बुद्ध कहते हैं कि सभी प्रकार के गुभागुभ आचरण में मानसिक व्यापार (हेतु) ही प्रमुख है, भन की दुष्टना और प्रमन्तता पर ही कर्म भी गुभागुभ होते हैं और उसी से सुख-दुःख मिलता है। इतना ही नहीं, मिष्डमिनकाय में एक और प्रवस्त प्रमाण है जहाँ बुद्ध कर्म के मानसिक प्रत्यय की प्रमुखता के आधार पर ही बौद्ध परम्परा और निर्यन्थ परम्परा में अन्तर भी स्थापित करते हैं। बुद्ध कहते हैं, "मैं (निर्यन्थों के) कायदण्ड, वचनदण्ड और मनदण्ड के बदले कायकर्म, वचनकर्म और मनकर्म कहता हूँ और निर्यन्थों की तरह कायकर्म (कर्म के बाह्य स्वरूप) को नहीं, वरन् मनकर्म (कर्म के मानसिक प्रत्यय) की प्रधानता मानता हूँ।"रे

१. धम्मपद, १-२.

२. मज्झिमनिकाय, ५६.

जैनागम सूत्रकृतांग से भी इम तथ्य का समर्थन होता है कि बौद्ध परम्परा हेतुवाद की समर्थक है। ग्रन्थकार ने बौद्ध हेतुवाद का उपहामात्मक चित्र प्रम्तुत किया है। सूत्रकार प्रवर्ण्या ग्रहण करने को तत्पर आर्द्रककुमार के सम्मुख एक बौद्ध श्रमण के द्वारा ही बौद्ध दृष्टिकोण को निम्नलिखित शब्दों से प्रस्तुत करवाते हैं—

"स्रोल के पिण्ड को मनुष्य जानकर भाले में छेद डाले और उसको आग पर सेकें अथवा कुमार जानकर तूमड़े को ऐसा करें तो हमारे मत के अनुसार प्राणिवध का पाप लगता है। परन्तु खोल या पिण्ड मानकर कोई श्रावक मनुष्य को भाले से छेदकर आग पर संके अथवा तूमडा मानकर कुमार को ऐसा करें तो हमारे मत के अनुसार उसको प्राणवध का पाप नहीं लगता है।"

यद्यपि यह चित्र एक विरोधी आगम मे विक्कत रूप में प्रस्तुत किया गया, तथापि मिज्ञमनिकाय और सूत्रकृतांग के उपर्य्कत सन्दर्भों से यह मिद्ध हो जाता है कि बौद्ध नैतिकता हेनुवाद का समर्थन करती है। उसके अनुमार कर्म की गुभाशुभता का आधार कर्ता का हेतु है, निक कर्म का परिणाम। यद्यपि सैद्धान्निक दृष्टि से हेतुवाद का समर्थन करते हुए भी व्यावहारिक स्तर पर बौद्ध दर्शन फलवाद की अबहेलना नही करता। विनयपिटक में ऐसे अनेक प्रमंग है जहाँ कर्म के हेतु को महत्त्व न देकर मात्र कर्म-परिणाम के लोकनिन्दनीय हाने के आधार पर ही उसका आचरण भिक्षुओं के लिए अविहित ठहराया गया है। भगवान् बुद्ध के लिए कर्म-परिणाम का अग्रावलोकन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वह मिल और बेन्थम के लिए है।

जहाँ तक गीता की बात है, वह भी हेतुवाद का समर्थन करती है। गीताकार की दुष्टि में भी कम के नैतिक मुल्यांकन का आधार कर्म का परिणाम न होकरा हेतु ही है। गीता का निष्काम कर्मयोग का सिद्धान्त 'कर्म-परिणाम' की अपेक्ष 'कर्म-हेतु'पग्ही अधिक जोग्देता है। गीतामे अर्जुन के लिए युद्ध के औचित्य के समर्थन का आधार कर्म-हेतु ही है, कर्म-परिणाम नही। गीता मे कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि (हे अर्जुन) अमुक कर्म का यह फल मिले यह हतू (मन मे) रखकर कर्म करनेवाला न हों। परिणाम को दुष्टि मे रखकर कर्म करना गीताकार को अभिप्रत नहीं है, क्यों कि कर्म-फल पर तो व्यक्ति का अधिकार ही नही है। गीता के अनुसार, फल को दृष्टि में रखकर कर्मकरनेवाले निम्नस्तर केहैं। तिलक भी गीता के आचारदर्शन को हेत्वाद का समर्थक मानते हैं। वे लिखन है, कर्म छोटे-बड़ेहों या बगबर हों, उनमें नैतिक दृष्टि ने जो भेद हो जाता है वह कर्ता के हेतु के कारण ही होता है। (गीता में) भगवान् ने अर्जुन से यह सोचन को नहीं कहा कि युद्ध करने मे कितने मनुष्यों का कल्याण होगा और कितने लोगों की हानि होगी, बल्क अर्जुन से भगवान् यही कहते हैं कि इस समय यह विचार नौण हैं कि तुम्हारे युद्ध करने मे भीष्म मरेंगे या द्रोण । मुख्य बात यही है कि तुम किस बुद्धि (हेतु या उद्देश्य ) स यद्ध करने की तैयार हुए हो । यदि तुम्हारी क्षेत्रुद्धि स्थितप्रज्ञ के समान शुद्ध होगी और उस पवित्र बुद्धि से अपना कर्तव्य करागे तो फिर

सूत्रकृतांग, २।६।२६—२९.

२. गोता, २।४७

रे. वही, २।४९.

चाहे भीष्म मरें या द्रोण, तुम्हें उसका पाप नहीं लगेगा। गीता में कांट के समान संकल्प को ही समस्त कार्यों का मूल कहा गया है। आचार्य क कर ने गीता-भाष्य में कहा है, ''सभी कामनाओं का मूल संकल्प है।'' आचार्य शंकर ने मनुस्मृति (२१३) तचा महाभारत के आधार पर भी इसे सिद्ध किया है। महाभारत के शान्ति-पर्व में कहा है, ''हे काम! मैं तेरे मूल को जानता है। तू निःसंदेह 'संकल्प' से ही उत्पन्न होता है। मैं तेरा 'संकल्प, नहीं करूँगा, अतः फिर तू मुझे प्राप्त नहीं होगा। इन्हीं शब्दों में यही तथ्य बौद्ध-ग्रन्थ महानिहसपालि में भी विणित है।''

अर्जुन के लिए युद्ध के औचित्य का समर्पन करते समय गीता कर्म के नैतिक मूल्यांकन में बाह्य परिणाम को दृष्टि से ओझल कर देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि गीता एकान्तहेतुबाद का समर्थन करती है। फिर भी गीता के समग्र स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जाय तो हमें अपनी इस धारणा के परिष्कार के लिए विवश होना पडता है। यदि कर्म का बाह्य परिणाम कोई नैतिक मुख्य नहीं रखता है तो फिर कर्मयोग और लोकसंग्रह के लिए कर्म करते रहने के गीता के उपदेश का कोई अर्थ नहीं रह जाता। चाहे कुष्ण ने अर्जुन के द्वारा प्रस्तुत युद्ध के परिणामस्वरूप कुलक्षय और वर्णसंकरता की उत्पत्ति के विचार की उपेक्षा कर दी हो, लेकिन अन्त में उन्हें स्वयं ही यह स्वीकार करना पड़ा कि 'यदि मैं कर्मन करूँ तो यह लोक भ्रष्ट हो जाय और मैं वर्णसंकर का करनेवाला होऊँ तथा इस सारी प्रजा का मारनेवाला बन् । 3 यह क्या कृष्ण की फलद्ष्टि नहीं है ? स्वयं तिलक भी गीतारहस्य में इसे स्वीकार करते हैं। उनके शब्दों में, गीता यह कभी नहीं कहती कि बाह्य कमों की ओर कुछ भी ब्यान न दिया जाय। किसी मनुष्य की, विशेषकर अनजाने मनुष्य की बुद्धि की समता की परीक्षा करने के लिए मद्यपि केवल उसके बाह्य कर्म या आचरण ही प्रधान साधन है: तथापि केवल इस बाह्य आचरण द्वारा हो नीतिमत्ता की अचूक परीक्षा हमेशा नहीं हो सकती । <sup>४</sup> इस प्रकार सैद्धान्तिक दृष्टि से हेत्वाद का समर्थन करते हुए भी गीता व्यावहारिक दृष्टि से कर्म के बाह्य परिणाम की उपेक्षा नहीं करती। गीता कर्मफलाकांक्षा का, या कर्म-फलासक्ति का निषेघ करती है, न कि कर्म-परिणाम के अग्रावलोकन या पूर्वविचार का । यद्यपि यह ठीक है कि उसकी दृष्टि में शुभाशभत्व के निर्णय का विषय कर्म-संकल्प है।

कार्य के मानसिक हेतु और भौतिक परिणाम में कौन नैतिक मूल्यांकन का विषय है? इस प्रक्षन पर जैन-दृष्टि से विचार करें तो हम पाते हैं कि जैन दृष्टि- कोण ने इस समस्या के निराकरण का समुचित प्रयास किया है। जैन दृष्टि एकांगी मान्यताओं की विरोधी रही है। यही कारण है कि प्रथमतः उसने हेतुवाद की एकांगी मान्यता का खण्डन किया है। सूत्रकृतांग में हेतुवाद का जो खण्डन है, वह एकांगी हेतुवाद का है। जैन दार्शनिकों द्वारा किये गये हेतुवाद के खण्डन के

१. गीतारहस्य, पृ० ४८१.

२. गीता शंकरभाष्य, ६१४; मनुस्मृति, २१३; महामारत, बान्तिपर्व, १७७१२५; महानिद्देसपाल, १११११.

३. गीता, ३।२४.

४. गीतारहस्य, पू० ४८२-४८३.

आधार पर उसे फलवादी परम्परा का समर्थंक मान लेना स्वयं में बहुत वड़ी भ्रान्ति होगी।

#### 🛚 ५. जैन दर्शनों में हेतुबाद और फलवाद का समन्वय

जैन चिन्तकों द्वारा हेत्वाद का फलवाद से भी अधिक समर्थन किया गया है जिसे अनेक तथ्यों से परिपृष्ट किया जा सकता है। आचार्य कृन्दकृन्द के समयसार में, आचार्य समन्तभद्र की आप्तमीमांसा की वृत्ति में तथा आचार्य विद्यानन्दि की अप्टसहस्री में फलवाद का खण्डन और हेत्वाद का मण्डन पाया जाता है। आचार्य कुन्दकुन्द समयसार में स्पष्ट कहते हैं कि (हिंसा का ) अध्यवसाय अर्थात् मानसिक हेत् ही बन्धन का कारण है, चाहे (बाह्य रूप में ) हिंसा हई हो या न हई हो। वस्तू ( घटना ) नही, वरन संकल्प ही बन्धन का कारण है। द दूसरे शब्दों में, बाह्य रूप में घटित कर्म-परिणाम नैतिक या अनैतिक नहीं हैं, वरन व्यक्ति का कर्म-संकल्प या हेतु ही नैतिक या अनैतिक होता है। इसी सन्दर्भ में जैन आचार्य समन्तभद्र और विद्यानन्दि के दृष्टिकोणों का उल्लेख सुशीलकुमार मैत्र और यद्नाथ सिन्हा ने किया है। 3 आचार्य समन्तभद्र कहते हैं कि कार्य का शुभत्व केवल इस तथ्य में निहित नहीं है कि उससे दूसरों को सुख होता है और स्वयं को कप्ट होता है। इसी प्रकार कार्य का अशुभत्व इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसकी फल-निष्पत्ति के रूप में दूसरों को दृःख होता है और स्वयं को सूख होता है। क्यों कि यदि शुभ-अशुभ का अर्थ दूसरों का सुख-दु:ख हो तो हमें जड़ पदार्थ और वीतराग सन्त को भी वन्धन में मानना पड़ेगा, अर्थात उन्हें नैतिकता की परिमीमा में मानना होगा, क्योंकि उनके क्रियाकलाप भी किसी के सुख और दृख का कारण तो बनते ही हैं और ऐसी दशा में उन्हें भी शुभाशुभ का बन्ध होगा ही। दूसरे, यदि गुभ का अर्थ स्वयं का दुःख और अगुभ का अर्थ स्वयं का सुख हो तो वीतराग तपस्या के द्वारा शुभ का बन्ध करेगा और ज्ञानी आत्म-संतोष की अनुभृति करते हुए भी अशुभ या पाप का बन्ध करेगा। अतः सिद्ध यह होता है कि स्वयं का अथवा दूसरों का सुख अथवा दु:खरूप परिणाम शुभाशुभता का निर्णायक नहीं हो सकता, वरन् उनके पीछे निहित कर्ता का शुभाशुभ प्रयोजन ही किसी कार्य के शुभत्व अथवा अशुभत्व का निश्चय करता है।

आचार्य विद्यानिन्द फलवाद या कर्म के बाह्य परिणाम के आधार पर नैतिक मूल्यांकन करने की वस्तुनिष्ठ पद्धित का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि किसी दूसरे के हिताहित के आधार पर पुण्य-पाप का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्यों कि कुछ क्रियाशीलताएँ तो पुण्य-पाप के इस माप से नीचे हैं; जैसे जड़ पदार्थ, और कुछ पुण्य-पाप के इस माप के ऊपर हैं जैसे अहंत्। पुण्य-पाप के क्षेत्र में क्रियाओं के आधार पर वे ही आते हैं जो वासनाओं से गुक्त हैं। किसी को सुख या

१. समयसार, २६२.

२. वही, २६५.

इ. देखिए-दि एथिक्स आफ दि हिन्दूज, ए० ३२१.

दुःख देने मात्र से कोई कार्य पुण्य-पाप नहीं होता, वरन् उस कार्य के पीछे जो वासना है, वहीं कार्य के णुभागुभ होने का कारण है। वीतराग के कारण किसी को मुख या दुःख हो सकता है, लेकिन उसके पीछे वासना या प्रयोजन न होने से उसे पुण्य-पाप का बन्ध नहीं होता। निष्कर्ष यह है कि जैन दृष्टि के अनुसार भी कर्ता का प्रयोजन या अभिसन्धि ही णुभागुभत्व की अनिवायं णतं है, न कि मात्र मुख-दु.ख के परिणाम।

श्री यदुनाथ सिन्हा भी यही मानते है कि जैन आचारदर्शन कार्य के परिणाम (फल) से व्यतिरिक्त उसके हेनु की शुद्धता पर ही बल देता है। उसके अनुसार, "यदि कार्य किसी शुद्ध प्रयोजन से किया गया है, तो वह शुभ ही होगा चाहे उससे किसी दूसरे को दुःख ही क्यों न पहुँचा हो और यदि अशुभ प्रयोजन मे किया गया है तो अशुभ ही होगा चाहे परिणाम के रूप मे उससे दूसरो को मुख हुआ हो।" श्री मुशील कुमार मैंत्र कहते है, "शुभाशुभ कर्म का विनिश्चय बाह्य परिणामों पर नही, वरन् कर्ता के आत्मगत प्रयोजन की प्रकृति के आधार पर करना चाहिए।" र

तुन्ता— तुल्तात्मक दृष्टि से विचार करने पर हेतृवाद के विषय में जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों में अद्भृत साम्य दिखाई देता है। इस सम्बन्ध में धम्मपद, गीता तथा पुरुषार्थसिद्धचुपाय के कथन द्राटव्य हे। आचार्य अमृतचन्द्र कहते है, "रागादि से रिहत अप्रमादयुक्त आचरण करने हुए यदि प्राणघात हो जाये तो वह हिसा नहीं है।" धम्मपद में कहा है, "माता, पिता, दो क्षत्रिय राजा एवं अनुचरों सिहत राष्ट्र का हनन करने पर भी वीततृष्ण ब्राह्मण (ज्ञानी) निष्पाप होता है।" गीता कहती है, "जिसमे आसिक्त और कर्तृत्वभाव नहीं है वह इस समग्र लोक को मारकर भी न तो मारता है और न बन्धन में आता है। वस्तुतः ऐसी हिसा हिसा नहीं है।" यद्यपि भारतीय आचारदर्शनों में इतनी वैचारिक एकरूपता है, तथापि गीता और जैनाचारदर्शन में एक अन्तर यह है कि गीता के अनुसार स्थितप्रज्ञ अवस्था में रहकर हिसा की जा सकती है, जबिक जैन विचारणा कहती है कि इस अवस्था में रहकर हिसा की नहीं जा सकती, मात्र हो जाती है।

प्रश्न उठता है कि यदि जैन चिन्तन को प्रयोजन या हेनुवाद स्वीकार्य है, तो फिर उसे हेनुवाद के समर्थक बौद्ध दर्शन की आलोचना करने का क्या अधिकार है? यदि जैन चिन्तन को एकांततः हेनुवाद स्वीकार्य होता तो वह बौद्ध दार्शनिकों की आलोचना नही करता । जैन विचारणा का विरोध तो उस एकांगी हेनुवाद से है जिसमे बाह्य व्यवहार की अवहेलना की जाती है। एकांगी हेनुवाद में जैन विचारणा ने सबसे बड़ा खतरा यह देखा कि वह नैतिक मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठ

१. इण्डियन फिलासफी (सिन्हा) भाग २, पृ० २६४.

२. दि एथिनम आफ दि हिन्दूज, पृ० ३२४.

३. पुरुषार्थसिद्ध्र युपाय, ४५.

४. धम्मपद, २९४.

५. गीता, १८।१७.

कसौटी को ममाप्त कर देता है। फलस्वरूप हमारे पास दूसरे के कार्यों के नैतिक मत्याकन की कोई कसौटी ही नहीं रह जाती। यदि अभिमन्धि या कर्ता का प्रयोजन ही हमारे कमों की शुभाशभता का निर्णायक है तो फिर एक व्यक्ति दूसरे के आचरण के सम्बन्ध में कोई भी नैतिक निर्णय नहीं दे सकेगा क्योंकि कर्ता का प्रयोजन, जो कि एक वैयक्तिक तथ्य है, तुमरे के द्वारा जाना नहीं जा सकता । दूसरे व्यक्ति के आचरण के सम्बन्ध में नैतिक निर्णय तो कार्य के बाह्य परिणाम के आधार पर ही दिया जा सकता है। लोग बाह्य रूप में अनी कि आचरण करते हुए भी यह कहकर कि उसमें हमारा प्रयोजन गुभ था, स्वय के नैतिक या धार्मिक होने का दावा कर सकते है। महावीर के युग में भी बाह्य रूप में अनैतिक आचरण करते हुए अनेक लोग धार्मिक या नैतिक होने का दावा करते थे। इसी कारण महावीर को यह कहना पड़ा दि 'मन से गत्य को ममझते हुए भी बाहर से दूसरी बाते करना क्या सयमी पुरुषों का लक्षण है ?' । उस प्रकार एकागी हेतुबाद का सबसे बड़ा दोप यह है कि उसमें नैतिकता का दम्भ पनपता है। दूसरे, एकान्त हेत्वाद में मन और कर्म की एक स्पता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। एकागी हेनुवाद यह मान लेना है कि कार्य के मानसिक पक्ष ओर परिणामात्मक पक्ष में एकरूपता की आवश्यकता नहीं हे, दोनो स्वतार हे, उनमे एक प्रकार का द्वैत है. जबकि सच्चे नैतिक जीवन का अर्थ है-- मनमा-वाचा-कर्मणा व्यवहार की एकरूपता । नैतिक जीवन की पूर्णता तो मन और कर्म के पुण माम जन्य मे है। यह ठीक है कि कभी-कभी कर्ना के हेनू और उसके परिणाम में एकरूपता नहीं रह पाती है, लेकिन यह अपवादात्मक स्थिति ही है, इसके आधार पर सामान्य नियम की प्रतिष्ठापना नही हो सकती। सामान्य मान्यता ता यह है कि बास्य आचरण कर्ना की मनोदशाओं का प्रतिविम्ब है।

मूल्यांद न—यही कारण है कि जैन नैतिक विचारणा ने कार्य के नैतिक मूल्याकन के लिए मैद्धान्तिक दृष्टि से जहाँ कर्ना के मानसिक हेतु का महत्त्व स्वीकार किया, वहाँ व्यावहारिक दृष्टि से कार्य के बाह्य परिणाम की अवहेलना भी नहीं की है। श्री सिन्हा भी लिखते हैं कि जैन आचारदर्शन आत्मिनिष्ट नैतिकता पर बल देते हुए भी कार्यों के परिणामों पर समुचित विचार करता है। उनाचारदर्शन के अनुसार यदि कर्ता केवल अपने उद्देश्य की शृद्धता की ओर ही दृष्टि रखता है और परिणाम के सम्बन्ध में पूर्व से ही विचार नहीं करता है, तो उसका वह कर्म अयतना (अविवेक) और प्रमाद के कारण अशुभ ही माना जाता है और साधक प्रायश्चित का पात्र बनता है। कर्म-परिणाम का पूर्वविवेक जैन नैतिकता में आवश्यक है।

नैतिक मूल्याकन सामाजिक और वंयक्तिक दोनो दृष्टियो से किया जा सकता है। जब हम सामाजिक दृष्टि से किसी कर्म का नैतिक मूल्याकन करते है, तो वह तथ्यपरक दृष्टि से ही होगा और उस अवस्था मे कार्य के परिणाम ही नैतिक निर्णय के विषय होंगे। लेकिन जब वैयक्तिक दृष्टि से किसी कर्म का नैतिक

१. स्त्रकृतांग, शहा३५.

२. इण्डियन फिलासफी (जे॰ एन॰ सिन्हा), भाग २, पृ॰ २६५.

मृल्यांकन करते हैं तो हमें आत्मपरक दृष्टि से करना होगा और उस अवस्था में कार्य का उद्देश्य ही नैतिक निर्णय का विषय होगा। जैनाचारदर्शन की भाषा में कर्मफल के आधार पर कर्म का नैतिक मुल्यांकन करना व्यवहारदिष्ट है और कर्ता के उद्देश्य के आधार पर कर्म का नैतिक मल्यांकन करना निश्चयदिष्टि है। जैनाचारदर्शन के अनुसार दोनों पक्ष अपने-अपने क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण है और समग्र आचारदर्शन की दृष्टि से किसी की अवहेलना नहीं की जा सकती। जहाँ तक आत्मनिष्ठ नैतिकता का प्रश्न है हमें यह स्वीकार करना होगा कि नैतिक निर्णय का विषय कोई आत्मपरक तथ्य ही हो सकता है, वस्तुपरक तथ्य नहीं। आत्मनिष्ठ नैतिकता में नैतिक निर्णय का विषय कर्ता की मानसिक अवस्थाएँ होती है, बाह्य घटनाएँ नहीं। पाश्चात्य विचारक मिल को भी अन्त में यह स्वीकार करना पड़ा कि नैतिक निर्णय का विषय कर्ता द्वारा वांछिन परिणाम है, न कि बाह्य रूप में व्यक्त भौतिक परिणाम । लेकिन जैसे ही हम कर्ता के वांछित परिणाम की बात करते है, किसी आन्तरिक तथ्य की ओर संकेत करते हैं और नैतिक निर्णय के विषय के रूप में बाह्य घटनाओं या फल के स्थान पर कर्म के मानसिक पक्ष को स्वीकार कर लेते है। जैसे ही हम कर्म के भौतिक पक्ष से मानसिक पक्ष की ओर बढते है, हमारे विवेचन का केन्द्र कर्म के बदले कर्ता बन जाता है। बाह्य घटित भौतिक परिणाम कर्ता के मानस का प्रतिबिम्ब अवश्य है, लेकिन वह सदैव ही उसे यथार्थ रूप में प्रतिविम्बित नहीं करता। अतः अभ्रान्त नैतिक निर्णय के लिए कर्म के चैतसिक पक्ष या कर्ता की मानसिक अवस्थाओं पर विचार करना आवश्यक है। § ६. नैतिक निर्णय के सन्दर्भ में पाश्चात्य विचारकों के द ष्टिकोण

जहाँ तक वैयक्तिक नैतिकता का प्रश्न है, सभी विवेच्य आचार दर्शन यह स्वीकार करते है कि नैतिक निर्णय का विषय कर्ता की मनोदशाएँ है। बाह्य परिणाम तभी तक नैतिक निर्णय का विषय माना जा सकता है जब तक कर्ता की भनोदशा को यथार्थ रूप में प्रतिबिम्बित करता है, लेकिन आचरण का मानसिक पक्ष भी इतना अधिक व्यापक है कि विचारकों ने उसके एक-एक पहलू को लेकर नैतिक निर्णय के विषय की दृष्टि से गहराई से विचार किया है। इसके परिणामस्वरूप चार दृष्टि-कोण सामने आये।

9. मिल का कहना है कि कार्य की नैतिकता पूर्णतः 'अभिप्राय' अर्थात् कर्ता जो कुछ करना चाहता है, उसपर निर्भर है। अभिप्राय से मिल का तात्पयं कार्य के उस रूप से है जिस रूप में कर्ता उसे करना चाहता है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति किसी खास व्यक्ति की हत्या करने के लिए उस सवारी गाड़ी को उलटना चाहता है जिसमें वह व्यक्ति बैठा है। उसका प्रयास सफल होता है, और उस एक व्यक्ति के साथ-साथ और भी बहुत से यात्री मारे जाते हैं। इस घटना में, मिल के अनुसार, उस व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति की हत्या का दोषी न मानकर, सभी की हत्या का दोषी माना जायेगा, क्योंकि वह गाड़ी को ही उलटना चाहता है।

- २. कांट के अनुसार, नैतिक निर्णय का विषय कर्ता का संकल्प है। यदि उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में विचार करें तो, कांट के अनुसार, वह व्यक्ति केवल उस व्यक्तिविशेष की हत्या का दोषी होगा, न कि सभी की हत्या का, क्यों कि उसे केवल उसी व्यक्ति की मृत्यु अपेक्षित थी।
- 3. मार्टिन्यू के अनुसार, नैतिक निर्णय का विषय वह प्रेरक है जिससे प्रेरित होकर कर्ता ने यह कार्य किया है। ऊपर के दृष्टान्त के सन्दर्भ में मार्टिन्यू कहेंगे कि यदि कर्ता ने उसकी हत्या विशेष स्वार्थ से प्रेरित होकर की, तो वह दोषी होगा; नेकिन उसने लोकहित से प्रेरित होकर हत्या की, तो वह निर्दोष ही माना जायेगा।
- ४. मैकेंजी अनुसार, कर्ता का चरित्र ही नैतिक निर्णय का विषय है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति नम्ने में गोली चला देता है और उससे किसी की हत्या हो जाती है, तो सम्भव है कि काट और मार्टिन्यू की दृष्टि में वह निर्दोष हो, लेकिन मैकेंजी की दृष्टि में तो वह अपने दोषपूर्ण चरित्र के कारण दोषी ही माना जायेगा।

विचारकों ने इन चारों दृष्टिकोणों की छानबीन करने पर उन्हें एकांगी एवं दोषपूर्ण पाया है। किन्तु जैन विचारणा इन चारों विरोधी दृष्टिकोणों में समन्वय करके और उनकी एकांगिता दूर करके एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

जैन विचारणा में शुभ और अशुभ के निकटवर्ती शब्द संवर और आस्रव हैं। हम कह सकते हैं कि जिससे कर्म बन्धन हो वह अशुभ अर्थात् आस्रव है और जिससे बन्धन नहीं होता वह शुभ अर्थात् संवर है। जैन दर्शन में आस्रव के पाँच कारण हैं (१) मिथ्यादृष्टि, (२) कषाय, (३) अविरित, (४) प्रमाद, और (४) योग। संवर के पाँच कारण हैं (१) सम्यग्दष्टि, (२) विरित, (३) अकषाय, (४) अप्रमाद, और (४) अयोग। पाश्चात्य विचारणा के (१) संकल्प, (२) अभिप्रेरक, (३) चरित्र और (४) अभिप्राय अपने लाक्षणिक अर्थों में निम्न प्रकार से समानार्थंक माने जा सकते हैं।

| १. संकल्प   | <b>१. दृष्टि</b> —                    | मिथ्यादृष्टि                   |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| _           |                                       | सम्यग्दृष्टि                   |
| २. प्रेरक   | २. कषाय ( वासना )                     |                                |
| ३. चरित्र   | ३. अविरति )<br>४. प्रमाद ) दुश्चरित्र | विरति । सच्चरित्र<br>अप्रमाद ) |
| ४. अभिप्राय | ५. योग ( शारीरिक, वाचिक औ             |                                |

पाण्चात्य विचारणा के (१) संकल्प, (२) प्रेरक, (३) चरित्र, और (४) अभि-प्राय क्रमशः जैन दर्शन के आस्रव एवं संवर के पाँच मूल हेतुओं के पर्यायवाची हैं और शुभाशुभ का निर्णय इन पाँचों पर ही होता है। अतः यह मानना पड़ेगा कि जैन दर्शन में पाश्चात्य विचारणा के ये चारों दृष्टिकोण अविरोधपूर्वक समन्वित हैं।

उपर्युक्त चार मतवादों (दृष्टिकोणों) की यदि भारतीय आचारदर्शनों के साथ तुलना करें तो कह सकते हैं कि गीता का दृष्टिकोण कांट के संकल्पवाद के तथा बौद्ध दर्शन का दृष्टिकोण मार्टिन्यू के अभिप्रेरकवाद के अधिक निकट है, क्योकि गीता नैतिक निर्णय का विषय कर्ता की व्यवसायात्मिका वृद्धि को मानती है जो काट के सकल्प के लिस्ट ही नहीं, बरन समानार्थक भी है। इसी प्रकार बौद्ध विचारणा म णुमाञम वे निर्णय का सधार प्राणी री 'वामना' ( तृष्णा ) को माना गर्या है। तृष्णा ही समस्त प्रविचियों की प्रेरक है। अत: वटा जा सकता है कि बाढ दिएत्रोंग माटिन्यू के अधिक निवट है। जहाँ तक जैन दिएराण रा प्रश्न है उसे किसी सीमा तक मेंकेजी के चरित्रवाद के निष्ट माना जा सकता है, क्यों कि 'चरित्र' सब्द में जो अर्थविस्तार है वह समस्वयदादी तैत दरिदरीण के अनुक्ल है। फिर भी उन आचारदर्शनों को किसी एक महवाद के माथ बाध देना सगत नहीं होगा क्योंकि उनमें सभी विचारणाओं के तथ्य खोज जा सकते हैं। गीता में काम और त्रोध के अभिप्रेरक और बौद्ध विचारणा में अविद्या नैतिक निर्णय के महत्त्वपूर्ण विषय है। वास्तविकता यह है कि भारतीय विचार-दर्षिट समस्या के किसी एक पहलू को अन्य से अलग कर उसपर विचार नहीं करती, वरन् सम्पूर्ण समस्या का विभिन्न पहलुओ महित विचार करती है। यही कारण है कि जब बाद्ध विचारणा ने बन्धन के कारण पर विचार किया तो अविद्या, तृष्णा आदि मे से किसी एक को कारणनही माना, वरन् प्रतीत्यसमृत्पाद के रूप मे उनकी एक शृखला खडी कर दी। जैन दर्शन ने जब आस्रव के कारणो पर विचार किया तो न केवल मिथ्यात्व या कषाय मे से किसी एक पर वल दिया, अपितृ मिथ्यात्व, कपाय, अविरति, प्रमाद और योग के पचक को स्वीकार किया। यह सम्भव है कि किसी दृष्टिविशेष से समय किसी एक पक्ष को प्रमुखता दी हो, लेकिन दूसरे तथ्यो को झठलाया नहीं गया है।

पाश्चात्य विचारणा मे नैतिक निर्णय के विषय के प्रश्न को लकर जो चार दृष्टिकोण है, वे जैन विचारणा में किस रूप में पाये जाते है और वह उनमें कैसे समन्वय करती है, इसका सक्षिप्त विवचन भी यहा अपेक्षित है।

## ६ ७. अभिप्राय और जैन दृष्टि

जैन विचारणा में 'अध्यवसाय' और 'परिणाम' दो विशेष प्रचिलित शब्द है जो नैतिक निर्णय के विषय माने जाते हैं। नियमसार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामान्य प्राणियों की वचनादि कियाएँ परिणामपूर्वक (सप्रयोजन) होती है, इसिलए वन्धन का कारण होती है, जबिक केवलज्ञानी की वचनादि कियाएँ परिणाम (प्रयोजन) पूर्वक नहीं होती, अत वे बन्धन का कारण नहीं होती है। जैन विचारणा में 'पिरणाम' शब्द जिस विशेष अर्थ में प्रयुक्त हाना है वैसा प्रयोग सामान्यतया अन्यत्र नहीं देखा जाता। परिणाम शब्द का अर्थ मात्र कार्य का फल नहीं, वरन् कार्य की मानसिक सचतना है। सरल शब्दों में, परिणाम का ताल्पर्य हे कार्य का कर्ता द्वारा वाहित पत्ल। इस प्रकार 'परिणाम' शब्द फिल के अभिप्राय या प्रयोजन का ही पर्यायवाची है।

१. नियममार, १७२.

जैनदर्शन में जिस प्रकार योग मानसिक और शारीरिक वृत्यता है, उसी प्रकार मिल के अनुसार अमिप्राय भी कृत्यता है, अत: दोनों ही समान कहे जा सकते हैं।

मिल की गलती यह नहीं थी कि उसने प्रयोजन को नैतिक निर्णय का विषय माना उसकी वास्तिक गर्सनी यह थी कि उसने 'प्रयोजन' और 'प्रेरक' के मध्य एक खाई खादना चाटा लॉक्का प्रयोजनों के निष्चय में प्रेरक का महत्त्वपूर्ण भाग होता है, जिसे भलाका कही जा मक्टा । मिल प्रयोजन को प्रेरक से अलग कर अपने मिलान्त में एकाशिता लहा बता है । लेकिन जैत विचारकों ने परिणास को अध्यवसाय का समानार्थक मानकर उक्त अब विस्तार दिया है उसमें वे अपने को एकाशिता के दोष में बचर पर्ये ।

# 🞙 ८. अभिप्रोरक और जैन दृष्टि

भारतीय चिन्तर में अभिप्रेरक केवल मुख-दुःख का निष्क्रिय भाव नहीं, वरन् राग ओं रहेर का मिक्रय तन्व है, जा अपने विभिन्न रूपों में नैतिक निणय का महत्त्वपूण विषय है। गीता में रजोगु गर्जानत लोभ, काम और त्रोध को अभिप्रेरक के रूप में स्वीकार किया गया है। वोद्ध दर्शन में कमीं की उत्पत्ति के तीन हेतु (अभिप्रेरक) माने गये है (१) लोम, (२) द्वेष, और (३) मोह। वे छन्द (इच्छा) को भी अभिप्रेरक के रूप में स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन में राग-द्वेष को कर्म का अभिप्रेरक माना गया है। अपेक्षाभेद से कोय, मान, माया और लोभ इन चार कषायों को भी अभिप्रेरक कहा गया है। वास्तव में इन सबके मूल में आसित्त, तृष्णा या राग ही है ओर भारतीय आचारदर्शनों के अनुसार यही नैतिक निर्णय के प्रमुख तत्त्व है।

गीता के अनुसार 'आसिक्त', बौद्ध दर्शन के अनुसार 'तृष्णा' और जैन दर्शन के अनुसार 'राग' ही एक ऐसा तत्त्व है जिसके आधार पर शुभ और अणुभ का निर्णय किया जा सकता है।

# § ९. संकल्प और जंन दृष्टि

जैन विचारणा मे परिणाम और इच्छा मे कोई अन्तर स्थापित किया हो, ऐसा हमार्रा जानकारी मे नही है, बिल्क आचार्य कुन्दकुन्द ने तो समयसार मे उन्हे पर्याय ही मार्ग लिया है। लेकिन उन्होंने नियमसार मे बन्धनकारी और अबन्धनकारी कर्म के सम्बन्ध मे विचार करने हुए परिणाम और ईहा के आधार पर अलग-अलग विचार किया है। इसमे यह फलित हो सकता है कि आचार्य की दृष्टि मे परिणाम आर ईहा मे कुछ अन्तर अवश्य ही रहा होगा। 'ईहा' शब्द का अर्थ इच्छा होता है ओर जैन विचारकों की दृष्टि मे एह इच्छा भी नैतिक निर्णय का महत्त्वपूर्ण विषय है। नियमसार मे स्पष्ट ह कि उच्छापूर्वक किया वचन आदि कर्म ही बन्धन का कारण है, लेकिन इच्छारहित किया हुआ वचन आदि कर्म वन्धन का कारण नहीं है। "

१. गीता, १४।१२; ३।३७.

२. अं उत्तरानेकाय, श१०७.

३. वही, ३।१०९.

४. उत्तराध्ययन ३२।७.

५. नियमसार, १७१.

जेम्स सैथ कहते हैं कि 'संकल्प का कार्य सृष्टि करना नहीं, वरन् निर्देशन और नियन्त्रण करना है।' इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य विचारणा का संकल्प जैन और बौद्ध विचारणा के दृष्टि (दर्शन) शब्द के निकट आ जाता है, क्यों कि जैन एवं बौद्ध विचारणाओं में दृष्टि ही चरित्र का नियामक एवं निर्देशक तत्त्व है। जैन तथा बौद्ध विचारणाओं में दृष्टि को उतना ही महत्त्व प्राप्त है, जितना कांट की विचारणा में संकल्प को। कांट के संकल्प के समान दृष्टि भी शुभाशुभता का अन्तिम मापक है। इतना ही नहीं, दोनों ही अपने आप में आकारिक हैं। मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि अपने आप में अन्तर्वस्तु नहीं, वरन् वे आकार हैं जिनके आधार पर अन्तर्वस्तु का मूल्य बनता है। जिस प्रकार कांट के नीतिशास्त्र में संकल्प नैतिकता का केन्द्रीय तत्त्व है, उसी प्रकार जैन और बौद्ध विचारणा में सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि नैतिकता का केन्द्रीय तत्त्व है।

#### § १०. चारित्र और नैतिक निर्णय

जैन विचारणा मैकेंजी के साथ सहमत होकर यह भी मानती है कि व्यक्ति का चारित्र भी नैतिक निर्णय का विषय है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति के पास एक भरी हुई बन्दूक है। किसी प्रकार की असावधानी से वह चल जाती है और किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है। इस प्रसंग पर सम्भवत: कांट कहेंगे कि उसका संकल्प हत्या करने का नहीं था, अत: वह दोषी नहीं है। मिल भी कहेंगे कि उसका हत्या करने का कोई प्रयोजन नहीं था, अतः वह दोषी नहीं है। मार्टिन्यू का प्रेरक भी वहाँ अप्रभावशाली है, अत: उसके अनुसार भी वह दोषी नहीं होगा। लेकिन जैन विचारणा और मैंकेंजी उसे दोषी मानेंगे। जैन विचारणा कहेगी कि वह व्यक्ति दो आधारों पर दोषी है (१) असावधानी (प्रमाद ) तथा (२) अविरति । पहले तो उसे हिंसक शस्त्र का संग्रह ही नहीं करना था और यदि किया भी था तो सावधान रहना चाहिए था। जैन विचारणा के अनुसार, चारित्र के भावात्मक और निषेधात्मक ऐसे दो पक्ष हैं। भावात्मक दृष्टि में वह जाग्रति या अप्रमत्तता है और निषेधात्मक दृष्टि में वह विरित (संयम ) है। नैतिक जीवन एक अनुशासित जीवन है। संयम और अप्रमाद ( अनालस्य ) अनुशासित जीवन का आधार है। अत: साधक जब भी इनसे दूर होता है, बन्धन की दिशा में बढ जाता है। जैन विचारणा तो यहाँ तक कहती है कि यदि साधक असावधान है, प्रमत्त है, तो फिर बाह्य रूप में हिंसा न करते हुए भी वह हिंसा का दोषी है। यदि हिंसा या चोरी नहीं करने के दृढ़ संकल्प के द्वारा वह उन कार्यों से विरत नहीं होता है तो भी वह हिंसा या चोरी का भागी है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन विचारणा मे नैतिक निर्णय के विषय को लेकर जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, उन सभी का महत्त्व स्वीकार किया गया है। यद्यपि जैन विचारक न केवल उन्हें स्वीकार करते हैं, वरन् अपनी अनेकान्तवादी दृष्टि के आधार पर उनमें समन्वय भी करते हैं। उनकी दृष्टि में कर्म के इन विभिन्न पक्षों पर समवेत रूप से विचार करके ही नैतिक निर्णय देना सम्भव है।

१. प स्टडी शाफ पश्चिक्ट प्रिन्सपुरस (सेथ), पृ० ४४.

२. ओषनिर्युक्ति, ७५४.

# भारतीय और पाइचात्य नैतिक मानदण्ड के सिद्धान्त

| ₹. | सदाचार बार दुराचार का अथ                                 | 70  |
|----|----------------------------------------------------------|-----|
| ₹. | जैन दर्शन में सदाचार का मानदण्ड                          | 38  |
| ₹. | नैतिक सम्बेहवाद और जैन आचारदर्शन                         | १०२ |
|    | (ब) नैतिक सन्देहबाद की अर्थवैज्ञानिक युक्ति और तार्किक   |     |
|    | भाववाद १०२ / (आ) नैतिक सन्देहवाद की मनोवैज्ञानिक         |     |
|    | युनित १०३ / (इ) नैतिक सन्देहवाद की समाजशास्त्रीय         |     |
|    | युक्ति १०४                                               |     |
|    |                                                          |     |
| ٧. | जैन दर्शन को नैतिक सन्देहवाद अस्वीकार                    | १०५ |
| ٧. | नैतिक प्रतिमान के सिद्धान्त                              | १०७ |
| €. | विधानवादी सिद्धान्त                                      | १०८ |
|    | १. बाह्य विघानवादी सिद्धान्त (सामाजिक विघानवात,          |     |
|    | वैघानिक विघानवाद, ईश्वरीय विघानवाद ) १०८ / २. आन्त-      |     |
|    | रिक विधानवाद ( बुद्धिवाद और जैन दर्शन, नैतिक इन्द्रियवाद |     |
|    | और जैन दर्शन, सहानुभूतिवाद और जैन दर्शन, नैतिक           |     |
|    | अन्तरात्मवाद और जैन दर्शन, मनोवैज्ञानिक अन्तरात्मवाद )   |     |
|    | <b>??</b> •/                                             |     |
| ७. | प्रयोजनात्मक अथवा साध्यवादी सिद्धान्त                    | ११९ |
|    | १. सुखवाद (मनोवैज्ञानिक सुक्षवाद और जैन आचारदर्शन,       | ••• |
|    | अन्य भारतीय दर्शनों में मनोवैज्ञानिक मुखवाद, जैन आचार-   |     |
|    | दर्शन और नैतिक सुखवाद, अरस्तू का मात्रा का मानक और       |     |
|    | जैन दर्शन ) ११९ / २. विकासवाद और जैन दर्शन १२९ /         |     |
|    | ३. बुद्धिपरतावाद और जैन दर्शन (सार्वभीम विघान, प्रकृति-  |     |
|    | विधान, स्वयंसाध्य, स्वतन्त्रता, साध्यों का राज्य ) १३२ / |     |
|    |                                                          |     |
|    | ४- पूर्णतावाद और जैन दर्शन १३५ / ५. मूल्य का प्रतिमान    |     |

और जैन दर्शन १३८ /

| ८. मानवतावादी सिद्धान्त और जैन आचारदर्शन                         | १३८   |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| १. आत्मचेतनतावादी दृष्टिकोण और जैन दर्शन १४१ /                   |       |
| २. विवेकवाद और जैन दर्शन १४२ / ३. आत्मसंयम का                    |       |
| सिद्धान्त और जैन दर्शन १४३ /                                     |       |
| ९. सत्तावादी नीतिशास्त्र और जैन दर्शन                            | १४५   |
| आचारदर्शन को प्रमुखता १४५ / वैयक्तिक नीतिशास्त्र १४६ /           |       |
| अन्तर्मुखी चिन्तन १४६ / शारवत आनन्द पदार्थों के भोग में          |       |
| नहीं १४८                                                         |       |
| १०. मार्क्सवाद और जैन आचार दर्शन                                 | १४९   |
| भौतिक एवं आष्यात्मिक आधारों में अन्तर १५० / आर्थिक               |       |
| एवं घार्मिक दृष्टिकोण में अन्तर १५० / भोगमय एवं त्यागमय          |       |
| जीवन-दृष्टि में अन्तर १५१ / मानवमात्र की समानता में              |       |
| आस्था १५२ / संग्रह की प्रवृत्ति का विरोध १५२ / समत्व का          |       |
| संस्थापन १५२ / साम्य नैतिकता का प्रमापक १५२ /                    |       |
| ११. डब्ल्यू० एम० अरबन का आध्यात्मिक मूल्यवाद और जैन दर्शन        | . १५३ |
| नैतिक मूल्य १५३ /                                                |       |
| १२. भारतीय दर्शनों में जीवन के चार मूल्य                         | १५५   |
| १. जैनदृष्टि में पुरुषार्थचतुष्टय १५५ / २. बौद्ध दर्शन में पुरु- |       |
| षार्थचतुष्टय १५७ / ३. गीता में पुरुषार्थचतुष्टय १५८ /            |       |
| १३. चारों पुरुषायों की तुलना एवं क्रम-निर्घारण                   | 8 6 0 |
| १४. मोक्ष सर्वोच्च मृत्य क्यों ?                                 | १६३   |
| १५. भारतीय और पाश्चात्य मूल्यसिद्धान्तों की तुलना                | १६३   |
| १६. नैतिक प्रतिमानों का अनेकान्तवाद                              | १६६   |
| १७. जैन दर्शन में सदाचार का मानदण्ड                              | १७१   |
|                                                                  |       |



# भारतीय और पाइचारय नैतिक मानदण्ड के सिद्धान्त

# § 9. सदाचार और दुराचार का अर्थ

जब हम सदाचार या नैतिकता के किसी शाश्वत मानदण्ड या नैतिक प्रतिमान को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि सदाचार का तात्पर्य क्या है और किसे हन सदाचार कहते है। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदाचार शब्द सत + आचार इन दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात् जो आचरण सत् ( Right ) या उचित है वह सदाचार है। लेकिन यह प्रश्न बना रहता है कि सन् या उचित आचरण क्या है ? यद्यपि हम आचरण के कुछ प्रारूपों को सदाचार और कुछ प्रारूपों को दराचार कहते है किन्तु मूल प्रक्त यह है कि वह कौन सा तत्त्व है जो किसी आचरण को सदाचार या दूराचार बना देता है। हम अक्सर यह कहते हैं कि झूठ बोलना, चोरी करना, हिसा करना, व्यभिचार करना दुराचार है और करुणा, दया, सहानुभृति, ईमानदारी, सत्यवादिता आदि सदाचार है। किन्तु वह आधार कौन सा है, जो इन आचरणों को दुराचार या सदाचार बना देता है। चोरी या हिसा क्यों दुराचार है और ईमानदारी या सत्यवादिता क्यों सदाचार है ? यदि हम सत् या उचित के अंग्रेजी पर्याय राईट (Right) पर विचार करते है तो पाते हैं कि Right शब्द लैटिन Rectus शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नियमानुसार अर्थात् जो आचरण नियमानुसार है, वह सदाचार है और जो नियमविरुद्ध है, वह दूराचार है। यहां नियम से तात्पर्य सामाजिक एवं धार्मिक नियमों या परम्पराओं से है। भारतीय परम्परा में भी सदाचार शब्द की ऐसी ही व्याख्या मनुस्मृति में उपलब्ध होती है, मनू का कथन है-

> तस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः । वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥२-१८॥

अर्थात् जिस देश, काल और समाज में जो आचरण परम्परा से चला आता है वही सदाचार कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो परम्परागत आचार के नियम हैं, उनका पालन करना ही सदाचार है। दूसरे शब्दों मे जिस देश, काल और समाज में आचरण की जो परम्पराएँ स्वीकृत रही है, उन्हीं के अनुसार आचरण करना सदाचार कहा जायेगा। किन्तु यह दृष्टिकाण भी समुचित प्रतीत नहीं होता है। वस्तुतः को ईआचरण किसी देश या काल में आचरित एवं अनुमोदित होने से सदाचार नहीं बन जाता।

कोई आचरण वेवल इसिलाए सन् या उचित नहीं होता है कि वह किसी समाज में स्वीकृत होता पहा है, अपितृ वास्तविकता तो यह है कि इसिलाए स्वीकृत होता पहा है क्यांवि वह रात् है। तिसी आचरण का सन् या असन् होता अथवा सदाचार या दराचार होता स्वयं उसके स्वरूप पर तिर्भग होता है, न ि उसके आचिति अथवा जनाचित्त होने पर। महाभाष्त में दुर्याजन ने कहा था -

> जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति । जानामि अधर्मन च मे निवृत्ति ।।

अर्थात् मै प्रमं को जानता हूँ किन्तु उस ओर प्रवृत्त नहीं होता, उसका आचरण नहीं करता। मै अप्रमं को भी जानता हूँ परन्तु उसमें विरत नहीं होता, तिवृत्त नहीं होता। अत हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि किसी आचरण का सदाचार या दुराचार होता इस बात पर निर्भर नहीं है कि वह किसी वर्ष या समाज द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत होता रहा है। सदाचार ओर दुराचार की मूल्यवत्ता उनके परिणामो पर या उस माध्य पर निर्भर होती है, जिसके लिए उनका आचरण किया जाता है। आचरण की मूल्यवत्ता, स्वय आचरण पर नहीं अपितु उसके अभिप्ररक या माध्य या परिणाम पर निर्भर होती है। यद्यपि किसी आचरण की मूल्यवत्ता का निर्धारण उसके समाज पर पड़नेवाल प्रभाव के आधार पर किया जाता है, फिर भी उसकी मूल्यवत्ता का अन्तिम आधार तो कोई आदर्श या माध्य ही होता है। अत हम जब सदाचार के मापदण्ड की यात करते है तो हमे उस परम मूल्य या साध्य पर ही विचार करना होगा जिसके आधार पर किसी कर्म को सदाचार या दुराचार की कोटि में रखा जाता है। वस्तुत मानव जीवन का परम साध्य ही वह तत्त्व है जो सदाचार का मानदण्ड या फसोटी बनता है।

#### § २. जैन दर्शन में सदाचार का मानदण्ड

अब मूल प्रश्न यह है कि परम मूल्य या चरम साध्य क्या है? जैन दर्शन अपने चरम साध्य के बारे में स्पष्ट है। उसके अनुसार, व्यक्ति का चरम साध्य मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति है। वह यह मानता है कि जो आचरण निर्वाण या मोक्ष की दिशा में ले जाता है वही सदाचार की कोटि में आता है। दूसरे शब्दों में, जो आचरण मुक्ति का कारण है, वह सदाचार है और जो आचरण बन्धन का कारण है, वह दुराचार है। जिन्तु यहाँ पर हमें यह भी स्पष्ट करना होगा कि उसका मोक्ष अथवा निर्वाण में क्या तात्प्य है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण या मोक्ष स्वभावदणा एव आत्मपूर्णता की प्राप्ति है। वस्तुत हमारा जो निजस्वहन है उसे प्राप्त कर लेना अथवा हमारी वीजरूप क्षमताओं को विकसित कर आत्मपूर्णता की प्राप्ति ही मोक्ष है। उसकी पारम्परिक शब्दावली में परभाव से हटकर स्वभाव में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। यही कारण था कि जैन दार्शनिकों ने धर्म की एक विलक्षण एवं महत्त्वपूर्ण परिभाषा दी है। उनके अनुसार, धर्म वह है जो वस्तु का निजस्वभाव है (वत्युसहावो धम्मो) । व्यक्ति का धर्म या साध्य वही हो सकता है जो उसकी १. कार्तिकेयानुप्रेक्षा. ७८.

चेतना या आत्माका निज स्वभाव हे और जो हमारा निजस्वभः । उसी को पालेना ही मुक्ति है । अत्र ास स्थायवणा का ओर ले जानवा स्थाचरण ही सदाचरण है ।

पुन प्रश्न यह उपता ह ति हमारा स्वभाव वया , ? भगवनी तुत्र में गोतम ने भगवान् महावीर क सम्मग यह प्रज्न क्षिण्य था। व पूछि ह, "भगवन्, आत्मा का निजरप्रमा का ह जार जा प्रशि का ना माध्य ग्या , ?" महावीर ने उनके प्रश्ना का जा उत्तर किया था । व पूछि है , "भगवन्, आत्मा का जा उत्तर किया था । व पूछि है ने अवारदर्शन में किसी कर्म के नेतिक मृत्याका ना आधार ह । महावीर ने कहा था, 'आत्मा सगत्वस्वम् ए हैं जार उर समन्त-स्वरूप का प्राप्त कर लेना ही आ गा का साध्य है ।" देसरे शब्दों में समना या सम्भाव स्वभाव हे और विषमता विभाव है । और जो विभाव से स्वभाव की दिशा में जनवा विप्यता में समता की दिशा में जाती है वही धर्म है, नेतिकता है, सदाचार है । अर्थान् विपयता से समता की ओर ले जाने वाला आचरण ही सदाचार है । गधाप में जैन धर्म के अनुमार सदाचार या दुराचार का मानदण्ड सपता एवं विपयता अथवा स्वभाव एवं विभाव के तत्त्व है । स्वभाव में फलित होनेवाला आचरण यदाचार है और विभाव से फलित होनेवाला आचरण दुराचार है । समता सदाचार है और विषमता दुराचार है ।

यहाँ हमे समता के स्वरूप पर भी विचार कर लेना होगा। यद्यपि द्रव्यायिक नंग की दृष्टि समता का अर्थ परभाव में हटकर गृद्ध स्वभाव दंशा में स्थित हो जाना है, किन्तु अपनी विविध् अभिव्यक्तियों की दृष्टि में विभिन्न स्थितियों में इसे विभिन्न नामों से पूकारा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि में समता या समभाव का अर्थ राग-हैप से ऊपर उठकर वोनरागता या अनामक्त भाव की उपलब्धि है। मनोवैज्ञानिक द्षिट गे मानमिक समत्व का अर्थ है-समस्त इच्छाओ, आवाक्षाओं सं रहित मन का शान्त एव विक्षोभ (तनाव) रहित अवस्था। यही समत्व जब हमारे साम-दायिक या सामाजिक जीवन में फलित होता है तो इसे हम अहिसा के नाम से अभिहित करने है। वैचारिव दृष्टि से इसे हम अनाग्रह या अनेकान्त दृष्टि कहते है। जब हम इसी समन्व के आर्थिक पक्ष पर विचार करते ह तो इसे अपरिग्रह के नाम से जानते हैं। सास्यवाद एव त्यासीसिद्धान्त इसी अपिग्रहवृत्ति की आधूनिक अभिव्यक्तियाँ हो। यह समत्व ही मानिसिक क्षेत्र मे अनासिक्त या वीतरागता के रूप में, सामाजिक क्षेत्र में अहिसा के रूप में, वैचारिकता के क्षेत्र में अनाग्रह या अने-कान्त के रूप में आर आर्थिक क्षेत्र में अपन्त्रिह के रूप में अगित्यक्त होता है। अत. 'समत्व' को विविदाद रूप ने मदाचार वा मानदण्ड स्वीकार विया जा सकता है। र 'समत्व' को सदाचार का मानदण्ड स्वीकार करते हुए भी हमे उसके विविध पहलुओ पर विचार तो करना ही होगा क्योंकि मदाचार का सम्बन्ध अपने साध्य के साथ-साथ उन साधनों ने भी होता है जिसके द्वारा हम उसे पाना चाहते है और जिस रूप में वह हमारे व्यवहार में और सामुदायिक जीवन में प्रकट होता है।

१. भगवतीस्त्र, १।९.

२. आचारांग, १।८।३

जहाँ तक व्यक्ति के चैतसिक या आन्तरिक समत्व का प्रश्न है, हम उसे वीतराग मनोदशा या अनासक्त चित्तवृत्ति की साधना मान सकते है। फिर भी समत्व की साधना का यह रूप हमारे वैयक्तिक एवं आन्तरिक जीवन से अधिक सम्बन्धित है. यह व्यक्ति की मनोदशा का परिचायक है। यह ठीक है कि व्यक्ति की मनोदशा का प्रभाव उसके आचरण पर भी होता है और हम व्यक्ति के आचरण का मृल्यांकन करते समय उसके आचरण के आन्तरिक पक्ष पर विचार भी करते है किन्त् सदाचार या दुराचार का प्रश्न हमारे व्यवहार के वाह्य एवं सामुदायिक पक्ष के साथ अधिक जुड़ा हुआ है। जब भी हम सदाचार एवं दुराचार के किसी मानदण्ड की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि व्यक्ति के आचरण के बाह्य पक्ष पर अथवा उस आचरण का दूसरों पर क्या प्रभाव या परिणाम होता है, इस बात पर अधिक होती है। सदाचार या दूराचार का प्रश्न केवल कर्ता के आन्तरिक मनोभावों या वैयक्तिक जीवन से सम्बन्धित नहीं है, वह आचरण के बाह्य प्रारूप तथा हमारे सामाजिक जीवन में उस आचरण के परिणामों पर भी विचार करता है। यहाँ हमें सदाचार और दूराचार की व्याख्या के लिए कोई ऐसी कसौटी खोजनी होगी जो आचार के बाह्य पक्ष अथवा हमारे व्यवहार के सामाजिक पक्ष को भी अपने में समेट सके। सामान्य-तया भारतीय चिन्तन में इस सम्बन्ध में एक सर्वमान्य टुब्टिकोण यह है कि परोपकार ही पुण्य है और परपीड़ा ही पाप है। तुलसीदास ने इसे निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया है -

'परहित सरिस धरम निंह भाई, परपीड़ा सम निंह अधमाई।' अर्थात् त्यक्ति का वह आचरण जो दूसरों के लिए कल्याणकारी या हितकारी है, सदाचार है, पृष्य है और जो दूसरों के लिए अकल्याणकारी है, अहितकर है, वही पाप है, दूराचार है। जैन धर्म में सदाचार के एक ऐसे ही शास्वत मानदण्ड की चर्चा हमें आचारांगसूत्र में उपलब्ध होती है। वहाँ कहा गया है, "भूतकाल में जितने अर्हत् हो गये हैं, वर्तमानकाल में जितने अर्हत् हैं और भविष्य में जितने अर्हत होंगे वे सभी यह उपदेश करते हैं कि सभी प्राणों, सभी भूतों, सभी जीवों और सभी सत्त्वों को किसी प्रकार का परिताप, उद्देग या दु:ख नहीं देना चाहिए, न किसी का हनन करना चाहिए। यही शुद्ध, नित्य और शाश्वत धर्म है।" किन्त मात्र दूसरे की हिंसा के निषेध की, या दूसरों के हितसाधन की ही सदाचार या दुराचार की कसौटी नहीं माना जा सकता है। ऐसी अवस्थाएं सम्भव हैं कि जब मेरे असत्य सम्भाषण एवं अनैतिक आचरण के द्वारा दूसरों का हितसाधन होता हो अथवा कम से कम किसी का अहित न होता हो, किन्तु क्या ऐसे आचरण को सदाचार कहने का साहस कर सकेंगे। क्या वेश्यावृत्ति के माध्यम से अपार धनराशि को एकत्रित कर उसे लोकहित के लिए व्यय करनेमात्र से कोई स्त्री सदाचारी की कोटि में आ सकेगी, अथवा यौन वासना की सन्तुष्टि के वे रूप जिसमें किसी भी दूसरे प्राणी की हिंसा नहीं है, दूराचार की कोटि में नहीं आयेंगे ? सत्रकृतांग में १. आचारांग, १।४।१।१२७.

सदाचारिता का ऐसा ही दावा अन्य तीर्थियों द्वारा प्रस्तुत भी किया गया था, जिसं महावीर ने अमान्य कर दिया था। क्या हम उस व्यक्ति को जो डाके डालकर उस सम्पत्ति को गरीबों में वितरित कर देता है, सदाचारी मान सकेंगे? एक चोर और एक सन्त, दोनों ही व्यक्ति को सम्पत्ति के पाश से मुक्त करते है, फिर भी दोनों समान कोटि के नहीं माने जाते। वस्तुत: सदाचार या दुराचार का निर्णय केवल एक ही आधार पर नहीं होता है। उसमें आचरण का प्रेरक आन्तरिक पक्ष अर्थात् व्यक्ति की मनोदशा और आचरण का बाह्य परिणाम अर्थात् सामाजिक जीवन पर उसका प्रभाव दोनों ही विचारणीय हैं। आचार की शुभाशुभता विचार पर और विचार की शुभाशुभता स्वयं व्यवहार पर निर्भर करती है। सदाचार या दुराचार का मानदण्ड तो ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों को समाविष्ट कर सके।

साधारणतया जैन धर्म सदाचार का शास्वत मानदण्ड अहिंसा को स्वीकार करता है किन्तु यहाँ हमें यह विचार करना होगा कि क्या केवल किसी को दुःख या पीड़ा नहीं देना या किसी की हत्या नही करना-मात्र यही अहिसा है। यदि अहिसा की मात्र इतनी ही व्याख्या है तो फिर यह सदाचार और दुराचार का मान-दण्ड नहीं बन सकती. जबकि जैन आचार्यों ने सदैव ही उसे सदाचार का एकमात्र आधार प्रस्तुत किया है। आचार्य अमृतचन्दजी ने कहा है कि अनुतवचन, स्तेय, मैयुन, परिग्रह आदि पापों के जो भिन्न-भिन्न नाम दिये गये वे तो केवल शिष्यबोध के लिए है; मूलतः तो वे सब हिसा ही है। वस्तुतः जैन आचार्यों ने अहिंसा को व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचारा है। वह आन्तरिक भी है और बाह्य भी। उसका सम्बन्ध व्यक्ति से भी हैं और समाज से भी। इसे जैन परम्परा में 'स्व' की हिंसा और 'पर' की हिसा, ऐसे दो भागों में बाँटा गया है। जब हिसा हमारे स्वस्वरूप या स्वभाव-दशा का घात करती है तो वह स्व-हिंसा है और जब वह दूसरों के हितों को चोट पहुँचाती है तो वह पर की हिंसा है। स्व की हिंसा के रूप में वह आन्तरिक पाप है तो पर की हिंसा के रूप में वह सामाजिक पाप। किन्तु उसके ये दोनों ही रूप दुराचार की कोटि में ही आते हैं। अपने इस व्यापक अर्थ में हिसा को दूराचार की और अहिंसा को सदाचार की कसौटी माना जा सकता है।

नैतिक निर्णय की दृष्टि से कर्म के शुभत्व और अशुभत्व का विचार करने के लिए नैतिक प्रतिमान के विषय में पाश्चात्य आचारदर्शन में काफी गहराई से विचार किया गया है। अतः तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से यह विचारणीय है कि पाश्चात्य आचारदर्शन में स्वीकृत नैतिक प्रतिमानों का सामान्यरूप से भारतीय दर्शन और विशेषरूप से जैन दर्शन से क्या सम्बन्ध हो सकता है।

पाश्चात्य परम्परा में प्रारम्भ से ही नैतिक प्रतिमान के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रहे हैं। प्रथम तो यह कि कुछ विचारकों ने किसी भी नैतिक प्रतिमान को स्वीकार ही नहीं किया है। इन विचारकों की परम्परा 'नैतिक सन्देहवाद' के नाम से जानी जाती है। दूसरे यह कि कुछ विचारकों ने नैतिक प्रतिमान को तो

स्वीकार किया,ले विन वह नैतिक प्रतिमान वया है, इस विषय मे उनमे काफी मतभेद है। पाश्चात्य विचारकों के द्वारा विभिन्न नैतिक प्रतिमानों की स्थापना की गयी और फलर्वन्य व्याचारदर्शन के विभिन्न स्थितातों का निर्माण हुआ। उन सबका विस्तृत एवं गहन चिन्तन तो यहाँ सम्भय नहीं हे, फिर भी उन विभिन्न धारणाओं के साथ जैन एवं अन्य दर्शन का क्या सम्बन्ध हो सकता है, उसपर सक्षिप्त विचार करना उचित होगा। सर्वप्रथम 'नैतिक सन्देहवाद' को ही ल।

# § ३. नैतिक सन्देहवाद और जैन आचारदर्शन

नैतिक सन्देहवाद की विचारधारा भारत और पाश्चात्य देशों में प्राचीन समय से चली आ रही है। भारत के चार्वाक टार्णनिक और श्रीस के सोफिस्ट विचारक इस विचार-परम्परा का प्रतिनिधित्व करते है। भारतीय परम्परा में नैतिक सन्देहवाद सम्बन्धी विचार प्रचलित थे, ऐसे सन्दर्भ जैन, बौद्ध और वैदिक ग्रन्थों में उपलब्ध है।

जैन :आत्तार्यों ने सूत्रकृताग एवं त्रिपिट्यलाकापुरुपचरित्र में इस विचारधारा का उल्लेख किया है। इस विचारधारा के अनुसार धर्म ( उचित ) और अधर्म ( अनुचित ) की शका में नहीं एउना चाहिए, क्यों कि यह मुखों की उपलब्धि में बाधक हे, गधे की सीग के समान धर्म और अधर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है। महाभारत में भी यक्ष के प्रकां के उत्तर में युधिष्ठिर ने यहीं कहा था कि तक के द्वारा धर्माधर्म का निर्णय करना सम्भव नहीं है श्रृति भी इस विषय में एकमत नहीं है। ऋषियों के कथन भी पररपर विरोधी है, अत उनके बचनों को भी प्रमाण नहीं माना ना सकता। महाबीर और बुद्ध के समकालीन अज्ञानवादी विचारक सजय वेलिहिपुन इसी नैतिक सन्देहवाद का प्रतिनिधित्व करते थे। नैतिक सन्देहवाद मृलक्प में यह मानकर चलता है कि किसी भी ऐसे नैतिक प्रतिमान को खोज पाना असम्भव है जिसे धर्माधर्म या उचित-अनुचित के निर्णय का प्रामाणिक आधार बनाया जा सके।

पाश्चात्य आचारदर्शन में नैतिक मन्देहवाद की धारणा तार्किक आधारों पर पुष्ट हुई है। नैतिक मन्देहवादी पाश्चात्य विचारक इस सम्बन्ध में तो एकमत है कि वे नैतिक मानक के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन नैतिक मानक को अस्वीकार करने के उनके तर्क अलग-अलग है। उनके तीन वर्ग है।

## (अ) नै तिक सन्देहवाद की अर्थवैज्ञानिक युक्ति और तार्किक भाववाद

तार्किक भाववाद को माननेवाले विचारको मे कारनेप, रसल एवं एअर प्रमुख है। ये नैतिक आदेश एव नैतिक प्रत्ययो के भाषाविषयक विवेचन के आधार पर यह सिद्ध करते है कि नैतिक प्रत्यय मात्र सांवेगिक अभिव्यक्तियाँ है और इनकी सत्यता

१. (अ) स्त्रकृतांग, १।१।१।११-१२. (ब) त्रिपष्टिशञाकापुरुपचरित्र, १।३३४.

२. महाभारत, वनपर्व, ३१२।११५.

और असत्यता के सन्दर्भ मे विचार करना निरर्थक है । डनके अनुसार गुभ और अगुभ, धर्म और अधर्म, अच्छा या बुरा सभी हमारे आन्तरिक मनोभावो की अभिव्यक्तियाँ है किसी भी कम या बस्त का अच्छा या ग्रुभ कहने का अर्थ यही है कि उसके कारण हृदय में जो भाद उत्पन्न होता है वह सुखद लगता है। नैतिक प्रत्यय आन्तरिक भावों के उद्गार मात्र है। अच्छाई का अर्थ है, मुखद अनुभूति। गुभ और अणुभ मूल्यात्मक निर्णय नही है, वर्णनात्मक निर्णय है। सुखद भाव के अतिरिक्त न कोई अच्छा है ओर दुखद भाव के अतिरिक्त न कोई अणुभ या बुरा है। एअर के अनुसार जिन्हे नैतिकता के मौलिक प्रत्यय और परिभाषाएँ कहा जाता है, वे सभी प्रत्याभाम ( Pseudo-concept ) मात्र है क्यों कि जिस याक्य में वे रहते है उसे अपनी और में कोई अर्थ प्रदान नहीं करते । प्रत्याभाम के रूप में वे मात्र हमारी प्रसन्तता या क्षोभ को प्रकट करते है। किसी कर्मका उचित कहकर हम उसके प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करते है आर किसी कार्य को अनुचित कहकर हम उसके प्रति अपना क्षोभ प्रकट करते है। नैतिक प्रत्ययो का अर्थ हमारे मनोभावो से जुड़ा हुआ है। र प्राफेसर कारनेप के अनुसार, 'एक मल्यात्मक कथन वस्तुत व्याकरण की दृष्टि से छुदारूप मे प्रस्तृत एक आजा से अधिक नहीं है। इसका मानवीय आचरणपर कुछ प्रभाव तो हा नकता ह, नेकिन यह प्रभाव हमारी उच्छा या अनिच्छा से ही मम्बन्धित है। यह न ना मत्य हा मकता है ओर न असत्य।"3 'चोरी करना अनुचित हं इस कथन का अर्थ है चोरी मत करो या मुझे चोरी पसन्द नही, इस प्रकार इसका कोई सत्य मुल्य नहीं है।

इस प्रकार नार्किक भाववादी विचारक 'औचित्य', 'अनौचित्य', 'ग्रुभ', 'अग्रुभ' एव 'चाहिए' के नेतिक प्रत्ययों को भावनात्मक अभिव्यक्ति अथवा क्षोभ या पसन्दगी की प्रतिक्रिया मात्र मानते है और बताते है कि ये प्रतिक्रियाएँ भी लोकव्यवहार के अनुसार उत्पन्न होती ह। इस प्रकार न तो कोई मौलिक नैतिक प्रत्यय है और न नैतिक माने जानेवाले प्रत्ययों का कोई मूल्यात्मक अर्थ ही है। सभी नैतिक प्रत्यय सामाजिक परम्पराओं की सीखी हई सवेगात्मक अभिव्यक्तियों के ढग है।

### (आ) नैतिक सन्देहवाद की मनोवैज्ञानिक युक्ति

मनोवैज्ञानिक आधार पर नैतिक प्रतिमान के प्रति सन्देहात्मक दृष्टिकोण रखनेवालो मे प्रमुख हे व्यवहारवाद के प्रणेता वाट्सन और मनोविश्लेषण सम्प्रदाय के प्रवर्तक फायड ।

वाट्सन की दृष्टि मे मानवीय व्यवहार यान्त्रिक एव अन्ध है। वे अपने अध्ययन को व्यवहार के बाह्य प्रकट स्वरूप तक ही सीमित रखते है, यदि उनके लिए नैतिकता का कोई स्थान हो सकता है, तो वह इसी बाह्य यान्त्रिक एव अन्ध

१. कण्टम्परि एथिकल ब्योरीज, पृ० ११.

२. देखिए-लैंग्वेज, लाजिक ऐण्ड ट्र्यू, ए० १०८-९.

३. उद्भृत-र्हें खेज आफ मारस्स, पृ० १२.

व्यवहार में ही हो सकता है। लेकिन प्रयोजन, लक्ष्य अथवा चेतन उद्देश्यों से रिहत व्यवहार में नैतिकता को स्वीकार करना हास्यास्पद होगा, क्योंकि फिर तो हवा का बहना और पानी का गिरना भी नैतिकता की सीमा में आ जायेगा। यदि वाट्सन की दृष्टि में मानवीय व्यवहार यान्त्रिक एवं अन्ध है तो फिर उसमें नैतिकता का कोई स्थान नहीं हो सकता। उसमें नैतिकता मात्र भ्रम होगी।

फायड की दृष्टि में मानवीय व्यवहार जैविक वासनाओं से नियन्त्रित होता है। मानवीय प्रकृति ऐसी ही है तो उसके लिए किसी नैतिक सिद्धान्त की स्थापना ही सम्भव नहीं है। फायड के अनुसार मनुष्य मूलप्रवृत्यात्मक वासनाओं का समूह हैऔर वासनाओं के विरुद्ध किसी नैतिक सिद्धान्त की स्थापना का तर्क निर्धिक है। फायड की मान्यता में नैतिक आदशों की उपलब्धि असम्भव है। वे आदर्श थोथे हैं और मानवीय अयौक्तिक वासनाओं के चिरकालीन दमन के प्रयंचित प्रक्षेपण हैं, जो उपलब्ध के योग्य ही नहीं हैं। इस प्रकार फायड के मनोविज्ञान में नैतिकता का कोई स्थान नहीं रहता।

# (इ) नैतिक सन्देहवाद की समाजशास्त्रीय युक्ति

कुछ समाजशास्त्रीय विचारक भी नैतिकता के निरपेक्ष, स्थायी एवं सार्वभौमिक प्रतिमान के अस्तित्व के प्रति सन्देह प्रकट करते हैं। विलियम ग्राहम समनेर कहते हैं कि नैतिक मान्यताएँ अथवा उचित और अनुचित की घारणा समाज-सापेक्ष है। जो भी तत्कालीन सामाजिक रीतिरिवाजों के अनुकूल होता है वह उचित, और जो प्रतिकूल है वह अनुचित है। उनके अनुसार यह रीतिरिवाज निर्णय नहीं वरन् विकास है (जो विकास पर आधारित है वह निरपेक्ष नहीं)। अतः नैतिकता के सन्दर्भ में निरपेक्षता का विचार व्यर्थ है। वह तो रीतिरिवाजों से प्रत्युत्पन्न है और कभी भी मौलिक और रचनात्मक नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि निरपेक्ष अर्थ में नैतिक प्रत्ययों का अस्तित्व भ्रम है। एक स्वीकारात्मक नैतिक सिद्धान्त (सामूहिक) इच्छा की अभिव्यक्ति से अधिक नहीं है। उद्सरे समाजशास्त्रीय विचारक कार्ल मनहीयम कहते हैं कि ऐसा कोई (नैतिक) आदर्श नहीं हो सकता जो मात्र आकारिक एवं निरपेक्ष हो। रीतिरिवाज नैतिकता की भावनात्मक प्रकृति में समाविष्ट है और फिर ऐसी दशा में नैतिक निर्णयों के लिए स्थिर मूल्यों को खोज पाना असम्भव है। भ

इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्व और पश्चिम के ये सब विचारक कम से कम इस एक बात पर सहमत हैं कि नैतिकता की घारणा का कोई अस्तित्व नहीं है और उसके सन्दर्भ में विचार करना निरथं क है।

१. कण्टम्परि एथिकल भ्योरीज, पृ० ३३.

२. वही, ५० ३७-३८, ४०.

३. वही, पृ० ५१.

४. वही, पृ० ५३.

## § ४. जैन दर्शन को नैतिक सन्देहवाद अस्वीकार

जैन दार्शनिकों को किसी भी प्रकार का नैतिक सन्देहवाद स्वीकार नहीं है। महा-वीर नैतिक प्रतिमान की सत्यता को स्वीकार करते हुए कहते है कि 'कल्याण ( शुभ ) तथा पाप ( अगुभ ) है, ऐसा ही निश्चय करे, इसमें अन्यथा नहीं।' महावीर का यह वचन स्पष्ट कर देता है कि जैन विचारणा में नैतिक सन्देहवाद का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने ऐसी मान्यता को, जो शुभ और अशुभ की वास्तविक सत्ता में विश्वास नहीं रखनी, सदाचारघातक मान्यता कहा है।

बुद्ध और महावीर के समकालीन विचारक संजय वेलिट्टिपुत्त भी इसी प्रकार के नैतिक सन्देहवाद में विश्वास करते थे। महावीर ने उनकी मान्यता को अनुचित ही माना था। संजय वेलिट्टिपुत्त का दर्शन ह्यूम के अनुभववाद, कांट के अजेयवाद एवं तार्किक भाववादियों के विश्लेषणवाद का पूर्ववर्ती स्थूल रूप था। उसकी आलोचना करते हुए कहा गया है कि ये विचारक तर्क वितर्क में कुशल होते हुए भी सन्देह से परे नहीं जा सके। व

वस्तुतः नैतिक सन्देहवाद मानवीय आदर्श का निष्पण करने में समर्थ नहीं है, चाहे उसका आधार नैतिक प्रत्ययों का विश्लेषण हो अथवा उसे मानव की मनो-वैज्ञानिक अवस्थाओं या सामाजिक आधारों पर स्थापित किया गया हो। यदि हम शुभ को अपनी मनोवैज्ञानिक भावावस्थाओं अथवा मामाजिक परम्पराओं में खोजने का प्रयास करेंगे तो वह उनमे उपलब्ध नहीं होगा। जैन दार्शनिकों के अनुसार नैतिक आदर्श तर्क के माध्यम से नहीं खोजा जा सकता, क्योंकि वह तर्क का विषय नहीं है। उसी प्रकार मानव के यान्त्रिक एवं सामाजिक व्यवहार में भी शुभ की खोज करना व्यर्थ का प्रयास ही होगा। इन विचारकों की मूलभूत भ्रान्ति यह है कि वे भाषा को पूर्ण एवं सक्षम रूप से देखते है, जबिक भाषा स्वयं अपूर्ण है। वह पूर्णता के नैतिक साध्य का विश्लेषण कैसे करेगी? इसी प्रकार मनुष्य को मात्र यान्त्रिक एवं अन्ध वासनाओं से चलनेवाला प्राणी मान लेना भी मानव प्रकृति का यथार्थ विश्लेषण नहीं होगा।

पुनश्च, नैतिक प्रत्ययों को सावेगिक अभिव्यक्ति या रुचि सापेक्ष मानने पर भी स्वयं नीति की मूल्यवत्ता को निरस्त नहीं किया जा सकता है। यदि नैतिक प्रत्यय सांवेगिक अभिव्यक्ति है, तो प्रश्न यह है कि नैतिक आवेगों का दूसरे सामान्य आवेगों से अन्तर का आधार क्या है? वह कौन-सा तत्त्व है जो नैतिक आवेग को दूसरे आवेगों से अलग करता है? यह तो सुनिश्चित सत्य है कि नैतिक आवेग दूसरे आवेगों से भिन्न हैं। दायित्वबोध का आवेग, अन्याय के प्रति आक्रोश का आवेग और क्रोध का आवेग, ये तीनों भिन्न-भिन्न स्तरों के आवेग है। जो चेतना इनकी

१. सूत्रकृतांग, २।५।२७–२८.

२. वही, १।१२।२.

भिन्नता का बोध करती है, वही नैतिक मुल्यो की द्रष्टा भी है। नैतिक मुल्यो को स्वीकार किये विना हम भिन्न-भिन्न प्रकार के आवेगो का अन्तर नही कर सकते। यदि इसका आधार पसन्दगी या रुचि है, तो फिर पसन्दगी या नापसन्दगी के भावो की उत्पत्ति का आधार क्या है ? क्यो हम चौर्य कर्म को नापसन्द करते है और क्यो ईमानदारी को पसन्द करते है ? नैतिक भावो की व्याख्या मात्र पसन्दगी और नाप-सन्दगी के रूप मे नही की जा सकती है। मानवीय पसन्दगी या नापसन्दगी अथवा रुचि केवल मन की मौज या मन की तरग (Whim) पर निर्भर नहीं है। इन्हें पूरी तरह आत्मनिष्ठ ( Subjective ) नहीं माना जा सकता, इनके पीछे एक वस्तु-निष्ठ आधार भी होता है। आज हमे उन आधारो का अन्वेषण करना होगा जो हमारी पसन्दगी और नापमन्दगी को बनाते या प्रभावित करते है। वे कुछ आदर्श, सिद्धान्त, दिष्टियाँ या मत्यबाव है जो हमारी पसन्दगी या नापसन्दगी को बनाते है और जिनके आधार पर हमारी रुचियाँ गठित होती है। मानवीय रुचियाँ और मान-बीय पसन्दगी या नापसन्दगी आकस्मिक एव प्राकृतिक ( Natural ) नही है । जो तत्त्व इनको बनाते है, उनमे नैतिक मल्य भी है। ये पूर्णतया व्यक्ति और समाज की रचना भी नहीं है, अपितु व्यक्ति के मूल्यसस्थान के बोध से भी उत्पन्न होती है। वस्तुत मूल्यों की सत्ता अनुभव की पूर्ववर्ती है, मनुष्य मूल्यों का द्रष्टा है, सजक नहीं। अत रुचिमापेक्षता के आधार पर स्वय नीति की मूल्यवत्ता को निरस्त नहीं किया जा सकता है। दूसरे, यदि हम औचित्य एव अनौचित्य का आधार सामाजिक उपयोगिता को मानते है, तो यह भी ठीक नही । मेरे व्यक्तिगत स्वार्थों से सामाजिक हित क्यो श्रेष्ठ एव वरेण्य हे ? इस प्रश्न का हमारे पास क्या उत्तर होगा ? सामा-जिक हितो की वरण्यता का उत्तर नीति की मृत्यवत्ता को स्वीकार किये बिना नही दिया जा सकता है। इस प्रकार परिवर्तनशीलता के नाम पर स्वय नीति की मल्य-बत्ता पर प्रश्न-चिह्न नही लगाया जा सकता । नैतिक मल्यो के अस्तित्व की स्वीकृति में ही उनकी पिवर्तनशीलता का कोई अर्थ हो सकता है, उनके नकारने में नहीं।

यहाँ हमे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज भी नैतिक मूल्यो का मृजक नही ह । समाज किन्ही आचरण के प्रारूपो को विहित या अविहित मान सकता है । किन्तु सामाजिक विहितता और अविहितता नैतिक औचित्य या अनौचित्य से भिन्न हैं । एक कर्म अनैतिक हुए भी विहित माना जा सकता है अथवा नैतिक होते हुए भी अविहित माना जा मकता है । कजर जाति में चोरी, आदिम कबीलों में नरबिल या मुस्लिम समाज में बहु-पत्नीप्रथा विहित हे । राजपूतों में लड़की को जन्मते ही मार डालना कभी विहित रहा था । अनेक देशों में वेश्यावृत्ति, समलैंगिकता, मद्य-पान आज भी विहित और वैधानिक हैं—किन्तु क्या इन्हें नैतिक कहा जा सकता है ? नग्नता को, शासनतन्त्र की आलोचना को, अविहित एव अवैधीनिक माना जा सकता है, किन्तु इससे नग्न रहना या शासक वर्ग के गलत कार्यों की आलोचना अनैतिक नहीं कहा जा सकेगा । मानवों के समुदाय विशेष के द्वारा किसी कर्म को विहित या

वैधानिक मान लेने मात्र से वह नैतिक नहीं हो जाता। गर्भपात वैधानिक हो सकता है, लेकिन नैतिक कभी नहीं। नैतिक मूल्यवत्ता निष्पक्ष विवेक के प्रकाश में आलोकित होती है। वह सामाजिक विहितता या वैधानिकता से भिन्न है। समाज किसी कमें को विहित या अविहित बना सकता है, किन्तु उचित या अनुचित नहीं।

नैतिक प्रत्ययों को अथवा गुभ को समाज की आदत से उत्पन्न हुआ नही माना जा सकता। इसके विपरीत, जिसे सामाजिक सदाचार कहा जाता है, वह अच्छाई या गुभ से उत्पन्न होता है। नैतिक सन्देहवाद के मूल मे यह भ्रान्ति है कि वह मूल्यों को व्यावहारिक अनुभवों में ही खोजने का प्रयास करता है, जब कि वे उनसे ऊपर भी होते है। नैतिक प्रतिमान या आदर्श हमारे व्यवहारों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उससे हमारे व्यवहार प्रभावित होते है। वह हमारे व्यवहारों के मूल में निहित है।

आज नैतिक मानदण्डो की जिस गत्यात्मकता की बात कही जा रही है, उससे तो स्वयं नैतिकता के मुल्य होने मे ही अनास्था उत्पन्न हो गयी है। आज का मनुष्य अपनी पाशविक वासनाओं की पृति के लिए विवेक एवं संयम की नियामक मर्यादाओं की अवहेलना को ही मृल्य-क्रान्ति मान रहा है। वर्षों के चिन्तन और साधना से फिलत ये मर्यादाएँ आज उसे कारा लग रही है और इन्हें तोड-फेंकने मे ही उसे मल्य-क्रान्ति परिलक्षित हो रही है। स्वतन्त्रता के नाम पर वह अतन्त्रता और अराजकता को ही मुन्य मान बैठा है। किन्तु यह मव मुल्य-विश्रम या मृल्य-विपयंय ही है जिसके कारण नैतिक मृत्यों के निर्म ल्यीकरण को ही मृत्य-परिवर्तन कहा जा रहा है। यहाँ हमे यह समझ लेना होगा कि मृत्य-क्रान्ति या मृत्यान्तरण मृत्य-निषेध नही है। परिवर्तनशीलना का तात्पर्य स्वयं नीति के मृत्य होने में अनास्था नहीं है। यह सत्य है कि नैतिक मल्यों में और नीति-सम्बन्धी बारणाओं मे परिवर्तन हुए है और होते रहेंगे, किन्तु मानव के इतिहास में कोई भी काल ऐसा नही है, जब स्वयं नीति की मुल्यवत्ता को ही अस्वीकार किया गया हो । वस्तूत. नैतिक मानदण्डीं की परिवर्तनशीलता मे भी कुछ ऐसा अवश्य है जो बना रहता है और वह है स्वयं नीति की मूल्यवत्ता । नैतिक मूल्यों की विषयवस्तु बदलती रहती है, किन्त उनका आकार बना रहता है। मात्र इतना ही नहीं, कुछ मृत्य ऐसे भी है जो अपनी मृत्य-वत्ता को कभी नहीं खोते; मात्र उनकी व्याख्या के सन्दर्भ एवं अर्थ बदलते है।

#### ६ ५. नैतिक प्रतिमान के सिद्धान्त

जिन विचारकों ने नैनिक सन्देहवाद को अस्वीकार कर नैनिक प्रतिमानों को स्वीकार किया है, उनमें भी नैतिक प्रतिमान के सम्बन्ध में मनभेद है। नैतिक प्रतिमान के सिद्धान्तों को दो वर्गों मे रखा जा सकता है—(१) विधानवादी सिद्धान्त और (२) साध्यवादी सिद्धान्त।

# § ६. विधानवादी सिद्धान्त

नैतिक प्रतिमान के विधानवादी सिद्धान्त दो प्रकार के हैं—(१) बाह्य विधानवादी सिद्धान्त और (२) आन्तिरिक विधानवादी सिद्धान्त । बाह्य विधानवादी सिद्धान्त के भी—(अ) सामाजिक विधानवाद, (आ) वैधानिक विधानवाद और (इ) ईश्वरीय विधानवाद, ये तीन प्रकार हैं।

### १. बाह्य विधानवादी सिद्धान्त

(अ) स.माजिक विधानवाद—सामाजिक विधानवाद के अनुसार समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन करना शुभ और सामाजिक नियमों का पालन न करना या उनका उल्लंघन करना अशुभ है। आधुनिक पाश्चात्य परम्परा में इमाइल डरिखम और ल्यूकिन लेवीबृल इस सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं। इस सिद्धान्त की मूलभूत मान्यता यह है कि शुभ और अशुभ के प्रत्ययों, जिन्हें हम नैतिक प्रतिपादन का आधार बनाते हैं, सामाजिक स्वीकृति और अस्वीकृति से निर्मित होते हैं। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि समाज जिसे उचित मानता है वह उचित है और समाज जिसे अनुचित मानता है वह अनुचित है। इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक स्वीकृति या अस्वीकृति ही नैतिकता का प्रतिमान है।

जैन दार्शनिक सामान्यतया सामाजिक नियमों को अस्वीकार नहीं करते। जैन परम्परा में वे सभी लौकिक विधियाँ (सामाजिक नियम) स्वीकार्य है जिनसे सम्यक्त्व और व्रतों में कोई दोष नहीं लगता। जैन परम्परा के अनुसार सामाजिक नियम यदि व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में बाधक न हों तो उनका पालन करना उचित है, लेकिन यदि वे आध्यात्मिक विकास में बाधक हैं तो वे त्याज्य ही हैं। स्थानांगमूत्र में नगरधर्म, ग्रामधर्म आदि के रूप में लौकिक विधानों को मान्यता प्रदान की गयी है, फर भी उन्हें नैतिकता का प्रतिमान नहीं कहा जा सकता। जैन दार्शनिकों ने व्यावहारिक दृष्टिकोण से ही उनका मूल्य स्वीकार किया है।

गीता में भी कुलधर्म, जाति-मर्यादा आदि के रूप में सामाजिक विधानवाद का समर्थन हुआ है। अर्जुन युद्ध से इसीलिए बचना चाहता है कि उससे कुलधर्म और जातिधर्म के नष्ट होने की सम्भावना दिखाई देती है। अभारतीय परम्परा में धर्म-अधर्म की व्यवस्था के लिए सामाजिक नियमों एवं परम्पराओं को स्थान अवश्य दिया गया है, फिर भी वे भारतीय दर्शन में नैतिकता के चरम प्रतिमान नहीं हैं।

(या) वैधानिक विधानवाद—विधानवादी सिद्धान्तों का एक प्रकार यह भी है जिसमें राजकीय नियमों को ही नैतिकता का प्रमापक मान लिया जाता है। आधुनिक

<sup>?. &</sup>quot;सर्व एवहि जैनानां प्रमाणं छौकिको विधि:।"-यशस्तिलकचम्पू, ८।३४.

२. स्थानांगस्त्र, १०.

इ. गीता, १।४०-४३.

युग में वैधानिक नियमों की उत्पत्ति समाजिनरपेक्ष नहीं है, इसलिए सामाजिक विधानवाद और वैधानिक विधानवाद में अन्तर करना उचित न होगा। हाँ, प्राचीन युग में, जबिक राजा ही वैधानिक नियमों का नियामक होता था, वैधानिक विधानवाद नैतिक प्रतिमान का एक महत्त्वपूर्ण अंग था। भोजप्रबन्ध के अनुसार राजा के वचन या विधान से पिवत्र आत्मा भी अपिवत्र हो जाता है और अपिवत्र आत्मा भी पिवत्र बन जाता है। राज्य के नियमों का पिरपालन जैन आचारदर्शन में भी म्बीकृत है। राज्यनियमों के विरुद्ध काम करने को जैन दार्शनिकों ने अनैतिक कर्म कहा है। श्रमण और गृहस्थ दोनों के लिए ही राजकीय मर्यादाओं का उल्लंघन अनुचित था। फिर भी जैन आचारदर्शन के अनुसार राजकीय नियम नैतिकता का प्रतिमान नही हो सकते क्योंकि राज्यनियमों का विधान जिन लोगों के द्वारा किया जाता है, वे गग और द्वेप से मुक्त नही होते, इसलिए उनके आदेश पूर्णतया प्रामाण्क नहीं कहे जा सकते। राज्य के नियम परिवर्तनशील होते है तथा विभिन्न देशों एवं समयों में अलग-अलग होते है, जबिक नैनिक प्रतिमान को अपेक्षाकृत स्थायी एवं देशकालगत सीमाओं से ऊपर होना चाहिए।

(ह) ईश्वरीय विधानवाद—ईश्वरीय विधानवाद के अनुसार नैतिकता का वास्तविक आधार ईश्वरीय इच्छा एवं नियम ही हे। ईश्वरीय नियमों के अनुसार आचरण करना नैतिक है और उसके विरुद्ध आचरण करना अनैतिक। पाश्चात्य परम्परा में देकार्त, लाक, स्पिनोजा आदि अनेक विचारक इस प्रतिमान के समर्थक है। समकालीन चिन्तकों में कार्ल वर्थ, इमिल बूनर एवं रिन्होल्डनीवर आदि विचारक इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। उद्देशवरीय आज्ञा में नैतिकता के प्रतिमान को खोजने की यह परम्परा भारतीय चिन्तन में भी है। ईश्वरप्रणीत धर्मशास्त्रों की आज्ञा के अनुसार आचरण करना भारतीय आचारवर्णन की प्रमुख मान्यता रही है। धर्मदर्शन के अनुसार तो ईश्वरप्रणीत शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन ही नैतिकता का चरम प्रतिमान है।

हिन्दू, बौद्ध और जैन दर्शनों में भी ईश्वर, बुद्ध अथवा तीर्थंकर की आज्ञाओं का पालन करना नैतिक जीवन का अनिवायं अग है। गीता का कथन है कि जो शास्त्र के विधान को छोड़कर मनमानी करता है उसे सुख, सफलता और उत्तम गित नही मिलती। इसलिए कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए शास्त्रों को ही प्रमाण मानना चाहिए। शास्त्रोक्त विधान को जानकर उसके अनुसार ही कर्म करना चाहिए।

१. देखिए-नीतिशास्त्रका सर्वेक्षण, पृ०९७.

२. उपासकदशांग, १।४३.

३. कण्टम्परि एथिकळ ध्योरीज, पृ० ९८.

४. गीता, १६।२३–२४.

बौद्ध परम्परा में भी बुद्ध द्वारा प्रणीत नियमों का पालन करना नैतिकता का प्रतिमान माना गया है। सम्पूर्ण विनयपिटक और सुत्तपिटक में नैतिक जीवन के | नियमों का प्रतिपादन है और आज भी बौद्ध उपासक उन्हें नैतिकता एवं अनैतिकता है प्रतिमान के रूप में स्वीकार करते हैं। बुद्ध ने स्वयं यह कहा था कि 'जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है और जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है।'' बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण के समय भी अन्तिम बार भिक्षुओं को आमन्त्रित करके कहा, ''है आनन्द्द, शायद तुमको ऐसा हो, हमारे शास्ता चले गये—अब हमारा शास्ता नहीं है। आनन्द, ऐसा मत समझना। मैंने जो धर्म और विनय के उपदेश दिये हैं, प्रज्ञप्त किये है, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे।''र

जैन परम्परा में भी जिनवचनों का पालन करना नैतिक जीवन का आवश्यक अंग माना गया है। सर्वज्ञप्रणीत शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन करना प्रत्येक गृहस्थ एवं श्रमण के लिए आवश्यक है। आचारांगसूत्र में महावीर कहते है कि मेरी आज्ञाओं का पालन धर्म है। <sup>3</sup> इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन परम्परा में भी विधानवाद का स्थान है। जैन आचारदर्शन वीतरांग पुरुषों अथवा तीर्थंकरों के आदेशों को नैतिक जीवन का प्रतिमान स्वीकार करता है।

फिर भी इतना स्पष्ट है कि यदि नैतिकता के प्रतिमान के रूप में बाह्य आदेशों को ही सब कुछ मान लिया गया तो नैतिकता आन्तरिक वस्तु नहीं रह जायेगी। बाह्य आदेश 'करना चाहिए' के स्थान पर 'करना पड़ेगा' की प्रकृति का होता है। वह बहुत कुछ पुरस्कार की आशा एवं दण्ड के भय पर निर्भर होता है, अतः उसे पूर्ण रूप से नैतिकता का प्रतिमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। नैतिक जीवन में ईश्वर, बुद्ध या जिन के वचन मार्गदर्शक हो सकते है, लेकिन कर्तव्य की भावना का उद्भव तो हमारे अन्दर से ही होना चाहिए। यदि अमनस्क भाव से नैतिक आदेशों का पालन किया भी जाता है तो उसमे कोई व्यक्ति नैतिक नहीं बन जाता। नैतिकता अन्तरात्मा की वस्तु है। उसे वाह्य विधानों के आश्रित नहीं माना जा सकता।

#### २. आन्तारक विधानवाद

आन्तरिक या अन्तरात्मक विधानवाद के अनुसार शुभ और अशुभ का निर्णायक तत्त्व व्यक्ति की अन्तरात्मा है। अपनी अन्तरात्मा के अनुसार आचरण करना शुभ और उसके प्रतिकूल आचरण करना अशुभ माना गया है। पाश्चात्य परम्परा में अन्तरात्मक विधानवाद के प्रतिपादकों में हेनरी मोर, रल्फ कडवर्थ, सैमुअल क्लार्क, विलियम वुलेस्टन, शेफ्ट्सबरी, हचिसन और बटलर की एक लम्बी परम्परा है। समकालीन

१. इतिवुत्तक, शपा३ ( पृ० ५१ ).

२. दीवनिकाय, महापरिनिब्बाणसुत्त, २।३.

३. आचारांग, गदारा१८१.

४. नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण, पृ० ११०.

चिन्तको मे एडवर्ड वेस्टरमार्क, अर्थर केनिआन रोजर्स और फ्रेक चेपमेनशार्प प्रमुख है। भारतीय परम्परा मे आन्तरिक विधानवाद का समर्थन मनु के युग से ही मिलता है। मनु ने 'मन पूत समाचरेत' कड़कर इसी अन्तरात्मक विधानवाद का समर्थन किया है। महाभारत के अनुशासनपर्व मे भी कहा गया है, 'सुख-दु ख, प्रिय-अप्रिय, दान और त्याग सभी मे अपनी आत्मा को प्रमाण मानकर ही व्यवहार करना चाहिए।"

आन्निरिक (अन्नरात्मक) विधानवाद की यह धारणा जैन और वौद्ध परम्परा में भी स्वीकृत रही है। लेकिन जैन और बौद्ध परम्पराएँ इस बात को स्पष्ट कर देती हैं कि अन्तरात्मा के आदेण को उसी समय प्रामाणिक माना जाता है जब वह राग और द्वेप से ऊपर उठकर कोई निर्णय ने। अन्तरात्मा को नैतिकता का प्रतिमान स्वीकार करने के लिए यह शर्न आवश्यक है, अन्यथा राग-द्वेप में युक्त वामनामय आत्मा के आदेणों को भी नैतिक मानना पड़ेगा जो कि हास्यास्पद होगा। अत यह दृष्टिकोण ममुचित ही है कि राग-द्वेप में रहित माक्षी स्वरूप अन्तरात्मा को ही नैतिकता का प्रतिमान स्वीकार किया जाय। पाश्चात्य परम्परा के अन्तरात्मक विधानवादी विचारकों ने उन सम्बन्ध में गहराई से विचार नहीं किया और फलस्वरूप उनकी आलोचना की गयी। भारतीय विचारक इस सम्बन्ध में मजग रहे है। उनके अनुसार आत्मा का राग-द्वेप से रहित जो शुद्ध स्वरूप है वही नैतिकता का प्रतिमान हो सकता है और यदि इस रूप में हम अन्तरात्मा को नैतिकता का प्रतिमान स्वीकार करेंगे तो उमका ईश्वरीय विधानवाद आर आत्मपूर्णनावाद से भी कोई विरोध नहीं रहेगा।

नैतिक प्रतिमान को आन्तरिक विधान के रूप में माननेवाले विचारकों में अन्तरात्मा या अन्तर्दृष्टि (Intuition) के स्वरूप के विषय में अलग-अलग दृष्टि-कोण है आर उनके अलग-अलग सम्प्रदाय भी है। प्रमुख रूप से उन सम्प्रदायों को निम्न वर्षों में रखा जा सकता है—(अ) बुद्धिवाद या तार्किक सहज ज्ञानवाद, (आ) रसेन्द्रियवाद या नैतिक इन्द्रियवाद, (इ) सहानुभूतिवाद, (ई) नैतिक अन्तरात्म-वाद, (उ) मनोवैज्ञानिक अन्तरात्मवाद।

(अ) बुद्धिवाद और जैन दर्शन—कैम्ब्रिज प्लेटोवादियों ने, जिनमे बेजामिन हिन्नकोट, राल्फ कडवर्थ, हेनरी मोर, रिचर्ड कम्बरलन, मैमुअल क्लाकं आर विलियम बुलेस्टन प्रमुख है, अन्तरात्मा को बौद्धिक या तार्किक माना है। उनकी दृष्टि में अन्तर्दृष्टि (प्रज्ञा) तर्कमय है। राल्फ कडवथ के अनुमार सद्गुण और अवगुण के अपने-अपने स्वरूप है। वे वस्तुमूलक एवं वस्तुतन्त्र है, न कि आत्मतन्त्र। वह उन्हें ज्ञानाकार प्रत्यय स्वरूप मानता है। उसके अनुमार हम शुभ और अगुभ का ज्ञान ठीक वैसे ही प्राप्त कर सकते है, जैसे तर्कशास्त्र के प्रत्ययों को ज्ञान। वे इन्द्रिय-

कण्टम्परि एथिकल थ्योरीज, पृ० ६१-७३.

२. मनुस्मृति, ६।४६.

३. महाभारत, अनुशासनपर्व, ११३।९-१०.

४. देखिए-नीतिशास्त्र का संबंध ण, पृ० ११०-११९.

गम्य नहीं, वरन् बुद्धिगम्य है। जैन परम्परा राल्फ कडवर्थ के विचारों से इस अर्थ में सहमत है कि शुभ और अशुभ अथवा पुण्य या पाप का वस्तुनिष्ठ अस्तित्व है। वह कडवर्थ के साथ इस अर्थ में भी सहमत है कि प्रज्ञा या बुद्धि के द्वारा हम उन्हें जान सकते है। यद्यपि जैन दर्शन के अनुसार इसका ज्ञान अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा भी होता है। सैमुअल क्लार्क नैतिक नियमों को गणित के नियमों के समान प्रातिभ एवं प्रामाणिक मानता है। उसके अनुसार, वे वस्तुओं के स्वभाव में निहित्त है अथवा वे वस्तुओं के गुणों और पारस्परिक सम्बन्धों में विद्यमान है। उनको हम अपनी बुद्धि से पहचानते है। यह हो सकता है कि सभी लोग उनका पालन न करें, फिर भी वे उन्हें बुद्धि के द्वारा जानते अवश्य है। सैमुअल क्लार्क के इस विचार की जैन दर्शन में तुलना करने पर ज्ञात होता है कि जैन दार्शनिकों के अनुसार भी धर्म वस्तु के स्वभाव में निहित्त है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है और बुद्धि अथवा आन्तिरिक प्रत्यक्ष के द्वारा उस स्वभाव को जाना जा सकता है। सैमुअल क्लार्क ने सदाचार के चार सिद्धान्त माने है—(१) ईश्वर-भक्ति का सिद्धान्त, (२) समानता का सिद्धान्त, (३) परोपकार का सिद्धान्त और (४) आत्मसंयम का सिद्धान्त।

सैमुअल के अनुसार, ईश्वर-भक्ति का सिद्धान्त नित्यता, अनन्तना, सर्वशक्तिमत्ता, न्याय, दया आदि ईश्वरीय गुणो के प्रति निष्ठा है। जैन परम्परा के अनुसार इसकी तुलना सम्यत्दर्शन से की जा सकती है। सैमुअल का समानता का सिद्धान्त यह बताता है कि हर मनुष्य के प्रति हम वही व्यवहार करें जिसकी हम अपने प्रति युक्तियुक्त आंशा करते है। जैन आगम सूत्रकृताग मे नैतिकता के इस सिद्धान्त की विस्तृत चर्चा है और यह बताया गया है कि जिस व्यवहार की हम अपने प्रति अपेक्षा करते है वैसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति करना चाहिए। व बौद्ध और गीता के आचारदर्शनो मे भी इसी सिद्धान्त का समर्थन हुआ है।<sup>3</sup> सैम्अल का तीसरा सिद्धान्त परोपकार का सिद्धान्त है। हमें सभी मनुष्यों के साथ भलाई करना चाहिए। सैमुअल इसके लिए यह प्रमाण देता है कि सार्वजनिक परोपकार या करुणा प्रकृति का नियम है, यह सभी मानवों के पारस्परिक सम्बन्धों की संवादिता है। जैन दर्शन मे भी परोपकार के सिद्धान्त को प्राणी की प्रकृति के आधार पर ही स्थापित किया गया है। तत्त्वार्थसूत्र मे कहा गया है कि परम्पर एक दूसरे का उपकार करना जीव का स्वभाव है। ४ सैमुअल का चौथा सिद्धान्त आत्मसंयम का सिद्धान्त है जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य का अपने प्रति भी कुछ कर्तव्य है और वह यह कि अपनी वास-नाओं और क्षुधाओं को नियन्त्रित करे। जैन आचारदर्शन मे आत्मस्यम वा महत्त्व-पूर्ण स्थान है। समग्र जैन आचारदर्शन के नियम आत्मसयम के लिए है। इस प्रकार

१. "वत्थु सहावो धम्मो"-कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ४७८.

२. स्त्रकृतांग, २।२।४.

३. धम्मपद, १२९-१३०; सुत्तनिपात, ३७।२७; गीता, ६।३२.

४. तत्त्वार्थसूत्र, ५।२१.

हम देखते है कि जैन दर्शन में सैमुअल के चारों ही सिद्धान्तों को मोटे रूप से स्वीकार किया गया है।

विलियम वुलेस्टन आन्तरिक विधानवाद के सिद्धान्तों में बुद्धिवाद का प्रमुख व्याख्याता है। उसके अनुमार नैतिकता तार्किक सत्य है और अनैतिकता तार्किक मिथ्यात्व है। वुलेस्टन शुभाशुभ की मीमांसा में बुद्धि का महत्त्वपूर्ण स्थान स्वीकार करता है। बुद्धि के द्वारा प्रकाशित शुभ का परित्याग एक प्रकार का आत्मविरोध या आत्मप्रवचना है। जैन विचारकों ने बुलेस्टन की इस धारणा का समर्थन किया है। धर्म की समीक्षा में बुद्धि का महत्त्वपूर्ण योगदान जैन विचारणा को मान्य है। कहा गया है कि 'साधक को प्रज्ञा के द्वारा ही धर्म की समीक्षा करनी चाहिए। विज्ञान (विवेकज्ञान) से ही धर्म के साधनों का निर्णय होता है।' नै

(अर) नैतिक इन्द्रियबाद और जैन दर्शन-नैतिक इन्द्रियबाद के विचारकों के अनुसार गुभ और अणुभ का बोध वृद्धि के द्वारा नहीं, नैतिक इन्द्रिय के द्वारा होता है। जिस प्रकार हम मुन्दर और अमुन्दर में भेद करते है, ठीक उसी प्रकार शुभ और अग्रभ मे विवेक करते है। मनुष्य का अन्त करण ऐसा है जो शुभ और अग्रभ मे अन्तर स्थापित कर देता है। इस सम्प्रदाय के विचारकों में शेषटसबरी, हचिमन और जॉन रस्किन प्रमुख है। ये सब विचारक इस बात में एकमत है कि शुभ और अश्रभ का अन्तरात्मा मे प्रत्यक्षीकरण होता है । विचार नही, वरन अनुभृति या भाव ही श्रुभाश्रभ का निर्णय करते है। शेफुट्सबरी ने तीन प्रकार की भावनाएँ मानी है—(१) अस्वाभाविक या असामाजिक भावनाएँ जिनमें द्वेप, ईर्ष्या एवं निर्दयता आदि है, (२) स्वाभाविक या सामाजिक भावनाएँ जिनमे दया, परोप-कार. वात्मल्य, मैत्री इत्यादि है और (३) आत्मभावनाएँ जिनमे आत्मप्रेम, जीवनप्रेम इत्यादि है। तुलनात्मक दृष्टि से इन तीनों प्रकार की भावनाओं की तुलना जैन दर्शन के तीन उपयोगों से की जा सकती है। जैन दर्शन के अनुसार निम्न तीन उपयोग है--(१) अश्भोपयोग, (२) श्रभोपयोग और (३) श्रद्धो-पयोग । रे अणुभोपयोग असामाजिक या अस्वाभाविक भावना के समकक्ष है। दोनों के अनुसार इसमें द्वेष आदि वृत्तियाँ होती है। इसी प्रकार ग्रुभोपयोग स्वाभाविक या सामाजिक भावनाओं के समान है। दोनों ही विचारणाएँ इसमें प्रशस्त राग-भाव में युक्त लोककल्याण को स्वीकार करती है । आत्मभावनाओं की तुलना शृद्धोपयोग से की जा सकती है, यद्यपि इस सम्बन्ध में दोनों में अधिक निकटता नही है। क्योंकि शेपट्सबरी ने आत्मभावनाओं में स्वार्थ और संग्रहभावना को भी स्थान दिया है। फिर भी किसी अर्थ मे शेपट्सबरी और जैन विचारणा में कछ विचारसाम्य अवश्य परिलक्षित होता है।

१. उत्तराध्ययन, २३।२५, २३।३१.

२. जैन पश्चिन्स, पृ० ७५-७६.

हिचसन नैतिक इन्द्रियवाद के दूसरे प्रमुख विचारक है। उनके सिद्धान्तों के प्रमुख तथ्य है—(१) जन्मजात प्रत्यय, (२) परोपकार-भावना और (३) शान्त प्रेरक। इन्हें उन्होंने आत्मप्रेम, परोपकार और नैतिक इन्द्रिय कहा है। हिचसन के अनुसार शुभ या सद्गुण सुखानुभूति के पूर्ववर्नी है और इसी प्रकार परोपकार की भावना वैसी ही स्वाभाविक और सावंभौमिक है जैसे भौतिक जगत में गुरुत्वाकर्षण का नियम। हचिसन के उपर्युक्त सिद्धान्तों की जैन दर्शन से जुलना करते समय यह कहा जा सकता है कि दोनों के अनुसार नैतिक प्रत्यय जन्मजात है, अजित नही। शुभ और अशुभ का निर्माण हमारी भावनाओं और स्वीकृतियों से नही होता, वरन् उनके आधार पर हमारी भावनाएँ वनती ह। जिस प्रकार हचिसन परोपकार-भावना को स्वाभाविक मानता है, उसी प्रकार जैन दर्शन भी उसे जीव का स्वभाव मानता है। हचिसन ने भावनाओं को दो वर्गों में बाँटा है—पहली शान्त और दूसरी अशान्त। शान्त और व्यापक भावनाएँ श्रेयस्कर है। हचिसन के इस विचार का समर्थन न केवल जैन दर्शन वरन् अन्य भारतीय दर्शन भी करते है।

रिस्किन के अनुसार नैतिक इन्द्रिय रसेन्द्रिय है। रसना ही एकमात्र नैतिकता है। पहला और अन्तिम निर्णायक प्रश्न हे, 'आप क्या पसन्द करते हैं? आप जो पसन्द करते हें मुझे बताएँ और तब मै बता दूंगा कि आप क्या है।' रस्किन के अनुसार व्यक्ति की रुचि ही उसके नैतिक जीवन का प्रतिमान अभिव्यक्त करती है। रिस्किन की रसेन्द्रिय या नैतिक इन्द्रिय की तुलना श्रद्धा से की जा सकती है। जिस प्रकार रस्किन के अनुसार व्यक्ति की हिच नैतिकता का प्रतिमान है, उसी प्रकार भारतीय दर्शन मे श्रद्धा नैतिकता का प्रतिमान है। गीता मे कहा गया है कि पुरुष श्रद्धामय है और उसकी जैसी श्रद्धा होती है उसी के अनुस्प वह हो जाता है। गीता के इस कथन का रस्किन के रुचि-सिद्धान्त से बहुत कुछ साम्य है। जैन पर म्परा के सम्यग्दर्शन को रस्किन के रुचि सिद्धान्त के तुल्य माना जा सकता है। अन्तर यही है रुचि पर कि जैन परम्परा सम्यग्दर्शन (भावात्मक श्रद्धा) पर और रस्किन बल देते है। फिर भी दोनो के अनुसार वही नैतिकता का निर्णायक प्रतिमान है, यह महत्त्व की बात है।

रसेन्द्रियवाद या रुचि सिद्धान्त की मूलभूत कमजोरी यह है कि वह शिव और सुन्दर मे अन्तर स्थापित नहीं कर पाता । जैन विचारकों ने इस कठिनाई को समझा था और इसीलिए उन्होंने सम्यग्दर्शन को महत्त्वपूर्ण मानते हुए भी उसे सम्यक्चारित्र से अलग किया । यह ठीक है कि रुचि या दृष्टि के आधार पर चारित्र का निर्माण होता है । फिर भी दोनों ही पृथक्-पृथक् पक्ष है । उनको एक-दूसरे से मिलाने की गलती नहीं करनी चाहिए ।

(इ) सहानुभूतिवाद और जैन दर्शन सहानुभूतिवाद आन्तरिक विधानवाद का एक प्रमुख प्रकार है। इसके अनुसार अन्तर्दृष्टि या प्रज्ञा सहानुभूत्यात्मक है।

१. तस्त्रार्थसूत्र, ५।२१.

२. गीता, १७।३.

सहानुभूति वह तत्त्व है जो सद्गुण का मूल्यांकन करता है और जिसके आधार पर किसी कर्म को सद्गुण कहा जाता है। सहानुभूति सद्गुण का साधन और स्रोत दोनों ही है। एडमस्मिथ इस दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादक है। समकालीन मानवतावादो विचारक भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते है। रसल प्रभृति कुछ विचारक मानव मे निहित इसी सहानुभूति के तन्त्र्व के आधार पर नैतिकता की व्याख्या करते है। उनके अनुसार नैनिकता ईश्वरीय आदेश या पारलौकिक जीवन के प्रति प्रलोभन या भय पर निर्भर नहीं है, वरन् मानव की प्रकृति मे निहित सहानुभूति के तत्त्व पर निर्भर है। जैन दर्शन से इस दृष्टिकोण की तुल्ना करने पर हम यह पाते हे कि जैन विचारकों ने भी मानव मे निहित इस सहानुभूति के तत्त्व को स्वीकार किया है। उनके अनुसार तो सभी प्राणियों मे परस्पर सहयोग की वृत्ति स्वाभाविक है। लेकिन सहानुभूति का तत्त्व प्राणी-प्रकृति का अग होते हुए भी सभी मे समान रूप से नहीं पाया जाता है। अत सहानुभूति के आधार पर नैतिकता को पूर्णतया निर्भर नहीं किया जा सकता।

(ई) नैतिक अन्तरात्मवाद<sup>भ</sup> और जैन दर्शन—नैतिक अन्तरात्मवाद के प्रवर्तक जोसेफ बटलर हे। इनके अनुसार, सद्गुण वह है जो मानवप्रकृति के अनुरूप हो ओर दुर्गुण वह है जो मानवप्रकृति के विपरीत हो । दूसरे शब्दों मे, सद्गुण मानवप्रकृति के नियमो का अनुवर्तन है और दुर्गुण इन नियमो का उल्लंघन है । मानवप्रकृति से कर्म की मंबादिता ही भदगूण हे ओर कर्म की विसवादिता दुर्गुण है । लेकिन बटलर इस मानवप्रकृति को मानव की यथार्थ प्रकृति नहीं मानते। यदि हम मानवप्रकृति का अर्थ मानव की यथार्थ प्रकृति करेंगे तो यह जो करता है उस सबको शभ समझना हागा। अत हम यहाँ यह स्पष्ट रूप मे जान लेना चाहिए कि बटलर के अनुसार मानवप्रकृति का अर्थ मानव की यथार्थ प्रकृति नही, वरन् आदशं प्रकृति है। मानव की आदर्श प्रकृति के अनुरूप जा कर्म होगा वह ग्रुभ और उसके विपरीत जो कर्म होगा वह अग्रुभ माना जायेगा। बटलर के इस दुष्टिकोण का समर्थन जैन परम्परा भी करती है। आत्मा की जो विभाव अवस्थाएँ है या जो विसंवादी अवस्थाएँ है वही अश्रभ है और इसके विपरीत आत्म की जो स्वभाव अवस्था या सवादी अवस्था है वह शुभ या गृद्ध अवस्था है। जो कर्म आत्मा को स्वभावदशा की ओर ले जाते है वे ही गुभ या शुद्ध कर्म है ओर जो कर्म आत्मा को विभावदशा की ओर ले जाते है वे अशुभ है।

बटलर ने मानवप्रकृति के चार तत्त्व माने है—(१) वासना, (२) स्वप्रेम, (३) परिहत और (४) अन्तरात्मा । जैन दर्शन के अनुसार मानवप्रकृति के दो ही तत्त्व माने जा सकते है—(१) वासना या कपायात्मा और (२) उपयोग या ज्ञानात्मा । बटलर के अनुसार इन सबमे अन्तरात्मा ही नैतिक जीवन का अन्तिम निर्णायक तत्त्व है । बटलर ने इसको प्रशंसा और निन्दा करनेवाली बुद्धि, नैतिक बुद्धि,

१. विस्तृत विवेचना एवं प्रमाण के लिए देखिए—नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण, ए० १३०-१३५.

नैतिक इन्द्रिय और ईश्वरीय बुद्धि भी कहा है। यही हमारी अन्तरात्मा का स्थायी-भाव और हृदय का प्रत्यक्ष भी है। बटलर के अनुसार अन्तरात्मा के दो पहलू हैं— (१) शुद्ध ज्ञान और (२) सर्वाधिकारिता। सर्वाधिकारी होने के कारण वह क्रियाप्रेरक और मुधारक भी है; और शुद्ध ज्ञानमय होने के कारण वह कर्मों के औचित्य और अनौचित्य का विवेक भी करता है तथा सत्कर्म और सुख मे एवं असत्कर्म और दु:ख मे एक निश्चित सम्बन्ध भी देखता है।

बटलर के उपर्युक्त दृष्टिकोण की जैन दर्शन से तुलना करने पर कहा जा सकता है कि ज्ञानमय आत्मा ही नैतिक जीवन का अन्तिम निर्णायक तत्त्व है। जैन दार्शि निजों ने इसे आवश्यक माना है कि नैतिक विवेक करते समय आत्मा को राग और ढेंप की भावनाओं से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। राग और ढेंप से ऊपर उठी हुई आत्मा जहाँ एक ओर सन्मार्ग की प्रेरक है, वही यथार्थ नैतिक निर्णय करने में सक्षम भी है। राग और ढेंप की वृत्तियों से अलग हटकर आत्मा जब कोई भी विवेकपूर्ण निर्णय करता है अथवा कर्म करता है तो वह गुभ होता है। इसके विपरीत कषाय या राग-ढेंप में प्रभावित होकर कोई निर्णय करता है तो वह अगुभ होता है। जैन दार्शनिकों ने अन्तरात्मा में विवेक और पुरुषार्थ (वीर्य) दोनों को स्वीकार किया है जो कि बटलर के गुद्ध ज्ञान और सर्वाधिकारिता के समान ह। जैन दर्शन भी बटलर के समान आत्मा के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक (दर्शन) दोनों ही पक्ष स्वीकार करता है जो पारिभापिक शब्दावली में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग कहे जाते है।

बटलर ने मानवप्रकृति के पूर्वोक्त चार तत्त्वों में एक आनुपूर्वी को स्वीकार किया है जिसमे सबसे नीचे वासनाएँ है और सबसे ऊपर अन्तरात्मा है। जैसे पणुबल बुद्धिबल के अधीन हो जाता है उसी प्रकार वामनावल, स्वप्रेम और परिहत अन्तरात्मा के अधीन हो जाते है। जैन परम्परा के अनुसार भी नैतिक विकास की दिशा में वासनाबल क्षीण होता जाता है और कर्मों का नियमन गुद्ध राग-द्वेष से रिहन आत्मा के द्वारा होने लगता है। बटलर की अन्तरात्मा ईश्वरीय बुद्धि के रूप में जैन परम्परा की वीतराग आत्मा से तुलनीय है। इस प्रकार, बटलर के नैतिक अन्तरात्मवाद और जैन परम्परा में बहुत कुछ साम्य खोजा जा सकता है।

फिर भी बटलर के सिद्धान्त की मूलभूत कमजोरी यह है कि अन्तरात्मा जब दो विपरीत आदेश देती है तो उनके अन्तिवरोध को दूर करना किठन हो जाता है। किंकर्तव्यविमूद्धता की अवस्था में बटलर की अन्तरात्मा नैतिक समस्या का समाधान प्रस्तुत नहीं करती।

(उ) प्रनोवैज्ञः निक अन्तरात्मवाद ने —मनोवैज्ञानिक अन्तरात्मवाद के प्रवर्तक मार्टिन्यू है। मार्टिन्यू ने अपने सिद्धान्त का बहुतकुछ विकास बटलर के अन्तरात्म-

विस्तृत विवेचना के लिए देखिए—(अ) नीतिशास्त्र (सिन्हा), ए० १२१-१२६;
 (व) टाइप्स आफ पथिकल क्योरीज, मार्टिन्यू.

वाद से ही किया है, फिर भी उन्होंने उसे सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक आधारों पर स्थापित करने का प्रयास किया है। मार्टिन्यु के अनुसार, अन्तरात्मा ही शुभाशुभ का निर्णायक है। वह भूभाशूभ का विधान नहीं करता है, बरन उस विधान को दिखाता है जो कर्मों को गुभागभ बनाता है। उसके अनुसार, अन्तरात्मा कर्मो के अच्छे-बुरे तारतम्य का मात्र द्रष्टा है। सभी कर्मों के स्रोत होते हैं और इन स्रोतों में ही उनके अच्छे-बुरे तारतम्य का एक विधान है। मार्टिन्यु के अनुसार, कर्मप्रेरक दो प्रकार के है—(१) प्राथमिक और (२) गौण। प्राथमिक कर्मप्रेरक चार प्रकार के है— ( ।) प्राथमिक प्रवर्तक, जिनमें क्षधा, मैथन एवं पाशविक सिक्रयताएँ अर्थान आराम की प्रवत्ति है, (२) प्राथमिक विकर्षण, जिनमें द्वेष, क्रोध और भय समाहित हैं, (३) प्राथमिक आकर्षण, यह रागभाव या आसक्ति है, इसमें वात्सल्य ( पुत्रैपणा ). समाजप्रेम (लोकपणा ) और करुणा या सहानुभित के तत्त्व समाहित हैं. (४) प्राथमिक भावनाएँ, जिनमें जिज्ञासा, विस्मय और श्रद्धा का समावेश है। ये सत्य, सुन्दर और शिव ( कल्याण ) की ओर प्रवृत्त करते हैं। ये ज्ञान, अनुभृति और कर्म के प्रेरक है। दूसरे गीण कर्मप्रेरक भी चार प्रकार के है--(१) गीण प्रवृत्तियाँ, जिनमें स्वादिप्रयता, कामुकता, लोभ और मद समाहित हैं, (२) गौण विकर्पण, इनमें मात्सर्य, प्रिकार और शंकाशीलता समाविष्ट हैं (३) गौण आकर्षण, इनमें स्नेह, सामाजिकता और दयाभाव का समावेश है, (४) गौण भावनाएँ, इनमें सत्याराधना, सौन्दर्योपासना और धर्मानष्ठा समाहित हैं।

मार्टिन्यू के अनुसार, नैतिक दृष्टि से उपर्युक्त सभी कर्म-स्रोत समान नैतिक स्तर के नहीं हैं, वरन् उनमें नैतिक स्तर की दृष्टि से एक तारतम्य है जो निम्नतम से उच्चतम नैतिक अवस्था को अभिव्यक्त करता है। मार्टिन्यू के अनुसार वह तारतम्य निम्न है—

- १ गौण विकर्षण--अविश्वास, द्वेष, शंकाशीलता ।
- २. गौण जैविक प्रवृत्तियाँ आराम का प्रेम तथा ऐन्द्रिक सूख।
- ३. प्राथमिक जैविक प्रवृत्तियाँ -- भोजन तथा मैथुन की पशु-प्रवृत्तियाँ।
- ४. प्राथमिक पाशविक प्रवृत्तियां अनियन्त्रित सक्रियता।
- ५. लाभ का लोभ--पशु-प्रवृत्ति की उपज।
- ६ गौण आकर्षण--सहानुभूतिमूलक संवेदनाओं की भावनात्मक वृत्ति ।
- ७. प्राथमिक विकर्पण--घृणा, भय, क्रोध।
- न. गौण पाशविक प्रवृत्तियाँ—सत्ता-मोह अथवा महत्त्वाकांक्षा ।
- गौण अभिभावनाएँ—संस्कृति, प्रेम ।
- १०. प्राथमिक भावनाएँ--आश्चर्य तथा प्रशंसा।
- १५. प्राथमिक आदर्षण-वात्सल्य, सामाजिक मैत्री, उदारता, कृतज्ञता ।
- १२. दया का प्राथमिक आकर्षण ।
- १३. श्रद्धा की प्राथमिक भावना।

इस प्रकार, पार्टिन्यू के अनुसार कर्म-स्रोतों के इस तारतम्य में श्रद्धा सर्वोच्च नैतिक गुण है और गौण विकर्षण अर्थात् अविश्वास, मात्सर्य और सन्देहशीलता सबसे निम्नतम दुर्गुण है। श्रद्धा मात्र गुण है और मात्सर्य, द्वेष आदि मात्र दुर्गुण हैं। शेष सभी कर्मस्रोत इन दोनों के बीच में आते हैं और उनमें गुण और अवगुण के विभिन्न प्रकार के समन्वय हैं। नैतिक दृष्टि से वही कर्म शुभ होगा जो उच्च कर्म प्रेरकों से उत्पन्न होगा। जो कर्म जितने अधिक निम्न कर्मस्रोत से उत्पन्न होगा वह उतना ही अधिक अनैतिक होगा। संक्षेप में, मार्टिन्य के यही नैतिक विचार हैं।

मार्टिन्यू के नैतिक दर्शन की तुलना जैन परम्परा से की जा सकती है। जैन परम्परा के अनुसार कर्मप्रेरक ये हैं—(१) राग, (२) द्वेष, (३) क्रोध, (४) मान, (५) माया, (६) लोभ, (७) भय, (८) परिग्रह, (९) मैंथुन, (१०) आहार, (११) लोक, (१२) धर्म और (१३) ओघ। इनमें राग और द्वेष दो कर्मबीज हैं और क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कपाय हैं, तथा शेष संज्ञाएँ हैं। यदि हम मार्टिन्यू के उपर्युक्त वर्गीकरण से तुलना करें तो इनमें से अधिकांश वृत्तियाँ उसमें मौजूद हैं। यही नहीं, यदि हम चाहें तो बन्धन की तीव्रता की दृष्टि से इनका एक क्रम भी तैयार कर सकते हैं जिसमें द्वेष सबसे निम्न और धर्म सबसे उच्च होगा, और ऐसी स्थिति में हम यह भी पायेंगे कि जैन दर्शन का वह वर्गीकरण मार्टिन्यू के उपर्युक्त तारतम्य से भी काफी समानता रखेगा। क्रम की दृष्टि से इन्हें इस प्रकार रखा जा सकता है—(१) द्वेष, (२) राग, (३) लोभ, (४) मान, (५) माया—कपटवृत्ति, (६) क्रोध, (७) ओघ, (८) भय, (९) परिग्रह, (१०) मैंथुन, (११) आहार, (१२) लोक—सामाजिकता और (१३) धर्म। कुछ मतभेदों को छोड़कर यह क्रम-व्यवस्था मार्टिन्यु के कर्मस्रोत के नैतिक तारतम्य से काफी निकट है।

एक अन्य अपेक्षा से भी मार्टिन्यू के कर्मस्रोत के नैतिक तारतम्य की तुलना जैन आचारदर्शन से की जा सकती है। यदि हम कर्मप्रेरकों के रूप में मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शन, मिथ्याचारित्र, सम्यन्ज्ञान, सम्यन्दर्शन और सम्यक्चारित्र तथा आहार, भय, मैथुन और परिण्ह इन चार संज्ञाओं को स्वीकार करें तो भी बन्धन की तीव्रता की दृष्टि से एक कम तैयार किया जा सकता है जो मार्टिन्यू के पूर्वोक्त तारतम्य के काफी निकट होगा। वह क्रम इस प्रकार होगा—

- १. मिथ्यादर्शन-सन्देहणीलता, आकांक्षा एवं अश्रद्धा ।
- २. मिथ्याज्ञान--नैतिक विवेक एवं वृद्धि का अभाव।
- ३. मिथ्याचारित्र —क्रोध, मान, माया और लोभ के कर्मप्रेरक।
- ४. भयवृत्ति-भय से उत्पन्न कर्म।
- ५. परिश्रह—संचय की वृत्ति एवं आसक्तिभाव।
- ६. मैथन--ऐन्द्रिक सुखों की इच्छा एवं यौनप्रवृत्तियाँ।
- ७. आहार-शरीर-रक्षा एवं क्षुधानिवृत्ति की क्रियाएँ।
- द. सम्यक्चारित्र—सदाचरण।

९. सम्यग्ज्ञान---नैतिक विवेक।

१०. सम्यग्दर्शन-श्रद्धा एवं आत्मविश्वाम ।

यह क्रम अपने पूर्णतावादी दृष्टिकोण के आधार पर उन दोषों में ग्रसित भी नहीं होना जो दोष मार्टिन्यु के नैतिक दर्शन में है।

आन्तरिक विधानवाद के विरोध में साध्यवादी और विकासवादी सिद्धान्त आते है। अगले पृष्ठों में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि उनका जैन दर्शन के साथ कितना साम्य है।

#### ६ ७. प्रयोजनात्मक अथवा साध्यवादी सिद्धान्त

नैतिक प्रतिमान के दूसरे प्रकार के सिद्धान्तों को प्रयोजनात्मक या साध्यवादी सिद्धान्त कहते है। इन सिद्धान्तों के अनुसार किसी कर्म की नैतिकता का निर्णय उसके साध्य, प्रयोजन, परिणाम, आदर्श, परमणुभ अथवा मूल्य के आधार पर होना चाहिए। लेकिन प्रयोजनवादी विचारक कर्म के वास्तविक लक्ष्य के विषय में एकमत नही है। इन विचारकों ने विभिन्न साध्य माने है और इस कारण साध्यवादियों के भी कई सम्प्रदाय है, उनमे (१) सुखवाद, (२) विकासवाद, (३) बुद्धिपरतावाद, (४) पूर्णतावाद एवं (५) मूल्यवाद प्रमुख है।

#### १. मुखवाद

सुखवाद के अनुसार कर्म का साध्य सुख की प्राप्ति अथवा तृष्ति है। वहीं कर्म शुभ है जो हमारी इन्द्रियपरता (वासनाओं) को सन्तुष्ट करता है और वह कर्म अगुभ है जिससे वासनाओं की पूर्ति अथवा मुख की प्राप्ति नहीं होती। मुखवादियों के भी अनेक उपसम्प्रदाय है। उनमें मनोवैज्ञानिक मुखवाद और नैतिक सुखवाद प्रमुख हे। नैतिक सुखवादो परम्परा में भी अनेक उपसम्प्रदाय है। सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक मुखवाद और जैन आचारदर्णन के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में विचार करना उचिन होगा।

मनोवैज्ञ नक मुखबाद और जैन आचारदर्शन—मनोवैज्ञानिक मुखवाद एक तथ्यपरक सिद्धान्त है जिसके अनुसार यह मनोवैज्ञानिक मत्य है कि व्यक्ति सदैव मुख के लिए प्रयास करता है। जैन आचारदर्शन भी यह मानता है कि समस्त प्राणिवर्ग स्वभाव में ही सुखाभिलापी है। दशवैकालिकसूत्र स्पष्ट रूप से प्राणिवर्ग को परम (सुख) अर्मी मानता है। टिकाकारों ने परम शब्द का अर्थ सुख करते हुए, इस प्रकार व्याख्या की है, "पृथ्वी आदि स्थावर प्राणी और द्वीन्द्रिय आदि त्रस प्राणी, इस प्रकार व प्राणी परम अर्थात् सुखधर्मी है, सुखाभिलाषी है।" सुख की अभिलापा करना प्राणियों का नैसर्गिक स्वभाव है। आचारांगसूत्र में भी कहा है कि 'सभी प्राणियों को सुख प्रिय है, अनुकूल है और दु:ख अप्रिय है, प्रतिकूल हे।'3

मन्वेपाणा परमाहिमआ—दश्वेकालिक, ४।९.

२. दशवैकालिक टीका, ५० ४६.

सन्वं सुहसाया दुक्खपिडवृष्ठा ।—आचारांग १।२।३।८१;
 तुळनीय-दुःखादुद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीम्सितम् ।—महाभारत, शान्तिपर्वं, १३९–६१.

इस प्रकार जैन आचारदर्शन में सुख की अभिलाषा को प्राणियों की प्रकृति का स्वाभाविक लक्षण मानकर मनोवैज्ञानिक सखवाद की धारणा को स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, जैन विचारकों ने इस मनोवैज्ञानिक सखवादी धारणा का अपनी नैतिक मान्यताओं के संस्थापन में भी उपयोग किया है। सुत्रकृतांग में प्राणियों की सुखाकाक्षा और दृख से रक्षण की मनोवैज्ञानिक प्रकृति का नैतिक मानक के रूप में मन्दर वर्णत है। मूत्रकृतांग का वह कथाप्रसंग इस प्रकार है, ''क्रियावादी अक्रिया-बादी, अज्ञानवादी और विनयवादी ऐसे विभिन्न वाती, जिनकी संख्या ३६३ कही जाती है (जो) सब लोगों को परिनिर्वाण और मोक्ष का उपदेश देने है। वे अपनी-अपनी प्रज्ञा, छन्द, शील, दृष्टि, रुचि, प्रवृत्ति और संकल्प के अनुसार अलग-अलग धर्म मार्ग स्थापित करके उनका प्रचार करते है। एक समय ये सब बादी एक बड़ा घेरा बनाकर एक स्थान पर बैठे थे। उस समय एक मनुष्य जलते हुए अंगारों स भरी हुई एक कढ़ाई लोहे की संडासी से पकड़कर, जहाँ वे सब बैठे थे. लाया और कहने लगा, 'हे मतवादियों, तम सब अपने-अपने धर्म के प्रतिपादक हो और परिनिर्वाण और मोक्ष का उपदेश देते हो। तुम इस जलते हुए अंगारों से भरी हुई कढ़ाई को एक मुहूर्त तक खुले हुए हाथ में पकड़े रहो।' ऐसा कहकर वह मनुष्य वह कढ़ाई प्रत्येक के हाथ में रखने गया, पर वे अपने-अपने हाथ पीछे हटाने लगे। तब उस मनुष्य ने उनसे पूछा, 'हे मतवादियों, उम अपने हाथ पीछे क्यों हटाते हो ? हाथ न जले, इसीलिए ? और जले, तो क्या हो ? दु:ख ? दु:ख न हो, इसलिए अपने हाथ पीछे हटाते हो, यही बात है न ?' तो इसी माप में दूसरों के सम्बन्ध में भी विचार करना, यही धर्मविचार है या नहीं ? बस, तब तो नापने का गज प्रमाण और धर्मविचार मिल गये।"१

यह प्रसंग जैन नैतिकता की मनौवैज्ञानिक सुखवादी धारणा का एक अच्छा चित्रण है जिसमें न केवल नैतिकता का मनोवैज्ञानिक पक्ष प्रस्तुत है, वरन् उसे नैतिक सिद्धान्तों की स्थापना का आधार भी बनाया गया है। फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से इस मनोवैज्ञानिक सुखवाद के दोनों पक्षों पर विचार करना आवश्यक है। निषेधात्मक दृष्टि से यह प्राणियों की दुःख-निवारण की स्वाभाविक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करता है, जबिक विधायक दृष्टि से प्राणियों की सुख प्राप्त करने की स्वाभाविक अभिरुचि की और संकेत करता है।

उन्य भारतीय दर्शनों में मनोवैज्ञानिक सुखवाद—न केवल जैन दर्शन वरन् अन्य भारतीय दर्शनों ने भी सुखवाद का समर्थन किया है। भौतिक सुखवाद को माननेवाले चार्वाकों का सिद्धान्त तो सर्वप्रसिद्ध ही है। उनके अनुसार इन्द्रियों की वासनाओं को सन्तुष्ट करते हुए सम्पूर्ण जीवन में सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये चार्वाक के अतिरिक्त अन्य दर्शनकारों ने भी सुखवाद का समर्थन

१. स्त्रकृतांग (हिन्दी ), पृ० १०३-१०४.

२. सर्वदर्शनसंग्रहः, १०४.

किया है। महाभारत में कहा गया है कि सभी मुख चाहते हैं और दुःख से उद्विग्न होते हैं। छान्दोग्य उपनिषद् में भी इसी मुखवादी दृष्टिकोण का समर्थन है। उसमें कहा गया है कि जब मनुष्य को मुख प्राप्त होता है तभी वह कमें करता है। बिना मुख मिले कोई कमें नहीं करता। अतः मुख की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करना चाहिए। विशेष रूप से जिज्ञासा करना चाहिए। विशेष रूप से जिज्ञासा करना चाहिए। विशेष रूप से जिज्ञासा करना करते के लिए राज्य सत्ता को अनिवायं माना है। उसके अनुसार मनुष्य स्वभावतः मुख की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। उद्योतकर ने मानव मनोविज्ञान के आधार पर मुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति को मानव-जीवन का साध्य बताया है। भारतीय परम्परा में सुखवाद की धारणा की अभिव्यक्ति प्राचीन समय से ही रही है, लेकिन चार्वाक दर्शन को छोड़कर अन्य भारतीय दर्शनों ने वैयक्तिक सुख के स्थान पर सदैव सार्वजनिक मुख की ही कामना की है। भारतीय साधक प्रतिदिन यह प्रार्थना करता है कि—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किश्चिद् दु:खभाग्भवेत् ॥ (यजुर्वेद, शान्तिपाठ) पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक सुखवाद से तुलना करने पर हमें इसकी एक विशिष्टता का परिचय मिलता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक सुखवाद अपने सिद्धान्त का मनोवैज्ञानिक आधार पाकर मात्र यही निष्कर्ष निकालता है कि व्यक्ति के लिए सुख का अनुसरण करना अनिवार्य है। लेकिन सुख के सम्पादन की इस स्पर्धा में प्रत्येक प्राणी का सुख दूसरे प्राणियों के सुखों के नाश पर निर्भर हो तो क्या करना नैतिक होगा ? इस प्रश्न का उत्तर वहाँ नही मिलता। सुखों का अनुसरण जितना स्वाभाविक है, उतना ही स्वाभाविक यह भी है कि पाश्चात्य परम्परा में जिन भौतिक सुखों के अनुकरण का समर्थन किया गया है, उनको लेकर प्राणियों के हिनों में ही परस्पर संघर्ष होता है। यदि मेरा सुख किसी दूसरे व्यक्ति के सुख के नाश पर निर्भर हो तो क्या मेरे लिए उस सुख का अनुकरण उचित या नैतिक होगा? यदि स्वार्य-सुखवाद के सिद्धान्त को मानकर सभी लोग दूसरे के सुखों का हनन करते हुए स्वयं के सुख का सम्पादन करने में लग जायें तो न तो समाज में सुख और शान्ति बनी रहेगी और न व्यक्ति ही सुख प्राप्त कर पायेगा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति भी अपना सुख भोगते हुए उसके सुख में बाधा डालेंगे।

जैन नैतिकता सुख के अनुसरण की मान्यता को स्वीकार करते हुए व्यक्ति को यह तो अधिकार प्रदान करती है कि वह स्वयं के सुख का अनुसरण करे, लेकिन उसे अपने वैयक्तिक सुख की उपलब्धि के प्रयास में दूसरे के सुखों एवं हितों का हनन करने का अधिकार नहीं है। यदि तुम्हारे सुख के अनुसरण के प्रयास में दूसरे के सुख का हनन अनिवार्य है तो तुम्हें ऐसे सुख का अनुसरण नहीं करना चाहिए। किन्तु

१. महाभारत, शान्तिपर्व, १३९।६१.

२. छान्दोग्य उपनिषद, ७।२२।१.

२. वृष्ट्रन्य-न्यायवार्तिक ( वाराणसी संस्करण ), ए० १३; उद्धत-नीतिशास का सर्वेक्षण, ए० १५१.

इस आधार पर कोई यह आक्षेप कर सकता है कि ऐसी अवस्था में वह अपनी सुख-बादी धारणा से दूर हो जाती है। जैन नैतिकता इस आक्षेप के प्रत्युत्तर में यह कहती है कि उसपर इस आक्षेप का आरोपण उसी दशा में होगा कि जबकि हम मुखों के भौतिक स्वरूप की ओर ही ध्यान देंगे। लेकिन जैन नैतिकता तो सुखों के आधि-भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप को भी स्वीकार करती है। पाश्चात्य धारणा की मूलभूत भ्रान्ति यही है कि वह सुखों के विभिन्न स्तरों पर बल नहीं देती है और सुखों के भौतिक स्वरूप से ऊपर उठकर उनके आध्यात्मिक स्वरूप की ओर नहीं बढ़ती है। सुखों में पाररपरिक संघर्ष तो उनके भौतिक स्वरूप तक ही सीमित है।

जैन आचारदर्शन और नंतिक सुखवाद—नैतिक सुखवाद की विचारधारा यह मानकर चलती है कि मुख का अनुसरण करना चाहिए या सुख ही वांछनीय है। नैतिक सुखवाद के विचारकों में मिल प्रभृति कुछ विचारक नैतिक सुखवाद को मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित करते हैं। मिल का कहना है कि कोई वस्तु या विषय काम्य है, इसका प्रमाण यह है कि लोग वस्तुतः उसकी कामना करते हैं। सामान्य सुख काम्य है, इसके लिए इसे छोड़कर कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता कि प्रत्येक मनुष्य मुख की कामना करता है। किकिन मुखवाद को मनौवैज्ञानिक आधार पर खड़ा करने का मिल का यह प्रयास तार्किक दृष्टि से दूषित ही है। यदि सभी मनुष्य स्वभावतः सुख की कामना करते हैं तो फिर 'सुख की कामना करनी चाहिए' इस कथन का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जबिक नैतिक आदेश के लिए 'चाहिए' आवश्यक है। लेकिन मनोवैज्ञानिक मुखवाद इस 'चाहिए' के लिए कोई अवकाश नहीं छोड़ता। इसी कारण सिजविक तथा समकालीन विचारकों में इयूरेंट ड्रेक आदि ने सुखवाद को विशुद्ध नैतिक आधार पर खड़ा किया है। फिर भी उपर्युक्त सभी विचारकों के लिए सुख काम्य है और उनकी दृष्टि में नैतिक आदेश है— मुख के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

नैतिक सुखवादी विचारधारा की दूसरी मान्यता यह भी है कि वस्तुतः जो सुख काम्य है वह वैयक्तिक नहीं वरन् सामान्य सुख है। यह धारणा उपयोगिताबाद के नाम से भी जानी जाती है। उपयोगिताबाद की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- १. अधिक से अधिक सुख
- २ उच्चतम सुख (ऐन्द्रिक सुखों की अपेक्षा मानसिक सुख उच्च कोटि का माना गया है)
  - ३. अधिक से अधिक संख्या का अधिक से अधिक सुख
  - ४. बहुसंख्यकों का सुख
  - ५. सार्वभीम एवं सामान्य सुख
  - ६. समाजिक सुख

१. नीतिशास्त्रका सर्वेक्षण, पृ०१६१ पर उद्धृत.

र. काण्टेम्परि पथिकल ध्योरीज, १० १९६.

इन आधारों पर उपयोगितावाद के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार है-

- 9. मुख प्राप्ति और दुःखमुक्ति केवल यह दो ही स्वतःसाध्य के रूप मे काम्य है। अन्य सभी वस्तुएँ केवल इसीलिए काम्य है कि वे या तो सुखपूर्ण है या सुखवर्धक है, अथवा दुःखो का नाश करनेवाली है।
- २ जिस अनुपात मे कोई कर्म मुख या दुःख देता है, उसी अनुपात मे वह शुभ या अगुभ होता है।
- ३. प्रत्येक व्यक्ति का सुख समान है। किसी एक व्यक्ति का सुख जितना काम्य है उतना ही दूसरे व्यक्ति का। अत: मुख की मात्रा को बढ़ाने की चेप्टा करनी चाहिए चाहे वह किसी का भी मुख हो।
- 4. यर्वाधिक सुख का अर्थ है सुख की मात्रा में अधिक से अधिक संभाव्य वृद्धि ।
   इसका अर्थ यह भी है कि मुख और दु:ख को मापा जा सकता है ।
- ५. परोपकारी होने का अर्थ है सामाजिक मुख या लोकोपयोगिता में वृद्धि करना। इसी प्रकार स्वार्थी होने का मतलब है सामाजिक सुख में कमी करना।

इस तरह हम देखते है कि नैतिक मुखवाद की धारणा सुख को काम्य मानते हुए भी लोकहित या लोकमंगल को स्थान देती है।

जैन आचारदर्शन में नैतिक मुखवाद के दोनों पक्ष अर्थात् सुखों की काम्यता एवं उपयोगिता ( लोकहित ) समाहित है जिनपर हम यहाँ विचार करेंगे।

जैन आचारदर्शन में नैतिक मुखवाद के समर्थक कुछ तथ्य मिलते है। महावीर ने कई बार यह कहा है कि 'जिससे सुख हो वह करो।' इस कथन के आधार पर यह फलिन निकाला जा सकता है कि महावीर नैतिक मुखवाद के समर्थक थे। यद्यपि हमे यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि मुख शब्द का जो अर्थ महावीर की दृष्टि में था, वह वर्तमान सुख शब्द की व्याख्या से भिन्न था।

एक अन्य दृष्टि से भी जैन नैतिकता को सुखवादी कहा जा सकता है। क्योंकि जैन नैतिक आदर्श मोक्ष आत्मा की अनन्त सौख्य वी अवस्था है और इस प्रकार जैन नैतिकता मुख के अनुसरण करने का आदेश देती है। इस अर्थ में भी वह सुखवादी है, यद्यपि यहाँ पर उसका सुख की उपलब्धि का नैतिक आदर्श भौतिक सुख की उपलब्धि का आदर्श नहीं है, वरन् वह तो परमानन्द की अवस्था की उपलब्धि का आदर्श है।

सामान्य अर्थ में सुख-दु:ख सापेक्ष शब्द है, एक विकल्पात्मक स्थिति है। दु:ख के विपरीत जो है उसकी अनुभूति सुख है, या सुख दु:ख का अभाव है। जैन दर्शन 'निर्वाण' मे जिस अनन्त सौख्य की कल्पना करता है, वह निर्विकल्प सुख है। वस्तुत: जैन दृष्टि में निर्विकल्प सुख ही वास्तविक सुख है।

१. नीतिशास्त्रका सर्वेक्षण, पृ०१६८.

२. अहासुई देवाणुपियं ।-जपासकदशांगसूत्र, १।१२.

३. बहत्कत्यभाष्यं, ५७१७.

मुखवाद के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि जैन विचारको की दृष्टि में 'मुख' शब्द का क्या अर्थ अभिप्रेत है। कठिनाई यह है कि जैनागमों की भाषा प्राकृत है। प्राकृत 'मुह' शब्द के सस्कृत भाषा में 'मुख' और 'शुभ' ऐसे दो रूप बनते है। दूसरे, जैनागमों में विभिन्न स्थलों पर 'मुह' भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। यो प्रसग के अनुकूल अर्थ का निश्चय करने में कोई कठिनाई नहीं होती।

जैनाचार्यो ने 'मुख' दस प्रकार के माने है ै—(१) आरोग्यमुख, (२) दीर्घायुप्य-मुख, (३) सम्पत्तिमुख, (४) काममुख, (५) भोगसुख, (६) सन्तोषसुख, (७) अन्तित्व-मुख, (८) शुभभोगमुख, (९) निष्क्रमणमुख और (१०) अनाबाधमुख।

सुख के इस वर्गीकरण को जैन दृष्टि से निम्नस्तरीय और उच्चस्तरीय मुखो के सापेक्ष आधार पर प्रस्तुत किया जाये तो उमका स्वरूप निम्न होगा—(१) सम्पत्ति-सुख, (२) काममुख, (३) भोगसुख, (४) शुभभोगसुख, (५) आरोग्यसुख, (६) दीर्घा-युष्यमुख, (७) सन्तोषसुख, (८) निष्क्रमणसुख, (९) अस्तित्वमुख और (१०) अनाबाधसुख।

सम्पत्ति या अर्थ गार्हस्थिक जीवन के लिए आवश्यक है और सासारिक मुखो के लिए कारणभूत होने से उसे 'सुख' कहा गया है। <sup>२</sup> भारतीय विचारणा में चार पुरुषार्थों में अर्थ को एक पुरुषार्थ मानकर नैतिक दृष्टि से उसका महत्त्व अवश्य स्वीकार किय गया है, लेकिन सम्पत्ति अपने मे साध्य नहीं है। वह तो मात्र साधन है। इसी लिए इसे नैतिकता का साध्य नहीं माना जा सकता। यद्यपि मम्मन सेठ के समान कुछ लोग होते है जिनके लिए धन या अर्थ ही माध्य बन जाता है, लेकिन जैन विचारणा मे अर्थ या सम्पत्ति को सुख मानते हुए भी नैतिक परममूल्य के रूप में स्वीकार नही किया गया है। यद्यपि सम्पत्ति को सुख मानकर उसके अपहार का निषेध अवश्य किया गया है, तथापि जैन दर्शन यह तो स्वीकार करता है कि मुख का चाहे निम्नस्तरीय ही रूप क्यो न हो, स्वाभाविक रूप से प्राणी के जीवन का साध्य होता है। लेकिन नैतिकता इस बात मे नही है कि उस निम्नस्तरीय सुख के अनुसरण मे उच्चस्तरीय मुख का त्याग कर दिया जाय । साम्पत्तिक सुखा का त्याग कामसूख एवं भोगमुख के लिए करना चाहिए, क्योकि अर्थ काम और भोग का साधन है। इसी प्रकार काम और भोग का परित्याग शुभभोग के लिए करना चाहिए । यहाँ पर जैन दार्शनिक कामम्ख और भोगमुख तथा शुभभोगमुख मे अन्तर करते है। काममुख और भोगसुख क्रमण: वासनात्मक और इन्द्रियसुखो के प्रतीक हैं और शूभभोग मानसिक सुखों का प्रतीक है। <sup>3</sup> जैन विचारकों के मत में इन्द्रियस्**खों** की अपेक्षा मानसिक सुख श्रेष्ठ है, अतः मानसिक सुख या बौद्धिक सुख के अनुसरण

१. मूत्रकृतांग, ७३७.

२. अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ७, ५० १०१८.

३. वही, ५०१०१७.

के लिए इन्द्रियसुखो का परित्याग आवश्यक है। एक दूसरी दृष्टि से शुभ शब्द का अर्थं कल्याणकारी करने पर कामसुख और भोगसुख को वैयक्तिक और शुभभोग को सामाजिक या लोक कल्याणकारी कार्यों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इम स्थिति में जैन विचारणा के अनुसार वैयक्तिक मुखो का परित्याग समाज के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, यही सिद्ध होता है। वैयक्तिक सुखभाग का लोककल्याण के हेतु परित्याग किया जाना चाहिए, यह मानकर जैन विचारणा उपयोगिनावादी दृष्टिकोण के निकट आ जाती है। लिकन बौद्धिक सुख और लोक कल्याणकारी कार्यों के सम्पादन में रहा हुआ सुख भी सर्वोपिर नहीं रहता, जबिक आरोग्य (स्वास्थ्य) एवं जीवन का प्रकृत उपस्थित हो जाना है। यद्यपि बौद्धिक सुख अनुसरणीय है तथापि स्वास्थ्य और जीवन की मुरक्षा के निमित्त उनका भी परित्याग आवश्यक है।

काम-भोग, बोद्धिक मुटा और स्वास्थ्य एव जीवन सम्बन्धी मखो की आकाक्षाएँ अपने में साध्य नहीं है। आकाक्षाएँ सन्ताप के लिए होती है, अत सन्तोपजनित सुखा इन मव आकाक्षाजनित सखो से श्रेष्ठ है। र क्यों कि जिन सखो के मल मे आकाक्षा या उच्छा क्षोती है, वे सुख दु:खप्रत्युत्पन्न है । आकाक्षा या इच्छा एक मानमिक तनाव है और सभी तनाव दु:खद होते है। अत: दु:खप्रत्यृत्पन्न सुख सापेक्ष रूप मे सुख होते हुए भी निम्नस्तरीय सख ही है। लेकिन सन्तोषवृत्ति का सख ऐसा है जिसके कारण इच्छा या तनाव समाप्त हो जाता है। उसका अन्त सुख रूप ही है, अत: उसके लिए इन सभी प्रकार के सुखा का परित्याग किया जा सकता है। लेकिन सन्तोष-सुख भी अपने में साध्य नहीं है, सन्तोप से बड़ा सुख निष्क्रमण (त्याग) का है। सन्तोप मे इच्छा का अभाव नहीं है, लेकिन निष्क्रमण मे इच्छा, ममत्व या आसिक्त का अभाव है। सन्तोष और इच्छा के अभाव की पूर्णता आसक्ति के अभाव मे ही होती है। मन्तोप किया जाता है, लेकिन अनासक्ति होती है। सन्तोष प्रयासजन्य है, अनासक्ति स्वभावजन्य है। अत. एक सन्तोषी व्यक्ति की अपेक्षा भी अनासक्त बीतराग पुरुप का मुख कही अधिक होता है। कहा भी गया है कि न तो अपार सम्पत्तिशाली पुरुष ही सुखी है, न अधिकारसम्पन्न मेनापित ही, पृथ्वी का अधिपित राजा एव स्वर्ग के निवासी देव भी एकान्त रूप से सुखी नही है, जगतु मे यदि कोई एकान्त रूप से सुखी है, तो वह है निस्पृह, वीतराग साधु। उचकवर्ती और देवराज इन्द्र के सुखो की अपेक्षा भी, लोक-व्यापार से निवृत निस्पृह श्रमण अधिक सुखी है।

स्वाभाविक तौर पर यह प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों कहा गया कि निस्पृह वीतराग साधु ही सर्वाधिक सुखी है ? उसका सुख ही क्यों उच्च कोटि का सुख है ? जैनाचार्यों ने उक्त प्रश्न का उत्तर निभ्न शब्दों में दिया है, निस्पृहता के अतिरिक्त शेष

१. अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ७, पृ० १०१७.

२. मनुस्मृति, ४।१२.

<sup>₹.</sup> नित्यस्मरण, १०४.

४. अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ७, पृ० १०१८.

सब सुख दु:ख के प्रतिकार के निमित्त होते हैं, मात्र सुख का अभिमान उत्पन्न करते हैं वे वास्तविक सुख नहीं कहे जा सकते। सुख दु:ख के अस्थायी प्रतिकार हैं, वे मात्र सुखाभास हैं; वास्तविक सुख नहीं हैं। वैषयिक सुखों की तुल्ला खाज के खुजाने से उत्पन्न सुख से की जाती है। जैसे खाज खुजाने से उत्पन्न सुख का आदि और अन्त दोनों दु:खपूर्ण हैं, वैसे ही वैषयिक सुखों का आदि और अन्त दोनों ही दु:खपूर्ण हैं, अत: वे वास्तविक सुख नहीं हो सकते।

जैन विचारणा के अनुसार निष्क्रमण अवस्था में व्यक्ति सब-कुछ त्याग देता है, लेकिन त्याग उसी का किया जा सकता है जो 'पर' है, 'स्व' का त्याग नहीं किया जा सकता। अतः सब-कूछ त्याग करने के पश्चात् जो शेष रहता है वह है उसका परिशुद्ध 'स्व'। वही अपना है। पाण्चात्य विचारक मैकेंजी भी कहते है कि शुद्ध नैतिक दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति का किसी भी सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, सिवाय उसके जिसने उसे अपने अस्तित्व का अंग बना लिया है। र जैन विचारक यहाँ यह कहना चाहेंगे कि वस्तुत: किसी भी बाह्य सत्ता को अपना अग बनाया ही नहीं जा सकता। अपने अस्तित्व को छोड़कर शेष सब बाह्य है। जर्मन विचारक जी॰ सीमेल कहते हैं, 'शुद्ध अर्थ में अपने अस्तित्व के अतिरिक्त मेरा कुछ भी नही है।" अत: जो अपना नहीं है, उसे छोड़ देना उससे निवृत होना निष्क्रमण सुख है और जो स्व है उसे पा लेना अस्तित्व सुख है। इसे हम गुद्धात्मदशा कह सकते हैं जिसमें आत्मा विभावदशा से स्वभावदशा में आ जाती है और आत्मा के निजंगुण प्रकट हो जाते है। यही शुद्ध आत्मदशा अस्तित्वसुख है। वस्तुत: निष्क्रमणसुख और अस्तित्वसुख एक ही अवस्था के दो पहलू है--पहला निपेधात्मक पहलू है, दूसरा भावात्मक पहलू। जो स्वभाव नहीं है उसे छोड़ने से जा सुख होता है, वह निष्क्रमणसुख है और जो 'स्व' है उसके 'पर' के अभाव में गुद्ध रूप में रहने से जो सुख मिलता है वह अस्तित्वसुख है। 'पर' भाव को छोड़ना निष्क्रमण-सुख है और 'स्व'-स्वभाव में रमण करना अस्तित्वसुख है। निष्क्रमण, निस्पृहता, या वीतरागता या अनासक्ति के द्वारा 'पर'-भाव को छोड़ने और 'स्व'-स्वभाव में रमण करने का जो सुख है उसे जैन दर्शन के अनुसार उच्चतम नैतिक या चारित्रिक सुख कहा जा सकता है। ४ यद्यपि यह उच्चतम नैतिक सुख है तथापि यह भी साध्य नहीं है, साधन ही है। नैतिक जीवन स्वयं एक साधन है। नैतिक जीवन का साध्य है अनाबाध सुख। यही सर्वोच्च सुख है, यही नैतिकता का आदर्श है। अनाबाध सुख वास्तिविक पूर्णता है, मूक्ति है जिसमें जन्म, जरा एवं मरण आदि समस्त बाधाओं का

१. अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ७, पृ० १०१८.

२. नीतिप्रवेशिका, ५० २५१ की टिप्पणी.

३. वही, पृ० २५१

४. अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ७, ५० १०१८.

अभाव हो, जहाँ समस्त आत्मगुण अनाबाध रूप से प्रकट हों, वही अनावाध सुख है। प

यदि हम जैन नैतिकता को किसी विशेष अर्थ में मुखवाद के नाम से पुकारना उचित समझे तो उसके नैतिक आचरण का चरमादर्श इस अनावाध सुख की उपलब्धि ही है, यह मानना होगा। अनाबाध सुख वस्तुत: आध्यामिक आनन्द की वह अवस्था है जिसमें हम शुद्ध एवं पूर्ण आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करते है। दु:ख का कारण तनाव हे और तनाव का कारण राग-द्वेप है। जब आत्मा राग-द्वेप रूप तनाव को समाप्त कर देता है और अर्हत् या वीतराग अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे इस वास्तविक सुख का लाभ होता है जो वासनात्मक सुखो की अपेक्षा अनन्त गुना अधिक है। जैनागमों मे कहा गया है कि वासनाओं की पूर्ति से प्राप्त होने वाले लीविक सुख वीतराग के सुख का अनन्तवाँ भाग भी नहीं होते अर्थात् वीतराग के सुख की अपेक्षा लीकिक सुख व न कुछ के बराबर है।

'मुखवाद के अनुसार भी मुख मन या चित्त की ज्ञान्त भावना है। यह जितनी प्रगाढ़ चिरकालीन तथा निरन्तर हो उतना ही सुख अधिक होता है। वैराग्य (वीत-राग दणा) मनुष्य की ऐसी ही प्रगाढ़ चिरकालीन और निरन्तर शान्तवृत्ति है। यह वृत्ति कर्म करने से नही, किन्तु कर्म का परित्याग करके एकान्त में चित्त को एकाग्र करने से आती है। अतएव मुखवाद की तार्किक पराकाष्टा यह है कि वैराग्य (वीत्राग दणा) ही एकमात्र श्रेय है।"3

महाभारत में भी वामनामूलक एवं ऐ न्द्रिक सुखों को अत्यन्त निम्न कोटि का कहा गया है। महाभारत उन ऐ न्द्रिक तथा वासनात्मक सुखों को जो दु:खप्रमूत हैं या जिनका अन्त दु:ख में होता है त्याज्य ठहराता है। सभी (ऐ न्द्रिक या वासनात्मक) सुख या तो दु:खान्त होते है या दु:ख से उत्पन्न होते है। अत: जिसे शाश्वत सुखा की अभेक्षा है उसे आदि और अन्त में दु:खरूप इन मुखों का त्याग कर देना चाहिए। यही नहीं, महर्षि वेदव्यास कहते है कि 'विना त्याग किये मुख नहीं मिलता, बिना त्याग किये परमतत्त्व की उपलब्धि भी नहीं होती। बिना त्याग के अभय की प्राप्ति भी नहीं होती। अत: सब कुछ त्याग करके सुखी हो जाओ। "

जैन दर्शन की भांति महाभारत में भी लगभग वैसे ही शब्दों में कहा गया है कि वासनाओं की पूर्ति से होनेवाले कामसुख या भौतिकसुख तथा दिव्य लोकों के महान् गुख भी वीततृष्ण व्यक्ति के सुखो की सोलहवी कला के बरावर भी नहीं है। <sup>६</sup> जैन विचार के सुख के पूर्ण या अनावाध स्वरूप को ही छान्दोग्योपनिष**ट्** 

१. अभिधानराजेन्द्रकोश, खण्ड ७, ए० १०१८.

२. अध्यातमतन्वालोक, पृ० ६३०.

३. नीतिशास्त्रका मवेक्षण, पृ० २३१.

४. महाभारत, शान्तिपर्व, ५५.

५. वहीं, ६५८३.

६. महाभारत, शान्तिपर्व, ६५०३; उद्धृत-नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण, पृ० २३०.

में 'भूमा' कहा गया है। ऋषि कहता है कि जो भूमा या अनन्त है दही सुख है अल्प या अनित्य में सुख नही है। अनन्तता, पूर्णता या शाश्वतता ही सुख है, अतः उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए।

इस प्रकार हम देखते है कि न केवल जैन परम्परा में, वरन् बाँद्ध और वैदिक परम्पराओं में भी सुख को अपने विशिष्ट अर्थ में नैतिक जीवन का साध्य माना गया है। अतः कहा जा सकता है कि जैन विचारणा और सामान्य रूप से अय सभी भारती। विचारणाओं में नैतिक साध्य के रूप में सुख को स्वीकार किया गया है और उसे गुभत्व का प्रमापक भी माना गया है, फिर भी यह स्मरण रखने की बात है कि भारतीय चिन्तन में सुख को ही एकमात्र नैतिक जीवन का साध्य नहीं कहा गया है। सुख हमारी तात्त्विक प्रकृति के अंग के रूप में साध्य अवश्य है लेकिन इसके साथ ही हमारी तात्त्विक प्रकृति के अन्य पक्ष भी हैं जिन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुखवाद की, जैन दर्शन के अनुसार, प्रमुख आलोचना यह है कि बह सुख को ही एकमात्र साध्य मानता है, जबिक चेतना के अन्य पक्ष भी समान रूप से नैतिक साध्य बनने की अपेक्षा रखते हैं। सुखवाद चेतना के मात्र अनुभूत्यात्मक पक्ष को स्वीकार करता है और उसके बौद्धिक पक्ष की अवहेलना करता है। यही उसका एकांगीपन है।

जैन दार्शनिक मुखवाद को स्वीकार करते हुए भी बौद्धिक एवं ज्ञानात्मक पक्ष की अवहेलना नहीं करते और इस रूप में वे सुखावादी विचारणा के तत्त्वों को स्वीकार करते हुए भी आलोचना के पात्र नहीं बनने हैं।

अरस्तू का मात्रा का मानक और जैन दर्शन—पाश्चात्य विचारकों में अरस्तू का नाम अक्ष्मण्य है। अरस्तू के नैतिक दर्शन में शुभ का प्रतिमान 'स्विणम माघ्य' (Golden Mean) माना गया है। अरस्तू के अनुसार प्रत्येक गुण अपनी मध्यावस्था में ही नैतिक शुभ होता है। उसने सद्गुण और दुर्गुण की कसौटी के रूप में इसी 'स्विणम माघ्य' को स्वीकार किया है। सद्मागं मध्यममार्ग है। उदाहरणार्थ साहस सद्गुण है जो कायरता और उग्रता की मध्यावस्था है। कायरता और सदैव संघर्षरत रहना दोनों ही अवगुण हैं। 'आदर्श' इन दोनों के मध्य में है, जिसे 'साहस' कहा जाता है। इसी प्रकार सांसारिक सुखों में अनुर ति के रूप में अत्यधिक भोग-विलास और विरक्ति के रूप में तप-मार्ग या देह-दण्डन दोनों अनुचित हैं। संयम दोनों की मध्यावस्था के रूप में सद्गुण है। यद्यपि मात्रात्मक मानक की इस धारणा के सम्बन्ध में कुछ अपवाद स्वयं अरस्तू ने भी स्वीकार किये हैं।

जैन दर्शन में अरस्तू के इस मात्रात्मक मानक दृष्टिकोण का समर्थन आचार्य गुण-भद्र के आत्मानुशासन नामक ग्रन्थ में भी मिलता है। वे लिखते हैं कि सुख का अनु-भव करना बुरा नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो वासना है, वह बुरी है। सुख-

१. छान्दोच्य उपनिषद, ७।२३।१.

भोग से कोई पाप नहीं होता, पाप होता है सुख-भोग की वासना के कारण क्योंकि यह वासना सम्यक् दृष्टिकोण की घातक है। वासना से सम्यक्त्व का नाश होता है, जबकि सम्यक्त्व सुख का हेतु है। वासना मात्रातिक्रमण की ओर ले जाती है और यही मात्रातिक्रमण पाप है। आचार्य इस और अधिक स्पष्ट करने हुए मिठाई का उदाहरण देते है। वे कहते है कि 'अजीणं' मिष्टान्न भोजन से नही होता, वह होता है उसकी मात्रा का अतिक्रमण करने से, इस प्रकार जैन दर्शन मे भी अरस्त्र के ममान मात्रा के मानक का विचार उपलब्ध है।

हम इसी आधार पर यह निष्कर्ष उपस्थित कर सकते है कि प्राकृतिक क्षुधाओं, उदात्त भावनाओ और सवेगो का दमन नहीं करना चाहिए, वरन् उन्हें इस रूप में नियोजित करना चाहिए कि वे पूर्ण नैतिक जीवन की दिशा में आगे ले जायें।

### २. विकासवाद और जैन दर्शन

विका वादी आचारदर्शन नैतिकता को एक प्रक्रिया के रूप में देखते है। उनकी दृष्टि में नैतिक प्रत्यय और उनके अयं सापेक्ष है। सापेक्ष नैतिकता विकासवादी अ चारदर्शन की महत्त्वपूणं मान्यता है। विकासवाद के अनुसार नैतिकता का अयं है अपने अस्तित्व को बनायं रखना और विकास की प्रक्रिया में सह्योगी होना। इसके अनुसार णुभ की व्याख्या यह है कि जो विकास की प्रक्रिया में सहायक है वह गुभ है और जो सहायक नहीं है वह अशुभ है। विकासवादी दर्शन में सुख को नैतिक जीवन का परम साध्य स्वीकार किया गया है, लेकिन उसके साथ ही वैयक्तिक एवं जातीय जीवन के अस्तित्व को भी महत्त्वपूणं माना गया है। स्पेन्सर कहते है कि जीवन का अन्तिम साध्य आनन्द है, लेकिन जीवन का निकटवर्ती साध्य जीवन की लम्बाई और चौड़ाई है। वे कहते है कि कम-विकास की गित सदैव आत्मरक्षण की दिशा में होती है और वह उस सीमा को उस समय प्राप्त होता है जब जीवन लम्बाई और चौड़ाई दोनों में ही अधिकतम हो जाता है। विकासवादी दर्शन में जो प्रक्रियाएं जीव को वाता-वरण से समायोजित करती है और जीवन की लम्बाई और चौड़ाई में वृद्धि करती है, वे ही नैतिक है। इस प्रकार विकासवादी दर्शन में प्रमुखरूप से तीन दृष्टिकोण परिलक्षित होते है—

- १. जीवन का रक्षण,
- २. परिवेश से समायोजन, और
- ३. विकास की प्रक्रिया में सहगामी होना।

जैन दर्शन विकासवाद के कुछ तथ्यों को स्वीकार करता है। जीवन को परम-मूल्य मानने की धारणा जैन दर्शन में भी स्वीकृत है। आचारांगसूत्र में कहा गया है कि सभी को ीवन एवं प्राण प्रिय है। उदावैकालिकसूत्र में भी कहा गया है कि

१. आत्मानुशासन, २८.

२. उद्धृत-नीतिशास, १०९२.

३. नीतिशास्त्र, पृ०९९.

४. आचारांग, १।२।३.

सभी जीवित रहना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। इस प्रकार जीवन-रक्षण को एक प्रमुख तथ्य माना गया है। जैन दर्शन का अहिसा सिद्धान्त भी इसी जीवनरक्षण एवं जीवन के परममूल्य की धारणा पर अधिष्ठित है। सूत्रकृतांग में भी इसी विकासवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अपने जीवन के कल्याण का जो उपाय जान पड़े उसे शीघ्र ही पण्डितपुरुषों से सीख लेना चाहिए। द

स्पेन्सर आचरण के शुभत्व और अगुभत्व का आधार जीवनवर्धकता को मानते हुए कहता है कि अच्छा आचरण जीवनवर्धक और बुरा आचरण जीवन के विनाश का कारण है। उनै जैन दर्शन के अनुसार भी आचरण के शुभत्व और अशुभत्व का प्रमापक अहिंसा का सिद्धान्त है। आचार्य अमृतचन्द्र ने जैन नैतिकता के सभी नियमों को इसी अहिंसा के सिद्धान्त से निगंमित किया है। अहिंसा का सिद्धान्त भी यही है कि जो आचरण जीवन के विनाश का कारण है वह अगुभ है और जो आचरण जीवन के रक्षण का कारण है वह गुभ है। इस प्रकार स्पेन्सर के दृष्टि कोण से जैन दर्शन की साम्यता सिद्ध होती है। यहाँ यह ध्यान में रखाना चाहिए कि स्पेन्सर जीवनरक्षण को गुभत्व का आधार मानते हुए भी अहिंसा के सूक्ष्म सिद्धान्त का प्रतिपादन नहीं करता। उसके सिद्धान्त में जीवन के सभी रूपों को वह समानता नहीं दी गयी है जो कि जैन दर्शन के अहिंसा सिद्धान्त में है।

न केवल जैन-दर्शन में वरन् बौद्ध और वैदिक दर्शनों में भी जीवन के मूल्य को स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि जीवन का रक्षण करेण्य है। कीपीतिक उपनिषद् में कहा गया है कि निःश्रेयस मात्र प्राण में है। विज्ञान ने भी कहा है कि धन और स्त्री की अपेक्षा भी आत्मा (जीवन) की सदैव रक्षा करनी चाहिए। विद्व ने भी जीवनरक्षण को आवश्यक कहा है। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं कि अने की प्रिय समझा है तो अपने की मुरक्षित रखना चाहिए।

विकासवादी आचारदर्शन का दूसरा प्रमुख प्रत्यय समायोजन है। परिवेश के प्रति समायोजन नैतिक जीवन का आवश्यक अङ्ग माना गया है। स्पेन्सर के शब्दों में, सभी बुराइयों का उत्स देह का परिवेश के अनुहप न होना है। स्पेन्सर ने परिवेश के साथ अनुह्पता या समायोजन को नैतिक जीवन का साध्य और शुभाशुभ का प्रतिमान, दोनों ही माना है। जैन दर्शन में भी समायोजन को महत्त्व दिया गया है। जैन दर्शन का समत्वयोग इसी समायोजन की प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है

१. दशवैकालिक, ६।११.

२. सूत्रकृतांग, ८।१५.

डेटा आफ एथिनस, ए० २१; उद्धृत-नीतिशास का सर्वेक्षण, ए० २१३.

४. कौधीनकि उपनिपद्, ३।२.

५. चाणक्यनीतिः, उद्धृत-नीतिशास्त्रका सर्वेक्षण, पृ० २०५.

६. धम्मपद, १५७.

७. सोशल स्टेटिस्टिक्स, ए० ७७; उद्धृत-नीतिशाक का सर्वेक्षण, ए० २१७.

यद्यपि जैन दर्शन मे समायोजन का अर्थ आन्तरिक समत्व से है। उसकी दृष्टि में बाह्य समायोजन इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। उसमें समायोजन का अर्थ चेतना का स्वस्वभाव के अनुरूप होना है। इस प्रकार विकासवाद और जैन दर्शन दोनों ही समायोजन को स्वीकार करते है। लेकिन जहाँ विकासवाद व्यक्ति और परिवेश के मध्य समायोजन को महत्त्व देता है, वहाँ जैन दर्शन मनोवृत्तियों और स्वस्वभाव के मध्य समायोजन को आवश्यक मानता है। विकासवाद में समायोजन जीवनरक्षण के लिए है, जबकि जैन दर्शन में समायोजन आत्मा (स्वस्वभाव) के रक्षण लिए है।

विकासवाद का तीसरा प्रत्यय 'विकास की प्रक्रिया में सहगामी होना' है। जो कर्म विकास को अवरुद्ध करते है और बाधक बनते है वे अनैतिक है, और जो कर्म विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते है वे नैतिक है। जैन दर्शन में विकास का प्रत्यय तो आया है, लेकिन भौतिक विकास का जो रूप विकासवाद में मान्य है, वह जैन दर्शन में उपलब्ध नहीं है। जैन दर्शन आत्मा के आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है और इस दृष्टि से वह अवश्य ही उन कर्मों को नैतिक मानता है जो आत्मविकास में सहायक है और उन कर्मों को अनैतिक मानता है जो आत्मविकास में बाधक है। जैन दर्शन के अनुसार दिकास का सर्वोच्च रूप आत्मा की ज्ञानात्मव, अनुभूत्यात्मक और मङ्कल्पात्मक शक्तियों की पूर्णता की स्थिति है। जब आत्मा में ये शक्तियाँ पूर्णत्या प्रकट हो जाती है और उन्पर कोई आवरण या बाधकता नहीं होती, तभी नैतिक पूर्णता प्राप्त होती है। इस प्रवार जैन दर्शन दिकास के प्रत्यय को स्वीकार करते हुए भी विकासवाद से थोडा भिन्न है।

स्पेन्सर का विकासवादी दर्शन और जैन दर्शन पुन. एक स्थान पर एकदूसरे के निकट आते है। स्पेन्सर के अनुसार विकास की अवस्था में नैतिकता सापेक्ष होती है और विकास की पूर्णता पर नैतिकता निरपेक्ष बन जाती है। जैन दर्शन भी आध्यात्मिक विकास की अवस्था में नैतिक सापेक्षता को स्वीकार करता है। उसके अनुसार भी हम जैसे-जैसे आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया में ऊपर उठते जाते है, वैसे-वैसे नैतिक बाध्यताओं और नैतिक सापेक्षताओं से ऊपर उठते हुए नैतिक निरपेक्षता की ओर आगे बढ़ते है।

स्पेन्सर ने जीवन की लम्बाई और चौडाई को नैतिक प्रतिमान बनाने का प्रयास किया है। जैन दर्शन जीवनरक्षण की बात करते हुए भी स्पेन्सर की जीवन की लम्बाई और चौड़ाई के नैतिक प्रतिमान को स्वीकार नहीं करता। स्पेन्सर के अनुसार जीवन की लम्बाई का अर्थ है दीर्घायु होना और चौडाई का अर्थ है जीवन की सिक्रियता या कर्मठता। जैन दर्शन स्पेन्सर की उपर्युक्त मान्यताओं को समुचित नहीं मानता, क्यों कि एक महापुरुष को अल्पायु होने के कारण अनैतिक नहीं कहा जा सकता। जीवनवृद्धि का सच्चा अर्थ तो सद्गुणों की वृद्धि है। जैन दार्शनिको ने जीवनरक्षण की अपक्षा सद्गुणों के रक्षण को अधिक महत्त्वपूर्ण माना है। वह तो सद्गुणों के

रक्षण के लिए देह उत्सर्गया प्राणान्त को भी अनैतिक नहीं मानता। उसके अनु-सार जीवन अपने में साध्य नहीं, वरन् नैतिक पूर्णता को प्राप्त करने का साधन है। इस प्रकार जैन दर्शन और स्पेन्सर का विकासवाद कुछ अर्थों में एकदूसरे से भिन्न भी सिट होते हैं।

स्पेन्सर का जीवन-वृद्धि का आदर्श वस्तुतः वैयक्तिक नीतिशास्त्र का प्रतिपादक है। स्पेन्सर के लिए वैयक्तिक नैतिकता ही प्रमुख थी। यद्यपि उसने जातिरक्षण को भी स्वीकार किया है, तथापि सामाजिक नीतिशास्त्र का प्रतिपादन विकासवाद के अन्य दो विचारकों के द्वारा ही हुआ है। उनमें स्टीफेन ने सामाजिक स्वास्थ्य (Social Health) और अलेक्जेण्डर ने सामाजिक समकक्षता (Social equilibrium) के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। यद्यपि स्पष्ट रूप में जैन दार्शनिकों ने इन मिद्धान्तों के सन्दर्भ में कोई बात वही हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता, तथापि यदि हम सामाजिक स्वास्थ्य का अर्थ सामाजिक व्यवस्था करते हैं तो इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जैन दर्शन भी एक सुव्यवस्थित समाज-रचना को आवश्यक मानता है। सामाजिक समकक्षता सामाजिक स्मत्व की सुचक है और इस रूप में जैन दर्शन का अनाग्रह और अपरिग्रह का सिद्धान्त इस सामाजिक समत्व का संरक्षण करता है। तत्त्वार्थमूत्र में निर्दिष्ट प्राणियों की सहयोगात्मक प्रकृति भी सामाजिक समत्व की संरक्षक है।

# ३. बुद्धिपरतावाद और जैन दर्शन

कांट अपने नैतिक सिद्धान्त के प्रतिपादन में भावनाओं को कोई स्थान नहीं देते । उनके अनुसार नैतिक जीवन का लक्ष्य भावनाओं से ऊपर बुद्धिमय जीवन है। कांट के नीतिशास्त्र में सद्-इच्छा ही परमशुभ है। वे सिदच्छा को सद्भावना नहीं वरन् कर्तथ्यभाव मानते है। उनके अनुसार, सिदच्छा या परमशुभ निरपेक्ष है। कांट का नैतिक दशन ज्ञान-मार्ग का प्रतिपादक है, उसमें कर्तथ्य केवल कर्तथ्य के लिए होते हैं। कांट किसी भावना से प्रेरित कर्म को नैतिक नहीं मानते। उनके अनुसार कर्म को भावना से नहीं, वरन् बुद्धि से नियन्त्रित होना चाहिए। निष्पक्ष बुद्धि से नियन्त्रित कर्म ही नैतिक हो सकता है। कांट ने नैतिक आदेश के या कर्म की नैतिकता के प्रतिमापक पाँच सूत्र दिये हैं—

- 9. सार्वमोम विधान—तुम केवल उसी नियम का पालन करो जिसके माध्यम से तुम उसी समय इच्छा कर सको कि यह एक सार्वभौम विधान हो।
- २. प्रदृति विद्यान—ऐसा करो, मानो तुम्हारे कर्म का नियम तुम्हारी इच्छा के माध्यम से प्रकृति का एक सार्वभौम विद्यान होनेवाला हो।
- ३. स्वयं साध्य ऐसा करो, जिससे स्वयं के व्यक्तित्व में तथा प्रत्येक अन्य पुरुष के व्यक्तित्व में निहित मानवता को तुम सदा ही साध्य के रूप में प्रयोग करो, साधन के रूप में नहीं।

४. स्वतन्त्रता---ऐसा करो कि तुम्हारी इच्छा उसी समय अपने नियम के माध्यम से अपने को सार्वभौम विधान बनानेवाली समझ सके।

४. साध्यों का राज्य-ऐसा करो, मानो तुम सदा अपने नियम के माध्यम से साध्यों के एक सार्वभीम साध्य के विधायक सदस्य हो।

जैन दर्गन में कांट के सिद्धान्तों के कुछ सूत्र अवश्य मिल जाते है जिनके आधार पर दोनों की निकटता को परखा जा सकना है।

कांट और जैन दर्शन, दोनों नैतिक साध्य के रूप में ज्ञान को स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार निष्पक्ष एवं निरपेक्ष पूर्णज्ञान (केवलज्ञान) नैतिक जीवन का साध्य है यद्यपि इस सन्दर्भ ं जैन दर्शन और काट में थोड़ा विचारभेद भी है। कांट क अनुसार निरपेक्ष ज्ञानमय जीवन ही नैतिक साध्य है जबिक जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के साथ-साथ भाव भी नैतिन्द्र साध्य है। जैन दर्शन मोक्ष-दशा में अनन्तज्ञान के साथ-साथ अनन्तसुख की उपस्थिति भी मानता है। कांट के अनुसार ज्ञान ही साध्य है, जबिक जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान ही साध्य है, जबिक जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान ही साध्य है।

जहाँ तक परमशुभ की निरपेक्षता का प्रश्न है, जैन दर्शन नैतिकता के आन्तरिक पक्ष या आचारलक्षी निश्चयनय को अवश्य ही निरपेक्ष मानता है; लेकिन साथ ही वह व्यावहारिक नैतिकता की सापेक्षता भी स्वीकार करता है। जैन दर्शन के अनुसार आन्तरिक नैतिकता अवश्य निरपेक्ष और निरपवाद है; लोकन बाह्य नैतिक नियम तो सापेक्ष और सापवाद ही हैं। जैन दर्शन में अपवादमार्ग या आपद्यमं का विधान है, यद्यपि उसके लिए प्रायश्चित का विधान भी है। सामान्य स्थिति में निरपेक्षक्य से ही नैतिक नियमों के पालन पर जोर दिया गया है। इस प्रकार जहाँ जैन दर्शन निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही प्रकार की नैतिक विधियों को स्वीकार करता है, वहाँ कांट केवल निरपेक्ष नैतिकता पर ही बल देते हैं। कांट अपवादमार्ग और आपद्धमं को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार, जो शुभ है वह सदैव ही शुभ है और जो अशुभ है वह सदैव ही अशुभ है।

जहाँ तक वासनाओं के बुद्धि से नियन्त्रित होने का प्रश्न है, जैन दर्शन और कांट दोनों के दृष्टिकोण समान हैं। जैन दर्शन भी वासनाओं पर बुद्धि का शासन आवश्यक मानता है।

आचारमार्ग की कठोरता की दृष्टि से कांट और जैन दर्शन एकदूसरे के निकट हैं। कांट के आचारदर्शन को अपवादमार्ग एवं भावना के अभाव के कारण कठोरता-वाद कहा जाता है जबिक जैन आचारदर्शन को तपप्रधान होने के कारण कठोर कहा जाता है यद्यपि जैनदर्शन अपवादमार्ग और भावना को स्वीकार करता है।

कांट के सार्वभौग विधान के सूत्र के अनुसार कोई भी कर्म तभी नैतिक हो सकता है जबकि वह सार्वभौग नियम बनने की क्षमता रखता हो। सामान्य नियम ही नैतिक नियम हो सकता है। यदि कोई नियम इस सिद्धान्त के प्रतिकूल है तो वह

१. उद्भृत-नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण, पृ० २६८.

अनैतिक है। उदाहरणार्थ, चोरी करने को लीजिए। यदि कोई व्यक्ति चोरी को अपने आचरण का व्यक्तिगत नियम बनाता है, तो उसे यह भी देखना होगा कि क्या वह चोरी को उसी समय सार्वभौम नियम बना सकता है ? स्पष्ट है कि वह यह कभी नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा चुराये माल की अन्य कोई चोरी करे। इस प्रकार चोरी सार्वभौम नियम नहीं हो सकती, क्योंकि चोरी को सार्वभौम बनाने पर चोरी का कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा। इसी प्रकार हिंसा, असत्य, बेईमानी आदि अवगुण भी सावभौम नियम नहीं बनाये जा सकते । इसलिए वे सभी अनैतिक है। कांट के इस सूत्र का आशय यही है कि हम जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही आचरण दूसरों के प्रति करें हम अपने बारे में जैसी इच्छा करें वैसी ही इच्छा दूसरे के बारे में भी करें। जैन दर्शन और अन्य भारतीय दर्शनों में भी इसे ही नैतिक नियम का सर्वस्व माना गया है। जैन, बौद्ध एवं वैदिक आचारदर्शनों में भी शुभाशुभत्व के प्रतिपादन के रूप में यही सिद्धान्त स्वीकृत है। जैन आचारदर्शन में भी कम के शुभाशभात्व का निर्णायक यही आत्मवत दृष्टि का सिद्धान्त है। गीता और बौद्ध आचारदर्शन में भी इस सिद्धान्त का समर्थन मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कांट का सार्गभौम विधान का सूत्र आत्मवत् दृष्टि के सिद्धान्त के रूप में भारतीय परम्परा में ही स्वीकृत रहा है। 9

कांट के प्रकृति विधान के सूत्र का आशय यह है कि जो कर्म प्रकृति की एक-रूपता और सोद्देश्यता के अनुरूप हैं वे ही करने चाहिए। इस सूत्र का एक आशय यह भी हो सकता है कि स्वभाव के अनुरूप ही कर्म करना चाहिए। कांट के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन गीता में स्वधर्म सिद्धान्त के रूप में हुआ है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुरूप ही आचरण करते हैं। उनैन दर्शन के अनुसार यह कहना पड़ेगा कि आत्मा का जो निज स्वभाव है या जो स्वभावदशा है उसी से हमारे कर्म निःसृत होने चाहिए। जो कर्म स्वभावदशा से निसृत होते हैं, वे ही नैतिक होते है। विभावदशा में होनेवाले कर्म अनैतिक हैं।

कांट के स्वयंसाध्य के सूत्र का आशय यह है कि मनुष्य स्वयं साध्य है और उसको किसी दूसरे मनुष्य के लिए साधन नहीं बनना चाहिए । यदि व्यक्ति अपनी आत्मा को साध्य न बनाकर स्वयं को किसी अन्य का साधन बनाता है तो उसका यह कर्म नैतिक नहीं माना जायेगा। जैन दर्शन में ऐसा कोई निर्देश उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत अनेक स्थितियों में व्यक्ति को दूसरे के हित का साधन बनने को कहा गया है। यदि हम इस सिद्धान्त का यह आशय स्वीकार करें कि मानवता का ( चाहे वह हमारे स्वयं के अन्दर हो अथवा किसी अन्य व्यक्ति में) सम्मान करना चाहिए तो इस रूप में वह जैन दर्शन में भी स्वीकृत हो सकता है। एक अन्य अपेक्षा से भी

 <sup>(</sup>अ) महाभारत, शान्तिपर्व; उद्धृत—नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण, पृ० २७०.
 (आ) पञ्चतन्त्र, ४।१०२.

२. गीता, ३।३६.

इस स्र का यह भी आशय निकाला जा सकता है कि व्यक्ति का नैतिक विकास और पतन स्वयं उसी पर निर्भर है। इस अर्थ में यह सिद्धान्त नैतिक जीवन में पुरुपार्थ की धारणा पर बल देता है और यह जैन दर्शन में भी स्वीकृत है। जैन आचारदर्शन का स्पष्ट मन्तव्य है कि व्यक्ति का हित और अहित स्वयं उसी पर निर्भर है।

काट के स्वतन्त्रता के सूत्र की व्याख्या यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है, अन: जिसे हम अपना अधिकार मानते है उसे ही दूसरों का भी अधिकार मानना चाहिए। यदि हम चोरी करते समय दूसरों की सम्पत्ति पर अपना अधिकार मानते है तो दूसरों को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वे आपकी सम्पत्ति पर अपना अधिकार मानकर उसका उपना करें। इस प्रकार यह सूत्र समान अधिकार की वात कहता है जो कि प्रथम सूत्र से अधिक भिन्न नहीं है। यह सूत्र भी सबको अपने समान समझने का आदेश है और इस रूप में वह आत्मवत् दूष्टि का ही प्रतिपादक है।

कांट का साध्यों के राज्य का सूत्र यह वताता है कि सभी मनुष्यों को समान मूल्यवाला समझो और इस अर्थ में यह सिद्धान्त लोकहित या लोकसंग्रह का प्रति-पादक है तथा पारस्परिक सहयोग तथा पूर्ण सामञ्जस्य के साथ कर्म करने का निर्देश देता है। इसमें भी आत्मवत् दृष्टि का भाव सन्निहित है। इस सूत्र में प्रतिपादित सभी विचार जैन तथा अन्य भारतीय दर्शनों में उपलब्ध हैं।

# ४. पूर्णतावाद और जैन दर्शन

पूर्णतावाद कि सिद्धान्त नैतिक साध्य के रूप में आत्मा के विभिन्न पक्षों की पूर्णता को स्वीकार करता है। सुखवाद आत्मा के भावनात्मक पक्ष को नैतिक जीवन का साध्य बताता है, जर्वाक बुद्धिवाद आत्मा के थौद्धिक पक्ष को ही नैतिकता का साध्य मानता है। सुखवाद और बुद्धिवाद के एकांगी दृष्टिकोणों से ऊपर उठकर पूर्णतावाद भावनात्मक आत्मा और बौद्धिक आत्मा दोनों को ही नैतिक जीवन का साध्य मानता है। नैतिकता समग्र आत्मा की सिद्धि है, उस आत्मा की जो कि बुद्धिमय भी है और भावनामय भी। वह आत्मा के विभिन्न पक्षों को नहीं, वरन् पूर्ण आत्मा को नैतिक जीवन का साध्य बनाता है। वह आत्मिक क्षमताओं के पूर्ण विकास की धारणा को स्थापित करता है। पूर्णतावाद का एक प्राचीन रूप ईसा के उस कथन में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि 'तुम वैसे ही पूर्ण हो जाओ जैसे स्वर्ग में तुम्हारा पिता है।' हेगेल ने भी अपने दर्शन की मुख्य शिक्षा 'पूर्ण व्यक्ति बनो' के रूप में दी है। हेगेल के दृष्टिकोण का ही विकास करनेवाले पूर्णतावादी विचारकों में केयर्ड, ग्रीन, बंडले एवं बोसाके प्रमुख है। समकालीन पूर्णतावादी विचारकों में

१. पूर्णताबाद के विशेष अध्ययन के छिए देखिए-

<sup>(</sup>अ) पश्चिमी आचार विज्ञान का आलोचनात्मक अध्ययन-ईस्वरचन्द्र शर्मा, अध्याय ८,१५.

<sup>(</sup>ब) एथिकल स्टडीज-ब्रैडले.

पेटन और म्यूरहेड आते है। बैंडले अपने पूर्णतावाद में आत्मसाक्षात्कार पर बल देते हैं। उनका कथन है कि अपने को एक अनन्त पूर्ण के रूप में प्राप्त करो। बैंडले अपने नीतिशास्त्र के प्रमुख ग्रंथ 'एथिकल स्टडीज' में इस वात का प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्ति का नैतिक साध्य एक अनन्त पूर्ण आत्मा के रूप में आत्मसाक्षात्कार करना है। पूर्णतावाद की सामान्य विशेषताओं को निम्न रूप में रखा जा सकता है—(१) परमशुभ वासनाओं का बुद्धि के द्वारा व्यवस्थापन एवं नियन्त्रण करना है। (२) नैतिक जीवन की प्रक्रिया आत्मत्याग के द्वारा आत्मलाभ की है। क्षुद्ध, पाशविक वासनामय एवं इन्द्रियपरक आत्मा के त्याग के द्वारा उच्च एवं सामाजिक आत्मा का लाभ ही नैतिक विकास की प्रक्रिया है। (३) नैतिकता आध्यात्मिक तत्त्व के अनन्त विकास की प्रक्रिया है। (४) पूर्णतावाद नैतिकता के आन्तरिक पक्ष अर्थात् चित्र विकास एवं वासनाओं के परिमार्जन पर बल देता है। (५) वह अपनी क्षमताओं को पहचान कर उनके पूर्ण प्रकटन पर बल देता है। (६) मनुष्य होने के लिए सामाजिक होना आवश्यक है यद्यपि सामाजिकता भी अन्तिम नहीं है, सामाजिकता से भी उपर उठना आवश्यक है। इस प्रकार वह सामाजिकता और नैतिकता के क्षेत्र के अतिक्रमण पर बल देता है।

तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो सभी मोक्षलक्षी दर्शन पूर्णताबाद के समर्थक हैं। श्री सङ्गमलाल पाण्डे लिखते है कि वास्तव में हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नीतिशास्त्र बहुत कुछ एकसमान हैं। वे सभी अनुष्य को पूर्ण होने की शिक्षा देते है। तीनों धर्मों का पूर्णताबाद पर त्रिवेणीसङ्गम होने के कारण पूर्णताबाद भारतीय नीतिशास्त्र का सर्वमान्य सिद्धान्त हो गया है।

जिस प्रकार पूर्णतावाद नैतिक साघ्य के रूप में भावनाम्य और बुद्धिमय दोनों ही पक्षों को स्वीकार करता है और बुद्धि के द्वारा भावनाओं के अनुशासन पर बल देता है, उसी प्रकार जैन दर्शन भी मोक्ष के नैतिक साध्य में भावनात्मक और बौद्धिक दोनों ही पक्षों को स्वीकार करता है तथा यह मानता है कि व्यावहारिक जीदन में कषाययुक्त आत्मा को ज्ञानात्मा से अनुशासित होना चाहिए। जैन दर्शन के अनुसार भी कषाय आत्मा का त्याग और ज्ञान, दर्शन और चारित्र गुण से युक्त शुद्ध आत्मा का लाभ नैतिक जीवन का आवश्यक अंग है। जैन दर्शन और पूर्णतावाद इस सम्बन्ध में एकमत हैं कि नैतिकता आध्यात्मिक तन्व (आत्मा) के अनन्त विकास की प्रक्रिया है। यद्यपि पूर्णतावाद और विशेषकर बैंडले का दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि अनन्त विकास की प्रक्रिया भी अनन्त है और कभी समाप्त नहीं होती जबिक जैन दर्शन मानता है कि व्यक्ति अनन्त विकास की इस प्रक्रिया में पूर्णता तक पहुँच सकता है। पूर्णतावाद आदर्श के यथार्थ बन जाने की सम्भावना में विश्वास नहीं करता जबिक जैन दर्शन यह मानता है कि नैतिक पूर्णता का यह आदर्श यथार्थ करता जबिक जैन दर्शन यह मानता है कि नैतिक पूर्णता का यह आदर्श यथार्थ करता जबिक जैन दर्शन यह साहरी यथार्थ करता का स्वाप्त आदर्श यथार्थ करता जबिक पूर्णता का यह आदर्श यथार्थ करता जबिक पूर्ण का यह स्वाप्त स्वाप्

१. नीतिशास्त्रका सर्वेक्षण, पृ० ३०५.

बनाथा जा सकता है। जिस प्रकार पूर्णतावाद नैतिकता के आन्तरिक पक्ष, चिरित्रविकास एवं वासनाओं के परिमार्जन को आवश्यक मानना है, उसी प्रकार जैन दर्शन भी नैतिकता के अन्तरिक पक्ष चरित्रविकास एवं वासनाओं के परिमार्जन पर बल देना है। जिस प्रकार पूर्णतावाद अपनी क्षमताओं को पहचानकर उनके पूर्ण प्रकटन तक पुरुपार्थी बना रहा आवश्यक मानता है, उसी प्रकार जैन दर्शन भी आत्मा के स्वस्वरूप को जानकर उसकी पूर्णतावाद के समान सामाजिकता को नैतिकता का अन्तिम तत्त्व नहीं मानता और समाज में भी ऊपर उठने की धारणा को स्वीकार करता है।

जैन दर्शन का नैतिक साध्य मोक्ष है, लेकिन मोक्ष पूर्णता या आत्मसाक्षात्कार की अवस्था ही है। जैन दार्शनिकों ने मोक्ष की अवस्था में अनन्तचनुष्टय की उपलब्धि को स्वीकार कर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जैन दर्शन पूर्णता के रूप में जीवन के सभी सद्पक्षों का पूर्ण विकास चाहता है। वस्तुतः जैन दर्शन के मोक्ष की यह धारणा पूर्णतावाद या आत्मसाक्षात्कार के सिद्धान्त से दूर नहीं है। जैन दर्शन का मोक्ष अन्य कुछ नहीं, मात्र चैत जीवन के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं संकल्पात्मक पक्षों की पूर्ण अभिव्यक्ति है।

वैदिक परम्परा में भी आत्मपूर्णता, आत्मलाभ या आत्मसाक्षात्कार को नैतिक जीवन का साध्य माना गया है। वृहदारण्यक उपनिषद् में कहा गया है कि आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। आचार्य शकर उपदेशसहस्री में लिखते है कि आत्मलाभ से बड़ा अन्य कोई लाभ नहीं है। दे

वैदिक परम्परा में बुद्धि के द्वारा वासनाओं के निराकरण के तथ्य को स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति एवं गीता में वर्णधर्म या स्वधर्म के जो प्रत्यय है, वे भी पूर्णतावादी विचारक ब्रैंडले के 'स्वस्थान और उसके कर्तव्य' के सिद्धान्तों के बहुत अधिक निकट है। गीता पूर्णतावाद के समान ही कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग एवं भक्तिमार्ग के समन्वय को स्वीकार करती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषार्थों में काम और अर्थ को स्वीकार कर वैदिक परम्परा यह स्पष्ट स्प से बता देती है कि जीवन में भावनात्मक पक्ष का भी अपना मूल्य है। भावना को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। नैतिक साध्य भावनाओं का निराकरण नहीं, वरन् उनका परिकार है।

भारतीय परम्परा में पूर्णतावाद का आरम्भ वेदों से होता है, जिनमे पूर्णता को गाप्त करना मानव जीवन का आदर्श माना गया है। उपनिषदों में यही पूर्णता-गाद आत्मसाक्षात्कार या आत्मलाभ के रूप में स्वीकृत रहा है। गीता में परमात्मा ने पूर्णपुरुष के रूप में उपस्थित किया गया है और उसकी प्राप्ति को ही नैतिक नेवन का साध्य माना गया है।

बृहदारण्यक उपनिषद् , रा४ा५. उपदेशसहस्री, १६।४.

## मूल्य का प्रतिमान और जैन दर्शन

पाश्चात्य विचार-परम्परा मे मूल्यवाद नैतिक प्रतिमान का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त माना जाता है। मूल्यवाद के अनुसार मूल्य वह है जो भावना या इच्छा की पूर्ति करता है। मूल्य की समुचित परिभाषा यह हो सकती हे कि 'मूल्य वह है जिसे पाने के लिए व्यक्ति और समाज चेष्टा करते है जिसके लिए जीवित रहते है और जिसके लिए बटा मे बडा उत्मर्ग करने के लिए तैयार रहते है।'

मूल्यवाद के अनुसार शुभ और उचित, परिणामो या शुभ सकल्पो पर निर्भर नहीं है। शुभ एव उचित, जीवन के उन आदर्शों से निर्गमित होते हे जो हमारे जीवन का परमार्थ या श्रेय है। मूल्यवाद की परम्परा में मूल्य एक व्यापक शब्द है। वह यद्यि श्रेय, साव्य का आदर्श या सूचक है, तथापि कोई अकेला साध्य मूल्य नहीं है। मूल्य सदैव व्यवस्था में निर्धारित होता है। सुख, जीवन, वराग्य आदि में प्रत्येक एक मल्य है किन्तु मूल्य उसमें अधिक व्यापक है। 'मूल्य' एक तत्त्व नहीं है एक व्यवस्था हे और उमी व्यवस्था में किसी मूल्य का बोध होता है।

मृत्यवाद मृत्य की अपेक्षा मृत्यों ( Values ) पर बल देता है, फिर भी 'परम मृत्य' या सर्वोच्च मृत्य क्या हे, यह विषय मृत्यवादी विचारणा मे विवादपूर्ण ही रहा है। सुकरान 'ज्ञान' को प्लेटो 'न्याय' को, अरम्तू 'उच्चविचारणीलता' को, स्पीनोजा 'ईण्वर' को आर हेगल 'व्यक्तित्वलाभ' को सर्वोच्च मन्य मानते है। अरवन ने आध्यात्मिक मृत्यों मे त्रमण कलात्मक, बोद्धिक और धार्मिक ( चारित्रिक ) मृत्यों के रूप में गौन्दर्य, सत्य और शिव ( कल्याण ) को परम मृत्य माना हे, जिनमे भी प्रथम की अपेक्षा दूमरा और दूसरे की अपेक्षा तीमरा अधिक उच्च माना गया है। मृत्यवाद की इस परम्परा मे भी 'परम मृत्य' की धारणा के आधार पर अनेक वर्ग बनते हे, उनमे कुछ दृष्टिकाण निम्नानुमार है—

- १ मानवता-केन्द्रित मूत्यव द ( मानवतावाद )
- २ अस्तित्ववादियों का आत्म-केन्द्रित मूल्यवाद
- 3. मावसं का समाज एव अर्थ केन्द्रित मूल्यवाद
- ४ अरवन का आध्यात्मिक मूल्यवाद

# § ८. मानवतावादी सिद्धान्त और जैन आचारदर्शन

मानव ग़वाद में नैतिकता का प्रत्यय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। यही कारण है कि मानवतावाद को आचारणास्त्रीय धर्म कहा जाता है। मानवतावादी सिद्धान्त नैति-कता को मानव की मास्कृतिक चेतना के विकास में देखता है। सास्कृतिक विकास ही नैतिकता की कसौटी है। सास्कृतिक विकास एवं नैतिक जीवन मानवीय गुणों के विकास में निहित है। मानवतावादी चिन्तन में मनुष्य ही नैतिक मूल्यों का मान-दण्ड है और मानवीय गुणों का विकास ही नैतिकता है। मानवतावादी विचारकों की

देखिए—(अ) ममकालीन दार्शनिक चिन्तन, पृ० ३००—३२५.

<sup>(</sup>ब) बन्टेम्परि एथिकङ थ्योरीज, पृ० १७७-१८८.

एक लम्बी परम्परा है। प्लेटो ओर अरस्तु में लेकर लेमाण्ट, जाकमारिता तथा सम-कालीन विचारको म वारनर फिटे, मी० बी० गर्नेट और इस्राइल लेविन प्रभृति विचारक इस परम्परा का प्रतिनिधित्व करते ह । ये सभी विचारक मानवीय गूणों के विकास मे नैतिकता के प्रत्यय को देखते है, फिर भी प्राथमिक मानवीय गूण क्या है इस विषय में उनमें मतभेद है। समकालीन मानवतावादी विचारकों में भी इस प्रश्न का लेकर प्रमुख रूप से तीन वग ह जिन्हे आत्मचेतनावादी, विवेकवादी आर आत्ममयमवाना कह सकते है। इन तीना मान्यताओ का जैन दर्शन के साथ निकट सम्बन्ध दखा जा सकता है। इनके साथ जैन दर्शन की तूलना करने के पूर्व, मानवनावाद की कुछ मामान्य प्रवृत्तियों का जैन विचार परम्परा के भाथ तुलनात्मक अध्ययन अपक्षित है। सर्वप्रथम मानवतावादी विचार परम्परा सहानुभृति के प्रत्यय को ही नैतिकता का आधार बनाती है । मानवताबाद के अनुसार मनुष्य का परम प्राप्तव्य इसी जगन् मे केन्द्रित है ओ : इसलिए वह अपने नैतिक दर्शन को किसी पारलौकिक मुख-कामना पर आधन नहीं करता । उसके अनुमार नैतिक होने के लिए किसी पार-लोकिक आदर्श या माध्य की आवश्यकता नहीं है, वरन मनत्य में निहित सहानुभृति का तत्त्व ही उमनै तिकता के प्रिन आस्थावान बनाये रखने के लिए पर्याप्त है। वह नैतिकता को प्रलोभन और भय के आधार पर खड़ा न करके मानव मे निहित सहानुभूति क नत्त्व पर खडा वरना है। उसके अनुसार नैतिक होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम िक्सी पारला किक सत्ता या ईश्वर अथवा कर्म के नियम जैय किसी सिद्धान्त पर आस्था रखे, वरन मानवीय प्रकृति मे निहित महानुभूति का तत्त्व ही नैतिक होने के लिए पर्याप्त ह।

इस विषय मे जैन दर्शन का दृष्टिकाण क्या है ? जैन दर्शन भी प्राणी मे निहित सहानुभूति के तत्त्व को स्वीकार करना है, तथापि वह कर्म सिद्धान्त को भी मानकर चलता है। इस प्रकार जहा मानवताबाद सहानुभूति के तत्त्व को ही नैतिकता का आधार बनाता है, वहाँ जैन दर्शन सहानुभूति के तत्त्व के साथ-साथ कर्म सिद्धान्त को भी नैतिकता का आधार बनाता है।

मानवतावाद सासारिक हित-माधन पर जोर देता है और पारलौिकक सुख-कामना को व्यर्थ मानता है। वह मनुष्य को म्थूल ऐन्द्रिक सुखो तक ही सीमित नहीं रखता है, वरन् कला, साहित्य, मैंत्री और सामाजिक सम्पर्क के सूक्ष्म सुखो को भी स्थान देता है। लेमाण्ट परम्परावादी और मानवतावादी आचारदर्शनो में निषे-धात्मक और विध्यात्मक दृष्टि से भेद स्पष्ट करता है। उसके अनुसार परम्परावादी नैतिक दर्शन में वर्तमान के प्रति उदासीनता और परलोक में सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, यह निपेधात्मक है। इसके विपरीत मानवतावाद वर्तमान जीवन के प्रति आस्था रखता है और उसे मुखी बनाना चाहता है, यह विधायक है।

जैन, बौद्ध और वैदिक दर्शन पारलौकिकना के प्रत्यय को स्वीकार करते है, और भावी जीवन के अस्तित्व मे भी आस्था रखते है, लेकिन इस आधार पर उन्हे निषेधात्मक नहीं कहा जा सकता क्यों कि वे वर्तमान जीवन के प्रति उदासीनता नहीं रखते। जैन दार्शनिक स्पष्टक्रप से कहते हैं कि नैतिक साधन का पारली किक सुख की कामना से कोई सम्बन्ध नहीं है, विल्क पारली किक सुख ने कामना से कोई सम्बन्ध नहीं है, विल्क पारली किक सुख-कामना की दृष्टि से किया गया नैतिक कर्म दृष्तित होता है। जैन दार्शनिक नैतिक साधना को न ऐहिक सुखों के लिए और न पारली किक मुखों के लिए मानते है, वरन् उनके अनुसार तो नैतिक साधना का एकमात्र साध्य आत्म-विकास एव आत्मपूर्णता है। बुद्ध ने कहा है कि नैतिक जीवन का साध्य पारली किक सुख की कामना नहीं है। गीता में भी फलाकाक्षा के रूप में पारली किक मुख की कामना को अनुचित ही कहा गया है।

जैन विचारधारा नैतिक जीवन के लिए अपनी दृष्टि वर्तमान पर ही केन्द्रित करती है। कहा गया है कि जो भूत के सम्बन्ध में कोई शोक नहीं करना और भविष्य के सम्बन्ध में जिसकी कोई अपेक्षाएँ नहीं है, जो मात्र वर्तमान में ही जीता है, वहीं सच्चा ज्ञानी है। विशुद्ध वर्तमान में जीना जैन परम्परा का नैतिक आदर्श रहा है, अत: वह वर्तमान के प्रति उदासीन नहीं है और इस अर्थ में वह मानवतावादी विचारकों के माथ भी है यद्यपि वह परलोंक के प्रत्यय में इनकार नहीं करती है। वृद्ध ने भी अजातशत्रु से यहीं कहा था कि मेरे नैतिक दर्शन की साधना को केन्द्र पारलोंकिक जीवन नहीं, वरन् यहीं जीवन है।

मानवतावाद सामान्यरूप सं स्वाभाविक इच्छाओ का सर्वथा दमन उचित नहीं मानता, वरन् उनवा सयमन आवण्यक मानता है। वह सयम का समर्थक है, दमन का नहीं। उसके अनुसार सच्चा नैतिक जीवन इच्छाओं के दमन में नहीं, उनके संयमन में है।

जैन, बौद्ध और गीना के आचारदर्शन भी दमन के प्रत्यय को स्वीकार नहीं करने। उनमे भी इच्छाओं का दमन अनुचिन माना गया है। इस सन्दर्भ में सप्रमाण विस्तृत विवेचन अलग से किया गया है। जैन, बौद्ध और गीता के आचार्दर्शन समान रूप से दमन के स्थान पर सयम को ही स्वीकार करते है और इस अर्थ में वे मानवतावादी विचारधारा के माथ है।

मानवतावाद कर्म के औचित्य और अनौचित्य का निर्धारण समाज पर उसके परिणाम के आधार पर करता है। लेमाण्ट के अनुसार कर्म-प्रेरक और कर्म में विशेष अन्तर नहीं है। कोई भी किया बिना प्रेरणा के नहीं होती और जहाँ प्रेरणा होती हैं वहाँ कर्म भी होता है। बौद्ध दर्शन और गीता स्पष्ट रूप से कर्म के औचित्य और अनौचित्य का निर्धारण कर्म-प्रेरक के आधार पर करते है, कर्म-परिणाम के आधार पर नहीं। इस आधार पर वे मानवतावाद से कोई साम्य नहीं रखते। जैन दर्शन व्यवहारदृष्टि में कर्मपरिणाम को और निश्चयदृष्टि से कर्मप्रेरक को औचित्य और अनौचित्य के निर्णय का आधार मानता है। इस प्रकार जैन दर्शन की मानवता-वाद से इस सम्बन्ध में आशिक समानता है।

मानवतावाद मनुष्य को ही समग्र मूल्यो का मानदण्ड स्वीकार करता है। इस प्रकार उसमे मानवीय जीवन का सर्वाधिक महत्त्व है। यदि हम तुल्नात्मक दृष्टि से इस प्रथन को देखे तो हमे यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करना होगा कि भारतीय परस्परा भी मानवीय जीवन के महत्त्व को स्वीकार करती है। जैन आगम उत्तराध्यम मे मानव जीवन को दुलंभ बताया गया है। आचायं अमितगित ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि जीवन मे मनुष्य का जीवन ही सवंश्रेष्ठ है। धम्मपद मे भगवान् बुद्ध ने भी मनुष्य जन्म को दुलंभ बताया है। महाभारत मे भी कहा गया है कि रहस्य की बात तो यह है कि मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। गोम मिने तुल्सीदास भी इम तथ्य को प्रकट करते है—'वडे भाग मानुस तन पावा, सुर दुरलभ सब प्रन्थित्व गावा।" इस प्रकार भारतीय चिन्तन मे भनुष्य जीवन के सर्वाच्च मूल्य को स्वीकार किया गया है।

समकालीन मानवतावादी विचार मे प्राथिनिक मानवीय गुण के प्रथन को लेकर प्रमुख रूप से तीन विचारधाराएँ प्रचलित है। जैन आचारदर्शन के साथ इनका तृलनात्मक अध्ययन करन की दृष्टि से इन तीनो विचारधाराओ पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है।

# १. अत्मवतनतावादी दृष्टिकोण और जैन दर्शन

अत्मचेतनता या आत्मजाग्रति को ही नैतिकता का अधार और प्राथमिक मानवीय गुण माननेवाल मानवतावादी विचारको में वारनर फिट प्रमुख है। ये नैतिकता को आत्मचेतना का सहगामी मानते है। उनकी दिण्ट में नैतिकता का परिभापक उग ममग्र मामाजिक प्रक्रिया में नहीं है जिसमें मनुष्य जीता है, वरन् आत्मचेतना की उस मानवीय प्रक्रिया में है जो व्यक्ति के जीवन में रही हुई है। वस्तृत नैतिकता आत्मचेतनामय जीवन जीने में है। उनका कथन है कि जीवन के समग्र मूल्य जीवन की चेतना में निहित है। यही एक ऐसादृष्टिकोण हे जो जीवन के या अन्य किन्ही भी मूल्यों को अवधारण कर सकता है। चेतना के नियन्त्रण में जो जीवन है, वही सच्चा जीवन है। नैतिक होने का अर्थ यह जानना है कि हम क्या कर रहे है। जाग्रत चेतना नैतिकता है और प्रमुप्त चेनना अनैतिकता है। ग्रुभ एव उचित कार्य वह नहीं है, जिसमें आत्मविस्मृति होती है, वरन वह है जिसमें आत्मचेतनता होती है।

मानवतावादी आचारदर्शन का यह आत्मचेतनतावादी दृष्टिकोण जैन आचार-दर्शन के अति निकट है। वारनर फिटे के नैतिक दर्शन की यह मान्यता अति स्पष्ट

१. (अ) माणुम्मं सुदुल्लहं।-महावीर

<sup>(</sup>ब) भवेषु मानुष्यभव. प्रधानम् ।—अभितगति

<sup>(</sup>म) किन्चे मणुस्म पटिलाभो ।-धम्मपद, १८२.

<sup>(</sup>द) गुद्धं ब्रह्म विदेदं को ब्रवीमि न मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित्।—महाभारत, शान्तिपर्वं, २९९।२०.

२. कण्डम्परेरि एथिकल ब्योरीज, पृ० १७७-१८०.

रूप में जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों में उपलब्ध है। ये आचारदर्शन आत्मचेतनता को अप्रमत्तता या आत्मजागृति कहते है। जैन दर्शन के अनुसार प्रमाद आत्मविस्मृति की अवस्था है और उसे अनैतिकता का प्रमुख आधार कहा गया है। जो भी क्रियाए प्रमाद का कारण है या प्रमादपूर्वक की जाती है, वे सभी अनैतिक है। आचाराग में कहा गया है कि जो प्रसुप्त चेतनावाला है वह अमुनि (अनैतिक) है और जो जाग्रत चेतनावाला है वह मुनि (नैतिक) है। सूत्रकृताग में प्रमाद को कर्म और अप्रमाद को अकर्म कहकर यही कहा गया है कि जो क्रियाए आत्मविस्मृति को लाती है वे बन्धनकारक है, इसलिए अनैतिक भी है। इसके विपरीत, जो कियाए अप्रमत्त चेतना की अवस्था में सम्पन्न होती है वे बन्धनकारक नही होती और वे पूर्णतया विशुद्ध और नैतिक है। इस प्रकार वारनर फिटे का आत्मचेतनतावादी दृष्टिकोण जैन विचारणा के अति निकट है।

बौद्ध दर्शन मे भी आत्मचेतनता को नैतिकता का प्रमुख अधार माना गया है। बुद्ध स्पष्ट कहते है कि अप्रभाद अमरता का मार्ग हं और प्रमाद मृत्यु का। 3 बौद्ध दर्शन मे अग्टाग साधना मार्ग मे सम्यक्स्मृति भी इस बात को स्पष्ट करती है कि आत्मस्मृति या जाग्रत चेतना नैतिकता का आधार है जबिक आत्मिवस्मृति अनैतिकता का आधार है। नन्द को उपदेश देते हुए बुद्ध कहते है कि जिसके पास स्मृति नहीं है उसे आयं सत्य कहां से प्राप्त होगा, इसिलए चलते हुए चल रहा हूँ, खड़े होते हुए खड़ा हो रहा हूँ एव इसी प्रकार दूसरे कार्य करते समय अपनी स्मृति बनाये रखो। उसे इस प्रकार बुद्ध भी आत्मचेतनना को नैतिक जीवन का केन्द्र स्वीकार करते है।

गीता में भी सम्मोह से स्मृतिविनाश और स्मृतिविनाश से बुद्धिनाश ऐसा कहकर यही बताया गया है कि आत्मचेतनता नैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। भै

#### २. विवेकवाद धीर जैन दर्शन

मानवतावाद के समकालीन विचारका मे दूसरा वर्ग विवेक को प्राथमिक मानवीय गुण मानता है। सी० बी० गर्नेट और इस्रराइल लीवन के अनुसार नैतिकता विवेकपूर्ण जीवन जीने मे है। गर्नेट के अनुमार वियंक तार्किक सगित नहीं, वरन् जीवन मे कौणल या चतुराई है। बौद्धिकता या तकं उसका एक अग हो सकता है, समग्रता नहीं। गर्नेट अपनी पुस्तक 'विजडन ऑफ कण्डवट' मे प्रज्ञा को ही सर्वोच्च

१. आन्तारांग, ११।३.

२. स्त्रकृतांग, १।८।३.

३. धम्मपद, २।१.

४. सौन्दरनन्द, १४।४३-४५.

५. गीता, २।६३.

६. देखिए (अ) कण्टम्परि एथिकल थ्योरीज, पृ० १८१-१८४.

<sup>(</sup>ब) विज्डम आफ कण्डक्ट-सी० बी० गर्नेट.

सद्गुण मानते है और प्रज्ञा या विवेक से निर्देशित जीवन जीने मे नैतिकता के सारतत्त्व की अभिव्यक्ति मानते हे। उन क अनुसार नैतिकता की सम्यक् एवं सार्थक व्याख्या इ,भ, उचित, कर्तव्य आदि नैतिक प्रत्ययों की व्याख्या में नहीं, वरन् आचरण में विवेक के सामान्य प्रत्यय में है। आचरण में विवेक एक ऐसा तत्त्व है, जो नैतिक परिस्थिति के अस्तित्ववान पक्ष अर्थात् चित्रत्र, प्रेरणाएँ, आदत, रागात्मवता, विभेदी-करण मूल्यिनिर्धारण और साध्य को दृष्टि में रखता है। इन सभी पक्षों को पूर्णनया दृष्टि में रखे बिना जीवन में विवेकपूर्ण आचरण को आशा नहीं की जा सकती। आचरण में विवेक एक ऐसी लोचपूर्ण दृष्टि हे, जो समग्र परिस्थितियों के सभी पक्षों की सम्यक् विचारणा के साथ खाज करती हुई मुनेष्य चुनाव करती है। लेविन ने आचरण में विवेक का तात्पर्य एक समयोजनात्मक क्षमता से माना है। उसके अनुसार नैतिक होने का अर्थ मानव की मूलभूत क्षमताओं की अभिव्यक्ति है।

गर्नेट और लेकिन के आचरण में विवेक का प्रत्यय जैन विचारणा तथा अन्य सभी भारतीय विचारणाओं में भी मान्य रहा है। जैन विचारों ने सम्यक्जान के रूप में जो साधनामार्ग बताया है वह केवल तार्किक ज्ञान नहीं है, वरन् एक विवेक-पूर्ण दृष्टि है। जैन परम्परा में विवेकपूर्ण आचाण के लिए 'यतना' शब्द का प्रयोग हुआ है। दशवैकालिकसूत्र में स्पष्टरूप से यह बताया गया है कि 'जो जीवन की विभिन्न कियाओं को विभ्क या सावधानीपूर्वक सम्पादित करता है वह अनैतिक आचरण नहीं करता है। वेद्ध परम्परा में भी यहा दृष्टिकोण नवीकृत है। बुद्ध ने भी अगुत्तरिकाय में महाबीर के समान ही इस तथ्य का प्रतिपादन किया है। गीता में कर्मकोणल को ही योग कहा है। इस प्रकार भारतीय आचारदर्शनों में भी आचरण में विवेक का प्रत्यय स्वीकृत रहा है।

गर्नेट ने आचरण मे विवेक के लिए समग्र परिस्थितियो एव सभी पक्षों का विचार आवश्यक माना है जिसे हम जैन दर्शन के अनेकान्तवाद के सिद्धान्त के द्वारा स्पष्ट कर सकते है। अनेकान्तवाद कहता है कि विचार के क्षेत्र में एकागी दृष्टिकोण रखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, वरन् एक सर्वागीण दृष्टिकोण रखना चाहिए। गर्नेट का कम के भी पक्षों के विचार का प्रत्थय अनेकान्तवादी सर्वागीण दृष्टिकोण से अधिक दूर नहीं है।

#### ३. अन्त्मसंय । दा सिद्धान्त और जैन दर्शन

मानवताबादी नैतिक दर्शन के तीसरे वर्गका प्रतिनिधित्व इरविंग बिबट के करते हैं। बबिट के अनुसार मानवता एव नैतिक जीवन का सार न को आत्मचेतना-

र. दशवेकालिक, ४।८.

२. बबिट के दृष्टिकोण के लिए देखिए-(अ) कांटेन्परि एथिक इध्योरीज, ए० १८५-१८६.

<sup>(</sup>ब) दि ब्रोक शाउन आफ. इण्टरनेशन छिज्म - अकाशिन 'दि नेशन' खण्ट स (८) जून १९१५.

<sup>(</sup>स) आन बीइंग क्रिएटिय-ब्रोबट.

मय जीवन जीने में है और न विवेकपूर्ण जीवन में, वरन वह संयमपूर्ण जीवन या अनुशासन में है। बिवट आधुनिक यूग के संकट का कारण यह बताते है कि एक ओर हमने परम्परागत ( कठोर वैराग्यवादी ) धारणाओं को तोड़ दिया और उनके स्थान पर छुदा रूप में आदिम भोगवाद को ही प्रस्तुत किया है। वर्तमान युग के विचारकों ने परम्परागन धारणाओं के प्रतिवाद में एक ऐसी गलत दिशा का चयन किया है जिसमें मानवीय हितों को चोट पहुँची है। उनका कथन है कि मनुष्य में निहित वासनारूपी पाप को अस्त्रीकृत करने का अर्थ उस ब्राई को ही दृष्टि से ओझल कर देना है जिसके कारण मानवीय सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड सकता है। मनुष्य की वासनाएँ ह पाप ह अनैतिकता है, इस बात को भूलकर हम मान-वीय सभ्यता का विनाण करेंगे, और उसके प्रति जाग्रत रहकर मानवीय भ्यता का विकास कर सकेंगे। विविट वहत ही ओजपूर्ण शब्दों में कहते हैं कि हममे जैविक प्रवेग ( Vital Impulse ) नो बहुत है, आवश्यकता है जैविक नियन्त्रण की । हमें अपनी वामनाओं पर नियन्त्रण करना चाहिए। केवल सहानुभृति के नाम पर सामाजिक एकता नही आ सकती। मनुष्यों को सहानुभूति के सामान्य तन्त्र के आधार पर नही, वरन अनुशासन के सामान्य तत्त्व के आधार पर ही एक-दूसरे के निकट लाया जा मकता है। महानुभृति के विस्तार का नैतिक दर्शन केवल भावनात्मक मानवताबाद की स्थापना करता है, जबिक आवश्यकता ऐसे ठोस मान-वतावाद की है जो अनुजासन पर बनता है।

तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि भारतीय आचारदर्शन आत्मसंयम के प्रत्यय को स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन नैतिक पूणंता के लिए संयम को आवण्यक मानता है। उसके तिविध साधनापथ में सम्यक् आचरण का भी वही मूल्य है जो विवेक और भावना का है। दशवैकालिकसूत्र में धर्म को अहिसा, संयम और तपसय बनाया है। अहिंसा और तप भी सयम के ही पोपक हैं और इस अर्थ में संयम एक महत्वपूर्ण आहे। भिक्षु-जीवन और गृहस्थ-जीवन के आचरण में संयम या अनुशासन को सबत्र महत्त्व दिया गया है। महाबीर के सम्पूर्ण उपदेश का सार असंयम में निवृत्ति और संयम में प्रवृत्ति है। इस प्रकार विवेट का यह दृष्टिकोण जैन दर्शन के अति निकट है। बिट का यह कहना भी कि वर्तमान युग के सकट का कारण संयमात्मक मूल्यों का ह्याम है, जैन दर्शन को भी स्वीकार है। वस्तुतः आत्मसंयम और अनु गासन आज के युग की सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।

न केवल जैन दर्शन में, वरन् बौद्ध और वैदिक दर्शनों में भी संयम और अनु-शासन को आवश्यक माना गया है। भारतीय नैतिक चिन्तन में संयम का प्रत्यय सभी आचारदर्शनों में और मभी कालों में बराबर स्वीकृत रहा है। संयममय जीवन

१. दशवैकालिकस्त्र, १।१.

२. उत्तराध्ययन, ३१।२.

भारतीय संस्कृति की विशेषता रहा है, इसन्तिए बिबट का यह विचार भारतीय चिन्तन के लिए कोई नयी बात नहीं है।

समकालीन मानवतावादी विचारकों के उपर्युक्त तीनों सिद्धान्त यद्यपि भारतीय चिन्तन में स्वीकृत है, तयापि भारतीय विचारकों की यह विशेषता रही है कि उन्होंने इन तीनों को समवेत रूप में स्वीकार किया है। जैन दर्शन में सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र के रूप में, वौद्ध दर्शन में शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में, तथा गीता में श्रद्धा, ज्ञान और कर्म के रूप में प्रकारान्तर में उन्हें स्वीकार किया गया है। यद्यपि गीता की श्रद्धा को आत्मचेतनता नहीं कहा जा सकता तथापि गीता में अप्रमाद के रूप में आत्मचेतनता स्वीकृत है। बौद्ध दर्शन के इस त्रिविध साधनापथ में समाधि आत्मचेतनता का, प्रज्ञा विवेक का और शोल सयम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार जैन दशन में सम्यक्दर्शन आत्मचेतनता का, सम्यक्ज्ञान विवेक का और सम्यक्चारित्र सयम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

#### ६९. सत्तावादी नीतिशास्त्र और जैन दर्शन

'सत्तावाद' समकालीन दार्शनिक चिन्तन का एक प्रमुख दार्शनिक सम्प्रदाय है। किर्कोगार्ड, हंडेगर, सार्त्र और जेस्पर्स इस बाद के प्रमुख विचारक है। यद्यपि सत्तान्वादी विचारकों में किसी सीमा तक भतभेद है तथापि कुछ सामान्य प्रश्नो पर वे सभी एकमत है। सत्ताबाद की प्रमुख विशेषता यह है कि वह बुद्धिवाद एवं विषयगत चिन्तन का विरोधी है तथा आत्मनिष्ठता और अन्तर्ज्ञान पर अधिक बल देता है। अवाचार दर्शन-विषयक अनेक प्रश्नों में सत्ताबाद जैन दर्शन के अधिक निकट है। अन उसका सक्षिप्त नूलनात्मक अध्ययन अपेक्षित है।

## आचारदर्शन को प्रमुखता

जैन दर्शन के समान सत्तावाद के प्रमुख विचारक किर्केगार्ड भी तत्त्वसीमासा में उतनी कि नहीं रखते, जितनी आचारदर्शन में । उनकी दृष्टि में केवल सत् शिव और मुन्दर से ऊँचा नहीं है । नैतिक आत्मसत्ता ही सत् है क्योंकि वह गत्यात्मक और उदीयमान है तथा व्यक्ति को महनीयता प्रदान करनी है । नैतिक आत्मसत्ता का ज्ञान कोरा ज्ञान नहीं है, वरन् उसमें हमारे जीवन को अधिक ऊँचा और महान् वनाने की प्रेरणा भी है । जैन दर्शन भी निर्ने तत्त्वज्ञान का विशेधी है । जो तत्त्वज्ञान आत्मविकास की दिशा में नहीं ने जाता वह निर्थंक ही है । उत्तरा-ध्ययनमूत्र में ऐसे निर्थंक ज्ञान का उपहास किया गया है । जो ज्ञान नैतिक जीवन से सम्बन्धित नहीं है और नैतिक जीवन को प्रेरणा नहीं देता, वह ज्ञान सत्तावाद और जैन आचारदर्शन दोनों के लिए ही अनावश्यक है । बुद्ध ने भी निरी तत्त्वमीमासा की उपेक्षा ही की थी ।

१. देखिए-समकालिक दार्शनिक चिन्तन, पृ० २२१-२४६.

२. उत्तराध्ययन, ६।९-११; तुलना कोजिए-धम्मपद, २५९.

#### वैयक्तिक नीतिशास्त्र

आचारदर्शन की दृष्टि से सभी सत्तावादी विचारक व्यक्तिवादी है। उनकी दृष्टि में आचारदर्शन आत्मसापेक्ष है, परसापेक्ष या समाजसापेक्ष नहीं। नैतिक आचरण दूसरे लोगों के लिए नहीं, वरन् स्वयं व्यक्ति के लिए हैं। नैतिकता का अर्थ लोककल्याण नहीं, वरन् आत्मोत्थान है। कर्म की नैतिकता का मूल्याकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उसमें कितनी तीव्र आत्मवेदना या स्व की मत्ता का बोध है, न कि इस आधार पर कि वह कितना अधिक लोकहितवारी है। सत्तावाद के जनक किर्केगाई के अनुसार नैतिकता आत्मविद्यत है कहा जाता है कि उन्होंने नैतिक चिन्तन में कोपरनिकसीय क्रान्ति ला दी है। उनके पूर्ववर्ती अधिकाश आचारशास्त्री नैतिकता को परसापेक्ष भानते थे। उनकी दृष्टि में हमारा नैतिक आचरण इसरे लोगों के लिए है, यदि हम ऐसे एकान्त स्थान में रहे जहाँ दूसरा कोई व्यक्ति न हो तो हमारे लिए नैतिकता वा कोई प्रश्न ही नही उठता। लिकन विकरेंगाई स विचार में सहमत नहीं है। उनके अनुसार नैतिकता का सम्बन्ध व्यक्ति की स्वयं की आत्मा से हन कि अन्य लोगों या समाज से।

जहा तक जैन आचारदर्शन की बात है, निश्चयनय की दृष्टि से वह व्यक्तिवाद का ही समर्थ के हैं। उसकी मान्यता है कि आत्मिहित ही नैतिक जीवन का प्रमुख तत्त्व है। आत्मिहित करने हुए लोकिहत सम्भव हो तो किया जा सकता है। लेकिन यदि लोकिहित और आत्मिहित के मिर्मां वे तो आत्मिहित करना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार व्यक्तिवाद के समर्थन मे जैन आचारदर्शन और सत्तावादी नीतिशास्त्र साथ साथ चलते है। दोनो की दृष्टि मे आत्मोत्थान या वैयक्तिक साध्य 'स्व' ही है जिसकी उपलब्धि ही नैतिक जीवन का मार है।

#### अन्तर्भुखी चिन्तन

मत्तावादी चिन्तक, विशेषरूप से किर्केगार्ड नैतिकता को अनिवार्यतया आत्म-केन्द्रित मानते है। उनकी दृष्टि में सच्चे नैतिक जीवन का प्रारम्भ आत्मगत चिन्तन या अन्तर्मुखी प्रवृत्ति में होता है। अन्तर्मुखता या आत्माभिमुख होना नैतिकता का प्रवेणद्वार है। जवतक विषयगत चिन्तन हें, विषयाभिमुखता है, तवतक नैतिक जीवन में प्रवेण सम्भव नहीं। चिन्तन विषयाभिमुख होने पर उसका स्वयं के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता— उसमें विचारों की निष्क्रिय भाग-दौड होती है। मैद्धान्तिक कहना-सुनना मात्र होता है। आत्मगत चिन्तन में हम सत्य में ही स्थित होते है। उसके अपने अब्दों में किसी बात को सोचना एक वात है और उस मोची हुई बात में रहना दूसरी बात है। किर्केगार्ड इस सम्बन्ध में मृत्यु का उदाहरण देते है। उनका कहना है कि जब तक हम मृत्यु का विषयगत चिन्तन करते है, तब तक उसका हमारे उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समाचारपत्रों में लोगों की मृत्यु के समाचार पढ़ते है, लोगों को मरते हुए देखते है, लेकिन दूसरों की मृत्यु हमें अधिक नहीं

१. उद्भृत-आत्ममाधनामंग्रह, ५० ४४१.

खलती है। यदि इसी मृत्यु की बात को हम अपने ऊपर लागू करें कि हमारी मृत्यु हो रही है, तो यह विचार हमारी भावनाओं, धारणाओं, योजनाओं और कार्यकलापों को एकदम बदल देता है। हम अपनी मृत्यु के विचार से एकदम गम्भीर हो जाते है। हमारे आचरण में अन्तर आ जाता है, जीवन में क्रान्ति हो जाती है। इस प्रकार आत्मगत चिन्तन को नैतिक जीवन का अनिवार्य तत्त्व और नैतिक पथ पर अग्रमर होने का प्रथम चरण मानते है।

जैन आचारदर्शन इस विषय में सत्तावाद का सहगामी है। उसके अनुसार भी सच्ची नैतिकता का उदभव आत्माभिमुख होने पर होता ह । जैन चिन्तन का स्पष्ट निर्देश है कि जिनना आत्मरमण है उतनी नैतिकता है और जितना पररमण है उतनी अनैतिकता है। पररमण, पूदगलपरिणति या विषयाभिमुखता अनैतिकता है और आत्मरमण या रव मे अयस्थिति नैनिकता है। आचार्य कृन्दकृन्द ने कहा है कि आत्मा जब स्व-स्वभाव मे स्थित होता है तब वह स्व-समय ( नैतिक ) होता है और जब 'पर' पोद्गलिक कर्मप्रदेशों में स्थित होता हुआ परस्वभाव रूप राग-द्वेप-मोह का परिणमन करता हे तब वह पर-समय (अनैतिक ) है। इसी जैन दिष्टकोण को स्पष्ट करते हुए मूर्नि नथमल जी लिखते हु कि नैतिकता जब मुझमे भिन्न वस्तु है तो वह मुझमे पराक्ष होगी ओर परोक्ष के प्रति मरा उतना लगाव नही होगा जितने की उससे अपेक्षा होती ह । वह (नैतिकता ) मुझसे अभिन्न होकर ही मेरे स्व मे घुल सकती है । सात्म्य हुए विना काई आपध भी परिणामजनक नहीं होती, तय नैतिकता की परिणति कैसे हार्गा ? नैतिकता उपदेश्य नही हैं, वह स्वयप्रमृत है । स्व परोक्षता का नाम ही अन-आध्यात्मिकता है। इसकी परिधि में व्यक्ति पूर्ण नैनिक नहीं बन पाता, इसीिए महाबीर ने कहा था कि जो आत्मरमण है वह आहसा ह, जितना बाह्य रमण हे वह हिसा है। इसी सत्य की इन शब्दों में पुनरावृत्ति की जा सकती है कि जितनी आत्म-प्रत्यक्षता ह वह नैतिकता ह ओर जितनी आत्म-परोक्षता है वह अनैतिकता है। र

जैन दर्शन का सम्यक्दृष्टित्व सत्तावादी दर्शन के आत्मगत चिन्तन, आत्माभि-मुखता, आत्म-अविस्थित का ही पर्यायवाची है। जिम प्रकार सत्तावादी दर्शन में आत्मगत चिन्तन से नैतिक जीवन का द्वार उद्घाटित होता है, उसी प्रकार जैन दर्शन में मम्यक्दृष्टि की उपलिध्धि से ही नैतिक जीवन का प्रवेणद्वार खुलता है। आत्मा-भिमुख होना ही सम्यक्दर्शन की उपलिध्ध का मही स्वरूप है। दोनों में वास्तिक समानता है। विशेषावण्यक भाष्य में भी कहा गया है कि धर्म और अधमें का आधार आत्मा की अपनी परिणति ही है, दूसरों की प्रमञ्जता या नाराजगी नहीं।

दे निवए—गाचारांग, १।२।६।१०२; ओषनिर्युक्ति, ७५४.

२. नैतिकता का गुरुत्वाकर्षण, ए० १**१**.

३. विशेषायस्यक्रभाष्य, ३२५४.

आत्माभिमुखता के लिए किर्केगार्ड के समान जैन आचार्यों ने भी स्वयं की मृत्यु के विचार का उदाहरण दिया है। जैन आचार्य भी यह मानते हैं कि स्वयं की मृत्यु का विचार समग्र जीवन में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन ला देता है। दःखमयता का बोध

किर्केगाई के अनुसार जब हम अपनी दृष्टि अन्तर्मुखी करते है और अपनी आन्तरिक सत्ता का विचार करते है तो एक ओर हम अपनी अन्तःचेनना को अक्षणण आनन्द, अनन्त शक्ति, शाश्वत जीवन और पूर्णता की मगीव कल्पना से अभिभृत पाते है; तो दूसरी ओर हमें अपने वर्तमान जीवन की क्षुद्रता दुः वस्यता और अपूर्णता का बोध होना है। इसी अन्तिविरोध में विषाद या वेदना का जन्म होता है। यही विषाद या दुःखबोध सत्त।वादी दर्शन में नैतिक प्रगति का प्रथम चरण है।

जैन आचारदर्शन में भी वर्तमान जीवन की दुःखमयता एवं क्षुद्रता का बोध आध्यात्मिकता प्रगति के लिए आवश्यक माना गया है। जैन दर्शन में प्रतिपादित अनुप्रेक्षाओं में अनित्यभावना, अशरणभावना और अशुचिभावना के प्रत्यय इसी विषाद की तीव्रतम अनुभूति पर बल देते है। बोद्ध दर्शन में भी इसी दुःखबोध के' प्रत्यय को प्रथम आयंसत्य माना गया है। गीता की तो रचना हं 'विषाद योग नामक प्रथम अध्याय से प्रारम्भ होती है। जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शन सतावाद के साथ इस विषय में भी एकमत है कि वर्तमान अपूर्णता एवं नश्य-रता से प्रत्युपन्न विपाद या दुःख की तीव्रतम अनुभृति ही नैतिक साधना का प्रथम चरण ह। यह वह प्यास या अभीप्मा है, जो मनुष्य को सत्य या परमात्मा के निकट ले जाती है। तीव्रतम प्यास से पानी की खोज प्रारम्भ होती है, दुःख की वेदना में ही शाक्वत आनन्द की खोज का प्रयत्न प्रारम्भ होता है।

# शाश्वत आनन्द पदार्थों के भोग में नहीं

किर्केगार्ड के अनुसार यदि विषाद या दुःखानुभूति क्षणिक है तो व्यक्ति वाह्य संसार में सापेक्ष वस्तुगत मुखों के भोग में अनुराग लेने लगता है। लेकिन बाह्य सासारिक मुख और आन्तरिक अनन्त आनन्द दोनों को एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "Fither—Or" में कहता है कि या तो हम सांसारिक सुखों के भोग में अनुरक्त रहें और आत्मगत निरपेक्ष आनन्द को प्राप्त न करें या सांसारिक वस्तुगत सापेक्ष सुखों को छोड़कर परम आनन्द की उपलब्धि करें। लेकिन जैमे-जैसे व्यक्ति को भोगमय जीवन की अपूर्णता और हीनता का बोध होने लगता है, वैसे-वैसे वह अन्तर्मुखी होता जाता है और निरपेक्ष आनन्द—मत् और शुभ के प्रति उसकी अभिरुचि बढ़ती जाती है। इस प्रकार सत्तावाद के अनुसार जीवन का सार बाह्य वस्तुगत सुख नहीं, वरन् शाश्वत, अनन्त, पूर्ण और निरपेक्ष आत्मिक आनन्द है।

जैन आचारदर्शन भी सत्तावाद के समान जीवन का परमसाध्य वस्तुगत नश्वर सुखों को नहीं, वरन् शाश्वत आस्मिक आनन्द की ही स्वीकार करता है। जैन विचारको ने भी भौतिक सुखों की क्षणिक और दुःखपूर्ण मानकर उनके परित्याग का ही निर्देश दिया है। यद्यपि यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि जैन दर्शन और विकेंगांड दोनों ही यह मानते है कि भौतिक जीवन एवं शरीर की पूर्ण उपेक्षा सम्भव नहीं है। किंगांड के अनुसार ननुष्य को कम से कम ईश्वर-सान्निध्य और आनन्द प्राप्त करने के लिए तो शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा और इसलिए थोडा-बहुत ईश्वर को भूल कर भी शरीर का रक्षण किया जाता है। यद्यपि शरीर-रक्षा एवं भौतिक जीवन के जीने में कुछ ममय के लिए परमात्मा के सान्निध्य से दूर हो जाते है लेकिन ये विचत क्षण व्यक्ति में तीव्र आत्मग्लानि पैदा करते है और व्यक्ति पुन. उस अवस्था में लौट जाना चाहता है। जैन आचारदर्शन के गुणस्थान सिद्धान्त मे इसी तथ्य को अत्यन्त मूक्ष्मता से समझाया गया है। उसमें बताया गया है कि सच्चा साधक (अप्रमत्त मुन) सदैव ही आत्मरमण मे लीन रहता है, लेकिन वह भी दैहिक कियाओं के निमित्त उस आत्मरमण के अप्रमत्तसंयत गुणस्थान से नीचे प्रमत्तसंयत गुणस्थान मे उत्तर आता है आर दैहिक क्रियाओं से निवृत्त हो पुनः साधना की अग्रम भूमिका पर प्रस्थित हो जाता है।

## § १०. मार्क्सवाद और जैन आचारदर्शन

यह कहा जाता है कि वर्तमान में साम्यवादी दर्शन नीति की मूल्यवत्ता को अस्वीकार करता है, किन्तू इस सम्बन्ध मे मार्क्स के अनुयायी लेनिन का वक्तव्य द्रप्टव्य है। वे कहने हे कि 'प्राय. यह कहा जाता है कि हमारा अपना कोई नीति-शास्त्र नही है; बहुधा मध्यवित्तीय वर्ग कहता है कि हम सब प्रकार के नीतिशास्त्र का खण्डन करते हैं (किन्तू) उनका यह तरीका विचारों को भ्रष्ट करना है, श्रमिकों और कृपकों नी आंख मे धूल झांकना है। हम उनका खण्डन करते है जो ईश्वरीय आदेशों से नीतिशास्त्र को आविर्भृत करते है। हम कहते है यह धोखाधड़ी है और श्रमिकों और कपकों के मस्तिष्कों को पंजीपतियों और भपतियों के स्वार्थ के लिए सन्देह में डालता है, हम कहते है कि हमारा नीतिशास्त्र सर्वहारा वर्ग के वर्गसंघर्ष के हितों के अधीन है; जो शोपक समाज को नष्ट करे, जो श्रमिको को संगठित करे और माम्यवादी समाज की स्थापना करे, वही नीति है ( शेप सब अनीति है )।' इस प्रकार साम्यवादी दर्शन नैतिक मूल्यों का मूल्यान्तरण तो करता है, किन्तु स्वयं नीति की मुल्यवत्ता का निर्वध नहीं करता; वह उस नीति का समर्थन है जो अन्याय एवं शोपण की विरोधी है और सामाजिक समता की संस्थापक है. जो पीडित और शोषित को अपना अधिकार दिलाती है और सामाजिक न्याय की स्थापना करती है।

यह ठीक है कि मार्क्स भौतिकवादी है, किन्तु वह भौतिकवादी दर्शन, जो सामा-जिक एवं साहचर्य के मूल्यों का समर्थक है, नीति की मूल्यवत्ता का निषेधक नहीं हो सकता है। यदि हम मनुष्य को एक विवेकवान सामाजिक प्राणी मानते हैं, तो हमें नैतिक मूल्यों को अवश्य स्वीकार करना होगा। वस्तुतः नीति का अर्थ है किन्हीं विवेकपूर्ण साध्यों की प्राप्ति के लिए वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में आचार और व्यवहार के किन्हों ऐसे आदर्शों एवं मर्यादाओं ी स्वीकृति जिनके अभाव में मानव की मानवता और मानवीय समाज का अस्तित्व ही खतरे में होगा। यदि नीति की मूल्यवत्ता का निषेध कोई दृष्टि कर सकती है, तो वह मात्र पाणि कि भोगवादी दृष्टि है; यह दृष्टि पनुष्य को एक पणु से अधिक नहीं मानती है। यह सत्य है कि यदि मनुष्य मात्र पणु है तो नीति का कोई अर्थ नहीं है, किन्तु क्या आज मनुष्य का अवमूल्यन पणु के स्तर पर किया जा सकता हे? क्या मनुष्य निरा पणु है? यदि मनुष्य निरा पणु होता तो निश्चय ही उसके लिए नीति की कोई आवश्यकता नहीं होती। किन्तु आज का मनुष्य पणु हो है। उसकी सामाजिकता उसके स्वभाव से निरमृत है। अतः उसके लिए नीति की स्वीकृति आवश्यक है। मार्क्सवाद और जैन दर्शन सामाजिक न्याय और समता पर बल देते है फिर भी दोनों में कुछ आधारभूत भिन्नताएँ है जिनपर विचार कर लेना आवश्यक है।

- 9. भौतिक एवं आध्यात्मिक आधारों में अन्तर-मार्क्स नैतिकता की व्याख्या इन्द्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर करते है। अतः उनके नैतिक आदर्श के निर्धा-रण में आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं है। मात्रनंवाद का आधार भौतिक है, जबकि जैन दर्शन में नैतिकता का आधार आध्यात्मिकता है। नैतिकता के लिए आध्यात्मिक आधार इसलिए आवज्यक है कि उसके अभाव मे नैतिकता के लिए कोई आन्तरिक आधार नहीं मिल पाता है। संकंच, भय, लज्जा और कानन-ये सब अनैतिकता के प्रतिषेध है, लेकिन ये बाह्य है। उसका बास्त्रविक प्रतिषध केवल अध्यात्म ही हो सकता है। अध्यात्म सब प्रतिपेद्धों का प्रतिपेध है, वह नैतिक जीवन का सर्वोच्च प्रहरी है। आध्यात्मिकता ही एक ऐसा आधार है जिसमें नैति-कता बाहर मे थोपी नहीं जाती, अपित अन्दर से विकसित होती है। भौतिकवाद में स्वार्थ के निवारण का कोई वास्तविक आधार नहीं है। आध्यात्मिकता ही एक ऐसा आधार है जो व्यक्ति को स्वार्थ से पूर्णनया ऊपर उठा सकता है। जहाँ व्यक्ति को भौतिक स्पर्धाओं में से गुजरने की छुट है और भौतिक विकास ही परम लक्ष्य है, वहाँ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को समाज में विलीन नहीं कर सकता। जब तक व्यक्ति अपने को समाज में विलीन नहीं कर सकता, वह स्वार्थ से ऊपर भी नहीं उठ सकता। अतः नैतिक जीवन के लिए आध्यात्मिक आधार अपेक्षित है।
- २. आधिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण में अन्तर— मार्क्सवादी नैतिक दर्शन के अनुसार आधिक क्रियाएँ ही समग्र मानवीय चिन्तन और प्रगति की केन्द्र है। धर्म, दर्शन, कला एवं सामाजिक संस्थाएँ सभी विकासमान आधिक प्रक्रिया पर आधित हैं और इसी विकासमान आधिक प्रक्रिया में ही नैतिक प्रत्ययों की सार्थकता निहित है। इस प्रकार साम्यवादी दृष्टिकोण अर्थप्रधान है, लेकिन इसके विपरीत जैन दर्शन के अनुसार नैतिक प्रगति का केन्द्र आत्मा है। मार्क्सवाद अपने नैतिक दर्शन में अध्यात्म एवं धर्म को इसलिए कोई स्थान नहीं देन चाहता कि अध्यात्म तथा धर्म

की ोट मे बराइयाँ पनपती है, नेकिन यदि धार्मिक एव आध्यात्मिक जीवन ब्रा-इयों के पनपने की सम्भावना के कारण त्याज्य है तो फिर आर्थिक जीवन में भी तो बगइयाँ पनपती ह उसे क्यो नहीं छोडा जाता ? मावर्मवाटी दर्शन जिस भय से धार्मिक एव आध्यात्मिक जीवन का परित्याग करता है जैन दर्शन उसी भय मे अर्थप्रधान जावन को हेय मानता है। वास्तविक दिष्ट यह होनी चाहिए कि जिन कारणो से बुराइयाँ उत्पन्न होती है, उनका निरकरण किया जाय। जिस प्रकार अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी वृराइयो का निराकरण करना साम्यवाद या मार्क्सवाद का ध्येय है, उसी प्रकार जैन दर्शन धर्म एव अध्यात्म के क्षेत्र वी दूराइयों के निराकरण का प्रयास करता है। दोनो ही बुराइयो के निराकरण के लिए प्रयत्नशील है, परन्त दोनों के दुरिटकोण भिन्न है। फिर भी जैन दर्शन अधिक क्षेत्र में उत्पन्न बुराइयों के निराकरण को अपनी दृष्टि ओझल नहीं करता। वह आर्थिक क्षेत्र की बुराइयों का मुल कारण व्यक्ति के आध्यात्मिक पतन मे ही देखता है और उसके निराकरण का प्रयत्न करता है। वस्तृत सामाजिक विषमता का मूल आर्थिक जीवन मे नही, वरन आध्यात्मिक जीवन मे ही है। यदि आर्थिन विकास ही सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन का आधार हे तो आज के सम्पन्न राष्ट्र अर्थलीलूपता से मुक्त क्यों नहीं ह ? आज के सम्पन्न व्यक्ति एव राष्ट्र उतने ही अर्थलीलूप हे जिनने आदिम युग के कवीले थे । अत सामाजित विषमता का निराकरण अर्थप्रधान टुप्टि मे नदी, वरन हमारी आध्यात्मिक एव धार्मिक जीवन दिष्ट मे ही सम्भव है !

3. भोगमय एव त्यागमय जीवनद्ष्टि मे जन्त —मार्क्सवादी नैतिक दर्शन और जैन आचारदर्शन में एक मौलिक अन्तर यह है कि जहां जैन दर्शन मयम पर जोर देता है, वहाँ साम्यवाद में सयम या वासनाओं के नियन्त्रण का काई स्थान नहीं है। भोगमय दृष्टि में साम्यवादी दृष्टिकोण और पूजीवादी दृष्टिकोण समान है। दोनो ही उद्दाम वासनाओं की पूर्ति में अविराम गति से लगे हुए है। दोनो ही जीवन की आवश्यकताओ और लालसाओं मे अन्तर स्पष्ट नही कर प रहे है। लेकिन विलासिता की दृष्टि से आज तक कोई भी व्यक्ति एव समाज अपने को शोषण, उत्पीडन और करता से नही बचा सका है। आज की कठिनाई सम्भवत. यह है कि हम जीवन की आवश्यकताओ एव विलासिता मे अन्तर नही कर पा रह है। साम्यवादी अथवा भौतिकवादी दृष्टि मे जीवन की आवश्यकता की परिभाषा यह है कि आवश्यकता समाज के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। नमाज को समानता के स्तर पर विलासी बनने का मौका मिले तो मार्क्सवादी एव भौतिकवादी विचारक उसे ठुकराने के पक्ष मे नहीं है। इसके विपरीत जैन दर्शन की दृष्टि मे आवश्यकता का तात्पर्य इतना ही है कि जो जीवन को बनाये रखे और व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को कृष्ठित न करे। जैन दर्शन न केवल आवश्यकता के परिसीमन पर जोर देता है, वरन् वह यह भी कहता है कि हमे जीवन की अनिवार्यताओं तथा तुष्णा (लालसा) के अन्तर को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। वस्तुतः सामाजिक विषमता का निराकरण वासनाओं की पूर्ति के प्रयत्नों से नहीं अपितु वासनाओं के संयम से ही सम्भव है; क्यों कि तृष्णा की पूर्ति कभी भी सम्भव नहीं। सामाजिक समत्व का विकास संयम से ही हो सकता है।

इन भिन्नताओं के होते हुए भी दोनों में बहुत-कुछ समानताएँ हैं।

- 9. मानव-मात्र की सनमानता में आस्थः—जंन दर्शन और साम्यवाद दोनों ही मानव मात्र की समानता में निष्ठा रखते है। दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जीने का समान अधिकार है। अपनी सुख-सुविधाओं के लिए दूसरे का शोषण अनैतिक है।
- २. संग्रह भें प्रवृत्ति का विरोध:— साम्यवाद और जैन दर्शन दोनों ही संग्रह की वृत्ति को अनुसित मानते है। दोनों के अनुसार संग्रह एव वैयक्तिक परिग्रह सामा-जिक जीवन के अभिशाप है। जैन दर्शन का परिग्रहपरिमाणव्रत अहिसक सा यवाद की स्थापना का प्रथम सापान है। जैन दर्शन न केवल परिग्रह की मर्यादा पर जोर देता है, बल्कि यह भी कहता है कि सामाजिक जीवन में समान वितरण भी आवश्यक है। बुद्ध और महावीर के द्वारा अपने भिक्षुसंघ में प्रतिपादित यह नियम कि 'उपलब्धियों का संविभाग करके भोग करना चाहिए' समिवतरण के सिद्धान्त का प्रयोग ही था। इस प्रकार वैयक्तिक परिग्रह की मर्यादा और समिवतरण साम्यवाद और जैन दर्शन दोनों को स्वीकृत है।
- ३. समत्व का संस्थापन जैन आचारदर्शन और साम्यवादी चिन्तन दोनों समत्व की संस्थापना को आवश्यक मानते हैं। यद्यपि साम्यवाद आर्थिक समानता को ही महत्वपूर्ण मानता है। उसके लिए समानता का अर्थ है शोषणरिहत समाजव्यवस्था। जैन दर्शन म निसक समत्व की स्थापना पर बल देता है। 'साम्य' दोनों को अभिन्नेत है, फिर भी साम्यवाद में साम्य का अर्थ भौतिक या आर्थिक साम्य है, जबिक जैन दर्शन में साम्य का अर्थ चैत्तसिक साम्य है। जैन दर्शन में माम्य के संस्थापन का मूत्र प्रत्येक व्यक्ति की मनोभूमि से प्रारम्भ होकर सामाजिक जीवन में अभिव्यक्त होता है। साम्यवाद में समत्व का संस्थापन सामूहिक प्रयत्न से होता है, वह सामाजिक साधना है।
- ४. सम्य नैतिकता का प्रमापक साम्यवाद में वे कर्म नैतिक माने जाते हैं जो आर्थिक क्षेत्र में समत्व की स्थापना करते हैं, जो सामाजिक आर्थिक समानता को बनाये रखने हैं तथा जो शोषण को समाप्त करते हैं। जैन दर्शन में भी वे कर्म नैतिक माने जाते हैं, जो चैत्तसिक साम्य की स्थापना करने में सहायक हैं। दोनों ही साम्य की संस्थापना को नैतिकता का प्रमापक मानते है, यद्यपि दोनों का साम्य का अर्थ थोड़ा भिन्न है। साम्यवाद का परमशुभ शोषणरहित वर्गविहीन साम्यवादी समाज की रचना है जबकि जैन दर्शन का परमशुभ समभाव या वीतरागदशा की प्राप्ति है। फिर भी दोनों के लिए समत्व, समानता या समता के प्रत्यय समान रूप से नैतिकता के प्रमापक हैं।

इस प्रकार हम देखते है कि जैन दर्शन और साम्यवादी विचारधारा कुछ अर्थों में एक दूमरे के निकट है। महावीर और बुद्ध की भिक्षु संघ व्यवस्था साम्यम्लक समाजव्यवस्था का ही एक रूप थी जिसमे योग्यता वे अनुरूप कार्य या माधना और आवश्यकता के अनुरूप उपलब्धि का मिद्धान्न भी किसी रूप मे स्वीकृत था। फिर भी बाह्य रूप मे दोनो मे जिस समानना पर बल दिया गया है, उसके आधार भिन्न-भिन्न है। साम्यवाद प्रमुख रूप मे भौनिक एव सामाजिक दृष्टिकोण पर जोर देता है, जबकि जेन दर्शन आध्यात्मिक और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण पर जोर देता है। जैन दर्शन का प्रमुख प्रत्यय 'माम्यवाद' नहीं, वरन् साम्ययोग है।

§ ११. डब्ल्यू॰ एम॰ अरबन का आध्यात्मिक मूल्यवाद और जैन दर्शन

अरबन के अनुसार मूल्यावन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है, जिसमें सत् के प्रति प्राथमिक विश्वासों के ज्ञान का नत्त्व भी होता है। इसके साथ ही उसमें भावात्मक तथा सकल्पात्मक अनुक्रिया भी है। मूल्याकन सकल्पात्मक प्रक्रिया का भावपक्ष है। अरवन मूल्याकन की प्रक्रिया में ज्ञानपक्ष के साथ-साथ भावना एवं संकल्प की उपस्थित भी आवण्यक मानते हैं। मूल्याकन में निरन्तरता का तन्त्र उनकी प्रामाणिकता का आधार है। जितनी अधिक निरन्तरता होगी उतना ही अधिक वह प्रामाणिक होगा। मूल्याकन और मूल्य में अन्तर स्पष्ट करते हुए अय्वन कहते हैं कि मूल्याकन मूल्य को निर्धारित नहीं करता, वरन् मूल्य ही अपनी पूर्ववर्ती वस्तुनिष्टता के द्वारा मूल्याकन को निर्धारित करते है।

अरबन के अनुसार मूल्य न कोर्ट गुण है, न वस्नु या सम्बन्ध । वस्तुत त्य अपरिभाष्य है, तथापि उसकी प्रकृति को उसके सत्ता में सम्बन्ध के आधार पर ता जा सकता है । वह सत्ता और असत्ता के मध्य स्थित है । अरबन मिनाग के समान उमें वस्तुनिष्क कहता है । उसका अर्थ 'होना चाहिए' (Ought to be) में है । मूल्य सदेव अस्तित्व का दावा करते हैं, लेकिन उनका सन् होना इसी पर निर्भर है, कि मत् को ही मूल्य के उस रूप में विवेचित किया जाये, जिसमें सत्ता और अस्तित्व भी हो ।

मूल्प वं। वस्तुनिष्ठता के दो आधार हे—प्रथम यह कि प्रत्येक वस्तुविषय मूल्प की विधा में आता है और दूसरे प्रत्येक मूल्य उच्च आर निम्न के कम से स्थित है। अरबन के अनुसार मूल्यों की अनुभृति उनकी किसी कम में अनुशत है यह विना मूल्यों में पूर्वापरता माने, वेवल मनोवैज्ञानिक अवस्था पर निर्भर नहीं हो सकती।

नंतिक मूल्य मूल्य की सामान्य चर्चा के बाद अरवन नैतिक मूल्य पर आते है। अरवन के अनुसार नैतिक दृष्टि से मूल्यवान होने का अर्थ हे मनुष्य के लिए मूल्यवान होना। नैतिक गुभत्व मानवीय मूल्याकन के सिद्धान्त पर निर्भर है। मानवीय मूल्यांकन के सिद्धान्त को कुछ लोगों ने आकारिक नियमों की व्यवस्था के रूप में,

देखिए-कण्टम्परि एथिकल थ्योरांज, अत्याय १७, ए० २७४-२८४.

भोर कुछ लोगों ने सुख की गणना के रूप में देखा था, लेकिन अरबन के अनुसार मान तीय मूल्याकन के सिद्धाल्त का तीसरा एक मात्र सम्भावित विकल्प है 'आत्म-साक्षात्कार'। आत्मसाक्षात्कार के सिद्धाल्त के समर्थन में अरबन अरस्तू की तरह ही तक प्रस्तुत करने है। वे कहते है कि वस्तुओं का शुभत्व उनकी कार्यकुशलता में है अङ्गों का शुभत्व जीवन में उनके योगदान में हे और जीवन का गुभत्व आत्म-प्राचा में है। मनुष्य 'आत्म' (self) है और यदि यह मन्य है ता फिर मानव का व्यस्तिवक शुभ उमकी आत्मपरिपूर्णना में ही निहित है। अरबन की यह दृष्टि जैन ररम्पर के अति निकट के जो पह स्वीकार करती है कि आत्मपूर्णना ही नैतिक की स्वरूप है।

अरवन के अनुसार 'आन्न' सामाजिक जीवन से अलग कोई व्यक्ति नहीं है, बन्त् वह तो सामाजिक मर्यादाओं में वंधा हुआ है और समाज को अपने मूल्यांकन से बार अपने को सामाजिक मृत्याकन से प्रभावित पाता है। इस सम्बन्ध में जैन दृष्टिकोण थोडा भिन्न है, बयों कि जैन परम्परा व्यक्तिवाद के अधिक निकट है।

अरबन के अनुसार स्विहित और परिहत की समस्या का सही समाधान न तो परिष्कारित स्विहितवाद में है, बरन् सामान्य शुभ की उपलब्धि के रूप में स्विहित और परिहत में ऊपर उठ जाने में है। यह दृष्टिकोण जैन परस्परा में भी ठीक इसी रूप में स्वीकृत रहा है। जैन परस्परा भी स्विहत और लोकहित की सीमाओं से ऊपर उठ जाना ही नैतिक जीवन का लक्ष्य मानती है।

अरवन इस समस्या का समाधान भी प्रस्तुन करते है कि मूल्याकन करनेवाली मानवीय चेतना के द्वारा यह कैसे जाना जाय कि कौन से मून्य उच्च कोटि के हैं और कौन से मून्य निम्न कोटि के ? अरवन इसके तीन सिद्धान्त बताते है—

पहला सिद्धान्त यह है कि माध्यात्मक या आन्तरिक मूल्य साधनात्मक या बाह्य मूल्यों की अपेक्षा उच्च है। दूसरा सिद्धान्त यह है कि स्थायी मूल्य अस्थायी मूल्यों की अपेक्षा उच्च है और तीसरा सिद्धान्त यह है कि उत्पादक मूल्य अनुत्पादक मूल्यों की अपेक्षा उच्च है।

अरवन इन्हें व्यावहारिक विवेक के सिद्धान्त या मूल्य के नियम कहते हैं। ये हमें वताते हैं कि आगिक मूल्य जिनमें आर्थिक, जारीरिक और मनारजनात्मक मूल्य समाहित है, की ओक्षा सामाजिक मन्य जिनमें साहच्यें और चारित्र के मूल्य भी समाहित है, उच्च प्रकार के हैं। उसी प्रकार सामाजिक मूल्यों की अपेक्षा आध्यान्तिमक मूल्य, जिनमें वौद्धिक, सौन्दर्यान्मक आर धार्मिक मूल्य भी समाहित है, उच्च प्रकार के हैं।

अरबन की दृष्टि में मून्यों की इसी कम व्यवस्था के आधार पर आत्मसाक्षात्कार के स्तर है। आत्मसाक्षात्कार के लिए प्रस्थित आत्मा की पूर्णता उस स्तर पर हे, जिसे मूल्योंकन करनेवाली चेतना सर्वोच्च मूल्य समझती है और सर्वोच्च मूल्य बर है जो अनुनृति की पूर्णता में तथा जीवन के सम्बक् संचालन में सबसे अधिक योगदान करता है। जैन दृष्टि मे इसे हम बीतरागता ओर सर्वज्ञता की अवस्था कह सकते है।

एक अर यआध्यात्मिक मूल्यवादी विचारक डब्ल्यू० आर० मार्ली जैन परम्परा के निकट आकर यह कहते ह कि नैतिक पूर्णता ईश्वर के समान बनन मे है। किन्नु जैन परम्परा इससे भी आगे बढ़कर यह कहती है कि नैतिक पूर्णता परमात्मा बनने मे ही है। आत्मा से परमात्मा, जीव से जिन, साधक मे सिद्ध, अर्ण से पूर्ण की उपलब्ध मे ही नैतिक जीवन की सार्थकता है।

अरबन की मून्यों की क्रम-व्यवस्था भी जैन परम्परा के दृष्टिकोण के निकट ही है। जैन एवं अन्य भारतीय दर्शनों में भी अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थों में यहीं क्रम स्वींकार किया गया है। अरबन के आधिक मूल्य अर्थपुरुषार्थ के, गारारिक एवं मनोरजनात्मक मत्य कामपुरुषार्थ के, साहचर्यात्मक और चारित्रिक मूल्य धर्मपुरुषार्थ के तथा मौन्दर्यात्मक, ज्ञानात्मक और धार्मिक मृत्य मोक्षपुरुषार्थ के गुल्य है।

### ९ १२. भारतीय दर्शनों में जीवन के चार मृत्य

जिस प्रकार पाश्चात्य आचारदर्शन म मूल्यवाद का सिद्धान्त लोकमान्य है उसी प्रकार भारतीय नैतिक चिन्तन मे पुरुषार्थ-सिद्धान्त, जोकि जीवनसूल्यों का ही सिद्धान्त है. पर्याप्त लोकप्रिय रहा है। भारतीय विचारकों ने जीवन के चार पुरुषार्थ या मृन्य माने हे—

- ९ अर्थ ( अर्धिर मून्य ) —जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए भोजन, वस्त्र, आवास आदि की आवण्यकता होनी हे, अत: दैहिक आवण्यकताओं की पूर्ति करने वाले उन साधनों को उपलब्ध करना ही अर्थपुरुषार्थ है।
- २. कान (मनोदैहिक नूत्य) जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के सायन जुटाना अर्थपुरुषार्थ और उन माधनों का उपभोग करना कामपुरुषार्थ है। दूसरे शब्दों में विविध इन्द्रियों के विषयों का भोग कामपुरुषार्थ है।
- ३. धर्म (नैतिक मूल्य) जिन नियमो के द्वारा सामाजिक जीवन या लोक-व्यवहार मुचारु रूप से चन, स्व-पर कल्याण हो, और जो व्यक्ति का आध्यात्मिक पूर्णना की दिशा मे ले जाये, वह धर्मपुरुपार्थ है।
- ८ मोक्ष ( अरुवार्तनक मूरुव ) एव्यान्मिक शक्तियो का पूर्ण प्रकटीकरण मोक्ष है।

#### १. जैन दिष्ट में पुरुषार्थचतुष्ट्य

मामान्यतम यह ममना जाता है निवृत्तिप्रधान जैन दर्शन में भोक्ष ही एकमात्र पुरुषार्थ है। धर्मपुरुषार्थ की स्वीकृति उसके मोक्षानुकूल होने में ही है। अथ और काम इन दो पुरुषार्भे का उनम कोई स्थान नहीं है। जैनविचारकों के अनुसार अर्थ अन्य का मूल ही गभी जान मुख उत्पन्न करनेवाले हैं। वेलिकन यह विचार

१. मरणममाधि, ०३.

उत्तराध्ययन, १२ : ..

एकांगी ही माना जायेगा । कोई भी जिनवचन एकान्त या निरपेक्ष नही है । जैन विचारको ने सदैव ही व्यक्ति को स्वपूरुषार्थ से धनोपार्जन की प्रेरणा दी है। वे यह मानते है कि व्यक्ति को केवल अपने पुरुषार्थ से उपार्जित सम्पन्ति के भोग करने का अधिकार है। दूसरों के द्वारा उपाजित सम्पत्ति के भोग करने का उसे कोई अधि-कार नहीं है। गौतमकूलक में कहा गया है कि पिता के द्वारा उपाजित लक्ष्मी निश्चय ही पुत्र के लिए बहुन होती है और दूसरों की लक्ष्मी परस्त्री के समान होती है। दोनो का ही भोग वर्जित है। अतः स्वयं अपने पुरुषार्थ से धन का उपाजन करके ही उसका भोग करना न्यायसंगत है। पै जैनाचार्यों ने विभिन्न वर्ण के छोगो को किन-किन साधनों मे धनार्जन करना चाहिए, इसका भी निर्देश किया है : ब्राह्मणों को मुख (विद्या ) मे, क्षत्रियो को असि (रक्षण ) मे, विणको को वाणिज्य मे और कर्मणील व्यक्तियों को शिल्पादि वर्म से धनार्जन करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की साधना मे उनकी लक्ष्मी का निवास है। यद्यपि यह मही है कि मोक्ष या निर्वाण की उपलब्धि में जो अर्थ और काम बाधक है, वे जैनद्दि के अनुसार अनाचरणीय एव हे है। लेकिन जैन दर्शन यह कभी नहीं कहता कि अर्थ और काम पूरुपार्थ एक्तन रूप में हैय है। यदि वे एकात रूप से हेय होते तो आदिनी थैंकर भगवान ऋष भदेव स्त्रियों की ६४ और पुरुषों की ७२ कलाओं का विधान कैसे करने ? क्यों कि उनमें अधिकाश कलाएँ अर्थ और काम पुरुषार्थ से सम्बन्धित है। 3 न्यायपूर्वक उपाजित अथ और वैवाहिक मर्यादानुकूल काम का जैन विचारणा मे समुचित स्थान है। जैन विचारकों ने जिसके त्याग पर बल दिया है वह इन्द्रिय-विषयो का भाग नहीं, भागो के प्रति आः कि या राग-द्वेप की वृत्ति है। जैन मान्यता के अनुसार कर्म-विपाक ने उपलब्ध भी से बचा नही जा सकता। इन्द्रियों के सम्मुख उनके विषय उपस्थित होने पर उनने आस्वाद से भी बचना सम्भव नहीं है, जो सम्भव है वह यह कि उनमें राग डेप की वृत्ति न रखी जाये। इतना ही नहीं जैनाचार्यों के जीवन के वासनात्मक एव सौन्दर्यात्मेत्र पक्ष को धर्मोन्मुखी बनाने तथा उनके पारम्परिक विरोध को समाप्त करने का भी प्रयास विया है। उनके अनुसार मोक्षाभिमुख परम्पर अविरोध में रहे हुए सभी पुरुषार्थ आचरणीय हा। आचार्य हमचन्द्र कहते हा कि गृहस्थ उपायक धर्मपुरुपार्थ, अर्धपुरुपार्थ अपर बामपुरुपार्थ का इस प्रकार आचरण करे कि कोई किसी का बादक न हो। <sup>४</sup>

आचार्य भद्रवाहु ( द्वी शती ) ने तो आचार्य हेमचन्द्र ( ११वीं शताब्दि ) के पूर्व ही इस बात की उद्घोषणा कर दी थी कि जैन परम्परा में तो पुरपार्थ-चतुप्टय अविरोध भाव से रहते हैं। आचार्य वड़े ही स्पष्ट एवं मार्मिक शब्दों में लिखते हैं कि धर्म, अर्थ और काम को भले ही अन्य कोई विचारक परस्पर थिरोधी

१. प्राकृत मृक्तिसरोज, ११।११.

२. वही, ११।७.

३. देग्विंग कल्पस्त्र, ( भगवान् ऋषभदेव का वर्णन ).

४. योगशास्त्र, १।५२.

मानने हो, किन्तु जिनवाणी के अनुसार तो वे कुशल अनुष्ठान मे अवतरित होने के कारण परस्पर असपत्न (अविरोबी) है। अपनी-अपनी भूमिका के योग्य विहित अनुष्ठान रूप धर्म स्वच्छाणय प्रयुक्त अर्थ और विस्मस्मयुक्त अर्थान् मर्यादानुकूल वैवाहिक नियन्त्रण से स्वोकृत काम, जिनवाणी के अनुसार परस्पर अविरोधी है। वै ये पृष्ठपार्थ परस्पर अविरोधी तभी होते है जब वे मोक्षाभिमुख हाते है और जब वे गोक्षाभिमुख हातर परस्पर अविरोध की स्थिति मे हो, असपत्न हो, तो वे सम्यक् ति है, स्मिल्ण जाचरणीय होते हैं। किन्तु जब मोक्ष मार्ग में विमुद्ध होकर पृष्ठपार्थ- चतुष्टय परस्पर विरोध में होते है, तब वे असम्यक् या अनुवित एव अनाचरणीय हाते है।

# 🖖 ोद्ध वर्णन में पुरुषार्थ चतुष्टर

भगवान बृद्ध बद्याण निर्वात्त मार्गी श्रमण परम्परा के अनुगामी हे तथापि उनके विचारों में अर्थ एवं काम पुरुषार्थ के सम्बन्ध में भी दिशाबोध उपलब्ध है। दीघ-निकास में अर्थ की उपलब्धि के लिए श्रम करते रहने का सन्देग उपलब्ध ोता है। बुद्ध बहुन है, आज बहुन सर्दी है, आज बहुन गर्भी है, अब तो सन्ध्या (देर ) हो गयी, इस कार श्रम से दूर भागता हुआ मनूष्य धनहीन हो जाता है। किन्तु जो सर्दी-गर्मी ाटि को महकर कठोर परिश्रम वरता है, वह कभी मुख में वंचित न<sub>ी</sub> होता। <sup>२</sup> जैसे प्रयत्नवान रहने से मधूमक्खी का छत्ता बदता है, चीटी का वाल्भीक बढ़ता ह, वसे ही प्रयत्नशील मनुष्य का ऐश्वर्य बढता है। <sup>3</sup> इतना ही नही, प्राप्त सम्पदा का उपयोग किस प्रकार हो, इस सम्बन्ध में भी बुद्ध का निर्देश है कि सदगृहस्थ प्राप्त धन ने एक भाग का उपभोग करे, दो भागो को व्यापार आदि कार्यक्षेत्र में लगाये और चौथे भाग को आपत्ति काल मे काम आने के लिए सूरक्षित रख छोड़े। अज का प्रगतिशील अर्थशास्त्री भी आर्थिक प्रगति के लिए इससे अच्छे सूत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता। बुद्ध केवल अर्थशास्त्री के रूप में ही नही, वरन एक सामाजिक अर्थ-शास्त्री के रूप मे हमारे सामने आते है। वे इस बारे में भी पूर्ण सतर्क है कि यदि समाज मे धन का समूचित वितरण नही होगा तो अराजकता और असुरक्षा उत्पन्न होगी। वे कहते है, निर्धनो को धन नही दिये जानेसे दिखता बहुत बढुगयी और दिर-द्रता के बहुत वढ जाने से चोरी वहुत वढ़ गयी। "चोरं। के बहुत बढ़ने का अर्थ धन की असुरक्षा है। इसके पीछे बृद्ध का निर्देश यही है कि समाज में धन का समिवत-रण होना चाहिए नाकि समाज का कोई भी वर्ग अभाव से पीड़ित न हो। बुद्ध की दृष्टि मे अर्थ को कभी भी धर्म से विमुख नही होना चाहिए, वे धर्मयुक्त व्यवसाय में

१. दशवैकालिकनियुक्ति, २६०-२६४.

२. दीवनिकाय, ३।८।२.

३. वही, ३।८।४.

४. वही, ३।८।४.

५. वही, ३।३।४.

नियोजित होने का ही निर्देश देते हैं। जो जीवन में धन का दान एवं भीग के रूप में समुचित उपयोग नहीं करता, उसका धन निर्यंक है, क्योंकि मरनेवाले के पीछे उसका धन आदि नहीं जाता है और न धन से जरामरण से ही छुटकारा मिल सकता है। कामपुरुषायं के सम्बन्ध में बुद्ध का दृष्टिकोण मध्यममार्ग का प्रतिपादन करता है। उदान में बुद्ध कहते हैं, "ब्रह्मचर्य जीवन के साथ व्रतों का पालन करना ही सार है, यह एक अन्त है। कामभोगों के सेवन में कोई दोष नहीं, यह दूसरा अन्त है। इन दोनों अन्तों के सेवन से संस्कारों की वृद्ध होती है, मिथ्याधारणा बढ़नी है, व्यक्ति मार्ग में भ्रष्ट हो जाता है।" इस आधार पर कामपुरुषायं के सम्बन्ध में बुद्ध का दृष्टिकोण यही प्रतीत होता है कि जो काम धर्म-अविरुद्ध है, जिससे आध्यान्तिक प्रगति या चित्त की विकलता समाप्त होनी है; वह काम आचरणीय है। एसके विपरीत धर्मविरुद्ध मानसिक अशान्तिकारक काम या विपयभोग अनाचरणीय है।

बुद्ध की दृष्टि में भी जैन विचार के समान धर्मपुरुषार्थ निर्वाण या मोक्षपुर्यार्थ का साधन है। मज्झिमनिकाय में बुद्ध कहते हैं, "भिक्षुओं मैंने बेड़े की भाँति पार जाने के लिए (निर्वाणलाभ के लिए) तुम्हें धर्म का उपदेश दिया है, पकड़ रखा के लिए नहीं।" अर्थात् निर्वाण की दिशा में ले जानेवाला धर्म ही आवरणीय है। बुद्ध की दृष्टि में जो धर्म निर्वाण की दिशा में नहीं ले जाता, जिससे निर्वाणला में बाधा आती हो वह त्याग देने योग्य है। इतना ही नहीं, बुद्ध धर्म को एक साधा के रूप में स्वीकार करने हे और साध्य की उपलब्धि के लिए उसे भी छोड़ देने का सन्देश देते हैं। उनकी दृष्टि में परममूल्य तो निर्वाण ही है।

## ३. गीता में पुरुवार्य चतुष्टय

पुरुषार्थचतुर्य के सम्बन्ध मे गीता का दृष्टिकोण जैन परम्परा से भिन्न नहीं है। गीता की दृष्टि में भी मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। वही परम मूल्य है। धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ सम्बन्धी धृति को गीताकार ने राजसी कहा है। लेकिन यह मानना भी ध्रान्तिपूर्ण होगा कि गीता में इन पुरुषार्थों का कोई स्थान नहीं है। गीताकार जब काम की निन्दा करता है, धर्म को छोड़ने की बात करता है, तो मोक्षपुरुषार्थ या परमात्मा की प्राप्ति की अपेक्षा से ही। मोक्ष ही परमसाध्य है; धर्म, अर्थ और काम का मोक्ष के निमित्त परित्याग किया जा सकता है। गीताकार की दृष्टि में भी यदि धर्म, अर्थ और काम मोक्ष के अविरोधी हैं तो के गीताकार की दृष्टि में भी यदि धर्म, अर्थ और काम मोक्ष के अविरोधी हैं तो के

१. सुत्तनिपात, २६।२९.

२. मज्झिमनिकाय, २।३२।४.

३. उदान, जात्यन्धवर्ग, ८.

४. मज्जिमनिकाय, १।२९।४.

५. गीता, १८।३४.

६. वही, १६।२१.

<sup>.</sup> की. श्टाइइ.

ग्राह्य हैं। गीताकार की मान्यता भी यही प्रतीत होती है कि अर्थ और काः को धर्माधीन होना चाहिए और धर्म को मोक्षाभिमुख होना चाहिए। धर्मयुक्त, यज्ञपूर्वक एवं वर्णानुसार किया गया आजीविकोपार्जन गीता के अनुसार विहित ही है। यद्यपि धन की चिन्ता में डूबे रहनेवाले और धन का तथा धन के द्वारा किये गये दान-पुण्यादि का, अभिमान करनेवाले को गीता में अज्ञानी कहा गया है तथापि इसका तात्पर्य यही है कि धन को एकमात्र साध्य नहीं बना लेना चाहिए और न उसका तथा उसके द्वारा किये गये सत्कार्यों का अभिमान ही करना चाहिए। इसी प्रकार कामपुरुषार्थ के सम्बन्ध में गीता का दृष्टिकोण यही है कि उसे धर्म-अविषद्ध होना चाहिए। श्रीकृष्ण कहते हैं कि प्राणियों मे धर्म-अविषद्ध काम मैं हूँ। सभी भोगों से विमुख होने की अपेक्षा गीताकार की दृष्टि में यही उचित है कि उनमें आसक्ति का त्याग किया जाये। वस्तुत: यह दृष्टिकोण भोगों कर मोक्ष के अविरोध में रखने का प्रयास है। इसी प्रकार गीता जब यह कहनी है कि बिना यज्ञ के ने भोग करना ह, वह चोर है, तो उसवा प्रमुख दृष्टिकोण कामपुरुपार्थ को धर्माभिमुख बनाने का ही है।

इस प्रकार हम देखते है कि जैन, बौद्ध और गीता की विचारधाराओं मे चारों पुरुषार्थ स्वीकृत ह, यद्यपि सभी ने इस बात पर बल दिया है कि अर्थ और काम पुरुषार्थ को धर्म-अविरुद्ध होना चाहिए और धर्म को सदैव ही मोक्षाभिमुख होना चाहिए। वस्तुत: यह दृष्टिकोण न केवल जैन, बाद्ध और गीता की परम्पराओ का है, वरन् समग्र भारतीय चिल्तन की इम सन्दर्भ मे यही दृष्टि है। मनु कहते है कि मं-विहीन अर्थ और काम को छोड़ देना चाहिए। महाभारत में भी कहा है कि जो अर्थ और काम धर्म-विरोधी हों, उन्हें छोड़ देना चाहिए। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में और वात्स्यायन अपने कामसूत्र में लिखते हैं कि धर्म और अर्थ से अविरोध में रहे हुए काम का ही सेवन करना चाहिए। कै

इस प्रकार भारतीय चिन्तकों का प्रयास यही रहा है कि चारों पुरुषार्थों को इस प्रकार संयोजित किया जाये कि वे परम्पर अविरोध की अवस्था में रहें। इस हेतु उन्होंने उनका पारस्परिक सम्बन्ध निश्चित करने का प्रयास भी किया। कौन सा पुरुषार्थं सर्वोच्च मूल्यवाला है, इम सम्बन्ध में महाभारत में गहराई से विचार किया गया है और इसके फलस्वरूप विभिन्न दिष्टिकोण सामने भी आये —

9. अर्थ ही परम पुरुषार्थ है, क्योंकि धर्म और काम दोनों अर्थ के होने पर उपलब्ध होते हैं। धन के अभाव में न तो काम-भोग ही प्राप्त होते हैं, और न दान-

१. गीता, १६।१०,१२,१५.

२. वहाे, ७।११.

३. वही, ३।१३.

४. मनुस्मृति, ४।१७६.

५. महाभारत, अनुशासनपर्व, ३।१८-१९.

६. बौढिछीय अर्थशाल, १।१७.

पुष्यादि धर्म ही किया जा सकता है। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में इसी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। य

- २. काम ही परम पुरुषार्थ है, क्योंकि विषयों की इच्छा या काम के अभाव में न तो कोई धन प्राप्त करना चाहता है, और न कोई धर्म करना चाहता है। काम ही अर्थ और धर्म से श्रेष्ठ है। <sup>3</sup> जैसे दही का सार मक्खन है, वैसे ही अर्थ और धर्म का सार काम है। <sup>४</sup>
- ३. अर्थ, काम और धर्म तीनों ही स्वतन्त्र पुरुषार्थ हैं, तीनों का समान रूप से सेवन करना चाहिए। जो एक का सेवन करता है वह अधम है, जो दो के सेवन में निपुण है वह मध्यम है और जो इन तीनों में समान रूप से अनुरक्त है, वही मनुष्य उतम है। "
- ४. धर्म ही श्रेप्ट गुण (पुरुषार्थ) है, अर्थ मध्यम है और काम सबकी अपेक्षा निम्न है। क्योंकि धर्म से ही मोक्ष की उपलब्धि होती हैं, धर्म पर ही लोक-व्यवस्था आधारित है और धर्म में ही अर्थ समाहित है।
- ४. मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। मोक्ष उपाय के रूप में ज्ञान और अनासक्ति यही परम कल्याणकारक है। अ

## § १३ चारों पुरुषार्थों की तुलना एवं क्रमनिर्धारण

पुरुषार्थचतुष्टय के सम्बन्ध में उपर्युक्त विभिन्न दृष्टिकोण परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन सापेक्षिक दृष्टि से इनमें विरोध नहीं रह जाता है। साधन की दृष्टि से विचार करने पर अर्थ ही प्रधान प्रतीत होता है, क्योंकि अर्थाभाव में दैहिक माँगों (काम) की पूर्ति नहीं होती। दूसरी ओर, लोक के अर्थाभाव से पीड़ित होने पर धर्मव्यवस्था या नीति भी समाप्त हो जाती है। कहा ही गया है— मूखा कौन सा पाप नहीं करता ?

यदि साधक ( व्यक्ति ) की दृष्टि से विचार करें तो दैहिक मूल्य ( काम ) ही प्रधान प्रतीत हो ा है। मनोदैहिक मूल्यों ( इच्छा एवं काम ) के अभाव में न तो नीति-अनीति का प्रधन खड़ा होता है और न आर्थिक साधनों की ही कोई आवस्य-कता। दूसरे, धर्मसाधन और आध्यात्मिक प्रगति भी शरीर से सम्बन्धित है। कहा गया है—धर्मसाधन के लिए शरीर ही प्राथमिक है। दैहिक मौगों की पूर्ति के

- महाभारत, शान्तिपर्व, १६७।१२-१३.
- २. कांटिलीय अर्थशास्त्र, १।७.
- महाभारत, शान्तिपर्व, १६७:२९.
- ४. वर्हा, १६७।३५.
- ५. वहीं, १६७।४०.
- ६. वही, १६७।८.
- ७. वही, १६७।४६.
- ८. बुमुक्षितः किं न करोति पापम् ?
- ९. शरीरमार्थं सन्तु धर्मं साधनम्।

अभाव में चित्त-शान्ति भी कैसे होगी और जिसका चित्त अशान्त हं वह क्या आध्यात्मिक विकास करेगा?

इसी प्रकार जब हम साधनामार्ग पर सामाजिक सन्दर्भ में विचार करते हैं, तो धर्म ही प्रधान प्रतीत होता है। धर्म ही सामाजिक व्यवस्था का आधार है। धर्म के अभाव में सामाजिक जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है और अस्तव्यस्त सामाजिक जीवन में अर्थोत्पादन एवं आध्यात्मिक साधना दोनों ही सम्भव न होती। भोगों की समस्यता समाप्त हो जाती है।

साध्य या आदणं की दृष्टि से विचार करने पर मोक्ष ही प्रधान प्रतीत होता है, क्योंकि सारे प्रयास जिसके लिए है वह तो आध्यात्मक पूर्णता की प्राप्ति ही है। संक्षेप में साधनात्मक दृष्टि से आधिक मूल्य ( अर्थ ), जैविक दृष्टि से मनोदैहिक मूल्य ( काम ), सामाजिक दृष्टि से नैतिक मूल्य ( धर्म ) और साध्यात्मक दृष्टि से आध्यात्मक मूल्य ( सोक्ष ) प्रमुख हैं।

लेकिन ये सभी मूल्य या पुरुपार्थ एक-दूसरे से स्वतन्त्र या निरपेक्ष होकर नहीं रह सकते। मोक्ष या आध्यात्मिक मृत्यों की प्राप्ति के लिए धर्म आवर क है और धर्म-साधन के लिए शरीर आवश्यक है, शरीर के निर्वाह के लिए शारीरिक आवश्यक-ताओं की पूर्ति (काम) आवश्यक है, और उनकी पूर्ति के लिए साधन (अर्थ) जुटाना आवश्यक है। इस प्रकार सभी परस्पर सापेक्ष हैं और सभी आवश्यक भी हैं। जैन ग्रन्थ निशीयभाष्य में कहा गया है कि ज्ञानादि मोक्ष के साधन हैं. और ज्ञानादि का साधन देह है और देह का साधन आहार है। दस प्रकार चारों पुरुषायौँ का महत्त्व स्वीकार कर लिया गया है, तथापि सभी का मृत्य समान नही माना गया है। जैन विचारकों के अनुसार चारों पूरुषार्थों में एक साध्य-साधन भाव है जिसमें अर्थ मात्र साधन है और मोक्ष मात्र साध्य है। काम अर्थ की अपेक्षा से साध्य और धर्म की अपेक्षा से साधन है। धर्म को अर्थ और काम का साध्य और मोक्ष का साधन माना गया है। जब साधन हीसाध्य बन जाता है तो वह दूसरे के बिरोध में खड़ा हो जाता है और जीवन के विकास को अवरुद्ध करता है। जैनागम साहित्य में मम्मन सेठ की कथा अर्थ को साध्य मान लेने का सबस अच्छा उदाहरण है. जिससे प्रकट है कि जब 'धन' साध्य बन जाता है तो वह ऐहिक और पारलौकिक दोनों जीवन में कप्ट ही लाता है। इसी आशय को सामने रखते हुए उत्तराध्ययन-सूत्र में कहा गया है कि 'धन में प्रमत्त पुरुष का धन अर्थात् उस व्यक्ति का धन जिसके लिए धन ही साध्य है न तो इस लोक में और न परलोक में ही ऐसे आदमी की रक्षा कर सकता है। धन के असीम मोह से मूढ़ बना हुआ वह व्यक्ति, दीपक के बुझ जाने पर जैसे मार्ग को जानते हुए भी मार्ग नहीं देखता, वैसे ही वह भी न्यायमार्गे या धर्ममार्ग को जानते हुए भी उसे नहीं देख पाता । जैसे एक ही नमूर को जानेवाले भिन्न-भिन्न मार्ग परस्पर भिन्न दिशाओं में स्थित होते हुए भी

१. निशीयमाच्य, ४७९१.

परस्पर विरोधी नहीं कहे जाते, उसी प्रकार परस्पर विरोधी पुरुषार्थ मोक्षाभिमुख होने पर असपत्न (अविरोधी) बन जाते है। यही उनमें एक मूल्यात्मक तारतम्य स्पष्ट हो जाता है, जिसमें सर्वोच्च स्थान मोक्ष का है, उसके बाद धर्म का स्थान है। धर्म के बाद काम और सबसे अन्त में अर्थ का स्थान आता है। किन्तु अर्थपुरुषार्थ जब लोकोपकार के लिए होता है, तब उसका स्थान कामपुरुषार्थ से ऊपर होता है। पाश्चात्य विचारक अरबन ने मूल्य-निर्धारण के तीन नियम प्रस्तुत किये है—(१) साधनात्मक या परतः मूल्यों की अपेक्षा साध्यात्मक या स्वतः मूल्य उच्चतर है; (२) अस्थायी या अल्पकालिक मूल्यों की अपेक्षा स्थायी एवं दीर्घकालिक मूल्य उच्चतर है; (३) अस्जक मूल्यों की अपेक्षा स्वजक मूल्य उच्चतर है।

यदि प्रथम नियम के आधार पर विचार करें, तो धन, सम्पत्ति, श्रम आदि आर्थिक मूल्य जैविक, सामाजिक और धार्मिक (काम और धर्म) मुल्यों की पूर्ति के साधनमात्र है, वे स्वतः साध्य नहीं है। भारतीय चिन्तन में धन की तीन गतियाँ मानी गयी है-(१) दान, (२) भोग और (३) नाश। वह दान के रूप मे धर्मपूरुपर्थ का और भोग के रूप में कामपुरुषार्थ का साधन ही सिद्ध होता है। कामपुरुषार्थ सामान्य रूप मे स्वत: साध्य प्रतीत होता है, लेकिन विचारपूर्वक देखने पर वह भी स्वत: साध्य नही कहा जा सकता । प्रथमत: जैविक आवश्यकताओ की पूर्ति के रूप में जो भोग किये जाते है, वे स्वयं साध्य नहीं, वरन जीवन या शरीर-रक्षण के साधनमात्र है। इन सबका साध्य स्वाम्थ्य एव जीवन है। हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नही जीते है। यदि हम कामपुरुषार्थ को कला, दाम्पत्य, रित या स्तेह के रूप में मानें तो वह भी आनन्द का एक साधन ही ठहरता है। इस प्रकार कामपुरुषायं का भी स्वतः मृत्य सिद्ध नहीं होता । उसका जो भी स्थान हो सकता है वह मात्र उसके द्वारा व्यक्ति के आनन्द में की गयी अभिवृद्धि पर निर्भर करता है। यदि अल्पकालिकता या स्थायित्व की दृष्टि से विचार करें तो कामपूरु-षार्य मोक एवं धर्म की अपेक्षा अल्पकालिक ही है। भारतीय विचारकों ने कामपूरणार्थ को निम्न स्थान उसकी क्षणिकता के आधार पर ही दिया है। तीसरे अपने फल या परिणाम के आधार पर भी काम-पुरुषार्थ निम्न स्थान पर ठहरता है, क्योंकि वह अपने पीछे दुष्पूर-तृष्णा को छोड़ जाता है। उससे उपलब्ध होनेवाले आनन्द की दुलना खुजली खुजाने से की गयी है, जिसकी फल-निष्पत्ति क्षणिक सूख के बाद तीव वेदना में होती है। धर्मपुरुषार्थ सामाजिक एवं धार्मिक मृत्य के रूप में स्वतः साध्य है, लेकिन वह भी मोक्ष का साधन माना गया है जो सर्वोच्च मूल्य है। इस प्रकार अरबन के उपर्युक्त मूल्यनिर्घारण के नियमों के आधार पर भी अर्थ, काम, धर्म और मोस पुरुषायों का यही क्रम सिद्ध होता है जो कि जैन और दूसरे भारतीय आचार-दर्शनों में स्वीकृत है, जिसमें अर्थ सबसे निम्न मल्य है और मोक्ष सर्वोच्च मल्य है।

फण्डामेण्डल्स आफ. पश्चिम, पृ० १७०–१७?.

# § १४. मोक्ष सर्वोच्च मूल्य क्यों ?

इस सम्बन्ध में ये तर्क दिये जा सकते हैं-

- 9. मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जीवमात्र की प्रवृत्ति दु:ख-निवृत्ति की ओर है। क्योंकि मोक्ष दु:ख की आत्यन्तिक निवृत्ति है; अतः वह सर्वोच्च मृत्य है। इसी प्रकार आनन्द की उपलब्धि भी प्राणीमात्र का लक्ष्य है, चूँकि मोक्ष परम आनन्द की अवस्था है, अतः वह सर्वोच्च मृत्य है।
- २. मूल्यों की व्यवस्था में माध्य साधक की दृष्टि से एक कम होना चाहिए और उस कम में कोई सर्वोच्च एवं निरपेक्ष मूल्य होना चाहिए । मोक्ष पूर्ण एवं निरपेक्ष स्थिति है। अत: वह सर्वोच्च मूल्य है। मूल्य वह है जो किसी इच्छा की पूर्ति करे। अत: जिसके प्राप्त हो जाने पर कोई इच्छा ही नहीं रहती है, अही परम मूल्य है। मोक्ष में कोई अपूर्ण इच्छा नहीं रहती है, अत: वह परम मूल्य है।
- ३. सभी साधन किसी माध्य के लिए होते है और साध्य की उपस्थिति अपूणना की मूचक है। मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात् कोई माध्य नहीं रहता, इमलिए वह परम मूल्य है। यदि हम किसी अन्य मूल्य को स्वीकार करेंगे नो वह साधन-मूल्य ही होगा और साधन-मूल्य को परम मूल्य मानने पर नैतिकता में सार्वलीकि-कता एवं वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जायेगी।
  - ४. मोक्ष अक्षर एवं अमृतपद है, अत: स्थायी मृत्यों मे वह सर्वोच्च मूल्य है।
- ४. मोक्ष आन्तरिक प्रकृति या स्वस्वभाव है। वही एकमात्र परम मून्य हो सकता है, क्योंकि उसमें हमारी प्रकृति के सभी पक्ष अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति एवं पूर्ण समन्वय की अवस्था में होते हैं।

## § १५. भारतीय और पाश्चात्य मूल्य सिद्धान्तों की तुलना

अरबन और एवरेट ने जीवन के विभिन्न मूल्यों की उच्चता एवं निम्नता का जो कम निर्धारित किया है, वह भी भारतीय चिन्तन से काफी साम्य रखता है। अरबन ने मुल्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है—





अरवन ने सबसे पहले मूल्यों को दो भागों में बाँटा है—(१) जैविक और (२) अति जैविक। अतिजैविक मूल्य भी सामाजिक और आध्यात्मिक ऐसे दो प्रकार के हैं। इस प्रकार मूल्यों के तीन वर्ग बन जाते हैं— 9. जंबिक मूल्य—शारीरिक, आधिक और मनोरंजन के मूल्य जैविकमूल्य है। आधिक मूल्य मौलिक-रूप से साधन-मूल्य हैं, साध्य नहीं। आधिक शुभ स्वत: मूल्यवान नहीं है, उनका मूल्य केवल शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों को ऑजित करने के साधन होने में हैं। सम्पत्ति स्वतः वाञ्छनीय नहीं है, बल्कि अन्य शुभों का साधन होने के कारण वाञ्छनीय है। सम्पत्ति एक साधन-मल्य है, साध्य-मूल्य नहीं। शारीरिक मृल्य भी वैयक्तिक मूल्यों के साधक है। स्वान्थ्य और शक्ति से युक्त परिपुष्टशरीर को व्यक्ति अच्छे जीवन के अन्य मूल्यों के अनुसरण मे प्रयुक्त कर सकता है। क्रीड़ा स्वयं मूल्य है; किन्तु वह भी मुख्यतया साधन-मूल्य है। उसका साध्य है शारीरिक स्वास्थ्य। मनोरजन चित्तविक्षोभ को समाप्त करने का साधन है। क्रीड़ा और मनोरंजन उच्चतर मूल्यों के अनुसरण के लिए हमें शारीरिक एवं मानिसक दृष्टि से स्वस्थ रखते है।

२. सामाजित मृत्य सामाजिक मृत्यों के अन्तर्गत् साहचर्य तथा चरित्र के मृत्य आते है। आज के मानवतावादी युग मे तो इन मृत्यों का महत्त्व अत्यन्त व्यापक हो गया है। यद्यपि ये दोनो मृत्य किसी अन्य साध्य के साधन-स्वरूप प्रयुक्त होते है, परन्तु कुछ महान् पुरुषों ने सच्चिरित्रता एवं समाजसेवा को जीवन के परम लक्ष्य के रूप में ग्रहण किया है। मनुष्य ममाज का अंग है। एक असीम आत्मा का साक्षात्कार समाज के साथ अपनी वैयक्तिकता का एकाकार करके ही किया जा सकता है।

३. आध्यात्मिकः मूल्य—मूल्यों के इस वर्ग के अन्तर्गत् वौद्धिक, सौन्दर्यात्मक एव धार्मिक—तीन प्रकार के मूल्य आते है। ये तीनों मूल्य मूलतः साध्यमूल्य हैं। ये आत्मा की सर्वश्रेष्ठ या परम आदर्श प्रकृति अर्थात् सत्यं, शिवं और सुन्दरं की अभिरुचियों को तृष्ति प्रदान करते हैं तथा जैविक एवं सामाजिक मूल्यों से श्रेष्ठ कोटि के हैं।

तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय दर्शनों के पुरुषार्थचतुष्टिय में अर्थ और काम जैविक मूल्य है और धर्म और मोक्ष अतिजैविक मूल्य हैं। अरबन ने जैविक मूल्यों में आधिक, शारीरिक और मनोरंजात्मक मूल्य माने है। इनमें आधिक मूल्य अर्थ-पुरुषार्थ तथा शारीरिक और मनोरंजात्मक मूल्य कामपुरुषार्थ के समान हैं। अरबन के जिल अतिजैविक मूल्यों में सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य माने गये है। उनमें सामाजिक मूल्य धर्मपुरुषार्थ से और आध्यात्मिक मूल्य मोक्षपुरुषार्थ से सम्बन्धित है। जिस प्रकार अरबन ने मूल्यों में सबसे नीचे आधिक मूल्य माने है, उसी प्रकार भारतीय दर्शन में भी अर्थपुरुषार्थ को तारतम्य की दृष्टि से सबसे नीचे माना है। जिस प्रकार अरबन के दर्शन में शारीरिक और मनोरंजन सम्बन्धी मूल्यों का स्थान आधिक मूल्यों से जपर, लेकिन सामाजिक मूल्यों से नीचे है उसी प्रकार भारतीय दर्शनों में भी कामपुरुषार्थ अर्थपुरुषार्थ से कपर लेकिन धर्मपुरुषार्थ से नीचे है। शिस प्रकार अरबन ने आध्यात्मिक मूल्यों को सर्वोच्च माना है, उसी प्रकार भारतीय दर्शन में भी मोक्ष को सर्वोच्च भूक्यों को सर्वोच्च माना है, उसी प्रकार भारतीय दर्शन में भी मोक्ष को सर्वोच्च भूक्यों काना गवा है। अरदवन के दृष्टिकोष की

भारतीय चिन्तन से कितनी अधिक निकटता है, इसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है—

| णश्चात्य दृष्टिकोण<br>मूल्य      | भारतीय दृष्टिकोण<br>पुरुषार्थ | जैन दृष्टिकोण      |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| जैविक मूल्य                      |                               |                    |
| <ol> <li>आर्थिक मूल्य</li> </ol> | अर्थपुरुषार्थ                 | अथं                |
| २. शारीरिक मूल्य                 | कामपुरुषाय                    | काम                |
| ३. मनोरंजनात्मक मून्य            |                               |                    |
| सामाजि 🗆 मूल्य                   |                               |                    |
| ४. संगठनात्मक मूल्य              | धर्मापुरुषार्थ                | व्यवहारधमा         |
| ५. चारित्रिक मूल्य               |                               | निश्चयधर्म         |
| आष्यात्मिक मूल्य                 | मोक्षपुरुषाय                  |                    |
| ६. कलात्मक                       | आनन्द ( संकल्प )              | अनन्त सुख एव गक्ति |
| ७. बौद्धिक                       | चित् (ज्ञान)                  |                    |
| <b>८. धार्मिक</b>                | सत् ( भाव )                   | अनन्तदशंन          |

इस प्रकार अपनी मूल्य-विवेचना में प्राच्य और पाश्चात्य विचारक अन्त में एक ही निष्कर्ष पर आ जाते हैं और वह निष्कर्ष यह है कि आध्यात्मिक मूल्य या आत्म-पूर्णना ही सर्वोच्च मूल्य है एवं वही नैतिक जीवन का साध्य है। यद्यपि भारतीय दर्शन में स्वीकृत सभी जीवन मूल्य और पाश्चात्य आचारदर्शन में स्वीकृत विभिन्न नैतिक प्रतिमान जैन आचारदर्शन में स्वीकृत रहे हैं, तथापि इसका यह अर्थ नहीं है कि जैन दर्शन के पास नैतिक प्रतिमान के किसी निश्चित सिद्धान्त का अभाव है। वस्तुत: जैन दर्शन की अनेकान्तवादी दृष्टि ही इसके मूल में है। जिस प्रकार जैन दर्शन तत्त्वमीमांसा और ज्ञानमीमांसा के क्षेत्र में विभिन्न परस्पर विरोधी दार्शनिक विचारों को सापेक्ष रूप से स्वीकार करके उनमें समन्वय करता ह, उमी प्रकार जैन आचारदर्शन भी विभिन्न नैतिक प्रतिमानों को सापेक्षिक रूप से स्वीकार करके उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करता है।

यद्यपि जैन आचारदर्शन में सापेक्ष दृष्टि से नैतिक मानक सम्बन्धी सभी विचार स्वीकार कर लिये गये हैं, फिर भी उसकी दृष्टि में कर्म की शुद्धता इसपर आधारित है कि वह कर्म राग-द्वेष की वृत्तियों से कितना मुक्त है। उसके अनुसार जो कर्म अनासक्त भाव से सम्पादित होते हैं वे ही आत्मपूर्णता की ओर ले जाते हैं। वीत-रागावस्था या समभाव की उपलब्धि ही उसका एकमात्र नैतिक साध्य या परम मृत्य है।

#### § १६. नैतिक प्रतिमानों का अनेकान्तवाद

वस्तुत: मनुष्यों की नीति-सम्बन्धी अवधारणाओं, मापदण्डों या प्रितमानों की विविधता ही नैतिक निर्णयों की भिन्नता का कारण मानी जा सकती है। जब भी हम किसी आचरण का नैतिक मूल्यांकन करते हैं तो हमारे सामने नीति सम्बन्धी कोई मापदण्ड, प्रतिमान या मानक (Moral standard) अवश्य होता है, जिसके आधार पर हम व्यक्ति के चरित्र. आचरण अथवा कर्म का नैतिक मूल्यांकन (Moral valuation) करते हैं। विभिन्न देण, काल, समाज और संस्कृतियों में ये नैतिक मापदण्ड या प्रतिमान अलग-अलग रहे है और ममय-समय पर इनमें परिवर्तन होते रहे है। प्राचीन ग्रीक संस्कृति में जहाँ साहस और न्याय को नैतिकता का प्रतिमान माना जाना था, वहीं परवर्ती ईसाई संस्कृति में सहनगीलना और त्याग को नैतिकता का प्रतिमान माना जाने लगा। यह एक वास्तविकता है कि नैतिक प्रतिमान या नैतिकता के मापदण्ड अनेक रहे है तथा विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न समाज अलग-अलग नैतिक प्रतिमानों का उपयोग करते रहे है। मात्र यही नहीं, एक ही व्यक्ति अपने जीवन में भिन्त-भिन्न परिस्थितियों में भिन्त-भिन्न नैतिक प्रतिमानों का उपयोग करते रहे है। मात्र यही नहीं, एक ही व्यक्ति अपने जीवन में भिन्त-भिन्न परिस्थितियों में भिन्त-भिन्न नैतिक प्रतिमानों का उपयोग करता है। नैतिक प्रतिमान के इस प्रश्न पर न केवल जनसाधारण मे अपितु नीतिवत्ताओं में भी गहन मतभेद है।

नैतिक प्रतिमानों (Moral standards) की इस विविधता और परिवर्तनशीलता को लेकर अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। क्या कोई ऐसा सार्वभौम नैतिक प्रतिमान सम्भव है, जिसे सार्वलीकिक और सार्वकालिक मान्यता प्राप्त हो? यद्यपि अनेक नीतिवेत्ताओं ने अपने नैतिक प्रतिमान को सार्वलीकिक, सार्वकालीन एवं सार्वजनीन सिद्ध करने का दावा अवश्य किया है; किन्तु जब वे ही आपस में एक मत नहीं हैं तो फिर उनके इस दावे को कैसे मान्य किया जा सकता है? नीतिशास्त्र के इतिहास की नियमवादी परम्परा में कबीले के बाह्य नियमों की अवधारणा से लेकर अन्तरात्मा के आदेश तक तथा साध्यवादी परम्परा में स्थूल स्वार्थमूलक सुखवाद से प्रारम्भ करके बुद्धिवाद, पूर्णतावाद और मूल्यवाद तक अनेक नैतिक प्रतिमान प्रस्तुत किये गये हैं।

यदि हम नैतिक मूल्यांकन का आधार नैतिक आवेगों (Moral sentiments) को स्वीकार करने हैं तो नैतिक मूल्यांकन में एक रूपता सम्भव नहीं होगी, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ नैतिक आवेगों में विविधता स्वाभाविक है। नैतिक आवेगों की इस विविधता को समकालीन विचारक एडवर्ड वैस्टरमार्क ने स्वयं स्वीकार किया है। उनके अनुसार इस विविधता का कारण व्यक्तियों के परिवेश, धर्म और विश्वासों में पायी जाने वाली भिन्नता है। जो विचारक कर्म के नैतिक औचित्य एवं अनौचित्य के निर्धारण के लिए विधानवादी प्रतिमान अपनाते हैं और जाति, समाज, राज्य या धर्म द्वारा प्रस्तृत विधिनिवेध (यह करो और यह भत करो) की नियमाविलयों को नैतिक प्रतिमान म्हीकार करने हैं, उनमें भी प्रथम तो इस प्रश्न को लेकर ही

मतभेद है कि जाति ( समाज ), राज्य शासन और धर्मग्रन्थ द्वारा प्रस्तुत अनेक नियमाविलयों मे से किसे स्वीकार किया जाए ? पुनः प्रत्येक जाति, राज्य और धर्मग्रन्थ द्वारा प्रस्तुत ये नियमाविलयों भी अलग-अलग हैं। इस प्रकार बाह्य विधान गद नैतिक प्रतिमान का कोई एक सिद्धान्त प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ है। समकालीन अनुमोदनात्मक सिद्धान्त (Approbative theories) जो नैतिक प्रतिमान को वैयक्तिक, रुवि-सापेक्ष अयवा सामाजिक एवं धार्मिक अनुमोदन पर निर्भर मानते हैं, किमी एक मार्वभौम नैतिक प्रतिमान का दावा करने में असमर्थ हैं। व्यक्तियों का रुविवैविध्य और सामाजिक आदशों में पायी जानेवाली भिन्नताएँ सुम्पष्ट ही हैं। धार्मिक अनुशामा भी अलग-अलग होती है, एक धर्म जिन कर्मों का अनुमोदन करता है और उन्हें नैतिक ठहराता है, दूसरा धर्म उन्हों कर्मों को निषिद्ध और अनैतिक ठहराता है। वैदिक धर्म और इस्लाम जहाँ पशुबिल को वैध मानते हैं, वहीं जैन, वैष्णव और बौद्ध धर्म उसे अनैतिक और अवैध मानते हैं। निष्कर्ष यही है कि वे सभी मिद्धान्त किसी एक सार्वभौम नैतिक प्रतिमान का दावा करने में असमर्थ हैं, जो नैतिकता की कसीटी, वैदिक्त रुवि, मानाजिक अनुमोदन अयवा धर्मशास्त्र की अनुश्मा को मानते हैं।

अन्तःप्रज्ञावाद अथवा मरल शब्दों में कहें तो अन्तरात्मा के अनुमोदन का मिद्धान्न भी किसी एक नैतिक प्रतिमान को दे पाने में असमर्थ है। यद्यपि यह कहा जाता है कि अन्तरात्मा के निर्णय मरल, सहज और अगरोक्ष होने हैं, फिर भी अनुभव यही बताता है कि अन्तरात्मा के निर्णयों में एकक्ष्यता नहीं होती। प्रथम तो स्वयं अन्तःप्रज्ञावादी ही इस सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं कि इस अन्तःप्रज्ञा की प्रकृति क्या है, यह वौद्धिक है या भावनापरक। पुनः यह मानना कि सभी की अन्तरात्मा एक-सी है, ठीक नहीं है; क्यों कि अन्तरात्मा की संस्वन्ध में मुस्लिम एवं जैन परिवारों में मंस्कारित व्यक्तियों के अन्तरात्मा के निर्णय एक समान नहीं होंगे। अन्तरात्मा कोई सरल तथ्य नहीं है, जैसा कि अन्तरप्रज्ञावाद मानता है, अपितु वह विवेकात्मक नेतना के विकास, पारिवारिक एवं सामाजिक संस्कारों तथा परिवेष जन्य तथ्यों द्वारा निर्मित एक जटिल रचना है और यं तीनों वानें हमारी अन्तरात्मा को और उसके निर्णयों का प्रभावित करती हैं।

इसी प्रकार साध्यवादी सिद्धान्त भी किसी सार्वभौम नैतिक मानदण्ड का दावा नहीं कर सके हैं, सर्वप्रयम तो उनमें इस प्रश्न को लेकर ही मतभेद है कि मानव-जीवन का माध्य वया हो सकता है? मानवतावादी विचारक, जो मानवीय गुग के विकास को ही नैतिकता की कसौटी मानते हैं इस बात पर परस्पर सहमत नहीं हैं कि आत्मवेनना, विवेकशीलता और संयम में किसे सर्वोच्च मानवीय गुण माना जाए। सनकालीन मानवतावादियों में जहाँ वारनर फिटे आत्मवेतनता को प्रमुख म नने हैं, वर्री पी० वी० गर्नेट और इस्राइल लेविन विवेकशालता को तथा इर्रावग

बिबट आत्मसंयम को प्रमुख नैतिक गुण मानते हैं। साध्यवादी परम्परा के सामने यह प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण रहा है कि मानवीय चेतना के ज्ञानात्मक, अनुभूत्यात्मक और संकल्पात्मक पक्ष में से किसकी सन्तुष्टि को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाए । इस सन्दर्भ में सुखवाद और बुद्धिवाद का विवाद तो सुप्रसिद्ध ही है। सुखवाद जहाँ गनुष्य के अनुभूत्यात्मक ( वासनात्मक ) पक्ष की सन्तुष्टि को मानव-जीवन का साध्य घोषित करता है, वहाँ बुद्धिवाद भावना-निरपेक्ष बुद्धि के आदेशों के परिपालन में ही नैतिक कर्त्तव्य की पूर्णता देखता है। इस प्रकार सुखवाद और बुद्धिवाद के नैतिक प्रतिमान एक-दूसरे से भिन्न हैं। इसका मूल कारण दोनों की मूल्यदृष्टि की भिन्नता है; एक भोगवाद का समर्थक त, तो दूसरा वैशग्यवाद का । मात्र यही नही, सुखवादी विचा-रक भी 'कौन-सा सुख साध्य है?' इस प्रश्न पर एकमत नही हैं? कोई वैयक्तिक सुख को साध्य बताता है तो कोई समष्टि सुख को अथवा अधिकतम लोगों के अधि। तम सुख का। पुन: यह सुख, ऐन्द्रिक सुख हो या मानसिक सुख हो अथवा आध्यात्मिक आनन्द हो, इस प्रश्न पर भी मतभेद है। वैराग्यवादी परम्पराएँ भी सुख को साध्य मानती है, किन्तु वे जिस सुख की बात करती हैं वह सुख वस्तुगत नही है, वह इच्छा आसक्ति या तृष्णा के समाप्त होने पर चेतना की निर्दृन्द्व, तनावरहित, समाधिपूर्ण अवस्था है। इस प्रकार सुख को साध्य मानने के प्रश्न पर उनमें आम सहमति होते हुए भी उनके नैतिक प्रतिमान भिन्न-भिन्न ही होंगे, क्योंकि सुख की प्रकृतियाँ भिन्न'भिन्न हैं।

यद्यपि पूर्णतावाद आत्मोपलब्धि को साध्य मानकर सुखवाद और बुद्धिवाद के बीच समन्वय साधने का प्रयत्न अवश्य करता है; किन्तु वह इस प्रयास में सफल हुआ है, यह नही कहा जा सकता। पुनः वह भी किसी एक सार्वभौम नैतिक प्रतिमान को प्रस्तुत कर सकता है, यह मानना भ्रान्तिपूर्ण है, क्योंकि व्यक्तियों के हित न केवल भिन्न-भिन्न हैं, अपितु परस्पर विरोधी भी हैं। रोगी का कल्याण और डांक्टर का कल्याण एक नहीं है, श्रमिक का कल्याण उसके स्वामी के कल्याण से पृथक् ही है; किसी सार्वभीम शुभ ( Universal good ) की बात कितनी ही आकर्षक क्यों न हो, वह भ्रान्ति ही है। वैयक्तिक हितों के योग के अतिरिक्त सामान्य हित ( Common good ) मात्र अमूर्त कल्पना है। न केवल व्यक्तियों के हित या शुभ अलग-अलग होंग अपितु दो भिन्न परिस्थितियों में एक व्यक्ति के हित भी पृथक्-पृथक् होंगे। एक ही व्यक्ति दो भिन्न-भिन्न स्थितियों में दाता और याचक दोनों हो सकता है; किन्तु वया दोनों स्थितियों में उसका हित समान होगा ? समाज में एक का हित दूसरे के हित का बाधक हो सकता है। मात्र यही नहीं, हमारा एक हित हमारे ही दूसरे हित में बाधक हो सकता है। रसनेन्द्रिय या यौन वासना संतुष्टि के शुभ और स्वास्थ्य-सम्बन्धी मुभ सहगामी हों यह आवश्यक नहीं है। वस्तुतः यह धारणा कि 'मनुष्य का या मनुष्यों का कोई सामान्य शुभ है' अपने-आपमें अयथार्थ है। जिसे हम सामान्य शुभ कहना चाहते हैं वह विभिन्न शुभों का एक ऐसा स्कन्ध है, जिसमे न

केवल भिन्न-भिन्न शुभों की पृथक्-पृथक् सत्ता है, अपितु वे एक दूसरे के विरोध में भी खडे हए हैं। शुभ एक नहीं, अनेक है और उनमें पारस्परिक विरोध भी है। क्या आत्मलाभ और आत्मत्याग के बीच कोई विरोध नहीं है ? यदि पूर्णतावादी निम्न-आत्मा ( Lower self ) के त्याग द्वारा उच्चात्मा ( Higher self ) के लाभ की बात कहते है तो वे जीवन के इन दो पक्षों में विरोध स्वीकार करते हैं। पूनः निम्नात्मा भी हमारी आत्मा है और यदि हम उसके निषेध को बात स्वीकार करते हैं तो हमें पर्णताबाद के सिद्धान्त को छोड़कर प्रकारान्तर से बुद्धिबाद या वैराग्यबाद को ही स्वीकार करना होगा। इसी प्रकार वैयक्तिक आत्मा और सामाजिक आत्मा का, अथवा स्वार्थ और परार्थ का अन्तर्विरोध भी समाप्त नहीं किया जा सकता है; इसीलिए मृत्यबाद किसी एक मूल्य की बात न कहकर 'मूल्यों' या 'मूल्य-विश्व' की बात करता है। मृत्यों की विपलता के इस सिद्धान्त में नैतिक प्रतिमान की विविधता स्वभावतया ही होगी, क्यों कि प्रत्येक मुल्य का मुल्यांकन किसी दृष्टि-विशेष के आधार पर ही होगा। चुँकि मनष्यों को जीवनदृष्टियाँ या मृत्यदृष्टियाँ विविध हैं, अतः उनपर आधारित नैतिक प्रतिमान भी विविध ही होंगे। पुनः, मूल्यवाद में मूल्यों के तारतम्य को लेकर सदैव ही विवाद रहा है। एक दृष्टि से जो सर्वोच्च मूल्य लगता है, वही दूसरी दृष्टि से निम्न मुल्य हो सकता है। मनुष्य की जीवनदृष्टि या मूल्यदृष्टि का निर्माण भी स्वयं उसके संस्कारों एवं परिवेशजन्य तथ्यों से प्रभावित होता है; अतः मृत्यवाद नैतिक प्रतिमान के सन्दर्भ में विविधता की धारणा को ही पृष्ट करता है।

इस प्रकार हम देखते हे कि नैतिक प्रतिमान के प्रक्त पर न केवल विविध दृष्टिकोणों से विचार हुआ है, अपितु उसका प्रत्येक सिद्धान्त स्वयं भी इतने अन्तिविरोधों से युक्त हं कि वह एक सार्वभौम नैतिक मापदण्ड होने का दावा करने में असमर्थ है। आज भी इस सम्बन्ध में किसी सर्वमान्य सिद्धान्त का अभाव है।

बस्तुतः नैतिक मानदण्डों की यह विविधता स्वाभाविक ही है और जो लोग किमी एक सर्वमान्य नैतिक प्रतिमान की बात करते हैं वे कल्पनालोक में ही विचरण करते हैं। नैतिक प्रतिमानों की इस विविधता के कई कारण हैं। सर्वप्रथम तो नैतिकता और अनैतिकता का यह प्रश्न उस मनुष्य के सन्दर्भ में है जिसकी प्रकृति बहुआयामी (Multi-dimensional) और अन्तिविशोधों से परिपूर्ण है। मनुष्य केवल चेतनसत्ता नहीं है, अपितु चेतनायुक्त शरीर है; वह केवल व्यक्ति नहीं है, अपितु चेतनायुक्त शरीर है; वह केवल व्यक्ति नहीं है, अपितु समाज में जीने वाला व्यक्ति है। उसके अस्तित्व में वासना और विवेक तथा वैयक्तिकता और सामाजिकता के तत्त्व समाहित हैं। यहाँ हमें यह भी समझ लेना है कि वासना और विवेक में तथा व्यक्ति और समाज में स्वभावतः संगति (Harmony) नहीं है। वे स्वभावतः एक-दूसरे के विरोध में हैं। मनोवैज्ञानिक भी यह मानते है कि 'इह' (वासना-तत्त्व) और 'सुपर ईगो' (आदर्श-तत्त्व) मानवीय चेतना के समक्ष प्रतिपक्षों के रूप में ही उपस्थित होते हैं। उसमें समर्पण और शासन की दो विरोधो

मूल प्रवृत्तियाँ एक साथ काम करती हैं। एक ओर वह अपनी अस्मिता को बचाये रखना चाहता है तो दूसरी ओर अपने अ्यक्तित्व को अ्यापक बनाना चाहता है, समाज के साथ जुड़ना चाहता है। ऐसी बहुआयामी एवं अन्तिंबरोधों से युक्त सत्ता के शुभ या हित एक नहीं, अनेक होंगे और जब मनुष्य के शुभ या हित (Good) ही विविध हैं तो फिर नैतिक प्रतिमान भी विविध हो होंगे। किसी परम शुभ (Ultimate good) की कल्पना परम सत्ता (Ultimate reality) के प्रसंग में चाहे सही भी हो; किन्तु मानवीय अस्तित्व के प्रसंग में सही नहीं है। मनुष्य को मनुष्य मानकर चलना होगा—ईश्वर मानकर नहीं; और एक मनुष्य के रूप में उसके हित या साध्य विविध ही होंगे। साथ ही हितों या साध्यों की यह विविधता नैतिक प्रतिमानों की अनेकता को ही सूचित करेगी।

नैतिक प्रतिमान का आधार व्यक्ति की जीवन-दृष्टि या मूल्य-दृष्टि होगी, किन्तु व्यक्ति की मृत्य-दृष्टि या जीवन-दृष्टि व्यक्तियों के बौद्धिक विकास, संस्कार एवं पर्यावरण के आधार पर ही निर्मित होती है। व्यक्तियों के बौद्धिक विकास, पर्यावरण और संस्कारों में भिन्न ताएँ स्वाभाविक हैं, अतः उनकी मृत्य-दृष्टियाँ अलग-अलग होंगी और यदि मूल्य-दृष्टियाँ भिन्न-भिन्न होंगी तो नैतिक प्रतिमान भी विविध होंगे। यह एक आनुभाविक तथ्य है कि विविध दृष्टिकोणों के आधार पर एक ही घटना का नैतिक मुल्यांकन अलग-अलग होता है । उदाहरण के रूप में परिवार-नियोजन की घारणा, जनसंख्या के बाहत्य वाले देशों की दृष्टि से चाहे उचित हो, किन्तू अल्प जनसंख्या वाले देशों एवं जातियों की दृष्टियों से अनुचित होगी। राष्ट्रवाद अपनी प्रजाति की अस्मिता की दृष्टि से चाहे अच्छा हो; किन्तु सम्पूर्ण मानवता की दृष्टि से अनुचित है। हम भारतीय ही एक ओर जातिबाद एवं सम्प्रदायवाद को कोसते हैं तो दूसरी और भारतीयता के नाम पर अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। क्या हम यहाँ दोहरे मापदण्ड का उपयोग नहीं कर रहे हैं ? स्वतन्त्रता की बात को ही लें। क्या स्वतन्त्रता और सामाजिक अनुशासन सहगामी होकर चल सकते हैं ? आपातकाल को ही लीजिये, वैयक्तिक स्वतन्त्रता के हनन की दृष्टि से या नौकरशाही के हावी होने की दृष्टि से हम उसकी आलोबना कर सकते हैं किन्तु अनुशासन बनाये रखने और अरा-जकता को समाप्त करने की दृष्टि से उसे उचित ठहराया जा सकता है। वस्तुतः उचितता और अनुचितता का मूल्यांकन किसी एक दृष्टिकोण के आधार पर न होकर विविध दृष्टिकोणों के आघार पर होता है, जो एक दृष्टिकोण या अपेक्षा से नैतिक हो यकता है वही दूसरे दृष्टिकोण या अपेक्षा से अनुचित हो सकता है; जो एक परिस्थिति में उचित हो सकता है, वही दूसरी परिस्थित में अनुचित हो सकता है। जो एक व्यक्ति के लिए उचित है, वही दूसरे के लिए अनुचित हो सकता है। एक स्थूल शरीर वाले व्यक्ति के लिए स्निग्ध पदार्थी का सेवन अनुचित है, किन्तू कुशकाय व्यक्ति के लिए उचित है; अतः हम कह सकते हैं कि नैतिक मृत्यांकन के विविध दृष्टिकोण हैं और इन

विविध दृष्टिकोणों के आधार पर विविध नैतिक प्रतिमान बनते हैं, जो एक ही घटना का अलग-अलग नैतिक मल्यांकन करते हैं।

नैतिक मृत्यांकन परिस्थिति-सापेक एवं दष्टि-सापेक्ष मृत्यांकन हैं; अतः उनकी मार्बभीम सत्यता का दात्रा करना भी क्यथं है। किसी दृष्टि-विशेष या अपेका-विशेष के आधार पर ही वे सत्य होने हैं। संक्षेप में, मभी नैतिक प्रतिमान मृत्य-दृष्टि-सापेक्ष हैं और मृत्य-दृष्टि स्वयं व्यक्तियों के बौद्धिक विकास, संस्कार तथा सांस्कृतिक सामा-जिक एवं भौनिक पर्यावरण पर निर्भर करती है और चूँकि व्यक्तियों के बौद्धिक विकास, संस्कार तथा मांस्कृतिक, मामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण में विविधता और परिवर्तनशोलता है, अतः नैतिक प्रतिमानों में विविधता या अनेकता स्वामाविक ही है।

वैयक्तिक शभ की दिष्ट में प्रस्तृत नैतिक प्रतिमान मामाजिक श्रम की दिष्ट से प्रस्तृत नैतिक प्रतिमान में भिन्न होगा। इसी प्रकार वामना पर आधारित नैतिक प्रतिमान विवेक पर आधारित नैतिक प्रतिमान में अलग होगा। राष्ट्रवाद में प्रभावित व्यक्ति की नैतिक कसौटी अन्तर्राष्ट्रीयता के समर्थक व्यक्ति की नैतिक कसौटी से पथक होगी। प्रजीवाद और माम्यवाद के नैतिक मानदण्ड भिन्न-भिन्न ही रहेंगे: अतः हमें नैतिक मानदण्डों की अनेकता को स्वीकार करने हार यह मानना होगा कि प्रत्येक नैतिक मानदण्ड अपने उम दृष्टिकोण के आधार पर ही मन्य है।

कुछ लोग यहाँ किसी परम शभ की अवघारणा के आघार पर किसी एक नैतिक प्रतिमान का दावा कर मकते हैं; किन्तु वह परम श्म या तो इन विभिन्न श्मों या हिलों को अपने में अन्तीनिहत करेगा, या इनसे पृथक् होगा; यदि वह इन भिन्न-भिन्न मानवीय श्मों को अपने में अन्तीनिहत करेगा तो वह भी नैतिक प्रतिमानों की अनेकता को स्वीकार करेगा; और यदि वह इन मानवीय श्मों मे पृथक् होगा तो नीतिशास्त्र के लिए व्ययं ही होगा, क्योंकि नीतिशास्त्र का प्रा सन्दर्भ मानव-सन्दर्भ है। नैतिक प्रतिमान का प्रश्न तभी तक महत्त्वपूर्ण है जब तक मनुष्य मन्ष्य है, यदि मनुष्य मनुष्य के स्तर से नीचे उतरकर पश्च बन जाता है तो उसके लिए नैतिकता या अनैतिकता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है और ऐसे यथार्थ मनुष्य के लिए नैतिकता के प्रतिमान अनेक ही होंगे। नैतिक प्रतिमानों के सन्दर्भ में यही अनेकान्तदृष्टि सम्यग्दृष्टि होगी। इसे हम नैतिक प्रतिमानों का अनेकान्तवाद कह सकते हैं।

## ६ १७. जैन दर्शन में सदाचार का मानदण्ड

फिर भी मूल प्रश्न यह है कि जैन दर्शन का चरम साध्य क्या है ? जैन दर्शन अपने चरम साध्य के बारे में स्पष्ट है। उसके अनुसार व्यक्ति का चरम साध्य मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति है, वह यह मानता है कि जो आचरण निर्वाण या मोक्ष की दिशा में जाता है वही सदाचार की कोटि में आता है। दूसरे शब्दों में जो आचरण मुक्ति का

कारण है वह सदाचार है; और जो आचरण बन्धन का कारण है, वह दुराचार है। किन्तु यहाँ पर हमें यह भी स्पष्ट करना होगा कि उसका मोक्ष अथवा निर्वाण से क्या तात्पर्य है। जैन घर्म के अनुसार निर्वाण या मोक्ष स्वभाव-दशा एवं आत्मपूर्णता की प्राप्ति है। वस्तुतः हमारा जो निज स्वरूप है उसे प्राप्त कर लेना अथवा हमारी बीजरूप क्षमताओं को विकसित कर आत्मपूर्णता का प्राप्ति ही मोक्ष है। उसकी पारस्परिक शब्दाबली में परभाव से हटकर स्वभाव में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। यही कारण था कि जैन दार्शनिकों ने धर्म की एक विलक्षण एवं महत्त्वपूर्ण परिभाषा दी है। उनके अनुसार धर्म वह है जो वस्तु का निज स्वभाव है (वत्युसहावो घम्मो)। व्यक्ति का धर्म या साध्य वही हो सकता जो उसकी चेतना या आत्मा का निज स्वभाव है और जो हमारा निज स्वभाव है उसी को पा लेना ही मुक्ति है। अतः उस स्वभाव दशा की बोर ले जाने वाला आचरण ही सदाचरण कहा जा सकता है।

पुनः प्रश्न यह उठता है कि हमारा स्वभाव क्या है। भगवतीसूत्र में गौतम ने भगवान् महावीर के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित किया था। वे पूछते हैं, "भगवान्, आत्मा का निज स्वरूप क्या है और आत्मा का साध्य क्या है?" महावीर ने उनके सब प्रश्नों का जो उत्तर दिया था वहीं आज भी समस्त जैन आचारदर्शन में किसी कर्म के नैतिक मूल्यांकन का आधार है। महावीर ने कहा था, "आत्मा समत्व स्वरूप है और उस समत्व स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही आत्मा का साध्य है।" दूसरे शब्दों में समता स्वभाव है और विषमता विभाव है। और जो विभाव से स्वभाव की दिशा में अथवा विषमता से समता की दिशा में ले जाता है वहीं धर्म है, नैतिकता है, सदाचार है। अर्थात् विषमता से समता की ओर ले जाने वाला आचरण ही सदाचार है। संक्षेप में जैन धर्म के अनुसार सदाचार या दुराचार के मानदण्ड समता एवं विषमता अथवा स्वभाव एवं विभाव के तत्व हैं। स्वभाव से फलित होने वाला आचरण सदाचार है और विभाव या परभाव से फलित होने वाला आचरण दुराचार है।

यहाँ हमें समता के स्वरूप पर भी विचार कर लेना होगा। यद्यपि द्रव्याधिक नय की दृष्टि से समता का अर्थ परभाव से हटकर शुद्ध स्वभाव दशा में स्थित हो जाना है, किन्सु अपनी विविध अभिव्यक्तियों की दृष्टि से विभिन्न स्थितियों में इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता हूं। आध्यात्मिक दृष्टि से समता या स्वभाव का अर्थ राग-द्वेष से ऊपर उठकर वीतरागता या अनासक्त भाव की उपलब्धि है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानसिक समत्व का अर्थ हं समस्त इच्छाओं, आकांकाओं से रहित मन की शान्त एवं विक्षोभ (तनाव) रहित अवस्था। यही समत्व जब हमारे सामुदायिक या सामाजिक जीवन म फालत होता हं तो इस हम अहिंसा के नाम से अभिहित करते हैं। वैचारिक दृष्टि स इस हम अनाग्नह या अनेकान्त दृष्टि कहते हैं। जब हम इसी समत्व के आर्थिक पक्ष से विचार करते हैं तो अपरिग्रह के नाम से जानते हैं—साम्यवाद एवं न्यासी-सिद्धान्त इसी अपरिग्रह बृक्ति की आधुनिक अभिव्यक्तियों हैं। यह समत्व ही मानसिक क्षेत्र में

अनासक्ति या वीतरागता के रूप में, सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा के रूप में, वैचारिकता के क्षेत्र में अनाग्रह या अनेकान्त के रूप में और आधिक क्षेत्र में अपरिग्रह के रूप में अभिव्यक्त होता है। अतः समत्व निर्विवाद रूप से सदाचार का मानदण्ड स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु 'समत्व' को सदाचार का मानदण्ड स्वीकार करते हुए भी हमें उसके विविध पहलुओं पर विचार तो करना ही होगा क्योंकि सदाचार का सम्बन्ध अपने साध्य के साध-साथ उन साधनों से भी होता है जिसके द्वारा हम उसे पामा चाहते हैं और जिस रूप में वह हमारे व्यवहार में और सामुदायिक जीवन में प्रकट होता है।

जहाँ तक व्यक्ति के चैत्तसिक या आन्तरिक समत्व का प्रश्न है हमे उसे बीतराग मनोदशा या अनासक्त चित्तवित की साधना मान सकते हैं। फिर भी समत्व की साधना का यह रूप हमारे वैयक्तिक एवं आन्तरिक जीवन से अधिक सम्बन्धित है। यह व्यक्ति की मनोदशा का परिचायक है। यह ठीक है कि व्यक्ति की मनोदशा का प्रभाव उसके आचरण पर भी होता है और हम व्यक्ति के आचरण का मुल्यांकन करते समय उसके इस आन्तरिक पक्ष पर विचार भी करते हैं किन्तू फिर भी यह सदाचार या दराचार का प्रश्न हमारे व्यवहार के बाह्य पक्ष एवं सामदायिक के साथ अधिक जड़ा है। जब भी हम सदाचार एवं दुराचार के किसी मानदण्ड की बात करते हैं, तो हमारी दिष्ट व्यक्ति के आचरण के बाह्य पक्ष पर अथवा उस आचरण का दूसरों पर क्या प्रभाव या परिणाम होता है, इस बात पर अधिक होती है। सदाचार या दूराचार का प्रश्न केवल कर्ता के आन्तरिक मनोभावों या वैयक्तिक जीवन से मम्बन्धित नहीं है वह आबरण के बाह्य प्रारूप तथा हमारे सामाजिक जीवन में इसके आचरण परिणामों पर विचार करता है। यहाँ हमें सदाचार और दुराचार की व्याख्या के लिए कोई ऐसी कटौती खोजनी होगी जो आचार के बाह्य पक्ष अथवा हमारे व्यवहार के सामाजिक पक्ष को भी अपने में समेट सके। सामान्यतया भारतीय चिन्तन में इस सम्बन्ध में एक सर्वमान्य दृष्टिकोण यह है कि परोपकार ही पुण्य है, और परपीड़ा ही पाप है। तुलमीदाम ने इसे निम्न शब्दों में प्रकट किया है-

'परहित सरिस घरम निह भाई, पर-पीड़ा सम निह अघमाई।'

अर्थात् वह आचरण जो दूसरों के लिए कल्याणकारी या हितकारी है सदाचार है, पुण्य है; और जो दूसरों के लिए अकल्याणकारी है, अहितकर है, वही पाप है, दुराचार है। जैन धर्म में सदाचार के एक ऐसे ही मानदण्ड की चर्चा हमें आचारांगसूत्र में उपलब्ध होती है। वहाँ कहा गया है, "भूतकाल के जितने अर्हत् हो गये हैं वर्तमान काल में जितने अर्हत् हैं और भविष्य में जितने अर्हत् होंगे वे सभी यह उपदेश करते हैं कि सभी प्राणों, सभी भूतों, सभी जीवों और सभी सत्त्वों को किसी प्रकार का परिताप, उद्देग या दुःख नहीं देना चाहिए, न किसी का हनन करना चाहिए। यही शुद्ध, निस्थ और शाश्वत धर्म है।" किन्तु मात्र दूसरे की हिंसा नहीं करने के अहिंसा के निषेधात्मक

पक्ष का या दूसरों के हित साधन को ही सदाचार की कसौटी नहीं माना जा सकता ह । ऐसी अवस्थाएँ सम्भव ह कि जब मेर असत्य सम्भाषण एवं अनैतिक आचरण क द्वारा दूसरो का द्वितसाधन होता हो, अथवा कम से कम किसी का अहित न होता हो; किन्तु क्या एस आचरण का सदाचार कहन का साहस कर सकेंगे। क्या वेश्या-वृत्ति के माध्यम स अपार धनराशि का एकत्रित कर उस लोकहित के लिए व्यय करने मात्र से कोई स्त्रा सदाचारा की काट में आ सक्या। अथवा योन वासना की संतुष्टि के वे रूप ाजसमें किसी भा दूसर प्राणा का हिसा नहीं होती है, दुराचार की कोटि में नहीं आयेगे। सुत्रकृताग म सदाचारिता का एक एसा हा दावा अन्य तीथियो द्वारा प्रस्तुत भी किया गया था, जिसे महावीर ने अमान्य कर दिया था। क्या हम उस व्यक्ति की जो डाके डालकर उस सम्पात्त को गरीबो म विवरित कर दता ह, सदाचारी मान सकेग। एक चार और एक सन्त दोनों ही व्यक्ति को सम्पत्ति क पाश से मुक्त करते हैं फिर भो दोनों समान कोटि के नहीं माने जात । वस्तुतः सदाचार या दूराचार का निर्णय कवल एक ही आधार पर नहीं होता हु। उसम आचरण का प्रेरक आन्तरिक पक्ष अर्थात् उसकी मनोदशा और आचरण का बाह्य परिणाम अर्थात् सामाजिक जीवन पर उसका प्रभाव दोनों ही विचारणीय है। आचार की शुभाशुभता विचार पर, और विचार या मनाभावों की शुभाशभता स्वयं व्यवहार पर निभंद करती है। सदाचार या दूराचार का मानदण्ड ता ऐसा होना चाहिए जा इन दानों को समाविष्ट कर सके।

साधारणतया जंन धर्म सदाचार का मानदण्ड अहिंसा को स्वीकार करता है, किन्तु यहां हम यह विचार करना होगा कि क्या केवल किसा को दुःस या पोड़ा नही देना या किसी की हत्या नही करना मात्र हा अहिंसा हं? यदि अहिंसा की मात्र इतनी ही आब्या ह ता फिर यह सदाचार और दुराचार का मानदण्ड नही वन सकती। जब कि जन आचारों ने सदैव ही उसे सदाचार का एकमात्र आधार प्रस्तुत किया है। आचार्य अमृतचन्द्र ने कहा है कि अनृतवचन, स्तंय, मंधुन, परिग्रह आदि पापा के जो भिन्न-भिन्न नाम दिय गये वे ता केवल शिष्यवाध के लिए है। मूलतः तो वे सब हिंसा ही है। वस्तुतः जैन आचारों ने अहिंसा को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचारा है। वह आन्त-रिक भी ह और बाह्य भी। उसके सम्बन्ध व्यक्ति सभी है और समाज से भी। इसे जैन परम्परा में स्व की हिंसा और पर की हिंसा ऐसे दो भागों में बाँटा गया है। जब वह हमारे स्व स्वरूप या स्वभाव दशा का घात करती है तो स्व-हिंसा है और जब वह दूसरों के हितों को चोट पहुँचाती है वह पर की हिंसा है। स्व की हिंसा के रूप में वह आन्तरिक पाप है तो पर की हिंसा के रूप में वह सामाजिक पाप। किन्तु उसके ये दोनों रूप दुराचार की कोटि में ही आते है। अतः अपने इस व्यापक अर्थ में हिंसा को दुराचार की और अहिंसा को सदाचार की कसीटी माना जा सकता है।

## आचारदर्शन का तास्विक आघार

| ₹.          | आचारदर्शन और तत्त्वमीमांसा का पारस्परिक सम्बन्ध जीन दृष्टिकोण १७९   बौद्ध दृष्टिकोण १८०   गीता का दृष्टि- कोण १८१   सत् के स्वरूप का आचारदर्शन पर प्रभाव १८२   सत् के स्वरूप की विभिन्नता के कारण १८२   भारतीय चिन्तन में सत् सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोण १८३           | <b>१७७</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ₹.          | (अ) सत् के अद्वय, अविकार्य एवं आध्यात्मिक स्वरूप की नैतिक<br>समीक्षा                                                                                                                                                                                                   | १८६        |
|             | शंकर का दृष्टिकोण एकान्त एकतत्त्ववादी नहीं है १८८  <br>शांकर दर्शन की मूलभूत कमजोरी १८९                                                                                                                                                                                |            |
|             | (ब) सत् के अनेक, अनित्य और भौतिक स्वरूप की नैतिक समीक्षा<br>बौद्ध दर्शन का अनित्यवादी दृष्टिकोण १९१ / अनित्यवाद एवं<br>अणिकवाद १९२ / बुद्ध का अनित्यवाद उच्छेदवाद नहीं<br>है १९२ / सत् के सम्बन्ध में जैन दृष्टिकोण १९४ / जैन दृष्टि-<br>कोण की गीता से तुलना १९६ /    | 199        |
| ₹.          | जैन, बौद्ध और गीता की तस्त्वयोजना की तुलना<br>जैन तस्त्व योजना एवं उसकी नैतिक प्रकृति १९६   बौद्ध तस्त्व<br>योजना एवं उसकी नैतिक प्रकृति १९७   जैन तस्त्व योजना से<br>तुलना १९८   गीता की तस्त्व योजना १९८   जैन, बौद्ध और<br>गीता के तस्त्वों की तुलनात्मक तालिका १९९ | १९६        |
| <b>Y.</b> 1 | नैतिक मान्यताएँ पाक्ष्वास्य आचार दर्शन की नैतिक मान्यताएँ २०० / भारतीय आचार दर्शन की नैतिक मान्यताएँ २०१ / जैन दर्शन की नैतिक मान्यताएँ २०१ / बौद्ध आचारदर्शन की नैतिक मान्यताएँ २०१ / गीता की नैतिक मान्यताएँ २०२ /                                                   | 199        |

# Ę

## आचारदर्शन के तात्त्विक आधार

आचारदर्शन आदर्शमूलक विज्ञान है। वह नैतिक जीवन के आदर्श के निर्धारण एवं परमसत्ता से उसके सम्बन्ध को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है, अतः अपिरहार्य रूप से तात्त्विक चर्चा में आ जाता है। नैतिकता का चरम साघ्य, परमसत्ता (Reality) से उसका सम्बन्ध, आदि कुछ ऐसे प्रक्त है जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तात्त्विक समस्याएँ प्रस्तुत कर देते हैं। इनका निराकरण किये बिना आचारदर्शन का सम्यक् विवेचन सम्भव नहीं है। प्रस्तुत अध्याय में भारतीय आचारदर्शन के निम्न तात्त्विक आधारों की चर्चा की जायेगी—

- १. आचारदर्शन और तत्त्वमीमासा का पारस्परिक सम्बन्ध ।
- २. सत् के स्वरूप की नैतिक समीक्षा।
- ३. जैन, बौद्ध और गीता की तत्त्वयोजना की तुलना।
- ४. नैतिकता की मान्यताएँ ( Posulates of morality )।

#### § १. बाचारवर्शन और तत्त्वमीमांसा का पारस्परिक सम्बन्ध

तत्त्वमीमासा सत् के स्वरूप पर विचार करती है, जबिक आचारदर्शन जीवनव्यवहार के आदर्शों एव मूल्यों का विचार करता है। वस्तुतः विचार के ये दोनों क्षेत्र
एक-दूसरे के अति निकट है। जब हम एक-एक क्षेत्र में गहराई से प्रवेश करते हैं तो
निश्चित ही एक की सीमा का अतिक्रमण कर दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करना होता है।
मैंकेंजी का कथन है कि (नीतिशास्त्र में) जब हम यह पूछते हैं कि मानव-जीवन
का मूल्य क्या है, तब हमें तत्काल यह भी पूछना पड़ता है कि मानव-व्यक्तित्व का
तात्त्विक स्वरूप क्या है और वास्तविक जगत् में उसका स्थान क्या है? निस्सन्देह
यह सम्भव है कि नीतिशास्त्र में हम कुछ दूर तक सत्तामीमांसा की अन्तिम समस्याओ
का समाषान प्राप्त किये बिना चल सके, लेकिन (अन्ततोगत्वा) ये (समस्याएँ)
हमें इन (तत्त्वमीमासात्मक) समस्याओं में अनिवार्यतः उलझा ही देती हैं।
हां राषाकुष्णम् भी आचारदर्शन और तत्त्वमीमांसा के पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट
करते हुए लिखते हैं कि कोई भी आचारशास्त्र तत्त्वदर्शन पर या चरमसत्य के एक
दार्शनिक सिद्धान्त पर आश्वित अवस्य होगा। चरमसत्य के विषय में हमारी भावना के
अनुरूप ही हमारा आचरण होगा। दर्शन और आचरण साथ-साथ चलते हैं।

१. नीतिप्रविशका, पृ० २८.

२. इण्डियन फिलासफी, माग २, पृ० ६२६.

वस्तुतः जब तक हमें सत् के स्वरूप अथवा जीवन के आदर्श का बोघ नहीं होता तब तक आचरण का मूल्यांकन भी सम्भव नहीं होता, क्योंकि यह मूल्यांकन तो व्यवहार या संकल्प के नैतिक आदर्श के सन्दर्भ में ही किया जा सकता है और नैतिक आदर्श का निर्घारण सत् के सन्दर्भ में ही किया जा सकता है। यही एक ऐसा बिन्दु है जहाँ तत्त्वमीमांसा और आचारदर्शन मिलते हैं। अतः दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।

मानवीय अनुभव के विषयों के एक सीमित भाग के व्यवस्थित अध्ययन की विज्ञान कहते हैं। लेकिन जब अध्ययन की दृष्टि व्यापक होती है और उन अनुभवों की आधारमृत मान्यताओं तक जाती है तब वह दर्शन कहलाती है। यद्यपि आचार-शास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र भी सीमित है, तथापि उसकी अध्ययनदृष्टि व्यापक है और इसी के आघार पर वह दर्शन का अंग है। मानवीय चेतना के तीन पक्ष हैं-(१) ज्ञानात्मक, (२) अनुभृत्यात्मक और (३) क्रियात्मक । अतः दार्शनिक अध्ययन के भी तीन विभाग किये गये, जो क्रमशः (१) तत्त्वदर्शन, (२) धर्मदर्शन और (३) आचारदर्शन कहे जाते हैं। इस प्रकार तत्त्वदर्शन, धर्मदर्शन और आचारदर्शन की विषयवस्तु भिन्न नहीं है, मात्र अध्ययन के पक्षों की भिन्नता है। मैकेंजी कहते हैं कि नीतिशास्त्र जीवन के सम्पूर्ण अनुभव पर संकल्प या क्रियाशीलता के दृष्टिकोण से विवार करता है। वह मनुष्य को कर्त्ता यानी किसी साध्य का अनुसरण करनेवाले प्राणी के रूप में देखता है और जाता या भोक्ता के रूप में उसे केवल परोक्षतः देखता है। लेकिन वह मनुष्य की सम्पूर्ण क्रियाशीलता का, जिस शुभ को पाने के लिए वह प्रयत्नशील है उसके सम्पूर्ण स्वरूप का, तथा इस प्रयत्न में वह जो कुछ करता है उसके पूरे अर्थ का विचार करता है। चेतना के विविध पक्षों की विभिन्नता के आधार पर भी तत्त्वदर्शन, धर्मदर्शन और आचारदर्शन में एक सीमा के बाद भेद नहीं किया जा सकता क्यों कि जीवन और जगत् एक ऐसी संगति है जिसमें सभी तथ्य परस्पर में इतने सापेक्ष हैं कि उन्हें अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

विचारपूर्वक देखा जाय तो जैन, बौद्ध एवं गीता के दर्शन भी तत्त्वदर्शन, घर्म-दर्शन और आचारदर्शन के मध्य विभाजक रेखा नहीं खींचते हैं। लगभग सभी भारतीय दर्शनों की यह प्रकृति है कि वे आचारशास्त्र को दर्शन से पृथक् नहीं करते हैं। इस सन्दर्भ में डा॰ रामानन्द तिवारी लिखते हैं कि न वेदान्त में और न किसी अन्य भारतीय दर्शन में आचारशास्त्र को दर्शन से पृथक् किया गया है। दर्शन मनुष्य के जीवन और ज्ञान के चरम सत्य की खोज का प्रतीक है, सत्य एक और अखण्ड है। अतः दर्शन के किसी पक्ष की मीमांसा, उसे अन्य पक्षों से पृथक् करके समुचित रीति से नहीं की जा सकती है। अस्तु, वेदान्त और अन्य भारतीय दर्शनों

१. नीतिप्रवेशिका, ए० २१.

में यह आचारदर्शन सम्बन्धी चिन्तन सामान्य दार्शनिक चिन्तन के अन्तर्गत् ही है, उससे पृथक् नहीं।

## जैन दृष्टिकोण

जैन विचारकों ने जीवन के इन तीनों पक्षों को अलग-अलग देखा तो सही लेकिन उन्हें अलग-अलग किया नहीं। यही कारण है कि जैन दर्शन ने तत्त्वदर्शन, धर्मदर्शन और आचारदर्शन पर विचार तो किया. लेकिन इन्हें एक दूसरे से पथक नहीं रखा। सभी एक दूसरे में इतने घले-मिले हैं कि इन्हें एक दूसरे से पथक करना सम्भव ही नहीं है। न तो जैन आचारमीमांसा को तत्त्वमीमांसा और घर्ममीमांसा से पृथक् किया जा सकता है और न उनसे अलग कर उसे समझा ही जा सकता है। जैन दर्शन का मुद्रालेख "सम्यव्यानज्ञानचारित्राणि मोक्ष मार्गः" मानवीय चेतना के अनुमत्यात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक ( संकल्पात्मक ) तीनों पक्षों को समन्वित रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ दर्शन, ज्ञान और चारित्र क्रमणः धर्म, तत्त्वज्ञान और आचरण के प्रतीक है। इस प्रकार जहाँ मैकेंजी आदि पाइचात्य विचारक नैतिकता में आचरणा-त्मक पक्ष को ही सम्मिलित करते हैं, वहाँ जैन विचारक नैतिकता में जीवन के तीनों पक्ष-अनुभृति, ज्ञान और क्रिया को सम्मिलित करते हैं। यही कारण है कि जैन आचार-दर्शन का अध्ययन करते समय उसकी तत्त्वमीमांसा और धर्ममीमांसा को छोड़ा नहीं जा सकता । क्योंकि उसकी तात्त्विक मान्यता 'अनन्तधर्मात्मक वस्तु' के आधार पर ही अनेकान्तवाद और नयवाद के सिद्धान्त खडे हैं और अनेकान्तवाद को ही आचारदर्शन के क्षेत्र में वैचारिक अहिंसा कहा गया है। दूसरी ओर, अहिंसा ने जब व्यवहार के क्षेत्र की छोड़ विचार के क्षेत्र में प्रवेश किया तो वह अनेकान्त बन गयी। अनेकान्तवादी दृष्टिकोण से नैतिक सापेक्षता का प्रश्न जुड़ा हुआ है। इस प्रकार तत्त्वदर्शन और आचारदर्शन एक दूसरे से अलग नहीं रह जाते । जहाँ तक वर्मदर्शन और आचारदर्शन के सम्बन्ध का प्रश्न है, जैन परम्परा में वे पूरी तरह एक दूसरे से मिले हए हैं। धर्म ही नीति है और नीति ही धर्म है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। यदि जैन परम्परा में सम्यन्ज्ञान, सम्यन्दर्शन और सम्यक्चारित्र समवेत रूप में मोक्ष-मार्ग है तो फिर तत्त्वदर्शन, धर्मदर्शन और आचारदर्शन एक दूसरे से पूर्णतः पथक् होकर नहीं रह सकते।

पाश्चात्य परम्परा में न केवल तत्त्वदर्शन और आचारदर्शन के सम्बन्ध पर विचार किया गया, वरन् उनकी पूर्वापरता का भी विचार किया गया है। स्पिनोजा प्रभृति कुछ विचारक तत्त्वदर्शन को प्राथमिक मानते हैं और उससे आचारदर्शन को फिलित करते हैं। दूसरी ओर रशडाल प्रभृति कुछ विचारक आचारदर्शन को प्राथमिक मानते हैं और उसके आधार पर तत्त्वदर्शन की योजना करते हैं। जहाँ तक जैन विचारणा में तत्त्वकान और आचारदर्शन में पूर्वापरता पर विचार करने का प्रकन है,

१. शक्रुरा चार्य का आचारदर्शन, पृ० ८४.

हमारी मान्यता में वहाँ पर आचारदर्शन ही प्राथमिक सिद्ध होता है। वह रशडाल की मान्यता की समर्थक है। जैन दर्शन में आचारदर्शन के आघार पर तत्त्वयोजना की गयी, न कि तत्त्वयोजना के आघार पर उन्होंने आचारदर्शन का निर्माण किया। डा॰ राघाकृष्णन आदि भी जैन परम्परा की दार्शनिक परम्परा की अपेक्षा आचार-मार्गीय परम्परा ही कहना अधिक पसन्द करते हैं। उसमें नैतिक दर्शन प्राथमिक है। डा॰ राघाकृष्णन लिखते हैं कि आघ्यात्म-विद्या के विषय में जैनमत उन सब सिद्धान्तों के विरोध में है, जो नैतिक उत्तरदायित्व पर बल नहीं देते। प्रो॰ हरियन्ना भी इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। वे लिखते हैं, ''सच्ची बात यह है कि जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य आत्मा को पूर्ण बनाना है, न कि विश्व की व्याख्या करना।'' जैन दर्शन क सम्बन्ध में श्री जे॰ एल॰ जैनी का कथन है कि उसका मूलमन्त्र है ज्ञान के लिए जीवन नहीं, बल्कि जीवन के लिए ज्ञान है। उजन तत्त्वमीमांसा में प्रमुख रूप से यही ध्यान रखा गया है कि वह उसके नैतिक दर्शन को परिपृष्ट करे। जैन दर्शन ने अपनी तत्त्व-मोमांसा में नैतिक पक्ष को ही उभारा है। सर्वदर्शनसंग्रह में इसे बड़े ही सुन्दर रूप में प्रस्तुत किया गया है—आस्रव संसार (दु:ख) का हेतु है और संवर मुक्ति का हितु है। यही मात्र आहंत दृष्ट का सार है, शेष सभी इसी का विस्तार मात्र है। है।

#### बौद्ध दृष्टिकोण

बुद्ध न केवल तत्त्वमीमांसा और आचारदर्शन में अपरिहार्य सम्बन्ध स्वीकार करते हैं, वरन् ऐसी तत्त्वमीमांसा को, जो नैतिक जीवन की समस्याओं से सम्बन्धित नहीं है, अनावश्यक भी मानते हैं। बुद्ध की दृष्टि में ऐसा समस्त तत्त्व-विवाद जो ब्रह्मचर्यवास (नैतिक जीवन ) के लिए नहीं है, जो नैतिक जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं देता, वरन् उन्हें उलझा देता है, कोई मूल्य नही रखता। प्रो॰ व्हाइटहेंड का बौद्ध धर्म के बारे में यह कहना ध्यान देने योग्य है कि वह इतिहास में अनुप्रयुक्त तत्त्वमीमांसा का सबसे महान् दृष्टान्त है। प्रो॰ हरियन्ना भी लिखते हैं कि बुद्ध के उपदेश में हमें शुद्ध तत्त्वमीमांसा का कोई सिद्धान्त नहीं मिलेगा। वह सैद्धान्तिक तत्त्वमीमांसा के विश्वद थे। वुद्ध के द्वारा तत्त्वमीमांसा की निर्धकता के सम्बन्ध में मालुंक्यपुत्त को दिया गया उपदेश प्रसिद्ध है। वे कहते हैं, "हे मालुंक्यपुत्त, यदि कोई मनुष्य अपने शरीर में बाण का विषैला शल्य घुस जाने से छटपटाता हो तो आस-मित्र शल्य-क्रिया करने वाले वैद्ध को बुला लायेंगे। परन्तु यदि वह रोगी उससे कह

१. भारतीय दर्शन, भाग १, पृ० २=६.

२. भारताय दर्शन की रूपरेखा, पृ॰ १७४.

**३. आ**उटलाइन्स आफ जैनीजम, ए० ११२.

४. सर्वदर्शनसंघर, पू० ८०.

प्. रिलीजन इन दा मेकिंग, पृº ३१.

६. भारतीय दर्शन की रूपरेखा, ५० १३६.

कि मैं इस शल्य को तब तक हाथ नहीं लगाने दूँगा, जब तक कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कि यह तीर किसने मारा? वह मारने वाला बाह्मण था या क्षत्रिय? वैहय था या शूद्र? काला था या गोरा? उसका घनुष किस प्रकार का था? घनुष की रस्सी किस पदार्थ की बनी हुई थी? आदि, तो हे मालुंक्यपुत्त, उस परिस्थिति में वह मनुष्य इन बातों को जाने बिना ही मर जायेगा। इसी प्रकार जो कोई इस बात पर अड़ा रहेगा कि जगत् शास्वत है या अशास्वत, आदि बातों का स्पष्टीकरण हुए बिना मैं ब्रह्मचर्य का आचरण नहीं करूँगा, तो वह इन बातों को जाने बिना ही मर जायेगा।

ह मालंक्यपुत्त, जगत शास्वत है या अशास्वत, ऐसा विश्वास हो तो भी उससे धार्मिक आवरण में सहायता मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा विश्वास हो कि जगत शास्वत है, तो भी जरा, मरण, शोक, परिदेव बादि से मक्ति नहीं होती। इसी प्रकार जगत शाश्वत नहीं है, शरीर और आत्मा एक है, या शरीर और आत्मा भिन्न है, मरण के पश्चात् तथागत को पुनर्जन्म प्राप्त होता है या नहीं, आदि बातों पर हुम विश्वास रखें या न रखें; जन्म, जरा, मरण, परिदेव तो हैं ही। इसलिए मालुक्यपुत्त, मै इन बातों की चर्चा मे नही पड़ा क्योंकि उस बाद-विवाद से ब्रह्मचयं म किसी भी प्रकार की स्थिरता नहीं आ सकती । उस बाद से वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा. पाप का निरोध नहीं होगा, और शान्ति, प्रज्ञा, सम्बोध एवं निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगा ।" इस प्रकार बद्ध ऐसी तत्त्वमीमासा को निरर्थक समझते थे जिसका व्यावहारिक जोवन का समस्याओं स सोधा सम्बन्ध नही था और जिसमें किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहचना सम्भव नही था। ऐस प्रश्नों को उन्होंने 'मन्याकृत' कहकर छोड दिया। बुद न एस तत्त्वावचारकों को जो जगत् शाश्वत हे या अशाश्वत है, आत्मा अमर है या नश्वर ह, आदि प्रश्नों के सम्बन्ध में वाद-विवाद करते हुए अपना समय व्यर्थ गैवाते हैं, निर्वाण का अधिकारी नहीं माना । उनकी दृष्टि में ऐसे लोग मार के बन्धन में फैंस जाते हैं। वे केवल उन्हीं तात्विक प्रक्तों की चर्चा करना उचित समझते थे, जिनका नितक जीवन से सीधा सम्बन्ध हो और इस रूप में उन्होंने केवल बार आर्यसत्यों या बार परमाथों की चर्चा की।

#### गासा का वृष्टिकीण

गीता में भी तत्त्वमीमांसा और आचारदर्शन में अनिवार्य सम्बन्ध स्वीकार किया गया है। अर्जुन का मोह दूर करने और उसे कर्म में प्रवृत्त करने के लिए गीता में दिये गये अधिकांश तर्क तात्त्विक हैं। प्रथम तत्त्वमीमांसा और फिर उससे आचरण की दिशा-निर्धारण के प्रयत्न गीता में अनेक स्थलों पर देखे जा सकते हैं। गीता का आचारदर्शन उसके तत्त्वदर्शन पर खड़ा है। इस प्रकार जहां जैन और बौद दर्शन

१. मज्जिमनिकाय, चूल मालुंक्यपुत्त सुत्त, ६३, पृ० २४४-२४५.

२. वही, निवापसुत्त, २४, पृ० १०१.

इ. बिहोब द्रष्टब्य-गीता, अध्याय २, ४, ११, १३ और १८.

आचारदर्शन के आधार पर तत्त्वमीमांसा को फलित करते हैं, वहाँ गीता तत्त्वमीमांसा के आधार पर आचार के नियमों को प्रतिपादित करती है। यहाँ गीता जैन और बौद्ध परम्परा से भिन्न है। यहाँ उसका दृष्टिकोण पाश्चात्य विचारक स्पिनोजा के अधिक निकट है। गीता में प्रस्तुत ज्ञानयोग, मिक्तयोग और कर्मयोग, सभी पर उसकी तत्त्व-मीमांसा का स्पष्ट प्रभाव है। वे उसके तत्त्वर्शन या ईश्वर (परमसत्ता) के स्वरूप के आधार पर निकाले गये नैतिक निष्कर्ष हैं। श्री संगमलाल पाण्डे स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करते हैं कि गीता का नोतिशास्त्र तत्त्वज्ञान या तत्त्वदर्शन पर आधारित है। इतना ही नहीं, इस सन्दर्भ में आलोचकों को उत्तर देते हुए वे अधिक बल के साथ यह लिखते हैं कि हम गीता की यह एक बड़ी देन मानते हैं कि इसके अनुसार नीतिशास्त्र को तत्त्वज्ञानमूलक होना चाहिए। व

इस प्रकार जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शन यह निर्विवाद रूप से स्वीकार करने हैं कि तत्त्वदर्शन और आचारदर्शन में अपरिहार्य सम्बन्ध है। फिर भी जहाँ जैन और बौद्ध परम्पराएँ तात्त्विक समस्याओं को नैतिक दृष्टि से हल करने का प्रयत्न करती है, वहाँ गीता नैतिक समस्याओं को तात्त्विक बुद्धि से हल करने का प्रयत्न करती है। जहाँ जैन और बौद्ध परम्पराओं में आचारदर्शन को दृष्टि में रखकर परमार्थ या तत्त्व के स्वरूप की विवंचना की गयो है और तत्त्वदर्शन का निर्माण किया गया है, वहाँ गीता में तत्त्वदर्शन के आधार पर नैतिक जीवन के नियमों को प्रतिफलित किया गया है। जैन व बौद्ध दर्शनों में नैतिक मान्यताएँ आधार वाक्य है और तत्त्वदर्शन निष्कर्ष वाक्य है, जबकि गीता में तत्त्व का स्वरूप आधार वाक्य है और नैतिक नियम निष्कर्ष वाक्य है।

## सत् के स्वरूप का आचारवर्शन पर प्रमाव

आचारदर्शन के परमसाध्य या नैतिक आदर्श का परमार्थ या सत् (Reality) के स्वरूप में निकट का सम्बन्ध है। यहां नहीं, किसी दर्शन में नैतिकता का क्या स्थान होगा यह बात भी बहुत कुछ उसके सत् के स्वरूप के विवेचन पर निर्भर करती है। इसी प्रकार आचारदर्शन में ज्ञानमार्ग या कर्ममार्ग में से किसे प्रमुखता दी जावे, यह भी उसकी सत्-सम्बन्धी मान्यता पर निर्भर है। जो दर्शन सत् को अविकारी, अपरिणामी एवं कूटस्थ मानते हैं, वे अपनी नैतिक साधना में ज्ञान को ही मुक्ति का साधन मानते हैं, जबिक जो दर्शन सत् को परिणामी या परिवर्तनशील समझते हैं वे मुक्ति के माधन के रूप में आचरण या कर्म को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार परमार्थ या तस्ब के स्वरूप की व्याक्या से आचारदर्शन प्रभावित होता है।

## सत् के स्वरूप की विभिन्नता के कारण

जब मानवीय जिज्ञासुवृत्ति ने इन्द्रियज्ञान में प्रतीत होनेवाले इस जगत् के अन्तिम

१. नंगितशास्त्र का सर्वेक्षण, पृ० २८७.

२. वहां, पृ० २६३.

रहस्य को समझने के लिए बौद्धिक गहराइयों में उतरना प्रारम्भ किया, तो परिणाम-स्वरूप सत् सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोणों का उद्भव हुआ। यद्यपि परमसत्ता, परमार्थ या सत् जो भी और जैसा भी है, वह है। लेकिन जब उसे इन्द्रियानुभव, बुद्धि और अन्तर्दृष्टि आदि विविध साधनों के द्वारा जानने एवं विवेचित करने का प्रयत्न किया जाता है, तो वह इन साधनों की विविधताओं तथा वैचारिक दृष्टिकोणों की विभिन्नता से विविध रूप हो जाता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए ऋग्वेद का ऋषि कहता है "एकं सद् विप्राः बहुधा बदन्ति" एक ही सत् को विद्वान् अनेक प्रकार से कहते हैं।" जिन्होंने मात्र इन्द्रिय-अनुभवों की प्रामाणिकता को स्वीकार कर उसे समझने का प्रयत्न किया उन्हें वह अनेक और परिवर्तनशील प्रतीत हुआ, और जिन्होंने इन्द्रिय-अनुभवों को प्रामाणिकता में सन्देह कर केवल बुद्धि के माध्यम से उसे समझने का प्रयास किया, उसे अदय, अञ्चय और अविकार्य (अपरिणामी) पाया।

संक्षेप में सत् सम्बन्धी दृष्टिकोणों की विभिन्नता के निम्न कारण दिये जा सकते हैं-

- १. इन्द्रियानुभव, बौद्धिक ज्ञान, अन्तर्दृष्टि आदि ज्ञान के साधनों की विविधता।
- २. व्यक्तियों के दृष्टिकोणों, ज्ञानात्मक स्तरों तथा वैचारिक परिवेशों की विभिन्नताएँ।
  - ३. भाषा की अपूर्णता तथा तज्जनित अभिन्यक्ति सम्बन्धी कठिनाइयां।
- ४. सत् एक पूर्णता हं, ज्ञाता मनस् उसका ही एक अंश है, अंश अंशी को पूर्णरूपेण नहीं जान सकता। इस प्रकार हमारे ज्ञान की आंशिकता भी मत् सम्बन्धी दृष्टिकोणों की विविधता का कारण है।

## भारतीय चिन्तन में सत् सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोण

दार्शनिक जगत् में सत्-सम्बन्धी विभिन्न दृष्टिकोणों के मूल मे प्रमुख रूप से तीन प्रश्न रहे ई—

- (अ) सत् के एकत्व और अनेकत्व का प्रश्न: इस सन्दर्भ में प्रमुख रूप से तीन सिद्धान्त सामने आये हैं। (१) एकत्ववाद ( Monoism ), (२) द्वितत्त्व-वाद ( Dualism ) और (३) बहुतत्त्ववाद ( Pluralism )।
- (ब) सत् के परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील होने का प्रक्त: इस सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो सिद्धान्त हैं—(१) सत् निविकार एवं अव्यय हैं (Being is Real) ओर (२) सत् का लक्षण परिवर्तनशीलता हैं या परिवर्तन हो सत् हैं (Becoming is Real)।
- (स) सत् के भौतिक या आध्यात्मिक स्वरूप का प्रश्न : इस सम्बन्ध में भी प्रमुख रूप से दो दृष्टिकोण है—(१) भौतिकवाद ( Materialism ) और (२) अध्यात्मवाद ( Idealism )।

१. ऋग्वेद, १।१६४।४६.

दार्शनिक जगत् के सभी तात्त्विक सिद्धान्त उपर्युक्त दृष्टिकोणों के विभिन्न संयोगों का परिणाम हैं। संक्षेप में प्रमुख भारतीय दर्शनों के सत्-सम्बन्धी दृष्टिकोण निम्ना-नुसार हैं—

- १. चार्वाक् दर्शन सत् को भौतिक, परिणामी एवं अनेक मानता है।
- २. प्रारम्भिक बौद्ध दर्शन के अनुसार सत् परिवर्तनशील (अनित्य), अनेक और भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार का है।
- ३. बौद्ध दर्शन के विज्ञानवाद सम्प्रदाय के अनुसार सत् आध्यात्मिक, अद्वय एवं परिवर्तनशील है।
- ४. बौद्धदर्शन के माध्यमिक (शून्यवाद) सम्प्रदाय के अनुसार परमार्थ न परिणामी है और न अपरिणामी। वह एक भी नहीं है और नाना भी नहीं है, उसे निःस्वभाव कहा गया है।
- ५. जैन दर्शन में सत् को पर्यायदृष्टि से परिवर्तनशील, द्रव्यदृष्टि से ध्रीव्य (अव्यय) लक्षणयुक्त, भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार का, तथा अनेक माना गया है।
- ६. सांख्य दर्शन सत् को भौतिक (प्रकृति) एवं आध्यात्मिक (परुष) दोनों प्रकार का मानता है। साथ ही वह प्रकृति के सम्बन्ध में परिणामवाद को और पुरुष के सम्बन्ध में अपरिणामवाद (कृटस्थता के प्रत्यय) को स्वीकार करता है। इसी प्रकार वह प्रकृति के सन्दर्भ में अमेद मैं मेद की कल्पना करता है, जबकि पुरुष के सम्बन्ध में वास्तविक अनेकता को स्वीकार करता है।
- ७. न्याय-वैशेषिक दर्शन में सत् की अनेकता पर बल दिया गया है, यद्यपि वह अनेकता में अनुस्यृत एकता को भी स्वीकार करता है। उसमें सत् आघ्यात्मिक एवं भौतिक दोनों प्रकार का है।
- ८. शांकर वेदान्त के अनुसार सत् या परमार्थ (इता ) आध्यात्मिक, अद्वय एवं अविकार्य है तथा जीव और जगत् को सत्ताएँ मात्र विवर्त हैं।
- ९. विशिष्टाद्वैतवाद (रामानुज) के अनुसार सत् (ईश्वर) एक ऐसी सत्ता है जिसमें भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों सत्ताएँ समाविष्ट हैं। वे परमसत्ता के परि-णामीपन को स्वीकार करते हैं। उनका दर्शन ब्रह्म परिणामवाद है। साथ ही वे अभेद में भेद की सम्मावना को स्वीकार करते हैं।

स्वर्गीय डा॰ पद्मराजे ने सत्-सम्बन्धी भारतीय दृष्टिकोणों को पाँच वर्गों में विभाजित किया है।

१. प्रथम वर्ग में सत् का अद्वय सिद्धान्त आता है, जो यह मानता है कि सत् अद्वय, अव्यय, अविकार्य एवं कूटस्य है। परिवर्तन या अनेकता मात्र विवर्त है। सत्र. जैन य्योरोज आफ रायिछिटी ऐण्ड नॉलेज, प्र० २४-२६.

सम्बन्धी इस विचार प्रणाली का प्रतिनिधित्व शंकराचार्य करते हैं। डा॰ चन्द्रधर शर्मी के मतानुसार विज्ञानवादी और शून्यवादी बौद्ध विचारणाएँ भी इसी वर्ग में आ सकती हैं।

- २. दूसरे वर्ग में सत् का परिवर्तनशीलता का सिद्धान्त आता है। इसके अनुसार सत् का लक्षण अनित्यता, क्षणिकता एवं परिवर्तनशीलता है। इस विचारधारा का अनुसरण प्रारम्भिक बौद्ध दर्शन करता है। प्राचीन जैन और बौद्ध आगमों में विणत उच्छेदवाद को भी इसी वर्ग में रखा जा सकता है।
- ३. तीसरे वर्ग में सत् का वह सिद्धान्त आता है जिसके अनुसार सत् में भेद और अभेद दोनों के होते हुए भी अभेद प्रधान है और भेद गौण है। भेद अभेद के अधीन है। इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व विशिष्टाद्वेतवाद के प्रवर्तक रामानुज करते हैं। दा॰ पद्मराजे के अनुसार इनके अतिरिक्त सांख्य दर्शन, निम्बार्क, भास्कराचार्य, यादव प्रकाश तथा पाश्चात्य विचारक हेगल भी इसका समर्थन करते हैं। गीता को भी इसी वर्ग में रखा जा सकता है। यद्यपि आचार्य शंकर ने उसे अद्वेतवादी और आचार्य मध्व ने उसे द्वेतवादी सिद्ध करने का प्रयास किया है, फिर भी हमारी विनम्न सम्मित में उनकी व्याख्याएँ गीता की मूल आत्मा के अधिक निकट नहीं कही जा सकतीं। गीता के सत्-सम्बन्धी दृष्टिकोण की मूलात्मा सांख्य दर्शन और रामानुज के अधिक निकट है।
- ४. चौथे वर्ग का सिद्धान्त भी सत् में भेद और अभेद दोनों को स्वीकार करता है, लेकिन तीसरे वर्ग से इसका अन्तर इस आधार पर है कि यह अभेद को गौण और भेद को प्रमुख मानता है। मध्य इसी मत का प्रतिनिधित्य करते हैं। डा॰ पद्मराजे ने वैशिषक दर्शन को भी इसी वर्ग का माना है।
- ५. पाँचवें वर्ग के सिद्धान्त में सत् को भेद और अभेदमय मानते हुए किसी एक को प्रमुख नहीं माना गया, वरन् दोनों को परस्परापेक्षी और सहयोगी माना गया है। भेद और अभेद दोनों सापेक्ष हैं और एक दूसरे पर निर्भर होकर ही अपना अस्तित्व रखते हैं, स्वतन्त्र होकर नहीं। जैन दर्शन इसी वर्ग में आता है।

यदि हम विभिन्न भारतीय दर्शनों या ढा० पद्मराजे के उपर्युक्त वर्गीकरण के आघार पर सत्-सम्बन्धी सिद्धान्तों की नैतिक समीक्षा करने का प्रयस्न करेंगे तो काफी विस्तार में जाना होगा तथा कुछ स्थितियों में उनकी एक दूसरे से निकटता के कारण अनावश्यक पुनरावृत्तियों से बचना सम्भव नहीं हो सकेगा। दूसरे, डा० पद्मराजे के इस वर्गीकरण में बौद्ध दर्शन को अर्ढत वेदान्त के ठीक विरोध में दिखाया गया है, यह भी समीचीन नहीं है। अतः हम समीक्षा की सुविधा की दृष्टि से पूर्वचित तीन आधारों पर सत्-सम्बन्धी दो व्याघाती दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे और उनकी नैतिक दृष्टि से समीक्षा करते हुए इस सम्बन्ध में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और गीता की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयस्न करेंगे।

- (अ) सत् का स्वरूप अद्वय, अविकार्य (अपरिणामी ) और आष्यात्मिक है। ( शंकर )
- (ब) सत् का स्वरूप अनेक, परिवर्तनशील (अनित्य) और भौतिक है। (अजितकेशकम्बल)

प्राचीन जैन और बौद्ध आगमों में हमें शाश्वतवाद और उच्छेदवाद तथा अक्रियावाद और क्रियावाद के नाम से सत्-सम्बन्धी दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों का उल्लेख मिलता है जो बहुत कुछ क्रमशः प्रथम और दूसरे वर्ग के निकट आते है।

अब हमें यह देखना है कि सत्-सम्बन्धी उपर्युक्त दोनों परस्पर विरोधी दृष्टिकोण नैतिक जीवन की व्याख्या करने में कहीं तक सफल अथवा असफल रहते हैं।

## § २. (अ) सत् के अद्वय, अविकार्य एवं बाध्यात्मिक स्वरूप की नैतिक समीक्षा

सत्-सम्बन्धी एकतत्त्ववादी एकान्त घारणा में आचारदर्शन का क्या स्थान हो सकता है, यह चिन्त्य है। यदि सत् (ब्रह्म) भेदातीत है तो न तो उसमें वैयक्तिक साधक की सत्ता बनती है और न शुभाशुभ के लिए कोई स्थान हो सकता है। आचार-दर्शन के बन्धन और मुक्ति के प्रत्यय भी मात्र काल्पनिक ही रह जाते हैं। यदि ब्रह्म से भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं, तो फिर न तो कोई बन्धन में आनेवाला ही शेष रहता है, न मुक्त होनेवाला ही। यदि जीवात्मा अज्ञान से बन्धन में आता है और ज्ञानात्मक साधना द्वारा मुक्त होता है, तो जीवात्मा भी तो ब्रह्म सं अभिन्न है। इसका अर्थ तो यह होगा कि ब्रह्म ही बन्धन में आता है, जो स्वयं में ही एक उपहासास्पद घारणा है। यदि यह कहा जाए कि जीव विवर्त है तो फिर जीव के सम्बन्ध में होने वाले बन्धन और मुक्ति भी विवर्त होंगे और बन्धन और मुक्ति के विवर्त होने पर सारी नैतिकता भी विवर्त होगे। ऐसी विवर्तमूलक नैतिकता का क्या मूल्य रहेगा, यह अहैतवादियों के लिए विचारणीय ही है।

दूसरे, यदि इस धारणा में विकार, परिवर्तन आदि का भी कोई स्थान नहीं है तो नैतिक पतन और नैतिक विकास या बन्धन और मुक्ति की धारणाएँ भी टिक नहीं पातीं। नैतिक पतन और विकास परिवर्तन ही है, जिनका मूल्यांकन नैतिक आदर्श के सन्दर्भ में किया जाता है।

तीसरे, यदि परमसत्ता आध्यात्मिक है तो बन्धन कैसे होता है? किसके कारण होता है? यह बताना कठिन होता है। दूसरे, तत्त्व की सत्ता माने बिना बन्धन की समीचीन व्याख्या नहीं हो सकती।

स्वयं अद्वैतवाद को भी अनेकता और बन्धन के कारण के लिए माया की घारणा को स्वीकार करना पढ़ा। इतना ही नहीं, उसे अनादि भी मानना पड़ा। परमतत्त्व के समानान्तर अनादि माया की घारणा कठोर एकत्ववादी निष्ठा के प्रतिकूल हैं। बन्धन का कारण माया असत् तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि असत् कारण वस्तुतः कारण ही नहीं होता और यदि असत् को कारण माना जाये तो उसका कार्य भी असत् होगा और ऐसी स्थिति में बन्धन भी असत् होगा। अद्वैत के प्रतिपादक आचार्य शंकर की दृष्टि में भी बन्धन का कारण माया असत् नहीं है। यदि उसे अनिवंचनीय माना जाता है तो उसकी सत्ता माननी हो पड़ेगी, अनिवंचनीय माया अभावात्मक नहीं हो सकती। यदि माया भावात्मक है, तो एक ब्रह्म के समक्ष एक दूसरी सत्ता खड़ी हो जायेगी और अद्वैतवाद खण्डित हो जायेगा। यदि उसे स्वतन्त्र सत्ता न मानकर ब्रह्म के आश्रित सत्ता कहा जाए तो आश्रयानुपपत्ति का आक्षेप लागू होगा। चाहे शंकर के अद्वैतवाद, नागार्जुन के शून्यवाद और आर्य असंग के विज्ञानवाद के तर्क तात्त्विक दृष्टि से सबल हों, छिकिन नैतिकता की सक्षम न्याख्या प्रस्तुत करने में तो वे निबंल पड़ जाते हैं।

अनेक पाइचात्य चिन्तकों ने भी इस एकत्ववादी सत की धारणा में आचार-दर्शन की सम्भावना के प्रति शंका प्रकट की है। मेक्समूलर ने शाङ्करवेदान्त को एक कठोर एकत्ववाद की संज्ञा देकर उसमें आचार के मुख्य का अधिक स्थान स्वीकार नहीं किया। डा॰ अर्कहार्ट का 'सर्वेश्वरवाद और जीवन का मृत्य' सर्वेश्वरवादी (एकत्ववादी) विचारणा में आचारदर्शन की असम्भावना को सिद्ध करने वाला महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। वे लिखते हैं कि यह ब्रह्म (सत्) निर्गुण और भेदातीत है, अतः शभाशभ भेद से भी परे है। शुभाशभ के भेद का निराकरण आचारशास्त्र के आधार काही उन्मलन कर देता है। वेदान्त में व्यक्तित्व को भी मिथ्या माना गया है। शभाशभ के भेद का निराकरण नैतिक निर्णय को असम्भव बना देता है और उसके साथ ही व्यक्ति की वास्तविकता का निषेत्र नैतिक निर्णय की अनावश्यक भी बना देता है। र कठोर अद्वेतवादी विचारधारा की नैतिक अक्षमता का चित्रण करते हुए आप्तमीमांसा में आचार्य समन्तभद्र कहन हैं कि एकान्त अद्वैतवाद की धारणा में शुभाशुभ कर्मों का भेद, सुख-दु:खादि का फलभेद, स्वर्ग-नरक आदि का लोकभेद नहीं रहता है और न सम्यग्ज्ञान और मिध्याज्ञान तथा बन्धन और मोक्ष का ही भेद रहता है। 3 अतः ऐसा सिद्धान्त नैतिक दृष्टि से सक्षम नहीं हो सकता। नैतिकता के लिए तो द्वैत एवं अनेकता आव-श्यक है। डा॰ नथमल टांटिया लिखते हैं कि एकान्त अद्वैतवादी घारणा को स्वीकार करने का अर्थ होगा—समाज, वातावरण, परलोक, तथा नैतिक और घार्मिक जीवन एवं तत्सम्बन्धी संस्थाओं की पूर्ण समाप्ति - लेकिन ऐसा दर्शन मानव-जाति के लिए उपादेय नहीं कहा जा सकता । यह एक निश्चित तथ्य है कि कठोर एकतत्त्ववादी सत् की व्याख्या, जो परिवर्तन को मिथ्या स्वीकार करती है, आचारदर्शन का तात्विक आधार बनने में समर्थ नहीं है।

१. विवेकचूदामणि, माया निरूपण.

२. शंकराचार्य का आचारदर्शन, पृ० १६-१७.

३. आप्तमीमांसा, २४.

४. स्टडीज इन जैन फिलासफी, पृ० १७८.

### शंकर का वृष्टिकोण एकान्त एकतत्त्ववादी नहीं है

शंकराचार्य के सत्-सम्बन्धी दृष्टिकोण को ऐकान्तिक रूप में एकतत्त्ववादी मान-कर उसमें जो आचारदर्शन की असम्भावना सिद्ध की जाती है, वह उचित नहीं है। डा॰ रामानन्द ने भी अपने ग्रन्थ 'शंकराचार्य का आचारदर्शन' में एकतत्त्ववादी, सर्वेश्वरवादी एवं मायावादी विचारप्रणाली का निरसन कर शांकर वेदान्त में भी जीव एवं जगत् की सत्ता को स्वीकार किया। वे लिखते हैं, ''जीव और जगत् दोनों अत्यन्त विविक्त सत्ताएँ हैं, चाहे वे ब्रह्म से पृथक् कल्पनीय न हों। मायावाद का प्रसिद्ध सिद्धान्त — जगत् की सत्ता के प्रसंग में नितान्त असंगत है। जीवन की सत्ता वेदान्त का मूलाघार है। — मोक्षावस्था में जीवत्व और व्यक्तित्व के अक्षुण्ण रहने की सम्भावना के साथ वेदान्त में आचारदर्शन की सम्भावना भी अवगम्य हो जाती है।''

इस प्रकार हम देखते हैं कि आचारदर्शन की मम्भावना के लिए सत्-सम्बन्धी कठोर एकतत्त्ववाद एवं अपरिवर्तनशीलता के सिद्धान्त को छोड़ना आवश्यक हो जाता है। डा॰ रामानन्द ने शांकर दर्शन में आचारदर्शन की मम्भाव्यता को सिद्ध करने के प्रयास में उसे जिस स्तर पर लाकर खड़ा किया है, वहाँ शांकर दर्शन सत् की कठोर एक उत्त्ववादी धारणा से दूर हटकर अभेदाश्रित भेद की उम धारणा पर आ जाता है, जहाँ शंकर और रामानुज में कोई विशेष दूरी नहीं रह जाती। स्वयं डा॰ रामानन्द भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि रामानुज और शंकर में वह दूरी नहीं है, जैसी परवर्ती शंकरानुयायियों ने बतायी है। र

यदि शंकर एकान्त अद्वैतवादी हैं, तो निश्चित ही उनके दर्शन में आचारदर्शन की सम्भावनाएँ धूमिल हो जायेंगी, लेकिन वस्तुस्थित ऐमी नहीं है। एकतत्त्ववाद में आचारदर्शन की सम्भावना तो तब समाप्त हो जाती है, जबिक हर स्तर पर ही अभेद को माना जाये। लेकिन अद्वैत के प्रस्तोता आचार्य शंकर भी हर स्तर पर अभेद की धारणा को स्वीकार नहीं करते। अद्वैतवादी विचारधारा के अनुमार परमतत्त्व भेद एवं सीमाओं से निरपेक्ष है। उसका कहना है कि भेद मिथ्या है. लेकिन भेद या अनेकता के मिथ्या होने का अर्थ यह नहीं कि वह प्रतीति का विषय नहीं है। यद्यपि समस्या यह भी है कि मिथ्या अनेकता कैसे प्रतीति का विषय वन जाती है? लेकिन यहाँ इस चर्चा को गहराई में जाना इष्ट नहीं है। अद्वैतवाद यह मानकर चलता है कि प्रतीति की दृष्टि से न केवल वस्तुगत अनेकता है वरन् व्यक्तिगत अनेकता भी है, और प्रतीति के दोत्र में इस भेद तथा अनेकता के कारण बन्धन और मुक्ति एवं नैतिकता और धर्म की सम्भावनाएँ भी हैं। इस प्रकार अद्वैतवादी भी केवल पारमाधिक स्तर पर ही अभेद को मानते हैं; व्यावहारिक स्तर पर तो उन्हें भी भेद स्वीकार है। व्यावहारिक स्तर पर जा अनेद स्वीकार है। सम्भाव्यता अवगम्य

१. शंकराचार्यं का आचारदर्शन, पृ० ६६-६७.

२. वही, पृ० ६२.

हो जाती है। हमारी दृष्टि में अद्वैतवादी जब तक पारमायिक स्तर पर अभेद और अद्वयता, और व्यावहारिक स्तर पर भेद और अनेकता को स्वीकार करते हैं तब तक कोई गलती नहीं करते। स्वयं जैन विचारक भी संग्रहनय एवं द्रव्याधिक दृष्टि से तो वस्तुतत्त्व में अभेद मानते ही हैं। इस आधार पर भी अद्वैतवाद की आलोचना करना उचित नहीं होगा कि अद्वैत दर्शन में नैतिकता की अवगम्यता व्यावहारिक स्तर पर होती है। जैन विचारधारा में भी नैतिकता की अवधारणा व्यवहारनय या पर्यायाधिक दृष्टि से ही सम्भव है।

## शांकरदशंन की मूलभूत कमजोरी

परमार्थदिष्ट से परमार्थ के अभेद को ही सत्य और व्यवहार के भेद को मिथ्या कहकर भी अद्भैतवादी कोई गलती नहीं करते हैं। पारमाधिक अभेद की दृष्टि से व्याव-हारिक भेद मिथ्या है, यह ठीक है; लेकिन उससे आगे बढ़कर हमें यह भी मानना पहेगा कि व्यावहारिक भेद की अपेक्षा से पारमायिक अभेद भी मिथ्या होगा, क्योंकि वस्तृतत्त्व स्वापेक्षा से सत्य होता है, परापेक्षा से तो मिथ्या होता ही है। अद्वेतवादी आधी दूर आकर रुक जाते हैं। आगे बढकर व्यावहारिक भेद की अपेक्षा से पारमार्थिक अभेद को मिथ्या कहने का वे साहस नहीं करने। जब पारमाधिक अभेददृष्टि की अपेक्षा व्यावहारिक भेददृष्टि की मिथ्या कहा जाता है, तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यहाँ उसके मिथ्यात्व का प्रतिपादन अपेक्षा-विशेष से ही है। एक अपेक्षा के द्वारा दूसरी अपेक्षाओं का समग्र निपेध तो कभी हो नहीं सकता। किसी तीसरी अपेक्षा से दोनों ही यथार्थ हो सकते हैं। यदि हम कहें कि राम दशरथ की अपेक्षा से पुत्र हैं और इसलिए वे दशरथ की अपेक्षा से पिता नहीं हैं, तो इसमें उनके पितृत्व का समग्र निषेध नहीं होता; लव और कुश की अपेक्षा से वे पिता हो सकते हैं। अद्वैतवादी गलती यह करते हैं कि वे परमार्थदृष्टि की अपेक्षा से व्यवहार का पूर्ण निषेध मान लेते हैं। दशरथ की अपेक्षा से राम का पितृत्व मिथ्या है और पुत्रत्व सत्य है, और लव-कृश की अपेक्षा से राम का पुत्रत्व मिथ्या है और पितृत्व मत्य है; लेकिन राम की अपेक्षा से तो न पितृत्व मिथ्या है न पुत्रत्व मिथ्या है, वरन दोनों ही यथार्थ हैं। उसी प्रकार परमार्थदृष्टि की अपेक्षा से व्यावहारिक भेद मिथ्या है, पारमार्थिक अभेद सत्य है। व्यवहारदृष्टि की अपेक्षा से व्यावहारिक भेद सत्य है, पारमाधिक अभेद मिथ्या है। लेकिन परमतत्त्व की अपेक्षा से न अभेद मिथ्या है न भेद मिथ्या है, दोनों ही यद्यार्थ हैं। अर्द्दैतवादी विचारक यह क्यों भूल जाते हैं कि भेद और अभेद तो परमतत्त्व के सम्बन्ध में दो दिष्टर्यां हैं। वे स्व-अपेक्षा से यथार्थ और पर-अपेक्षा से अयथार्थ होते हुए भी उस परमतत्त्व की अपेक्षा से तो दोनों ही यथार्थ हैं। अद्वैतवादी दर्शन का मानदण्ड लेकर नापनेवाले मनीषी डा॰ राघाकृष्णन जैन दर्शन के अनैकान्तवादी यथार्थ-

१. (अ) तत्त्वार्थभाष्य, १।३५; (ब) अनुयोगद्वारसन्न, १२३.

बाद को मार्ग में पड़ाव डालनेवाला कहते हैं। े लेकिन वास्तविकता यह है कि अद्वैत-बादी दर्शन केवल अभेद की अपेक्षा से व्यवहार-जगत के भेद का निषेध कर बीच मार्ग में पड़ाव डाल देता है। वह आगे बढ़कर यह क्यों नहीं कहता कि व्यवहार के भेद की अपेक्षा से परमार्थ का अभेद या अद्वेत होना भी मिथ्या है और इससे भी आगे बढ़कर यह क्यों नहीं स्वीकार करता कि परमतत्त्व की अपेक्षा से तो भेद और अभेद दोनों ही यथार्थ हैं। अद्वैतवादी पारमाधिक अभेद की अपेक्षा व्यावहारिक भेद को निम्नस्तरीय मानकर गलती करते हैं। पारमायिक दृष्टि और व्यावहारिक दृष्टि तो सत के सम्बन्ध में दो दृष्टियाँ हैं, उनमें से किसी को भी एक-दूसरे से हीन नहीं माना जा सकता। दोनों ही अपनी-अपनी जगह यथार्थ हैं। व्यावहारिक भेद भी उतना ही यथार्थ है, जितना पारमार्थिक अभेद । दोनों मे कोई तुलना नहीं की जा सकती । किन्हीं दो भिन्त-भिन्न स्थितियों से एक ही वस्तु के खींचे हुए चित्रों में कोई मिथ्या नहीं हो सकता। दोनों ही चित्र उन-उन स्थितियों की अपेक्षा से वस्तु का सही स्वरूप हो प्रकट करते हैं। दोनों ही समानरूप में यथार्थ है। उसी प्रकार सत् का भेदवादी दृष्टि-कोण भी उतना ही यथार्थ है, जितना सत् का अभेदवादी दृष्टिकोण । क्योंकि दोनों सत्ता के ही पक्ष है। शांकरदर्शन की मूलभूत कमजोरी यह है कि वह पारमाधिक और व्यावहारिक ऐसी दो सत्ताएँ खड़ी कर स्वयं ही अपने सिद्धान्त से पीछे हट जाता है। यदि शंकर दोनों की वास्तविक सत्ता मानते है तो उनका अद्वैत खण्डित होता है। दूसरी ओर यदि व्यवहार को मिथ्या कहते हैं, तो व्यावहारिक और पारमार्थिक ऐसी हो सत्ताएँ नहीं हो सकती। कुमारिल ने भी शंकर के दर्शन में यही दोष दिखाया है। र बस्ततः परमार्थ और व्यवहार दो सत्ताएँ नहीं, सत् के सम्बन्ध में दो दृष्टियाँ हैं और दोनो ही यथार्थ है।

जैन दार्शनिकों का अद्वैतवाद से न तो इसिलए कोई विवाद है कि वह पारमार्थिक दृष्टि से अभेद को मानता हं, क्योंकि द्रव्यार्थिक दृष्टि से अभेद तो उन्हें भी
स्वीकार हं ओर न इसिलए कोई विरोध है कि अद्वैतवाद व्यावहारिक स्तर पर नैतिकता
को धारणा को स्वीकार करता है, क्योंकि जैन विचारकों को भी यही दृष्टिकोण मान्य है।
जैन दर्शन का अगर अर्द्धतवाद से कोई विरोध है तो वह इतना ही है कि जहां अद्वैतवाद
व्यवहार को मिथ्या मानता है वहाँ जैन दर्शन व्यवहार को भी यथार्थ मानता है।
अद्वैतवाद के इस दृ।एकोण के प्रति जैन दर्शन व्यवहार को भी यथार्थ मानता है।
अद्वैतवाद के इस दृ।एकोण के प्रति जैन दर्शन व्यवहार को भी यथार्थ मानता है।
अद्वैतवाद के इस दृ।एकोण के प्रति जैन दर्शन व्यवहार को स्वत् व्यवहार से सत्
परमार्थ को कैस प्राप्त किया जा सकता है। असत् नैतिकता सत् परमतत्त्व का साक्षास्कार नहीं करा सकता। अद्वैतवाद में असत् व्यावहारिक नैतिकता और सत् परमार्थिक
परमतत्त्व में कोई सम्बन्ध ही नहीं बन पाता क्यांकि उनमें एक असत् और दूसरा सत्
है, जबिक जैन विचार में दोनो ही सत् है। जैन दर्शन में व्यवहार और परमार्थ दोनों

१. भारताय दशंन, खण्ड १, पृ० ३११.

२. जैन थ्योरीज आफ रियलिटी एंण्ड नॉलेज, पृ० ३६ पर उद्धृत.

हो सत् की दो दृष्टियाँ होने से परस्पर सम्बन्धित हैं, जबिक अद्वैतवाद में वे परस्पर विरोधी सत्ताएँ होने से असम्बन्धित है। यही कारण है कि जैन दर्शन की सत् व्याव-हारिक नैतिकता मन् पारमाधिक आत्मतत्त्व का माक्षात्कार करा मकती है, क्योंकि सत् मे ही मन् पाया जा मकता है, अमन् से मत् नही पाया जा मकता। विचारपूर्वक देखे तो अद्वैतवाद भी व्यवहार को अमत् कहने का माहस नही कर मकना क्योंकि उसकी व्यावहारिक मत्ता को धारणा माया पर अवलम्बित है और यदि माया असत् नही है तो व्यावहारिक स्तर पर होनेवाले भेद एव परिवर्तन भी असत् नही है। यहाँ हम शंकर और जैन दर्शन में उतनी दूरा नही पाते, जितनी कि आलोचको द्वारा बतायी गयी है।

### · २ (ब) सत् के अनेक, अनित्य और भौतिक स्वरूप को नैतिक समीक्षा

मत ने अहय, अविकार्य (अव्यय ) और आध्यात्मिक स्वरूप के ठीक विपरीत सत की वह घारणा ह जो उसे अनेक, अनित्य और भौतिक मानती है। महाबीर के समकालीन अजितकेशकम्बल इस मत की मानने वाले प्रतीत होते है। यदि सत का स्वरूप भोतिक हे तो उसमे नैतिकता के लिए कोई भी स्थान नहीं रहेगा. क्योंकि नैतिक विवेक, नैतिक मृत्य आर नैतिक निर्णय सभी चैतिमक जीवन की अवस्थाएँ है। नैतिक मुल्य मात्र जैविक नही है, वे अतिजैविक एव आध्यात्मिक भी है। भौतिक सत् मे ऐसे मुल्यों के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। नैतिक मन्य और नैतिक परमश्रेय किसी आध्यात्मिक सत्ता पर ही आधृत हो सकते है, उनका आदि-स्रोत आध्यात्मिक सत्ता है, भौतिक सत्ता नही । दूसरं, यदि मत का स्वरूप भौतिक है और चेतना का प्रत्यय शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है ओर उनके विनष्ट हो जाने पर समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति मे भी नितक जीवन के लिए क्या स्थान होगा, यह अवस्य ही विचारणीय है। सुत्रकृताग में भी सत की भौतिकवादी तथा देहात्मवादी विचारधारा को नैतिबता की समुचित व्याख्या के लिए अमगत माना गया है, क्यों कि वह शुभागुभ कर्मों के फलभोग की व्याख्या नहीं कर पाती ह। काट नैतिकता के लिए आत्मा की अमरता के विचार को अनिवार्य ममझते हैं। इस प्रकार सत् की भौतिकवादी मान्यता नैतिकता की दृष्टि से अन्पयुक्त ही है।

अब हम सत् की अनित्यवादी और क्षणिकवादी मान्यता पर थोडा विचार करे।

## बौद्ध दर्शन का अनित्यवादी दृष्टिकोण

बौद्ध दर्शन के अनुमार परिवर्तन ही सत् है। उसमे सत् को एक प्रक्रिया माना गया है। यहाँ मत् का लक्षण अर्थक्रियाकारित्व है। इसमे वस्तुतत्त्व को उत्पादव्ययधर्मी कहा गया है। परिवर्तन की धारणा को अनेक क्षणिक सत्ताओं की धारणाओ से दूर नहीं माना गया है, जो प्रथम क्षण में उत्पन्न होती है और दूसरे क्षण में किसी नवीन

१. स्त्रकृताग, २।१।६.

२. दोघनिकाय, महामुदस्मनसुत्त.

सत्ता को जन्म देकर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार सत् का यह प्रक्रिया या परिवर्तन-शीलता का सिद्धान्त अनित्यवाद या क्षणिकवाद वन जाता है।

#### अनिस्पबाद एवं क्षणिकवाद

सैढान्तिक दृष्टि से जैन दार्शनिकों का इस धारणा के विपरीत यह कहना है कि यह ठीक है कि उत्पत्ति के बिना नाश और नाश के बिना उत्पत्ति सम्भव नहीं है, लेकिन उत्पत्ति और नाश दोनों का आश्रय कोई पदार्थ होना चाहिए । एकान्त नित्य-पदार्थ में परिवर्तन सम्भव नहीं और यदि पदार्थों को एकान्त क्षणिक माना जाय तो परिवर्तित कौन होता है, यह भी नहीं बताया जा सकता। आचार्य समन्तभद्र इस दृष्टिकोण पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि एकान्त क्षणिकवाद को मानने पर प्रेत्यभाव ( पुनर्जन्म ) असम्भव होगा और प्रेत्यभाव के अभाव मे पण्य-पाप क्रियाओं के प्रतिफल तथा बन्धन और मोक्ष भी सम्भव नहीं होंगे। एकान्त क्षणिकवाद में प्रत्यिभज्ञा भी सम्भव नहीं है और प्रत्यिभज्ञा के अभाव में कार्यारम्भ भी नहीं होगा। फिर फल कहाँ सं ? युक्त्यनुशासन में भी कहा गया है कि क्षणिकवाद में बन्धन और मोक्ष का कोई स्थान नहीं। संवृतिसत्य (ब्यवहार) के रूप में भी उन्हें नहीं बताया जा सकता, क्यों कि परमार्थ ( सत् ) तो मुषा स्वभाव ( निःस्वभाव ) है ( यहाँ नागार्जुन के दृष्टिकोण पर कटाक्ष किया गया है )। मुख्य को समाप्त कर देने पर गौण का विधान सम्भव नहीं । अर्थात् यदि परमार्थ हा निःस्वभाव है तो फिर व्यवहार (संवितसत्य) का विधान कैसे होगा ? हे विचारक, तेरी विचारदिष्ट विभान्त है। प्रत्येक क्षण मे उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाने वाले भंगों में बिना किसी नित्यतत्त्व के कोई तादात्म्य नहीं होगा और उनके पृथक्-पृथक् होने पर न तो पारिवारिक सम्बन्ध सम्भव होंगे और न घन का लेनदेन ही सम्भव होगा। द संक्षेप मे क्षणिकवाद पर पांच आक्षेप लगाये गये है-(१) कृतप्रणाश, (२) अकृतभोग, (३) भवभंग, (४) प्रमोक्षभंग और (५) स्मृतिभंग । इस प्रकार एकान्त क्षणिकवाद भी नैतिकता की समीचीन व्याख्या करने से सफल नहीं होता।

## बुद्ध का अमित्यबाद उच्छेदवाद नहीं है

अनित्यता और क्षणिकता बौद्ध दर्शन के प्रमुख प्रत्यय हैं। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में इनपर बहुत अधिक बल दिया है। यह भी सत्य है कि बुद्ध सत् को एक प्रक्रिया (Process) या प्रवाह के रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि मे प्रक्रिया एवं परि-वर्तनशीलता से भिन्न कोई सत्ता नहीं है। क्रिया है, लेकिन क्रिया से भिन्न कोई कर्ता नहीं है। बौद्ध दर्शन के इन मन्तक्यों को लेकर आलोचकों ने उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया है, वह भगवान् बुद्ध के मूल आशय से बहुत दूर ई। आलोचकों ने बुद्ध के

१. आसमी मांसा, ४०-४१.

२. **युक्त्यनु**शासन, १५-१६.

३. अन्ययोगव्यवच्छेदिका, १८.

क्षणिकवाद को उच्छेदवाद मान लिया और उसी आधार पर उसपर आक्षेप किये हैं जो कि बस्तुतः उसपर लागू नहीं होते।

बुद्ध का क्षणिकवाद उच्छंदबाद नहीं कहा जा सकता। भगवान् बुद्ध ने तो स्वयं उच्छेदबाद की आलोचना की हैं। बुद्ध का विरोध जितना शाश्वतवाद से हैं, उत्तना ही उच्छेदबाद से भी है। वे उच्छेदबाद और शाश्वतवाद में से किसी भी वाद में पहना नहीं चाहतं थे, इसीलिए उन्होंने बत्सगीत्र परिव्राजक के प्रति मौन रखा।

बत्सगोत्र परिव्राजक भगवान् से बोला, हे गौतम ! क्या 'अस्तिता' है ? उसके यह पूछने पर भगवान् चुप रहे। हे गौतम ! क्या 'नास्तिता' हे ? यह पूछने पर भी भगवान् चुप रहे। तब, बत्सगोत्र परिव्राजक आसन से उठकर चला गया।

बत्सगोत्र परिवाजक के चले जाने के बाद ही आयुष्मान् आनन्द भगवान् से बोले, भन्ते! बत्सगोत्र परिवाजक से पूछे जाने पर भगवान् ने उत्तर क्यों नहीं दिया ?

"आनन्द ! यदि मैं वत्सगोत्र परिव्राजक से 'अस्तिता है' कह देता, तो यह शास्वतवाद का सिद्धान्त हो जाता और यदि मैं वत्सगोत्र से 'नास्तिता है' कह देता तो यह उच्छंदवाद का सिद्धान्त हो जाता।"

बुद्ध ने शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के एकान्त-मार्ग से बचने के लिए सुख-दुःख को एकान्त रूप से आत्मकृत और परकृत मानने से इनकार किया, क्योंकि इनमें से किसी भी एक सिद्धान्त को स्वीकार करने पर उन्हें एकान्त या अतिवाद में जाने की सम्भावना प्रतीत हुई।

अचेलकाश्यप के प्रति वे कहते हैं, "काश्यप ! जो करता है वही भोगता है इयाल कर, यदि कहा जाय कि दुःख अपना स्वयं किया होता है तो शाश्वतवाद हो जाता है। काश्यप ! 'दूसरा करता है और दूसरा भोगता है' ख्याल कर, यदि संसार के फेर में पड़ा हुआ मनुष्य कहे कि दुःख पराये का किया होता है तो उच्छेदवाद हो जाता है। काश्यप ! बुद्ध इन दो अन्तों को छोड़ सत्य को मध्यम प्रकार से बताते हैं।" द

बुद्ध तो मध्यममार्ग के प्रतिपादक हैं, भला वे किसी भी एकान्तदृष्टि में कैसे पड़ते ? उन्होंने सत् के एकत्व और अनेकत्व, अस्तित्व (स्थायी) और अनस्तित्व के एकान्तिक मार्गों का परित्याग करके मध्यममार्ग का ही उपदेश दिया है। लोकायितक बाह्मण से अपने संवाद में स्वयं उन्होंने इसे अधिक स्पष्ट कर दिया है।

लोकायतिक ब्राह्मण भगवान् से बोला, हे गौतम ! क्या सभी कुछ है ? हे ब्राह्मण ! ऐसा कहना कि 'सभी कुछ है' पहली लौकिक बात है।

१. संयुत्तानकाय, अव्याकृतसंयुत्त, आनन्दसुत्त.

२. सयुत्तनिकाय, निदानसंयुत्त, अचेलकस्सपसुत्त.

हे गौतम ! क्या सभी कुछ नहीं है ?

हे ब्राह्मण ! ऐसा कहना कि 'सभी कुछ नहीं है' दूसरी लौकिक बात है।

हे गौतम ! क्या सभी कुछ एकत्व ( अर्द्धैत ) है ?

हे बाह्मण ! ऐमा कहना कि 'सभी कुछ एकत्व है' तीसरी लौकिक बात है।

हे गौतम ! क्या सभी कुछ नाना है ?

हे ब्राह्मण ! 'सभी कुछ नाना है' ऐसा कहना चौथी लौकिक बात है। ब्राह्मण ! इन अन्तों को छोड़ बुद्ध सत्य को मध्यम प्रकार से बताते हैं।

इमी बात की पृष्टि कात्यायनगोत्रीय श्रमण के सम्मुख की गयी सम्यखृष्टि की व्याख्या से भी होती है। आयुष्मान् कात्यायनगोत्र भगवान् मे बोले, "भन्ते! जो लोग 'सम्यक्-दृष्टि' वहा करते हैं वह 'सम्यक्-दृष्टि' है क्या ?"

"कान्यायन! संसार के लोग दो अविद्याओं मे पडे ई—(१) अस्तित्व की अविद्या मे, और (२) नास्तित्व की अविद्या मे।

कात्यायन ! 'मभी कुछ विद्यमान है' यह एक अन्त है, 'मभी कुछ धून्य है' यह दूसरा अन्त है। कात्यायन ! बुद्ध इन दो अन्तों को छोड़ मन्य को मध्यम प्रकार से बताते है।''

इस प्रकार सन्-सम्बन्धी बौद्ध दृष्टिकोण अनित्यतावादी होते हुए भी उच्छेदवाद नहीं हैं। आलोचकों ने उसे उच्छेदवाद समझकर जो आलोचनाएँ प्रस्नुत की है, वे चाहे उच्छेदवाद के सन्दर्भ में संगत हो लेकिन नौद्ध दर्शन के मन्दर्भ में नितान्त असंगत हैं। बुद्ध सत् के परिवर्तनशील पक्ष पर जोर दने हैं, इतने मात्र में उसे उच्छेदवाद नहीं माना जा सकता। बुद्ध के इस कथन का कि क्रिया है कर्ती नहीं, यह अर्थ कदापि नहीं हैं कि बुद्ध कर्ता या क्रियाशील तत्त्व की सत्ता का निषेध करते हैं। उनके इस कथन का तात्पर्य इतना ही हैं कि क्रिया से भिन्न कर्ता नहीं हैं, परिवर्तन से भिन्न सत्ता नहीं हैं। मत्ता और परिवर्तन में पूर्ण तदात्म्य हैं, सत्ता में भिन्न परिवर्तन और परिवर्तन से भिन्न मत्ता की स्थित नहीं है। परिवर्तन और परिवर्तन से भिन्न मत्ता की स्थित नहीं है। परिवर्तन और परिवर्तन और क्रियोन्याश्वित या सापेष्ठ हैं, निरपेक्ष नहीं। वस्तुतः बौद्ध दर्शन का सत् सम्बन्धी दृष्टिकोण जैन दर्शन से उत्ता दूर नहीं हैं जितना कि भान लिया गया है। बुद्ध ने निपेधात्मक भाषा में सत् के सम्बन्ध में शाश्वतवाद और उच्छेदवाद को अस्वीकार किया और उसे अनुच्छेद एवं अशाश्वत कहा। बौद्ध दर्शन की आलोचना केवल निषेधात्मक पक्ष पर अधिक बल देने के रूप में हो की जा सकती हैं।

#### सत् के सम्बन्ध में जैन वृष्टिकीण

सत् सम्बन्धी उपर्युक्त दोनों विरोधी दृष्टिकोण नैतिक जीवन की व्याख्या के

- १. संयुत्तनिकाय, निदानमंयुत्त, लोकायतिकसुत्त.
- २. संयुत्तिकाय, निदानसंयुत्त, कच्चानगीत्तमुत्त.
- ३. विशेष द्रष्टब्य-माध्यमिक कारिका, १.

सन्दर्भ में पूर्णतया असंगत है। यही कारण है कि आचारमार्गीय परम्परा के प्रतिनिधि बद्ध ने उनका परित्याग करना आवश्यक माना । महावीर ने अपनी अनेकान्तवादी और समन्वयवादी परम्परा के अनुसार उनमें समन्वय स्थापित कर नैतिक जीवन के सन्दर्भ में उन्हें मंगत बनाने का प्रयत्न किया । कहा जाता है कि महावीर ने केवल 'उपन्नेइवा, विगमइवा और धवेइवा' इस त्रिपदी का उपदेश दिया और गणधरों ने इसी दर्शन सम्बन्धी मृल आशय के आधार पर हादशागों की रचना की। इस प्रकार सत के स्वरूप सम्बन्धी महावीर का यह उपदेश जैन दर्शन का केन्द्रीय तत्त्व है जिमपर उसकी तत्त्वमीमासा, ज्ञानमीमामा और आचारदर्शन खड़े हुए हैं। तत्त्वार्थसूत्र मे उत्पादव्यय-धीव्यात्मक सन्<sup>२</sup> कडकर मन को उत्पत्ति, विनाश और स्थिरता से युक्त कहा है। उत्पाद और व्यय सन के परिवर्तनशील पक्ष को व्यक्त करने है और ध्रवता उत्पत्ति तथा विनाश के मध्य भी उसके वही बने रहने वाले पक्ष का मूचक है। श्रवता उत्पत्ति और विनाश का आधार है और उनके मध्य योजक कड़ी है। यदि धौन्यात्मक पक्ष को अस्वीकार किया जायगा तो उत्पत्ति और विनाश परस्पर असम्बन्धित हो जायेंगे और सत्ता अनेक क्षणिक एव परस्पर असम्बन्धित सत्ताओं मे विभक्त हो जायेगी। अनेक क्षणिक एवं परस्पर असम्बन्धत मत्ताओं की धारणा मे नैतिक व्यक्तितत्त्व का विच्छेद हो जायेगा ओर नैतिक उत्तरदायिन्व तथा बन्धन और मोक्ष की व्याख्या नहीं हो सकेगी । इसी प्रकार यदि तसके परिवर्तनशील पक्ष को अस्वीकार किया गया तो नैतिक जीवन की विभिन्न अवस्थाएँ सम्भव नहीं होंगी । नैतिक विकास और नैतिक पतन तथा नैतिक कर्म मभो समाप्त हो जायेगे। अतः नैतिक दृष्टि से सत् की यही धारणा समीचीन है। जैन दर्शन सत मे दोनो पश्नों को अवधारणा कर दोनों प्रकार के आक्षेपों मे अपने को बचा लेता है। इसी प्रकार जैन दर्शन सत के आध्यात्मिक (जीव) एवं भौतिक (अजीव) ऐसे दी प्रकार की मानकर आत्म के बन्धन के कारण की भी समचित व्याख्या करता है।

जैन दर्शन मे यत् के अपरिवर्तनशील पक्ष को 'द्रव्य' और परिवर्तनशील पक्ष को पर्याय कहा जाता है, लेकिन द्रव्य और पर्याय अन्योन्याश्रित एवं सापेक्ष हैं और कभी भी एक दूसरे मे स्वतन्त्र नही रहने । द्रव्य के बिना कोई पर्याय नहीं होती और पर्यायों से शून्य कोई द्रव्य नहीं होता । द्रव्य को पर्यायों (परिवर्तनशील अवस्थाएँ) दो प्रकार की होती हैं 3 (१) स्वभावपर्याय और (२) विभावपर्याय । जो पर के निमित्त से होती हैं वे हो विभावपर्याय है । आत्मद्रव्य की विभावपर्याय जो पृद्गल के निमित्त से होती है, आत्मा के बन्धन की सूचक है; जबिक स्वभावपर्याय मुक्ति की सूचक है। नैतिक जीवन का अर्थ है विभावपर्याय से स्वभावपर्याय में आना । इस प्रकार जैन

जैन सत्यप्रकाश, कार्तिक १६६३, पृ० ३१६ पर सार्व सिद्धान्तनी जड़ ( कापिइया ).

२. तस्वार्थस्त्र, ५।२६.

**३. समय**सार टीका, २-३.

दर्शन में सत् दो प्रकार के माने गये है—(१) आष्यात्मिक (जीव) और (२) भौतिक (अजीव)। ये दोनों परिणामीनित्य है।

#### बैन बृष्टिकोण की गीता से तुलना

गीता का दृष्टिकोण कुछ अर्थों में जैन दर्शन के समान है और कुछ अर्थों में भिन्न है। जहां जैन दर्शन आध्यात्मिक एवं भौतिक ऐसी दो स्वतन्त्र सत्ताएँ मानता है, वहाँ गीता में आध्यात्मिक (जीवात्मा ) और भौतिक (प्रकृति ) सत्ताओं को स्वीकार करते हुए भी उन्हें परमसत्ता का ही अंग माना गया है। जीवात्मा और प्रकृति (माया) दोनों ही परमेश्वर के अंग है। क्षेत्र या भौतिक सत्ता के सन्दर्भ में गीता और जैन दर्शन दोनों का ही दृष्टिकोण समान है। दोनों ही उसे परिणामीनित्य मानते हैं। जहाँ तक आध्यात्मिक सत्ता (आत्मा ) का प्रश्न है, गीता में उसे कूटस्थनित्य माना गया है, जबकि जैन दर्शन में उसे भी परिणामीनित्य माना गया है।

जैन, बौद्ध और गोता के दर्शनों में सत् के स्वरूप की तुलना को निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है —

| ৰহাণ  | सत्ताएँ                | स्बरूप       |
|-------|------------------------|--------------|
| जैन   | जीव ( आत्मा )          | परिणामीनित्य |
|       | अजीव (भौतिक सत्ता)     | परिणामीनित्य |
| बोद्ध | नाम (विज्ञान या चित्त) | परिणामी      |
|       | रूप (भौतिक सत्ता)      | परिणामी      |
| गीता  | परमात्मा               | कूटस्थनित्य  |
|       | जीव                    | कूटस्थनित्य  |
|       | प्रकृति                | परिणामीनित्य |

#### § ३. जैन, बौद्ध और गोता में तत्त्वयोजना की तुलना

सत् के स्वरूप की चर्चा एवं नैतिक समीक्षा करने के बाद अब हम जैन दर्शन की तत्त्वयोजना की व्याख्या एवं उसकी गीता और बौद्ध दर्शन से तुलना करेंगे।

#### बैन तस्वयोजना एवं उसकी नैतिक प्रकृति

उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार (१) जीव, (२) अजीव, (३) बन्ध, (४) पुण्य, (५) पाप, (६) आस्रव, (७) संवर, (८) निर्जरा और (९) मोक्ष, ये नौ तत्त्व माने गये हैं। तत्त्वार्ध-सूत्र मे पुण्य और पाप को आस्रव के अन्तर्गत मानकर सात तत्त्वो का विधान है। विजे जीव की नैतिक कर्ता के रूप में और अजीव की नैतिक कर्ता के कर्मक्षेत्र बाह्य जगत् के रूप में तात्त्विक सत्ताएँ है। जीव और अजीव के अतिरिक्त होष तत्त्व वस्तुतः नैतिक

१. उत्तराध्ययन, २८।१४.

२. तस्वार्थसत्र, श४.

प्रकृति के हैं। उनका सम्बन्ध सत्ता से नहीं, नैतिक प्रक्रिया से है। वे नैतिक प्रक्रिया के रूप में ही अपना अस्तित्व रखते हैं, उससे स्वतन्त्र उनकी कोई सत्ता नहीं हं। मूल द्रव्य तो जीव और अजीव ही है, शेष तत्त्व तो जीव और कर्म-पुद्गलों के सम्बन्ध की सापेक्ष अवस्थाओं का कथन करते हैं। दूसरे शब्दों में, ये विभिन्न नैतिक अवस्थाओं को ही अभिव्यक्त करते हैं। बन्धन का कारण क्या है? बन्धन क्यों और कैसे होता है? उससे छूटने का उपाय क्या है? या कैसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है? छुटकारा मिलने के पश्चात् आत्मा किस स्थिति में रहती है? आदि नैतिक समस्याओं के समाधान का प्रयास इस तत्त्वयोजना में परिलक्षित है। पुष्य और पाप कर्मों के शुभत्व अधवा अशुभत्व का निश्चय करते हैं, आस्रव बन्धन के कारण की व्याख्या करता है, तो बन्ध भात्मा के बन्धन के स्वरूप एवं प्रकृति का विवेचन करता है। संवर बन्ध के निरोध का उपाय हं, तो निर्जरा बन्धन की शृंखला को तोड़ने की विधि है और मोक्ष सारी नैतिक साधना की फलश्चांत है।

इस तत्त्वयोजना मे जीव और अजीव ये दो तत्त्व मात्र ज्ञेय माने गये हैं, जबिक पाप, आस्रव और बन्ध यह तीनों हेय (त्याज्य) और पुण्य, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये चारों उपादेय (वरेण्य) माने गये हैं। पाप, आस्रव और बन्ध इन तीन से बचना चाहिए, जबिक पुण्य, संवर ओर निर्जरा इन तीन का आचरण करना चाहिए। अन्तिम तत्त्व मोक्ष वह आदर्श है जिसकी उपालांक्य के लिए इनका आचरण किया जाता है। यद्यपि निर्वाण के साधक के लिए पुण्य का आचरण भी लक्ष्य नहीं हैं, फिर भी साधना-मार्ग में सहायक होने के कारण उसकी आवश्यकता स्वीकार की गयी है। निर्वाण के साधक के लिए पुण्य भी बन्धन का कारण होने से शास्त्रकारों ने पुण्य को भी हेय या त्याज्य ही माना है। आचार्य श्री विनयचन्द्र कहते हैं, ''पुण्य-पाप आस्रव परिहरिये, हेय पदारय मानो रे।'' एक अन्य आचार्य ने भी ज्ञेय, हेय एवं उपादेय के वर्गीकरण में पुण्य को हय ही माना ह। उनके अनुसार बन्ध, आस्रव, पुण्य और पाप हेय (त्याज्य) हैं, जीव और अजीव यह दो ज्ञेय हैं तथा संवर, निर्जरा और मोक्ष उपादेय (वरेण्य)।'

इस प्रकार जैन तत्त्वयोजना की यह प्रकृति उसमे नैतिक पक्ष की प्रमुखता को स्पष्ट करती हं और हमारे उस पूर्व कथन का समर्थन करती हं कि 'जैन दर्शन मे तत्त्व-मामांसा के आधार पर नैतिकता खड़ी नही हुई है, वरन् नैतिकता के आधार पर तत्त्व-मोमासा की योजना की गयी हं।'

## बौद्ध तस्वयोजना एवं उसकी नैतिक प्रकृति

बौद्ध दर्शन मे चार आर्यसत्यों एवं चार परमार्थों का विवेचन उपलब्ध हैं। चार आर्यसत्य इस प्रकार है—(१) दुःख, (२) दुःख का हेतु, (३) दुःखनिरोध और (४) दुःख-निरोध का मार्ग। ३ अभिधम्मत्यसंगहो मे निम्न चार परमार्थ बताये हैं—(१) चित्त,

१. आस्मसाधनासंग्रह, ए० ३१ पर उद्धृत.

२. धम्मपद, २७३.

(२) चैत्तसिक, (३) रूप और (४) निर्वाण । बौद्ध परम्परा के चारों आर्यसत्य पूर्णतः नैतिक जीवन प्रक्रिया से सम्बद्ध हैं। दुःख चित्त के समस्त विषयों या जागतिक उपा-दानों की नश्वरता, जन्म-मरण की भवपरम्परा और चित्त के बन्धन का प्रतीक है। दुःख का हेतु जन्म-मरण की भवपरम्परा के कारणों का सूचक है। वह अनैतिक जीवन के कारणों एवं स्थितियों की व्याख्या करता है। वह बताता है कि दुःख या जन्म-मरण की परम्परा अथवा अनैतिकता के हेतु क्या हैं। इन हेतुओं की व्याख्या के रूप में ही उसे प्रतीत्यसमुत्पाद का नियम भी कहा जाता है। चतुर्थ आर्यसत्य—दुःख-निरोध का मार्ग—यह बताता है कि यदि दुःख सहेतुक है तो हेतु का निराकरण भी सम्भव है। दुःख के हेतुओं का निराकरण कैसे हो सकता है यह बताना चतुर्थ आर्यसत्य का प्रमुख उद्देश्य है। इस रूप में वह नैतिक जीवनपद्धति या अष्टांगमार्ग की व्याख्या करता है। तृतीय आर्यसत्य दुःख-निरोध नैतिक साधना की फल्ध्युति के रूप मे निर्वाण-अवस्था का सूचक है। चारो परमार्थो में चित्त को नैतिक जीवन के प्रमुख सूत्रधार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। चैत्तिक जिवस्थाएँ है और चित्त चैत्तिक अवस्थाओं का समूह है। क्रित्तिक वित्त की अवस्थाएँ है और चित्त चैत्तिक अवस्थाओं का समूह है। रूप चित्त का आथ्रयस्थान एवं कार्यक्षेत्र है। निर्वाण तृष्णा का क्षय हो जाना है।

यदि हम चार आर्यसत्यों और चार परमार्थों पर सम्मिलित रूप से विचार करने हैं तो उनमें नृतीय आर्यसत्य दुःखनिरोध और चतुर्थ परमार्थ निर्वाण एक ही है। चैत्तसिकों का या तो चित्त में अन्तर्भाव हो जाता है या उनका अन्तर्भाव प्रथम तीन आर्यसत्यों में किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे पास ६ प्रत्यय बचते हैं — (१) चित्त, (२) रूप, (३) दुःख, (४) दुःखहेतु, (५) दुःखनिरोध का मार्ग और (६) दुःख-निरोध या निर्वाण।

#### जैन तस्वयोजना से तुलना

उपर्युक्त ६ प्रत्ययों की तुलना जैन तत्त्वयोजना से निम्न रूप में की जा मकती है। बौद्ध दर्शन का चित्त या विज्ञान तात्त्विक दृष्टि से जैन दर्शन के जीव के प्रत्यय से भिन्न हं, फिर भी नैतिक कर्ता के रूप में दोनों समान हैं। इसी प्रकार रूप का प्रत्यय जैन दर्शन के अजीव के तुल्य है। बौद्ध परम्परा का दुःख जैन परम्परा के बन्धन के समान हैं, जबिक दुःखहेतु की तुलना आस्रव से की जा सकती है क्योंकि जैन परम्परा में आस्रव को बन्धन का और बौद्ध परम्परा में दुःखहेतु (प्रतीत्यसमुत्पाद) को दुःख का कारण माना गया है। इसी प्रकार दुःखिनरोध का मार्ग (अष्टांगमार्ग) जैन परम्परा के संवर और निर्जरा से तुलनीय है। दुःखिनरोध या निर्वाण की तुलना जैन परम्परा के संवर और निर्जरा से तुलनीय है।

#### गीता की तस्वयोजना

गीता में परमतत्त्व के रूप में 'परमात्मा' को स्वीकार किया गया है और उसी

र. अभिथम्मत्थमंगद्दो, पृ० १.

के अंश रूप में जीवात्मा और प्रकृति (माया) की स्थिति मानी है। नैतिक दर्शन की अपेक्षा से गीता का जीवात्मा जैन परम्परा का जीव है और प्रकृति के कारण अज्ञाना-वृत होना बन्धन है ओर आत्मा की मत्ता के साररूप परमात्मा को पा लेना मुक्ति है। गीता में बन्धन के कारणों एवं मुक्ति के उपायों की चर्चा तो है, लेकिन उनका तन्व के रूप में कोई विवेचन नहीं है।

## बैन, बौद्ध और गीता के तस्त्रों की वुलनात्मक तालिका

| जैन                 | बोद्ध                                 | गोता                           |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| जीव                 | नाम (चित्त या विज्ञान)                | जीवात्मा                       |
| <b>अ</b> जीव        | रूप                                   | प्रकृति                        |
| बन्धन               | दु:स्व                                | जीवात्मा और प्रकृति का संयोग   |
| आस्रव               | दुःखहेतु ( प्रतीत्यममुत्पाद )         | अज्ञान                         |
| संवर )<br>निर्जरा ∫ | दुःखनिरोध का मार्ग<br>(अष्टांगमार्ग ) | ज्ञानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग  |
| मोक्ष (निर्वाण)     | दुःखनिरोघ ( निर्वाण )                 | परमात्मा की प्राप्ति (निर्वाण) |

#### § ४. नैतिक मान्यताएँ

प्रत्येक विज्ञान सुन्यवस्थित अध्ययन के लिए कुछ आधारभूत मान्यताएँ लेकर चलता हूं जो कि उनकी समग्र तार्विक समीक्षाओं और निष्कर्षों के मृल में होती है। उन्हीं के आधार पर उम विज्ञान में तर्कसंगत सिद्धान्तों का निर्धारण होता ह। अतः प्रत्येक विज्ञान के लिए अपनी मान्यताओं में विश्वास और निष्ठा रखना आवश्यक हूं। यदि हम उन आधारभूत मान्यताओं में निष्ठा नहीं रखते हैं तो हमारे लिए उस विज्ञान के निष्कर्ष निर्थक हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्रकृति की समहपता तथा कारणता वे नियम में विश्वाम न रखे तो उसके लिए भोतिक विज्ञान के निष्कर्षों का क्या मूल्य रहेगा?

आवारदशन में नैतिक मान्यताएँ भी वे आधारभूत तत्त्व हैं, जिनके अभाव में नैतिक जावन भ्रममात्र ओर दुर्बाय होता है। नैतिक मान्यताएँ आचारदर्शन के भव्य महल के वे स्तम्भ हैं जिनके जर्जरित हो जाने पर वह भव्य महल ढह जाता है। आचारदर्शन का भव्य महल इन्हीं नैतिक मान्यताओं के प्रति अटूट निष्ठा पर अवस्थित हैं। यदि हम इनके प्रति सदंहशील रहे तो हमारे लिए नैतिकता अर्थहीन हो जायेगी। अतः हमें इनपर निष्ठा रखकर ही आगे बढ़ना होगा। नैतिक मान्यताओं पर निष्ठा रखना इसलिए भी आवश्यक हैं कि वे वैज्ञानिक स्वयंसिद्धियों से भिन्न हैं। बैज्ञानिक स्वयंसिद्धियों का वौद्धिक प्रत्याख्यान सम्भव नहीं है, जबिक नैतिक मान्य-ताओं का बौद्धिक प्रत्याख्यान सम्भव हैं नस्वयंसिद्धि तर्कशास्त्र के नियमों से नहीं होती। नैतिक मान्यताओं का आधार न तर्क हैं न स्वयंसिद्धि, वरन् आस्था है।

सूत्रकृतांग में सदाचार या नैतिक जीवन के लिए कुछ बातों में आस्तिक्य बुद्धि रखने का स्पष्ट निर्देश है और विस्तारपूर्वक यह बताया है कि कौन-सी मान्यताएँ सदाचारी जीवन में बाधक है और कौन-सी मान्यताएँ सहायक हैं।

यदि नैतिक मान्यताएँ मात्र पूर्वकल्पनाएँ या मनोकामना है और उनका बौद्धिक प्रत्याख्यान (तार्किक निरसन) सम्भव है तो फिर उनका क्या मूल्य होगा? यदि हम उन्हें नैतिक दृष्टि से तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न भी करें तो वह मात्र कामनाओं का औचित्यीकरण होगा।

पाश्चात्य आचारदर्शन में कांट और अरबन ने इस प्रश्न की समीक्षा की है। कांट कहते हैं कि ये मान्यताएँ तर्कसिद्ध सिद्धान्त नहीं हैं, अपितु पूर्वकल्पनाएँ हैं जो व्यवहारतः अनिवार्य हैं। यद्यपि ये हमारे बौद्धिक ज्ञान का विस्तार नहीं करती हैं, तथापि व्यवहार के प्रमंग में बौद्धिक प्रत्ययों को वस्तुनिष्ठ सत्यता (Objective Reality) प्रदान करती हैं। श्री संगमलाल पाण्डे कहते हैं कि कांट ने नैतिक मान्यताओं के बौद्धिक प्रत्याख्यान से यह निष्कर्ष निकाला कि कोरा बौद्धिक विवेचन निस्सार है और नैतिक व्यवहार उस वस्तु को सिद्ध कर देता है जिसे कोरा बौद्धिक विवेचन अमिद्ध या संशयग्रस्त छोड देता है। अप्रे अरबन लिखते हैं कि नैतिक मान्यताओं को कामना (मनोकल्पना) कहने से यह सिद्ध नहीं होता कि नैतिक मान्यताओं में कोई सत्यता नहीं है। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि उस सत्य को पाने की बलवती कामना होने के कारण वह सत्य है और उसकी प्राप्ति भी सम्भव है। विज्ञान की मान्यता केवल उसके प्रतिपाद्य विषय की व्याख्या के लिए है। उसका जीवन और व्यवहार से कोई मम्बन्ध नहीं है। किन्तु नैतिक मान्यताएँ वास्तव में वे सत्य हैं जिनसे मनुष्य जीते हैं। यदि वे भ्रम या असत्य हो जायें तो वस्तुतः हमारा जीना ही समाप्त हो जाये। भ

#### पाश्चात्य आचारदर्शन की नैतिक मान्यताएँ

पाश्चात्य आचारदर्शन में सर्वप्रथम कांट ने तीन नैतिक मान्यताओं की स्थापना की—(१) संकल्प की स्वतन्त्रता, (२) आत्मा की अमरता और (३) ईश्वर का अस्तित्व। केल्डरउड ने मंकल्प की स्वतंत्रता एवं अमरता के अतिरिक्त व्यक्तित्व, बौद्धिकता (मनीषा) तथा शक्ति को भी नैतिक जीवन के लिए आवश्यक माना है। कांट नैतिक प्रगति की अनिवार्यता के आधार पर आत्मा की अमरता को सिद्ध करते हैं,

१. स्त्रकृतांग, २।५।१२-२६.

२. कांटस् सेलेक्शन, पृ० ३६८.

३. नीतिशस्त्र का सर्वेक्षण, पृ० ४५-४६.

४. फण्डामेण्टलस ऑफ इथिक्स, पृ० ३५७-३५९.

जबिक अरबन ने उसे भी स्वतन्त्र रूप से नैतिकता की मान्यता कहा। रशडाल विश्व के बौद्धिक प्रयोजन, काल तथा अमंगल की वास्तविकता को भी नैतिकता की मान्यता के अन्तर्गत ले आते हैं। बोसांके भी अमंगल की वास्तविक सत्ता को स्वीकार करते हैं। मंक्षेप में, पाश्चात्य आचारदर्शन में स्वीकृत मुख्य नैतिक मान्यताएँ हैं— (१) मनोषा (विवेकबुद्धि) और कर्मशक्ति से युक्त आत्मा (व्यक्तित्व), (२) आत्मा की अमरता, (३) आत्मा की स्वतन्त्रता, (४) ईश्वर का अस्तित्व (नैतिक मूल्यों का स्रोत एवं नैतिक जीवन का आदर्श), (५) नैतिक प्रगति (नैतिक पूर्णता की सम्भा-बना) तथा (६) अमंगल (अशुभ) की वास्तविकता।

#### भारतीय आचारवर्शन की नैतिक मान्यताएँ

भारतीय आचारदर्शन में कर्मसिद्धान्त को नैतिकता की मूलभूत मान्यता कहा जा सकता है। कर्मसिद्धान्त कर्म और उनके प्रतिफल के अनिवार्य सम्बन्ध को सूचित करता है। कर्मसिद्धान्त की सहयोगी नैतिक मान्यताएँ हैं—पुनर्जन्म की घारणा (आत्मा की अमरता) एवं कर्म के चयन की स्वतन्त्रता। इसी प्रकार कर्मफल के प्रदाता अथवा नैतिक जीवन के आदर्श के रूप में ईश्वर के अस्तित्व की मान्यता भी भारतीय आचार-दर्शन में रही है। इनके अतिरिक्त भारतीय दर्शन में बन्धन (दु:ख) और उसके कारण तथा बन्धन से मुक्ति (दु:ख-विमुक्ति) और उसके उपाय (साधनापथ) भी नैतिक मान्यता के अन्तर्गत आते हैं।

#### जैनदर्शन की नैतिक मान्यताएँ

जैन दर्शन की तत्त्वयोजना में स्वीकृत नव तत्त्वों का बहुत कुछ सम्बन्ध नैतिक मान्यता से है। फिर भी पाश्चात्य परम्परा के साथ सुविधापूर्ण तुलना के लिए जैन तत्त्व-योजना के आधार पर नैतिक मान्यताओं को निम्न रूप में रखा जा सकता है।

- (अ) कर्ता से सम्बन्धित नैतिक मान्यताएँ—(१) आत्मा का बौद्धिक एवं आनन्दमय स्वरूप, (२) आत्मा की अमरता या पुनर्जन्म का प्रत्यय, (३) आत्मा की स्वतन्त्रता।
- (ब) कर्म से सम्बन्धित नैतिक मान्यताएँ—(४) कर्मसिद्धान्त, (५) बन्धन (दु:ख) तथा उसके कारण, (६) कर्म का शुभत्व, अशुभत्व एवं शुद्धत्व, (७) बन्धन से मुक्ति के उपाय (संवर एवं निर्जरा)।
- (स) नैतिक साध्य से सम्बन्धित नैतिक मान्यताएँ (८) नैतिक जीवन का ऐहिक आदर्श ( अर्हत्व ), (९) नैतिक जीवन का चरम साध्य ( मोक्ष )।

## बौद्ध आचारदर्शन की नैतिक मान्यताएँ

चार आर्यसत्य ही बौद्ध दर्शन की नैतिक मान्यताएँ हैं। दुःख या अमंगल की उपस्थिति यह प्राथमिक नैतिक मान्यता है। दुःख के कारण की व्याख्या के रूप में प्रतीत्यसमृत्पाद दूसरी नैतिक मान्यता है जो कि जैन दर्शन में स्वीकृत कर्मसिद्धान्त

के समान ही है। चतुर्थ आर्यसत्य मे बौद्ध दर्शन दुःखनिवृत्ति के उपाय के रूप में अपने साधना मार्ग का निर्देश करता है। बौद्ध दर्शन की यह मान्यता जैन दर्शन के जिविध साधनापथ के समान ही है। बौद्ध दर्शन मे तीसरे आर्यसत्य के रूप मे निर्वाण की घारणा हूं जो नैतिक साध्य है।

#### गीता की नैतिक मान्यताएँ

गीता के आचारदर्शन में नैतिक मान्यताओं के रूप में जीवात्मा, कर्मसिद्धान्त और ईश्वर के प्रत्यय स्वीकृत रहे हैं।

नैतिक मान्यताएँ आचारदर्शन के मौलिक तात्त्विक आधार है, वे आचारदर्शन की नींब के समान है। उनके अभाव मे आचार के भव्य महल का निर्माण सम्भवनहीं है।

भारतीय चिन्तन मं आत्मा के अस्तित्व की अवधारणा कर्मसिद्धान्त की अवधारणा और ईश्वर के अस्तित्व की अवधारणा के पीछं मृलरूप से नीतिशास्त्र को एक जीस तात्त्विक आधार प्रदान करने की दृष्टि रही हैं। इसलिए चाहे आत्मा के अस्तित्व को या ईश्वर के अस्तित्व को मिद्ध करने का प्रयत्न हो, उसे नैतिक आधार पर ही पृष्ट करने का प्रयास हुआ है।

## आत्मा का स्वरूप और नैतिकता

| ,          | नैतिकता और आत्मा                                                                                                                           | २०५         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٠٠<br>٦.   |                                                                                                                                            | २०६         |
|            |                                                                                                                                            |             |
| ₹.         |                                                                                                                                            | 200         |
| ٧.         | आरमा एक मौलिक तत्त्व<br>आक्षेप एवं निराकरण २१० /                                                                                           | २ <b>०९</b> |
| ٩.         | <b>बारमा बौर शरीर का सम्बन्ध</b>                                                                                                           | २१२         |
|            | (अ) जैन दृष्टिकोण २१३ / (ब) बौद्ध दृष्टिकोण २१३ /                                                                                          |             |
|            | (स) गीता का दृष्टिकोण २१३ /                                                                                                                |             |
| ₹.         | आस्मा के लक्षण                                                                                                                             | 288         |
|            | (अ) ज्ञानोपयोग २१५ / (ब) दर्शनोपयोग २१७ / (स) आस्म-<br>निर्णय की शक्ति (वीर्य) २१७ / आनन्द २१८ /                                           |             |
| ७.         | बात्मा परिणामी है                                                                                                                          | २१८         |
|            | अपरिणामी आत्मवाद की नैतिक समीक्षा २१९ /                                                                                                    |             |
| ۷.         | भारमा कर्ता है                                                                                                                             | २२०         |
|            | एकान्त कर्तृत्ववाद के दोष २२१   आत्मा-कर्तृत्व के सम्बन्ध                                                                                  |             |
|            | में कुन्दकुन्द के विचार २२२   एकान्त अकर्तृत्ववाद के दोष<br>२२३   निष्कर्ष २२३   बौद्ध दृष्टिकोण की समीक्षा २२३  <br>गीता का दृष्टिकोण २२४ |             |
| ٩.         | शास्मा भोक्ता है                                                                                                                           | २२५         |
| <b>१</b> 0 | . आत्मा स्वदेह परिणाम है                                                                                                                   | २६५         |
|            | आत्मा के विभुत्व की नैतिक समीक्षा २२६ /                                                                                                    |             |
|            | . आस्माएँ अनेक हैं                                                                                                                         | २२६         |
| • •        | एकात्मवाद की नैतिक समीक्षा २२६ / अनेकात्मवाद की नैतिक                                                                                      |             |
|            | कठिनाई २२७ / जैन दर्शन का निष्कर्ष २२७ / बौद्ध दृष्टिकोण                                                                                   |             |
|            | २२८ / गीता का दृष्टिकोण २२९ /                                                                                                              |             |
| 9 5        | . आत्मा के भेद                                                                                                                             | २३०         |
| 11         | . जारना क वर्ष<br>विवेक-क्षमता के आधार पर आत्मा के भेद २३० / जैविक                                                                         | 14.         |
|            |                                                                                                                                            |             |
|            | आघार पर प्राणियों का वर्गीकरण २३१ / गतियों के आघार                                                                                         |             |
|            | पर जीवों का वर्गीकरण २३२ /                                                                                                                 |             |

## आत्मा का स्वरूप और नैतिकता

# 9

## § १. नैतिकता और आत्मा

नैतिकता जीवन के आदर्श की उपलब्धि का प्रयास है। वह एक मार्ग है जो उस आदर्श की ओर जाता है। वह एक गित है जो आदर्श की उपलब्धि की दिशा को ओर जाती है। नैतिकता एक क्रिया भी है, एक मार्ग भी है; वह आदर्श की उपलब्धि का प्रयास होने से क्रिया है और आदर्शीभमुख होने से मार्ग। वह ऐसी क्रिया है जो अपूर्णता से पूर्णता की ओर, बन्धन से मुक्ति की ओर, दुःख से दुःखिवमुक्ति की ओर के जाती है।

लेकिन विसुद्धिमग के अनुसार यदि केवल यह कहा जाय कि वहाँ मात्र क्रिया है कत्ता नहीं, मार्ग है चलनेवाला नहीं, दुःख है दुःखित नहीं, परिनिर्वाण (दुःखविमुक्ति) है गरिनिवृत नहीं —तो इतने से बुद्धि को सन्तोष नहीं होता। यद्यपि बौद्ध दर्शन के अनुसार क्रिया से भिन्न कत्ती को स्थित नहीं है तथापि सामान्य व्यक्ति के लिए तो बिना कत्ती के क्रिया की सम्मावना ही नहीं है। बिना पथिक के मार्ग का कोई अर्थ नहीं है।

नैतिक चिन्तन शुभाशुभ का विवेक है, और वह विवेक किसी चैतन्य तत्त्व में हो सकता है। बिना किसी ऐसे विवेक क्षमतायुक्त, शुभाशुभ के ज्ञाता चैतन्यतत्त्व की स्वीकृति के नैतिक दर्शन का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। नैतिकता कोई अमूर्त प्रत्यय
नहीं वरन् एक वास्तविक या यथार्थ प्रत्यय है। नैतिकता का सम्बन्ध संकल्प और
क्रिया (शुभेच्छा एवं कर्म) से है, लेकिन संकल्प और क्रिया चेतन-तत्त्व की अभिव्यक्तियाँ ही तो हैं। आचारदर्शन के अनुसार जिसमें नैतिक आदर्श का बोध, नैतिक
विवेक और नैतिक जीवन का अनुसरण करने की क्षमता है, उसे आत्मा या 'स्व'
(Self) कहा जाता है।

कोई भी आचारदर्शन बिना आत्म-तत्त्व के विवेचन के आगे नहीं बढ़ता। आत्म-तत्त्व वह केन्द्र-बिन्दु है जिसके आसपास नैतिक दर्शन गित करता है। नैतिकता की कोई भी व्याख्या आत्मा के अभाव में सम्भव नहीं है। नैतिकता का प्रत्यय आत्मा के प्रत्यय का अनुगामी है। नैतिक जीवन और नैतिक दर्शन आत्म-सापेक्ष हैं। नैतिक सिद्धान्तों की प्रतिष्ठापना के लिए आत्म-सिद्धान्त की प्रतिष्ठापना अनिवार्य है। किसी

१. बहुदारण्यकोपनिषद्, शशारट.

२. बिसुद्धिमन्ग, उद्धृत-बौद्ध दर्शन और अन्य भारतीय दर्शन, प्रथम माग, पृ० ५११.

भो नैतिक सिद्धान्त का समुचित मूल्यांकन आत्मासम्बन्धी सिद्धान्त के प्रकाश में और आत्मासम्बन्धी सिद्धान्त का मूल्यांकन नैतिक मिद्धान्त के प्रकाश में ही किया जा सकता है। बुद्ध के अनात्मवाद के सिद्धान्त के पीछे अनासक्ति का नैतिक दर्शन ही या और उपनिषदों के एकात्मवाद के पीछे नैतिक दर्शन का आत्मवत् दृष्टि या समत्वभाव का मिद्धान्त ही था। जो लोग आत्मस्वरूप की व्याख्या के अभाव में किसी भी नैतिक विचार का मूल्यांकन करने का प्रयाम करने हैं अथवा नैतिक सिद्धान्तों के सन्दर्भ के बिना ही उसके आत्मासम्बन्धी सिद्धान्त को समझने की कोशिश करते हैं, वे भ्रान्ति में हैं।

#### § २. आत्मा के प्रत्यय की आवश्यकता

आत्मा का प्रत्यय नैतिक विचारणा के लिए क्यों आवश्यक है ? इस प्रक्त का समुचित उत्तर निम्न तर्कों के आधार पर दिया जा मकता है—

- १. नैतिकता एक विचार है, जिसे किसी विचारक की अपेक्षा है।
- २. नैतिकता या अनैतिकता कार्यों के माध्यम मे ही अभिव्यक्त होती है। सामान्य जन विचारपूर्वक सम्पादित कार्यों के आधार पर उनके कर्ता को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है, अतः विचारपूर्वक कार्यों को मम्पादित करनेवाला स्वचेतन कर्ता नैतिक दर्शन के लिए आवश्यक है।
- ३. शुभाशुभ का ज्ञान एवं विवेक नैतिक उत्तरदायित्व की अनिवार्य शर्त है। नैतिक उत्तरदायित्व किसी विवेकवान चेतना के अभाव में मम्भव नहीं है।
- ४. नैतिक या अर्नैतिक कर्मों के लिए कर्त्ता उसी स्थिति में उत्तरदायी है, जब कर्म स्वयं कर्त्ता का हो । यह स्व (Self) का विचार आत्मा का विचार है एवं आत्माश्रित है ।
- ५. नैतिक उत्तरदायित्व के लिए कर्म कर्ता के संकल्प (Will) का परिणाम होना चाहिए। संकल्प-चेतना (आत्मा) के द्वारा ही हो सकता है।
- ६. नैतिक एवं अनैतिक कर्म के सम्पन्न होने के पूर्व विभिन्न इच्छाओं एवं वासनाओं के मध्य संघर्ष होता है और उसमें से किमी एक का चयन होता है, अबः इस संघर्ष का द्रष्टा एवं चयन का कर्त्ता कोई स्वचेतन आत्म-तत्त्व ही हो सकता है।
- ७. नैतिक उत्तरदायित्व में संकल्प की स्वतन्त्रता अनिवार्य शर्त है और संकल्प की स्वतन्त्रता स्वचेतन (आत्मचेतन ) आत्मतत्त्व में ही हो मकती है।
- ८. यदि नैतिकता एक आदर्श है तो आदर्श की अभिस्वीकृति और उसकी उपलब्धि का प्रयास आत्मा के द्वारा ही सम्भव है।

जैन दर्शन में आत्मा का स्वरूप क्या है ? इस प्रश्न पर समुचित रूप से विचार करने के लिए हमें यह जान लेना होगा कि किसी तर्कमिद्ध नैतिक दर्शन के लिए किस प्रकार के आत्मसिद्धान्त की आवश्यकता है और जैन दर्शन की तत्सम्बन्धी मान्यताएँ कहाँ तक नैतिक विचारणा के अनुकूल हैं। यहाँ तात्विक समालोचनाओं में न जाकर मात्र नैतिकता की दृष्टि से ही आत्म-सम्बन्धी मान्यताओं पर विचार किया गया है।

## § ३. आत्मा का अस्तित्व

जहाँ तक नैतिक जीवन का प्रश्न है आत्मा के अस्तित्व पर शंका करके आगे बढ़ना असम्भव है। जैन दर्शन में नैतिक विकास की पहली शर्त आत्मविश्वास है। जैन विचारकों ने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए निम्न तर्क प्रस्तुत किये है—

- ै. जीव का अस्तित्व जीव शब्द से ही सिद्ध है, क्योंकि असद् की कोई सार्थ संज्ञा ही नहीं बनती।
- २. जीव है या नही, यह मोचना मात्र ही जीव की सत्ता को सिद्ध करता है। देवदत्त जैसः सचेतन प्राणी ही यह सोच मकता है कि वह स्तम्भ है या पुरुष। 2
- ३. शरीर स्थित जो यह सोचता है कि मैं नहीं हैं, वही तो जीव है। जीव के अतिरिक्त मंगयकर्ता अन्य कोई नहीं है। यदि आत्मा ही न हो तो ऐसी कल्पना का प्राइर्माव ही कैसे हो कि मैं हूँ? जो निपंघ कर रहा है वह स्वयं ही आत्मा है। मंश्य के लिए किसी ऐसे तस्व की अनिवार्यता है जो उसका आघार हो। बिना अधिष्ठान के किमी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो मकती। मंश्य का अधिष्ठान कोई न कोई अवश्य होना चाहिए। महावीर गौतम मे कहने है, हे गौतम! यदि संश्यी ही नहीं है तो 'मैं हूँ' या 'नहीं हैं' यह मंश्य कहाँ मे जत्पन्न होता है? यदि तुम स्वयं ही अपने खुद के विषय में मन्देह कर मकने हो तो फिर किममें मंश्य न होगा। विशेष मंश्य आदि जितनी भी मानिसक और बौद्धिक कियाएँ है, मब आत्मा के कारण ही हैं। जहाँ मंश्य होता है, वहाँ आत्मा का अस्तित्व अवश्य स्वीकारना पडता है। जो प्रत्यक्ष अनुभव मे निद्ध है, उसे निद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। साल्मा स्वयंसिद्ध है, क्योंकि उसी के आधार पर मंश्यादि उत्पन्न होते हैं। मुखदु:खादि को मिद्ध करने के लिए भी किमी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये सब आत्मापूर्वक ही हो सकते है। अाचारांगसूत्र में कहा गया है कि जिसके द्वारा जाना जाता है, वही आत्मा है। '

आचार्य शंकर भी ब्रह्मसूत्रभाष्य मं ऐसे ही तर्क देते हुए कहते हैं कि जो निरसन कर रहा है वही तो उसका स्वरूप है। अतमा के अस्तित्व के लिए स्वतः बोध को शंकर भी एक प्रवल तर्क के रूप में स्वीकार करते है। वे कहने है कि सभी को आत्मा के अस्तित्व में भरपूर विश्वास है, कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि मैं नहीं हूँ। अन्यत्र शंकर स्पष्ट रूप मे यह भी कहते है कि बोध से मत्ता को और सत्ता से बोध को पृथक

१. विशेषावज्यक माध्य, १५७५.

२. वर्षा, १५७१.

१. वही, १४५७.

४. जैन दर्शन, पृ० १५४.

५. आचारांग, शपापाश्ह्ह.

६. ब्रह्मस्त्र, शांकर भाष्य, ३।१।७.

७. वही, शशार.

नहीं किया जासकता। यदि हमे आत्माका स्वतः बोध होता है तो उसकी सत्ता निर्विवाद है।

पाश्चात्य विचारक देकार्त ने भी इसी तर्क के आधार पर आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया है। वह कहता हूं कि सभी के अस्तित्व में सन्देह किया जा सकता है, परन्तु सन्देह में सन्देह करना तो सम्भव नहीं ह, सन्देह का अस्तित्व सन्देह से परं हु। सन्देह करना विचार करना हूं और विचारक के अभाव में विचार नहीं हो सकता। में विचार करता हूं, अतः मैं हूँ। इस प्रकार देकात के अनुसार भी आत्मा का अस्तित्व स्वयसिद्ध हुं। र

आत्मा अमूर्त ह, अतः उसको उस रूप में तो नहीं जान सकत जैस घट पट आदि वस्तुओं का इन्द्रियप्रत्यक्ष के रूप में जान होता है। छोकन इतने मात्र से उसका निषम नहीं किया जा सकता। जैन आचायों न इसके लिए गुण और गुणी का तर्क दिया है। घट आदि जिन वस्तुओं को हम जानत है उनका भा यथार्थप्रत्यक्ष नहीं हो सकता क्यांकि हम जिनका प्रत्यक्ष हाता ह, वह घट के रूपादि गुणों का प्रत्यक्ष है। छाकन घट मात्र रूप नहीं ह, वह ता अनक गुणों का समूह ह जिन्ह हम नहीं जानत, रूप ( आकार ) ता उनम स एक गुण ह। जब रूपगुण क प्रत्यक्षीकरण को घट का प्रत्यक्षीकरण मान छेत हैं और हमें कोई संशय नहीं होता, तो फिर ज्ञानगुण से आत्मा का प्रत्यक्ष क्यों नहीं मान छेत। उ

आधुनिक वैज्ञानिक भी अनेक तत्त्वों का वास्तिवक प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, जैसे देखर; फिर भा कार्यों के आधार पर उनका अस्तित्व मानत ह एवं स्वरूप-विवेचन भी करत हूं। फिर आत्मा कं चेतनात्मक कार्यों के आधार पर उसके अस्तित्व को क्यों न स्वाकार किया जाय? वस्तुतः आत्मा या चेतना के अस्तित्व का प्रकृत महत्त्वपूर्ण होते हुए भा विवाद का विषय नहीं हं। भारतीय चिन्तकों में चार्वीक एवं बाढ़ तथा पाइचम म ह्यूम, जेम्स आदि विचारक आत्मा कं अस्तित्व का निषेध करत हूं। वस्तुतः उनका निषेध आत्मा के अस्तित्व का निषेध नहीं, वरन् उसकी नित्यता का निषध हं। व आत्मा को एक स्वतन्त्र नित्य द्वय के रूप में स्वीकार नहीं करत हैं, लोकन चेतन अवस्था या चेतना-प्रवाह के रूप म आत्मा का अस्तित्व तो उन्ह भी स्वीकार हु। चार्वाक दर्शन भी यह नहीं कहता कि आत्मा का सर्वथा अभाव है, उसका निषध मात्र आत्मा को स्वतन्त्र मौलिक तत्त्व मानने से हैं। बौद्ध विचारक अनात्मवाद की प्रातस्थापना में आत्मा (चेतना) का निषेध नहीं करते, वरन् उसकी नित्यता का निषध करत हैं। ह्यूम भी अनुभूति से भिन्न किसी स्वतन्त्र आत्मतत्त्व का ही निषेध करत हैं। उद्योतकर का न्यायवार्तिक में यह कहना समृचित जान पड़ता है कि आत्मा

१. ब्रह्मसूत्र, शांकर भाष्य, ३।२.२१; तुल्ला कीजिए-आचारांग, १।५।५.

२. पश्चिमा दशन, पृ० १०६.

३. विश्वविश्यक माप्य, १५५-

के अस्तित्व के विषय में दार्शीनकों में मामान्यतः कोई विवाद ही नहीं है: यदि विवाद है तो उसका सम्बन्ध आत्मा के विशेष स्वरूप मे है (न कि उसके अस्तित्व मे )। स्वरूप की दृष्टि से कोई शरीर को ही आत्मा मानता है, कोई बृद्धि को, कोई डिन्डिय या मन को, और कोई विज्ञान-मंघात को आत्मा समझता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इन सबसे पृथक् स्वतन्त्र आत्मतत्त्व के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। जैन दशैन और गीता आत्मा को स्वतन्त्र द्वय के रूप में स्वीकार करते हैं।

#### ६ ४. आत्मा एक मौलिक तत्त्व

आत्मा एक मौलिक तस्व है अथवा अन्य किसी तस्व से उत्पन्न हुआ है, यह प्रश्न भी महत्त्वपूर्ण है। मभी दर्शन यह मानते हैं कि संसार आत्म और अनात्म का संयोग है, लेकिन इनमें मूल तस्व क्या है? यह विवाद का विषय है। इस सम्बन्ध में चार प्रमुख धारणाएँ है—(१) मूल तस्व जड (अचेतन) है और उसी से चेतन की उत्पन्ति होती है। अजितकेशकम्बलिन, चार्वाक दार्शनिक एवं भौतिकवादी इम मत का प्रतिपादन करते हैं। (२) मूल तन्व चेतन है और उसी की अपेक्षा मे जड की सत्ता मानी जा सकती है। बौद्ध विज्ञानवाद, शांकर वेदान्त तथा बक्ले इम मत का प्रतिपादन करते हैं। (३) कुछ विचारक ऐसे भी हैं जिन्होंने परमतत्व को एक मानते हुए भी उसे जड-चेतन उभयरूप स्वीकार किया और दोनों को ही उसका पर्याय माना। गौता, रामानृज और स्पिनोजा इस मत का प्रतिपादन करते हैं। (४) कुछ विचारक जड और चेतन दोनों को ही परमतत्व मानते हैं और उनके स्वतन्त्र अस्त्तव में विक्वास करते हैं।

जैन विचारक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कभी भी जड से चेतन की उत्पत्ति नहीं होती। सूत्रकृतांग की टीका में इस मान्यता का निराकरण किया गया है। शीलांका-चार्य लिखते है कि भूत समुदाय स्वतन्त्रधर्मी है, उसका गुण चैतन्य नहीं है क्योंकि पृथ्वी आदि भूतों के अन्य पृथक्-पृथक् गुण हैं, अन्य गुणोंवाले पदार्थों से या उनके समूह से भी किसी अपूर्व (नवीन) गुण की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जैसे रुझ बालुका कणों के समुदाय में स्निग्य तेल की उत्पत्ति नहीं होती। अतः चैतन्य आत्मा का ही गुण हो सकता है, भूतों का नहीं। जड भूतों से चेतन आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। रे शरीर भी जानादि चैतन्य गुणों का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर भौतिक तत्त्वों का कार्य है और भौतिक तत्त्व चेतनाशून्य हैं। जब भूतों में हो चैतन्य नहीं है तो उनके कार्य में चैतन्य कहाँ से आ जायेगा। प्रत्येक कार्य, कारण में अव्यक्त रूप से रहता है। जब वह कारण कार्यरूप में परिणत होता है, तब वह शक्तिरूप से रहा हुआ कार्य व्यक्त रूप में सामने आ जाता है। जब भौतिक तत्त्वों में चेतना नहीं है, तब यह कैसे सम्भव है कि शरीर चैतन्यगुण वाला हो जाय? यदि चेतना प्रत्येक

१. न्यायवार्तिक, पृ० ३६६ ( आत्ममीमांसा पृ० २ पर उद्धृत ).

२. स्त्रकृतांग टीका, १।१।८.

भौतिक तत्त्व में नहीं है तो उन तत्त्वों के संयोग से भी वह उत्पन्न नहीं हो सकती। रंणु के प्रत्येक कण मंन रहने वाला तैल रेणुकणों के संयोग से उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः यह कहना युक्तिसंगत नहीं कि चैतन्य चतुर्भृत के विशिष्ट संयोग से उत्पन्न होता है। गीता भी कहता है कि असत् का प्रादुर्भाव नहीं होता और सत् का विनाश नहीं होता है। यदि चैतन्य भूतों में नहीं है तो वह उनके संयोग से निर्मित शरीर में भी नहीं हो सकता। शरीर में चैतन्य की उपलब्ध होती है; अतः उसका आधार शरीर नहीं, आत्मा हं। आत्मा की जड़ से भिन्नता सिद्ध करने के लिए शीलां-काचार्य एक दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि पाँचों इन्द्रियों के विषय अलग-अलग है, प्रत्येक इन्द्रिय अपने विषय का ही ज्ञान करती है, जब कि पाँचों इन्द्रियों के विषय अलग-अलग है, प्रत्येक इन्द्रिय अपने विषय का ही ज्ञान करती है, जब कि पाँचों इन्द्रियों के विषय कहा ही ज्ञान करती है, अब कि पाँचों इन्द्रियों के विषय अलग-अलग है, प्रत्येक इन्द्रिय अपने विषय का ही ज्ञान करती है, अब कि पाँचों इन्द्रियों के विषय ही और वह विषयों का एकत्रीभूत रूप में ज्ञान करने वाला अन्य कोई अवश्य है और वह आत्मा है।

इसी सम्बन्ध मे शंकर की भी एक युक्ति है। जिसके सम्बन्ध मे प्रो० ए० सी० मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 'नेचर आफ सेल्फ' मे काफी प्रकाश डाला है। शंकर पूछते हैं कि भौतिकवादियों के अनुसार भूतों से उत्पन्न होनेवाली उस चेतना का स्वरूप क्या हं? उनके अनुसार या ता चेतना उन तत्त्वों की प्रत्यक्ष कर्ती होगी या उनका ही एक गुण होगी। प्रथम स्थिति मे यदि चेतना गुणों की प्रत्यक्ष कर्ती होगी, तो वह उनस प्रत्युत्पन्न नहीं होगी। दूसरे यह कहना भी हास्यास्पद होगा कि भौतिक गुण अपने ही गुणों को ज्ञान की विषयवस्तु बनाते हैं। यह मानना कि चेतना जो भौतिक पदार्थों का ही एक गुण हे, उनसे ही प्रत्युत्पन्न है, उन भौतिक पदार्थों को ही अपने ज्ञान का विषय बनाती है—उतना ही हास्यास्पद है जितना यह मानना कि आग अपन को ही जलाती है अथवा नट अपने ही कंधो पर चढ़ सकता है। इम प्रकार शंकर का निष्कर्प भी यही हैं कि चेतना (आत्मा) भौतिक तत्त्वों से व्यतिरिक्त और ज्ञानस्वरूप है।

#### आक्षेप एवं निराकरण

सामान्य रूप सं जैन विचारणा में आत्मा या जीव को अपौद्गिलिक, विशुद्ध चैतन्य एवं जड़ से भिन्न स्वतन्त्र तत्त्व या द्रव्य माना जाता है। लेकिन दार्शनिकों का आक्षेप हैं कि जैन विचार में जीव का स्वरूग बहुत कुछ पौद्गिलिक बन गया है। यह आक्षेप अर्जन दार्शनिकों का ही नहीं, अनेक जैन चिन्तकों का भा है और उसके लिए आगमिक आधारों पर कुछ तर्क भी प्रस्तुत किये गये है। प० जुगलिक शोर मुख्लार ने इस विषय में एक प्रश्नावली भी प्रस्तुत की थी। यहाँ उस प्रश्नावली के कुछ उन प्रमुख मुद्दों

१. जैन दर्शन, पृ० १५७.

२. गाता, २।१६.

३. स्त्रकृतांग टाका, १।।।□.

४. दो नेचर आफ सेल्फ, ए० १४१-१४३.

अनेकान्त, जून ११४२.

पर हो चर्चा करना अपेक्षित है, जो जैन दार्शनिक मान्यताओं में ही पारस्परिक विरोध को प्रकट करते हैं—

- १. जीव यदि पौद्गलिक नहीं है तो उसमें सौक्ष्म्य-स्थौल्य अथवा संकोच-विस्तार क्रिया और प्रदेश परिस्पन्द कैसे बन सकता है? जैन विचारणा के अनुसार सौक्ष्म्य स्थौल्य को पुद्गल का पर्याय माना गया है। (२)
- २. जीव के अपोद्गलिक होने पर आत्मा मे पदार्थों का प्रतिबिम्बित होना भी कैसे बन सकता है ? क्यों कि प्रतिबिम्ब का ग्राहक पुद्गल ही होता है। जैन-विचार में ज्ञान की उत्पत्ति पदार्थों के आत्मा मे प्रतिबिम्बत होने से ही मानी गयी है। (३)
- ३. अपीद्गलिक और अमूर्तिक जीवात्मा का पौद्गलिक एवं मूर्तिक कर्मों के साथ बद्ध होकर विकारी होना कैंस बन सकता है? (इस प्रकार के बन्ध का कोई दृष्टान्त भी उपलब्ध नहीं है। स्वर्ण और पाषाण के अनादिबन्ध का जो दृष्टान्त दिया जाता है, बह विषम दृष्टान्त हैं और एक प्रकार से स्वर्णस्थानी जीव का पौद्गलिक होना ही सूचित करता है। (८)
- ४. रागादिक का पोद्गलिक कहा गया है और रागादिक जीव के परिणाम हैं—बिना जाव के उनका अस्तित्व नहीं। (यदि जीद पौद्गलिक नहीं तो रागादिक पौद्गलिक कैसे सिद्ध हो सकेंगें ? इसके सिवाय अपौद्गलिक जीवात्मा में कृष्ण नीलादि छेड्याएँ कैसे बन सकती हैं ?) (१०)

जैन दर्शन जड और चेतन के दैत को और उनकी स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार करता हं। वह सभी प्रकार के अद्वैतवाद का विरोध करता है, चाहे वह शंकर का आष्यात्मिक अद्वैतवाद हा अथवा चार्वाक एवं अन्य वैज्ञानिकों का भौतिक अद्वैतवाद हो। लेकिन इस सैद्धान्तिक मान्यता सं उपर्यक्त शंकाओं का समाधान नहीं होता । इसके लिए हमें जीव के स्वरूप को उस सन्दर्भ में देखना होगा जिसमें उपर्युक्त शंकाएँ प्रस्तुत की गयी हैं। प्रथमतः संकोच-विस्तार तथा उसके आधार पर होने वाले सौक्ष्म्य एवं स्थौल्य तथा बन्धन और रागादिभाव का होना सभी बद्ध जीवात्माओं या हमारे वर्तमान सीमित व्यक्तित्व के कारण हैं। जहाँ तक सीमित व्यक्तित्व या बद्ध जीवात्मा का प्रश्न है, वह एकान्त रूप से न तो भौतिक है और न अभौतिक। जैन चिन्तक मुनि नथमल जी इन्हीं प्रश्नों का समाधान करते हुए लिखते हैं कि मेरी मान्यता यह है कि हमारा वर्तमान व्यक्तित्व न सर्वथा पौद्गलिक है, और न सर्वथा अपौद्गलिक। यदि उसे सर्वया पौद्गलिक मानें तो उसमें चैतन्य नहीं हो सकता और उसे सर्वया अपौद्गलिक मानें ता उसमें संकोच-विस्तार, प्रकाशमय अनुभव, ऊर्ध्वगौरवर्धामता, रागादि नहीं हो सकते । मैं जहाँ तक समझ सका हुँ, कोई भी शरीरधारी जीव अपौद्गलिक नहीं है। जैन आचार्यों ने उसमें संकोच-विस्तार बन्धन आदि माने हैं, अपीदगलिकता उसकी अन्तिम परिणति है जो शरीर-मुक्ति से पहले कभी प्राप्त नहीं होती। मिन जी के इस

१. तट दो प्रवाह एक, ५० ५४.

कथन को अधिक स्पष्ट रूप में यों कहा जा सदता है कि जीव का अपौद्गलिक स्वरूप उपलब्धि नहीं, आदर्श है। जैन साधना का लक्ष्य इसी अपौद्गलिक स्वरूपकी उपलब्धि है। जीव की पौद्गलिकता तथ्य है, आदर्श नहीं और जीव की अपौद्गलिकता आदर्श है, जागतिक तथ्य नहीं।

जैन दार्शनिकों के अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप अभौतिक ही है, यद्यपि वह तथ्य नहीं क्षमता है जिसे उपलब्ध किया जा सकता है। जिस प्रकार बीज में वृक्ष वास्तविक रूप में कहीं उपलब्ध नहीं होता, लेकिन सत्ता तो रहती ही है जो विकास की प्रक्रिया में जाकर वास्तविकता बन जाती है। इसी प्रकार नैतिक विकास की प्रक्रिया में जाकर वास्तविकता बन जाती है। इसी प्रकार नैतिक विकास की प्रक्रिया से ही जीव उस अभौतिक स्वरूप को जो मात्र प्रसुप्त सत्ता में था, वास्तविकता बना देता है। जैन विचार यह भी स्वीकार करता है कि नैतिक जीवन के लिए जीवात्मा का सर्वथा अपौद्गलिक स्वरूप बोनों ही व्यर्थ है। नैतिक जीवन क्रियाशीलता है, जो आत्मा के सर्वथा भौद्गलिक स्वरूप दोनों ही व्यर्थ है। नैतिक जीवन के लिए एक सशरीरी व्यक्तित्व चाहिए। लेकिन जब तक आत्मा को अपौद्गलिक स्वरूप उपलब्ध नहीं हो जाता, नैतिक माध्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब तक आत्मा शरीर में आबद्ध है, वह अपनी मीमितता या अपूर्णता से ऊपर नहीं उठ सकता। अतः नैतिक आदर्श की दृष्टि से आत्मा का अपौद्गलिक स्वरूप मी स्वीकार करना होगा। जब तक हम सीमितताओं और अपूर्णताओं से ऊपर नहीं उठ जाते हैं, तब तक हम सशरीर व्यक्तित्व बने रहेंगे और हमारे सामने नैतिकता का कार्य-क्षेत्र भी बना रहेगा।

### § ५. आत्मा और शरीर का सम्बन्ध

हमारा वर्तमान व्यक्तिस्व पूर्णतया अभौतिक नहीं है। वह शरीर और आत्मा का विशिष्ट संयोग है। नैतिक दृष्टि से यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है कि आत्मा और शरीर का क्या सम्बन्ध है, क्या आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है अथवा आत्मा वही है जो शरीर है? यदि यह माना जाये कि आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है तो शरीर-धर्म (भूख, प्यास, मैथुन, निद्रा-प्रमाद आदि) का सम्बन्ध नैतिकता से नहीं रहेगा, न हिंसा-ब्यभिचार आदि अनैतिक कर्म होंगे। साथ ही समस्त शारीरिक कर्मों की शुभाशुभता के लिए आत्मा को उत्तरदायी नहीं माना जा सकेगा। कायकृत कर्मों का फल उसे नहीं मिलना चाहिए। इस जन्म के शरीर के कर्मों का फल दूसरे जन्म का शरीर मोगे यह भी न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों शरीर भिन्न हैं। ऐसी स्थिति में अकृतागम का दोष होगा। साथ ही आत्मा और शरीर को एकांत रूप से भिन्न मानने पर शरीर से दूसरे की सेवा, स्तुति, कायिक तप आदि नैतिक एवं शुभ क्रियाओं का भी कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। ये क्रियाएँ आत्मविकास में सहायक नहीं मानी जा सकेंगी। दूसरे, यदि आत्मा बही है जो शरीर है—यह माना जावे तो शरीर के विनाश के साथ आत्मा का विनाश मानना होगा और ऐसी स्थिति में अनेक

। शुभाशुभ कर्मों का प्रतिफल अभोग्य ही रह जायेगा। नैतिक दृष्टि से कृतप्रणाश का दोष उपस्थित हो जायेगा। अतः आत्मा और शरीर को एक ही मानने में वे भी सभी दोष उपस्थित हो जावेंगे जो अनित्य आत्मवाद के हैं। इस प्रकार दोनों ही एकान्तिक दृष्टिकोण नैतिक दर्शन की उपपत्ति में सहायक नहीं होते।

### (अ) जैन दृष्टिकोण

महावीर के सम्मुख जब यह प्रश्न उपस्थित किया गया कि 'भगवन् ! जीव वही है जो शरीर है या जीव भिन्न है और शरीर भिन्न है?' तो महावीर ने उत्तर दिया, "है गौतम ! जीव शरीर भी है और जीव शरीर में भिन्न भी है।"" इस प्रकार महावीर ने आत्मा और देह के मध्य भिन्नत्व और एकत्व दोनों को स्वीकार करके नैतिक मर्यादा की स्थापना को सम्भव बनाया । आचार्य कुन्दकुन्द ने आत्मा और शरीर के एकत्व और भिन्नत्व को लेकर यही विचार प्रकट किये हैं। आचार्य कुन्दकुन्द का कथन है कि व्यावहारिक दृष्टि से आत्मा और देह एक ही है, लेकिन निश्चयदृष्टि से आत्मा और देह कदापि एक नहीं हो सकते। वस्तुतः आत्मा और शरिर में एकत्व माने बिना स्तुति, बंदन, सेवा आदि अनेक नैतिक आचरण की क्रियाएँ सम्भव नहीं। द्मरी और आत्मा और देह में भिन्नता माने बिना आसक्तिनाश और भेदिबज्ञान की सम्भावना नहीं हो सकती। नैतिक विवेचन की दृष्टि से एकत्व और भेदिबज्ञान की सम्भावना नहीं हो सकती। नैतिक विवेचन की दृष्टि से एकत्व और अनेकत्व दोनों अपेक्षित हैं। यही जैन नैतिकता की मान्यता है। महावीर ने ऐकान्तिक वादों को छोड़कर अनेकान्त दृष्टि को स्वीकार किया और दोनों वादों का समन्वय किया।

### (व) बौद्ध दृष्टिकोण

भगवान् बुद्ध भी नैतिक दृष्टि से दोनों को ही अनुचित मानते हैं। उनका कथन है कि हे भिक्षु! जीव वही है जो शरीर है, ऐसी दृष्टि रखने पर ब्रह्म चर्यवास (नैतिका-चरण) सम्भव नहीं होता। हे भिक्षु! जीव अन्य है और शरीर अन्य है ऐसी दृष्टि रखने पर भी ब्रह्मचर्यवास सम्भव नहीं होता है। हे भिक्षु! इसी लिए तथागत दोनों अन्तों को छोड़कर मध्यममार्ग का धर्मोपदेश देते हैं।

इस प्रकार भगवान् बुद्ध ने दोनों ही पक्षों को सदोष जानकर उन्हें छोड़ने का निर्णय लिया। उनके अनुसार, भेदपक्ष और अभेदपक्ष दोनों गलत हैं और जो इनमें से किसी एक को स्वीकार करता है, मिध्यादृष्टि को उत्पन्न करता है। महावीर ने दोनों पक्षों को ऐकान्तिक रूप में सदोष तो माना, लेकिन उनको छोड़ने की अपेक्षा उन्हें सापेक्ष रूप में स्वीकार किया।

### (स) गीता का वृष्टिकोण

गीता के अनुसार शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता और दूसरा

१. भगवतीसूत्र, १३।७।४६५.

२. समयसार, २७.

३. संयुक्तनिकाय, १२।१३५.

शरीर ग्रहण करता है। जैसे व्यक्ति वस्त्रों को जीर्ण होने पर बदल देता है वैसे यह आत्मा जीर्ण शरीरों को बदलता रहता है। गीता मे शरीर को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्र क कहा गया है वि और यह माना गया है कि हमारे वर्तमान व्यक्तित्व क्षेत्र और क्षेत्रक्त या आत्मा और शरीर के संयोग से उत्पन्न हुए है। 3

इस प्रकार आतमा को एक आध्यात्मिक मौलिक तत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन जहाँ तक नैतिक कर्ता के रूप में हमारे व्यक्तित्वों का प्रश्न है उसे एक मनो-ातिक या शरीरयुक्त आत्मा के रूप में ही स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व आत्मा और पुद्गल का विशिष्ट संयोग है। बौद्ध दर्शन के अनुसार श्री मनुष्य नाम (मानसिक) और रूप (भौतिक) का संयोग है। गीता उसे क्षेत्र (जड़ प्रकृति) और क्षत्र (आत्मा) का सयोग मानती है।

#### ० ६. आत्मा के लक्षण

नैतिकताक लिए आत्माया व्यक्तित्व का होनाहा पर्याप्त नही ई, वरन् उसमे कुछ विशिष्ट क्षमताएं भा हानी चाहिए जिनके आधार नैतिक साध्य का अनुसरण किया आ सक तथा नातक विवक एव सकल्प का क्षमता के आधार पर नैतिक उत्तरदायित्व का समुचित व्याख्या को जा सक । डा॰ यदनाथ सिन्हा के अनुसार आत्मा की एक पास्तावक, स्थाया, आत्मचतन एव स्वतत्र कर्ता होना चाहिए। स्व के भीतर आत्म-सचालन तथा आत्मानणय का शक्ति ( सकल्प स्वातन्त्र्य ) होना चाहिए। तर्क अथवा बुद्धिका आत्म। का एक आनवार्य तत्व होना चाहिए। अं केल्डरउड के अनुसार आत्मा कवल मनोषा क रूप म हा नहा, शक्ति के रूप में भी प्रकट होती है। में एक आत्मचतन, बुद्धिमान् तथा आत्मनिणीयक शक्ति है। इस प्रकार व्यक्तित्व मे आत्मचतन सत्ता, आत्मानयान्त्रत बुद्धि तथा आत्मानिर्णायक क्रिया का समावंश होता ह । जैन दाशानका न आत्मा मे अनन्त चतुष्टय अर्थात् ज्ञान, दर्शन, सोस्य ( आनन्द ) आर वाय (शाक्त ) का अनन्तता को स्वीकार किया ह । दशन आत्मचेतन सत्ता का, ज्ञान आत्मानयन्त्रित बुद्धि का आर वीय संकल्पशक्ति या साध्य का अनुसरण करने की क्षमता एव किया का समानार्थक ह। प्रमाणनयतत्त्वालोक मे आत्मा के निम्न लक्षण वणित ह, 'आत्मा चंतन्यस्वरूप, परिणामी, कर्ता साक्षात् भोक्ता, स्वदेह-परिमाण, प्रत्येक शरीर में भिन्न-भिन्न और पौदुर्गालक कर्मों से युक्त है।<sup>''६</sup> जीव का लक्षण उपयाग कहा गया ह । उपयोग शब्द चेतना को अभिव्यक्त करता हे । यह स्मरणीय है

१. गीता, शश्य.

२. वशे, १३।१.

<sup>3.</sup> वहीं, १३।२६.

४. नौतिशास्त्र, पृ० २८१-३८२.

प्र. वहां, पृ• २=३ पर उद्**धृत**•

६. प्रमाणनयनस्वालीक, ७।५६.

७. (अ) तत्त्वार्थंस्त्र, २।८. (व) उत्तराध्ययन, २८।११.

कि जैन दर्शन चेतना को आत्मा का स्व लक्षण मानता है, न्याय-वैशेषिक दर्शन के समान चेतना को आत्मा का आगन्तुक गुण नही मानता। इस सम्बन्ध में जैन दर्शन का विचार शकर के अनुरूप है कि निर्वाण या मुक्ति की अवस्था में भी आत्मा चैतन्य ही रहता है। मुक्ति की अवस्था में उसकी चेतना-शक्ति अवाधित एव पूर्ण होती है, और संसारावस्था में उसकी चेतना-शक्ति आविरत होती है, यद्यपि जीव को चेतना-शक्ति का पूर्ण आवरण कभा नही होता है। इसके विपरीत न्याय-वैशेषिक दर्शन मुक्तावस्था में आत्मा में चेतना का अभाव मानते हैं। यदि मुक्तावस्था में चेतना का सद्भाव नहीं माना जाता है तो मुक्ति का आदर्श अधिक आकर्षक नहीं रहता। इसलिए आलोचको ने यहाँ तक कह दिया कि न्याय-वैशेषिक दर्शन का मुक्ति प्राप्त करने की अपेक्षा तो वृन्दावन में श्रुगाल-यानि में विचरण करना कही अधिक अच्छा है। है गौतम, तुम्हारी यह पाषाणवत् मुक्ति तुम्हें ही मुबारक हो, तुम सचमुच ही गौतम (बल) हो।

लेकिन जहा तक नैतिक जीवन-क्षेत्र की बात है, वहां तक सभी आत्मा में बेतना के अस्तित्व को स्वीकार करते है। साख्य, योग और वेदान्त दर्शन इसे स्नलक्षण की अपेक्षा म स्वीकार करते हे और न्याय-वैशेषिक इसे आगन्तुक लक्षण की अपेक्षा से स्वीकार करते है। इतना ही नहीं, देहात्मवादी चार्वाक और अनात्मवादी बौद्ध भी व्यक्तित्व में चेतना को स्वीकार करते हैं। वस्तुतः चेतना नैतिक जीवन की अनिवार्य स्थिति ह, नेतिक उत्तरदायित्व और नैतिक विवेक चेतना के अभाव में सम्भव नहीं हैं। जैन दशन में चेतना के स्थान पर 'उपयोग' शब्द का प्रयोग हुआ है। तत्वार्थमूत्र म उपयाग (चेतना) दा प्रकार का माना गया ह—(१) ज्ञानात्मक (ज्ञानोपयोग) और (२) अनुभूत्यात्मक (दर्शनोपयोग)। इडा० कलघाटगी उपयोग शब्द में चेतना के ज्ञानात्मक, अनुभूत्यात्मक आर सकल्पात्मक तीनो हा पक्षों का समाहित करत है। वस्तुतः नैतिक जावन की दृष्टि से आत्मा के ये तीनो पक्ष आवश्यक है। प्रो० सिन्हा न भा आत्मा म इन तीना की उपस्थित को आवश्यक माना है। आगे हम इन तानों पर थोड़े विस्तार स चर्चा करेगे।

#### ( म ) ज्ञानोपयोग

जैन विवारणा में ज्ञान को आत्मा का स्वभाव या स्वलक्षण माना गया है। वस्तुतः यदि आत्मा में ज्ञान नहीं हो तो नैतिक जीवन में निम्न तीन बाते असम्भव होगी— (१) नैतिक आदर्शका बोध, (२) शुभाशुभ का विबेक और (२) नैतिक उत्तर-दायित्व।

१. नन्दिस्त्र, सत्र ४२.

२. लिबरेशन, पृ० १३ पर उद्धृत.

**३. नैषध**चरित्र, १७.७५

४. तत्त्वार्थम्त्र, २।६.

४. सम प्रावलम्स इन जैन साहकोछाजी, पृ० ४.

नैतिक साध्य का बोध नैतिक जीवन की प्रथम शर्त है, क्योंकि जबतक परम-श्रेय का बोध नहीं होगा तबतक न तो शभाशभ और न औचित्य-अनौचित्य का विवेक होगा और न सम्यक दिशा में नैतिक प्रगति ही सम्भव होगी। जहाँ तक नैतिक अथवा अनैतिक कहे जानेवाले आचरण का प्रक्रन है. वह आचरण मात्र कर्ता की अपेक्षा नहीं करता. वरन शभाशभ की विवेक-क्षमता-यक्त कर्ता की अपेक्षा करता है। क्योंकि जड पदार्थों की क्रियाओं के नैतिक अथवा अनैतिक होने के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं करता। इतना ही नहीं, पाश्चात्य विचारकों की दृष्टि में तो शभाशभ विवेक की शक्ति के अभाव में भी किसी कर्ता के कर्म नैतिक अथवा अनैतिक नहीं माने जाते. जैमे बालक अथवा मनोविकृत का आचरण । यद्यपि जैन विचारणा इम सम्बन्ध में थोडी भिन्न टिंड रखती है। वह यह तो स्वीकार करती है कि चेतना के अभाव में जड पदार्थों की कियाएँ नैतिक या अनैतिक नहीं होती। वह पाइचात्य विचारकों के माथ इस बात में भी सहमत है कि नैतिक विवेक शक्ति के वास्तविक अभाव में किसो के भी कमों को नैतिक अथवा अनैतिक नहीं माना जा सकता। लेकिन जैन विचारक यह मानते हैं कि सभी चैतन्य प्राणियों में मुलतः शुभाशुभ का विवेक करनेवाली शक्ति निहित है। आत्मा और विवेक अलग-अलग नहीं रहते—जहाँ चेतना या आत्मा है वहाँ विवेक है ही। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसमें मुलतः नैतिक विवेक का अभाव हो। जैन विचारक कहते है कि विवेक-क्षमता ( Capacity ) तो सभी में है लेकिन विवेक योग्यता ( Ability ) सबमें नहीं है। नैतिक विवेक का अस्तित्व सभी में है, लेकिन उसका प्रकटन सभी में नहीं है। किसी प्राणी के कमों का नैतिकता या अनैतिकता की सीमा में आना विवेक-शक्ति के प्रकटन पर नहीं, वरन उसके अस्तित्व पर निर्भर करता है। जैन दर्शन के अनुसार, आत्मा में निहित विवेक-शक्ति को प्रकट न करना स्वयं में ही सबसे बडी अनैतिकता है। इस प्रकार जहाँ पारचात्य विचारकों की दिन में पागल. बालक आदि प्राणियों का व्यवहार नैतिकता की सीमा में नहीं आता, वहाँ जैन विचारकों की दृष्टि में इन सबका व्यवहार नैतिकता की सीमा में आता है। नैतिक विवेक की क्षमता अनिवार्य रूप से नैतिक उत्तरदायित्व को ले आती है। यदि हमें यह बोध हो सकता है कि अमक शुभ है और अमुक अशुभ है, तो हम शुभ का अनुमरण नहीं करने के लिए और अशभ का अनसरण करने के लिए उत्तरदायी ठहराये जा सकते हैं।

जैन विचारणा आत्मा में ज्ञान-समता को स्वीकार कर नैतिक साध्य के बोध, नैतिक विवेक और नैतिक उत्तरदायित्व के प्रत्ययों को अपने आचारदर्शन में स्थान दे देती है। आत्मा अपनी इस सीमित क्षमता को नैतिक जीवन के माध्यम से विकसित करते हुए अन्त में उसे पूर्ण ज्ञान की योग्यता (अनन्तज्ञान ) में बदल लेता है। ज्ञान के माध्यम से ही आत्मा का नैतिक विकास होता है और नैतिक विकास के द्वारा ज्ञान पूर्णता को प्राप्त करता है।

ज्ञानोपयोग पाँच प्रकार का है—(१) मितज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) अवधि-

क्वान, (४) मनःपर्यायज्ञान और (५) केवलज्ञान । आधुनिक नैतिक शब्दावली मे इन्हें क्रमशः (१) अनुभवात्मकज्ञान, (२) बौद्धिक या विमर्शमूलक ज्ञान, (३) अपरोक्ष ज्ञान या अन्तर्वृष्ट्यात्मकज्ञान, (४) आत्मचेतनता और (५) आत्मचिक्षात्मार कह सकते ह । आधुनिक आचारदर्शन मे भी ज्ञान के इन पाँच प्रकारो पर आधारित पाँच प्रकार के नैतिक दर्शन हे—(१) अनुभवात्मकज्ञान पर आधारित बेन्थम, मिल आदि के सुखवादी सिद्धान्त, (२) बौद्धिक ज्ञान पर आधारित स्पीनोजा और काट के बृद्धिमूलक सिद्धान्त, (३) अपरोक्षज्ञान या अन्तर्वृष्टि पर आधारित शैपटस्वर्रा, हचासन, मार्टिन्यू, कडवर्थ आदि का सहज ज्ञानवादी सिद्धान्त, (४) आत्मचेतनता पर आधारित वारनरिष्टे का मानवतावादी सिद्धान्त तथा किर्केगार्ड का अस्तित्ववादी सिद्धान्त और (५) आत्मसाक्षात्कार पर आधरित बेडले, ग्रान आदि के आत्मपूर्णतावादी सिद्धान्त । जैन विचारणा ज्ञान के इन पाँच प्रकारा का स्वांकार कर उपयुक्त पाँच प्रकार के नैतिक सिद्धान्तों के समन्वय का अच्छा आधार प्रस्तुत करती ह ।

#### ( ब ) बशंनीपयोग

दशन ज्ञान की प्रथम भूमिका है, यह चेतना का अनुभूत्यात्मक पक्ष है। जैन दर्शन में दशनापयाग चार प्रकार का है—(१) चक्षुदर्शन, (२) अचक्षुदर्शन, (३) अविध-दर्शन आर (४) कवलदर्शन। आचुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि सं इन्हें क्रमशः (१) प्रत्यक्षीकरण, (२) सवदना, (३) अतीन्द्रिय-प्रत्यक्ष और (४) आत्मानुभूति कहा जा सकता ह। अनुभूति या साक्षात्कार निष्ठा या श्रद्धा का आधार है। ज्ञान में सन्देह हो सकता ह, लेकिन अनुभूति में सन्देह नहीं होता। यहीं कारण हैं कि आत्मा की यह अनुभूत्यात्मक क्षमता (दर्शनोपयाग) जैन नीतिशास्त्र में 'श्रद्धा' के श्रयं में रूढ़ हो गया। श्रद्धा क श्रयं में दर्शन' जैन आचारमीमांसा का आधार है। यदि आत्मा में अनुभूत्यात्मक क्षमता न होगी, ता नैतिक मूल्यों का बोध सम्भव नहीं होगा। नैतिक मूल्य बोद्धिक नहां, अनुभूत्यात्मक हैं। बिना अनुभूत्यात्मक क्षमता के उनकी अनुभूति कस होगा! नातक आदश का बोध इसी पर निभर है। आत्मा की इस क्षमता को दृष्टि या निष्ठा क रूप में में देखा जा सकता है। साघना के क्षेत्र में इसकी अन्तिम परिणति निर्विकत्य समाधि (शुक्लध्यान) में आत्मसाक्षात्कार की अवस्था मानी गयी है।

### (स) आत्म-ानणंय का शक्ति (बीर्य)

चंतना ( उपयोग ) का तीसरा पक्ष सकल्पात्मक माना गया है। इसे आत्म-निर्णय की शक्ति भी कह सकते हैं। यह एक प्रकार से संकल्प शक्ति ( वीर्य ) है। यदि आत्मा में आत्मिनिर्णय की क्षमता ( संकल्पस्वातन्त्र्य ) नहीं मानी जायेगी, तो नैतिक उत्तरदायित्व की व्याख्या सम्भव नहीं होगी। आत्मिनिर्णय की शक्ति नैतिक जीवन के लिए आवश्यक हैं। उसके बिना नैतिक आदेश भी बाह्य हो जायेगा और बाह्य नैतिक आदेश या बाह्य नैतिक बाष्यता ( External Moral Sanction ) नैतिक जीवन को मच्चा अर्थ नहीं देते हैं । नैतिक बाघ्यता या नैतिक आदेश की आन्त-रिक होने के लिए संकल्प स्वातन्त्र्य और नैतिक उत्तरदियत्व के लिए आत्मा में आत्म-निर्णय की शक्ति आवश्यक है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में उपयोग (चेतना) लक्षण के अन्त-गंन ज्ञानोपयोग के रूप में नैतिक विबेकक्षमता को, दर्शनोपयोग के रूप में मृल्यात्मक अनुसूति की क्षमता को तथा वीर्य अथवा संकल्प की दृष्टि से आत्मिनिण्य (संकल्प) की शक्ति को स्वीकार किया है। अनन्तचतुष्ट्य की दृष्टि से आत्मा की ये तीनों शक्तियाँ अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन और अनन्तवीर्य के अन्तर्गत आ जाती हैं। ये तीनों शक्तियाँ आत्मा में पूर्ण रूप में विद्यमान है, उसके स्वलक्षण हैं, यद्यपि हमारे सीमित व्यक्तित्वों में वे आविरित या कुण्ठित हैं। नैतिक जीवन का लक्ष्य इनको पूर्णता की दिशा में विकमित करना है।

#### आनन्द

जैन दर्शन में अःनन्द (मौल्य) को भी आत्मा का स्वलक्षण माना गया है। यदि आनन्द आत्मा का स्वलक्षण नहीं माना जायेगा तो नैतिक आदर्श शब्क हो जायेगा तथा नैतिक जीवन में कोई भावात्मक पक्ष नहीं रहेगा। आनन्द आत्मा का भावात्मक पक्ष है। यदि आनन्द को आत्मा का स्वलक्षण न मानकर आत्मा मे बाह्य माना जायेगा तो नैतिक जीवन का साध्य भी आत्मा से बाह्य होगा और नैतिकता आन्तरिक नहीं होकर बाह्य तथ्यों पर निर्भर होगी। यदि आनन्दक्षमता आन्मगत न होकर वस्नुगत होगी तो नैतिकता भौतिक मुखों की उपलब्धि पर निर्भर होगी। फिर अनुभवात्मक जंबन में भी हम देखते हैं कि आनन्द का प्रत्यय पूर्णतया बाह्य नहीं होता। वह बस्तूओं की अपेक्षा हमारी चेतना पर निर्भर होता है। अतः आनन्द को आत्मा का ही स्वलक्षण मानना होगा। जैन दर्शन का दृष्टिकोण तर्कसंगत है। भारतीय दर्शन में न्याय-वैशेषिक एवं सांख्य विचारणाएँ सीख्य या आनन्द को आत्मा का स्वलक्षण नहीं मानतीं। सांस्य के अनुसार आनन्द सत्त्वगुण का परिणाम है, अतः वह प्रकृति का ही गुण है, आत्मा का नहीं । न्याय-वैशेषिक दर्शन उसे चेतना पर निर्भर मानते हैं, चैंकि उनके अनुमार चेतना भी आत्मा का स्वलक्षण नहीं होकर आगन्तुक गुण है, अतः मुख भी आगन्तुक गुण है। इस सम्बन्ध में वेदान्त का दृष्टिकोण जैन दर्शन के निकट है। उसमें ब्रह्म को मत् और चितु के साथ-साथ आनन्दमय भी माना गया है।

भात्मा के इन चार मूलभूत लक्षणों की चर्चा के उपरान्त हम जैन दर्शन में आत्मा सम्बन्धी अन्य मान्यताओं की चर्चा तथा उनकी नैतिक समीक्षा करेंगे।

### § ७. आत्मा परिणामी है

जैन-दर्शन आत्मा को परिणामी मानता है और सांख्य एवं शांकर वेदान्त आत्मा को अपरिणामी (कूटस्य ) मानते हैं। बुद्ध के समकालीन विचारक पूर्णकाष्यप भी आत्मा को अपरिणामी मानते थे। आत्मा को अपरिणामी (कूटस्थ) मानने का तात्पर्य यह है कि आत्मा में कोई विकार, परिवर्तन या स्थित्यन्तर नहीं होता। पूर्णकाश्यप के सिद्धान्तों का वर्णन बौद्ध साहित्य में इस प्रकार मिलता है—'अगर कोई क्रिया करे, कराये, काटे, कटवाये, कष्ट दे या दिलाये, चोरी करे, प्राणियों को मार डाले परदारागमन करे या अमत्य बोले तो भी उसे पाप नहीं लगता। तीक्ष्ण धारवाले चक्क मे यदि कोई इस संसार के प्राणियों के मांस का ढेर लगा है तो भी उसे कोई पाप नहीं, दोष नहीं होता। दान, धर्म और सत्य-भाषण से कोई पुण्यप्राप्ति नहीं होतो।'

इस धारणा को देखकर सहज ही शंका होती है कि इस प्रकार का उपदेश देनेवाला व्यक्ति कोई यशस्वी, लोक-सम्मानित व्यक्ति नहीं हो सकता वरन कोई धर्त होना चाहिए । लेकिन पूर्णकाश्यप एक लोकपूजिन शास्ता थे, अतः यह निश्चित है कि यह नैतिक दष्टिकोण उनका नहीं हो मकता । लेकिन यह उनके अक्रिय आत्मवाद का नैतिक फलित है जो उनके विरोधी दृष्टिकोण वाले लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किर भी यह मत्य है कि पूर्ण काश्यप आत्मा की अपरिणामी मानते थे। उनकी उक्त मान्यता का भ्रान्त निष्कर्ष निकालकर उन्हें अनैतिक आचरण का समर्थक दर्शाया गया है। यह बता पाना तो वडा कठिन है कि मांख्य-परम्परा और पूर्णकाश्यप की यह परस्परा एक ही थो अथवा अलग-अलग । इनमें कौन पूर्ववर्ती थी इसका भी निश्चय नहीं किया जा मकता। यद्यपि धर्मानन्द कौमम्बी और राहल सांकृत्यायन यह सिद्ध करते हैं कि पूर्णकाश्यप की डम परम्परा के आधार पर सांख्य दर्शन और गीता की विचारणा का विकास हआ है। र डा० राधाकुल्पन आदि पूर्णकाश्यप को सांख्य परम्परा का हो आचार्य मानते है। यहाँ तो हमारा तात्पर्य इतना ही है कि ममालोच्य नैतिक विचारणाओं के विकास काल में यह धारणा भी बलवती थी कि आत्मा अपरिणामी है। सत्रकृतांग में भी आत्मा के अक्रियावाद को माननेवालों का उल्लेख है। कहा गया है कि 'कुछ दूसरे घृष्टतापूर्वक कहते हैं कि करना-कराना आदि किया आत्मा नहीं करता, वह तो अकर्ता है।"

### अपरिणामी आत्मवाद की नैतिक समीक्षा

१. आत्मा को अपरिणामी मानने की स्थित में आत्मा के भावों में परिवर्तन मिथ्या होगा। यदि आत्मा के भावों में विकार और परिवर्तन की सम्भावना नहीं है, तो आत्मा को या तो नित्य-मुक्त मानना होगा या नित्य-बद्ध, और दोनों अवस्थाओं में नैतिक जीवन के लिए कोई स्थान नहीं रह जायेगा। नैतिक साधना बन्धन से मुक्ति का प्रयास है और यदि बन्धन नित्य है तो फिर मुक्ति के लिए

१. मज्झिम<sup>ि</sup>नकाय, चूलसारोपमसुत्त.

२. भगवान बुद्ध, पृ० १८४.

३. वही.

४. स्त्रकृतांग, १।१।१३.

प्रयास का कोई अर्थ नहीं। दूसरे, यदि आत्मा नित्य-मुक्त है तो भी मुक्ति का प्रयास निर्फिक ही है।

- २, आत्मा को अविकारी मानने पर बन्धन का कारण समझाया नहीं जा सकता, क्यों कि आत्मा का बन्धन दूसरे के कारण नहीं हो सकता और आत्मा स्वयं अविकारी होने से अपनं बन्धन का कारण नहीं हो सकता। अतः स्पष्ट है कि अपरिणामी आत्म-बाद बन्धन की समुचित व्याख्या करने में समर्थ नहीं है।
- ३. नैतिक विकास और नैतिक पतन दोनों आत्म-परिणामवाद की अवस्था में ही सम्भव है। शुभत्व और अशुभत्व दोनों परिणामी आत्मा में ही घट सकते हैं।
- ४. मनौवैज्ञानिक दृष्टि से भी आत्मा को अपरिणामी मानने पर सुख-दुःखादि भावों को नहो घटाया जा सकता।

आत्म-अपरिणामवाद की इन कठिनाइयों के कारण ही जैन विचारक आत्मा को परिणामी मानते हैं। जैन विचारकों ने यह माना है कि सत् उत्पादन्यय-ध्रौन्यात्मक हूं, अतः आत्मा भी उत्पाद-ज्यय-ध्रौन्यात्मक है। इसी आधार पर आत्मा में पर्याय-परिवर्तन सम्भव है। आत्मा में तत्व-दृष्टि से ध्रौन्यता होतं हुए भी पर्यायदृष्टि से उसमें परिवर्तन होतं रहते हैं।

बोद्ध दर्शन भी परिवर्तन (परिणामीपन ) को स्वीकार करता है। उसके अनुसार तो चैत्तासक वृत्तियो या मानसिक अवस्थाओं स भिन्न कोई आत्मा नामक तत्व ही नहीं हं। बुद्ध और महावीर दोनों ने ही तात्कालिक उन मान्यताओं का खण्डन किया जो आत्मा को अपरिणामी मानती थीं। रही गीता के दृष्टिकोण की बात, तो वह आत्म परिणामवाद को स्वीकार नहीं करती। वह आत्मा को कूटस्थ-नित्य मानती है। इस सम्बन्ध में जैन दृष्टिकोण मध्यस्थ हं। जहाँ बौद्ध दर्शन उसे मात्र परिणामी (प्रतिक्षण परिवर्तनशील) मानता है, वहाँ गीता उसे कूटस्थ-नित्य कहती है। जैन दर्शन अपनी समन्वयवादी पद्धित के अनुरूप उसे परिणामी नित्य कहता है।

परिणामी आत्मवाद का प्रश्न आत्मा के कर्तृत्व से निकट रूप से सम्बन्धित है, अतः अब उसपर विचार करेंगे।

### § ८. बात्मा कर्ता है

नैतिक दृष्टि से आत्मा ही नैतिक कर्मों का कर्ता है। लेकिन हमें यह विचार करना है कि यह आत्मा किस अर्थ में कर्ता है। पाश्चात्य नैतिक विचारणा में नैतिक अथवा अनैतिक कर्मों का कर्ता मनुष्य को मान लिया गया है, अतः वहाँ कर्तृत्व की समस्या विवाद का विषय नहीं रही है, लेकिन भारतीय परम्परा में यह प्रश्न महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय विचारक इस सम्बन्ध में तो एकमत हैं कि मनुष्य नैतिक-अनैतिक कर्मों का कर्ता है। लेकिन भारतीय विचारक और गहराई में उतरे। उन्होंने बताया कि मनुष्य वो भीतिक शरीर और चेतन आत्मा के संयोग का परिणाम है, उसमें चित् अंश भी

हैं और अचित् अंश भी हैं। अतः प्रश्न यह है कि चित् एवं अचित् अंश में कौन नैतिक कर्मों का कर्ता एवं उत्तरदायी है ? इस प्रश्न का उत्तर तीन प्रकार से दिया गया। कुछ विचारकों ने अचित् अंश, अचेतन जड़-प्रकृति को कर्ता माना। सांख्य विचारकों ने बताया कि जड़-प्रकृति ही शुभाशुभ कर्मों को कर्त्री हैं। वही नैतिक उत्तरदायित्व के आधार पर बन्धन में आती हैं और मुक्त होती हैं। वैशंकर ने इस कर्तृत्व को मायाधीन पाया और उसे एक भ्रान्ति माना। इस प्रकार सांख्य दर्शन एवं शंकर ने आत्मा को अकर्ती कहा, दूसरों और न्यायवैशेषिक आदि विचारकों ने आत्मा को कर्ता माना, लेकिन जैन विचारकों ने इन दानो एकान्तिक मान्यताओं के मध्य का रास्ता चुना।

जैन आचारग्रन्थों मे यह वचन बहुतायत से उपलब्ध होते हैं कि आत्मा कर्ता है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया ह कि आत्मा हा सुक्षों और दुःखों का कर्ता और भोक्ता है। अब भी कहा गया ह कि सिर काटनेवाला शत्रु भी उतना अपकार नहीं करता जितना दुराचरण में प्रवृत्त अपनी आत्मा करती है। अ

यही नहीं, सूत्रकृताग में आत्मा को अकर्ता माननेवाले लोगों की आलोचना करते हुए स्पष्ट रूप में कहा गया हं—कुछ दूसरे (लोग) तो घृष्टतापूर्वक कहते हैं कि करना कराना आदि किया आत्मा नहीं करता, वह तो अकर्ता है। इन वादियों को सत्य ज्ञान का पता नहीं और न उन्हें धर्म का ही भान है। उत्तराध्ययनसूत्र में शरीर को नाव और जीव को नाविक कहकर जीव पर नैतिक कमों का उत्तरदायित्व डाला गया है। ध

लेकिन उक्त सन्दर्भों के आधार पर यह समझ लेना नितान्त भ्रमपूर्ण होगा कि जैन आचारदर्शन आत्मकर्तृत्ववाद को मानता है, क्योंकि ऐकान्तिक रूप में माना गया आत्मकर्तृत्ववाद भी नैतिक समीक्षा की कसौटी पर दोषपूर्ण उत्तरता है।

# एकान्त कतृत्ववाद के दोष

- ४. याद आत्मा को एकान्त रूप से कर्मों का कर्ता माना जाय, तो कर्तृत्व उसका स्वलक्षण होना चाहिए आर ऐसी स्थिति मे निर्वाणावस्था में भी उसमें कर्तृत्व रहेगा। यदि कर्तापन आत्मा का स्वलक्षण है तो वह कभी छूट नहीं सकता और जो छूट सकता है वह स्वलक्षण नहीं हो सकता।
- २. जिस प्रकार स्वर्ण स्वर्णाभूषण का कारण हो सकता है, रजताभूषण का नहीं; उसी प्रकार यदि आत्मा को कर्ता माना जाय तो वह मात्र चैत्तसिक अवस्थाओं का ही कर्ता सिद्ध हो सकता है, जड़ (भौतिक) कर्मों का कर्ता नहीं। जैन नैतिक विचारणा

**१. सां**ख्यकारिका, ५६-५७.

२. वर्हा, ६२

३. उत्तराध्ययन, २०।३७.

४. वही, २०।४८.

५. स्त्रकृतांग, १।१।१३-२१.

६. उत्तराध्ययन, २३।७३; तुलना काजिए कठोपनिषद्, १।३।३.

में आत्मा को कमों का कर्ता माना जाता है, लेकिन जैनाचार्य कुन्दकुन्द ने स्वयं ही प्रकन किया है कि कर्म तो जड़ है और आत्मा चेतन, दोनों भिन्न हैं; फिर आत्मा को जड़ कमों का कर्ता कैसे माना जाय? आत्मा जड़ में नहीं और जड़ आत्मा में नहीं, फिर वह चेतन आत्मा जड़ कमों का कर्ता कैसे हो सकता है? तम लौह-पिण्ड में अग्नि रहते हुए भी वह उसका कर्ता या कारण नहीं हो सकती, वस्तुतः तो वहाँ भी लौह लौह में है और अग्नि अग्नि में।

३. आत्मा को स्वलक्षण की दृष्टि से कर्ता मानने पर मुक्ति की सम्भावना ही ममाप्त हो जायेगी, क्योंकि यदि कर्तृत्व स्वलक्षण है तो मोक्षदशा में भी रहेगा और इसके कारण उसे बन्धन में आने की सम्भावना बनी रहेगी।

### आत्म-कर्तृत्व के सम्बन्ध में कुन्दकुन्द के विचार

इन आक्षेपों को दृष्टि में रखते हुए महाबीर के परवर्ती कुछ जैन विचारकों ने भी जब आत्मकर्तृत्व की इस समस्या की गहन समोक्षा की तो उन्होंने भी यह कह दिया कि आत्मा कर्ता नहीं। आचार्य कृन्दकून्द ने समयसार में एक गहन समीक्षा के पश्चात स्पष्ट रूप में कह दिया कि जीव (आत्मा) अकर्ता है, गुण ही कर्मों के कर्ता हैं। रे जो यह जानता है कि आत्मा (कर्मों का ) कर्ता नहीं है, वही (सच्चा ) ज्ञानी है। आत्मा को धर्म ( शुभ ) अथवा पाप ( अशुभ ) आदि के वैचारिक परिणामों का कर्ता कहा जाता है, लेकिन वह किसी भी प्रकार कर्ता नहीं होता है, जो इस प्रकार जानता है, वही ज्ञानी है।<sup>3</sup> इस प्रकार आचार्य कून्दकून्द आत्म-कर्तृत्व की मान्यता का स्पष्ट निषेध करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यह विचारणा आचार्य की स्वयं की है और पूर्ववर्ती साहित्य में इसका कोई उल्लेख नहीं है। सर्वाधिक प्राचीन जैनागम आचारांगसूत्र में भी ऐसा संकेत मिलता है कि जो गुण (इन्द्रियविषय) है, वही बन्धन है। इस प्रकार यहाँ भी बन्धन अथवा कर्तृत्व का उत्तरदायित्व आत्मा पर नहीं, बरन गुणों ( इन्द्रियविषयों ) पर डाला गया है। पूर्ववर्ती बन्धन अपने विपाक में नया बन्धन अजित करता है और यह परम्परा चलती रहती है, आत्मा तो कहीं बीच में आता ही नहीं है। फिर उसे कर्ता कैसे माना जाये? इस प्रकार जहाँ एक ओर अनेक जैनाचार्यों के आत्मा को कर्ता कहा, वहाँ कृन्दकृन्द ने उसके अकर्तृत्व पर बल दिया। इन परस्पर-विरोधी दो दृष्टिकोणों का कथन हम एक ही आचार-दर्शन में पाते हैं। लेकिन दोनों ही दृष्टिकोण सापेक्ष रूप में सत्य हैं, क्योंकि पदि आत्मा को एकान्तरूप से अकर्ता माना जाए तो भी नैतिक दृष्टि से कुछ समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

१. समयसार, १३०-१४०; समयसारटीका, कल्हा १६.

२. वही, ११२.

३. वही, ७५.

४. जे गुणे से आवट्टे जे आवट्टे से गुणे ।--आचारांग, १।१।५.

### एकान्त अकर्तृत्यवाद के बोब

- १. यदि आत्मा अकर्ना है तो उमे शुभाशुभ कर्मों के लिए उत्तरदायी भी नहीं माना जा सकेगा ।
- २. यदि आत्मा अकर्ता है तो ग्माग्म कर्मों का कर्ता भी नहीं होगा और शुभाग्म का कर्ता नहीं होने से वह बन्धन में नहीं आयेगा।
- ३. उत्तरदायित्व के अभाव में नैतिकता का प्रत्यय अर्थहीन होता है, यदि आत्मा को अकर्ता माना जाए तो उत्तरदायित्व की व्याख्या सम्भव नहीं है।
- ४. नैतिक आदेश किमी कर्ता की अपेक्षा करते हैं। यदि आत्मा अकर्ता है तो नैतिक आदेश किसके लिए है ?
- ५. मिक्त यदि नैतिक आचरण का परिणाम है तो अकर्ता आत्मा के लिए उमका क्या अर्थ रहेगा ?

#### निष्कर्ष

आत्मकर्तृत्ववाद और आत्म-अकर्तृत्ववाद के विषय में आचार्य कुन्दकुन्द का दृष्टिकोण भी एकांगी नहीं, क्योंकि ऐकान्तिक मान्यताओं से इसका सम्यक् निराकरण नहीं हो मकता। आचार्य ने समयमार में लगभग ७५ गांचाओं में इस समस्या की गहन समीक्षा प्रस्तुत की है। आचार्य भी कर्तृत्व और अकर्तृत्व के विवाद का समाधान सापेक्ष दृष्टि के आधार पर ही करते हैं, उनके सारे निर्णयों को निम्न तीन दृष्टिकोणों में अभिव्यक्त किया जा सकता है।

- १. व्यवहारदृष्टि की अपेक्षा मे आत्मा शरीर के महयोग से (क्रियाओं का) कर्ती है। जब तक आत्मा कर्म-शरीर मे युक्त है, वह कर्मों का कर्ती है और उस स्थिति तक शुभाशृभ कर्मों के लिए उत्तरदायी भी है।
- २. पर्यायाधिक निश्चयदृष्टि (अशुद्धनिश्चयनय) के अनुसार आत्मा जड़ कर्मी का कर्ती नहीं है, वरन् मात्र कर्म पुद्गल के निमित्त से अपने चैत्तसिक भावों (अघ्य-वसाय) का कर्ती है।<sup>3</sup>
  - ३. शुद्धनिश्चयनय या द्रव्यार्थिक ( परमार्थ ) दृष्टि से आत्मा अकर्ता है । ४

#### बौद्ध दृष्टिकोण की समीक्षा

बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है। उसमें आत्मकर्तृत्ववाद की समस्या ही नहीं है। वह चेतना के कर्तृत्व को स्वीकार करता है एवं चेतना या मनोवृत्ति के आधार पर ही

१. समयसार, कर्नुकर्माधिकार, ७०-१४४.

२. वडी. ८४.

३. वडी, ८१-८३.

४. वही, ६२.

कमों क औचित्य और अनौचित्य का नैतिक निर्णय करता है। लेकिन उसकी वह चतना तो प्रवाह है। अतः जिसे नैतिक या अनैतिक कमों का कर्ती माना जाय अयवा उत्तरदाया बनाया जाय, ऐसी कोई चेतना बच नहीं रहतीं। नदीं के प्रवाह में डुबाने-बालं। जल-धारा के समान वह तो परिवर्तनशील है। वास्तविक दृष्टि से देखं तो डूबने की क्रिया मात्र है, डुबानेवाला कोई नहीं। क्रिया सम्पन्न होने तक भी जिसका अस्तित्व नहीं रहता, उसे कर्ता कैसे कहा जाय ? फिर भी, व्यावहारिक दृष्टि से व्यक्ति को कर्ती माना गया है। बुद्ध कहत है, अपने से उत्पन्न, अपने से किया पाप, अपने कर्ता दुर्बुद्धि मनुष्य का वैसे ही विदीणं कर देता है जैन मणि को बच्च काट देता है। अपने से किया पाप अपने को ही मलिन करता है, अपने से पाप नहीं करं तो स्वयं ही खुद्ध रहता है। शुद्ध-अशुद्ध प्रत्येक की अलग है, दूसरा दूसरे को गुद्ध नहीं कर सकता। इस प्रकार नैतिक जीवन की दृष्टि से बौद्ध दर्शन 'प्रवाही आत्मा' को कर्ता एव उत्तरदायी मानता है।

### गाता का दृष्टिकोण

गीता कूटस्य आत्मवाद को मानती है। गीता में ऐसे वचनों का अभाव नहीं है जो आत्मा के अकर्तृत्व को सूचित करते हैं। श्रीकृष्ण कहते है कि जो पृष्य सम्पूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से ही किये हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वहां सम्यक् द्रष्टा है। अस्पूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किये हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित अन्तःकरणवाला पृष्य 'मैं कर्ता हूँ', ऐसा मान लेता है। है हे अर्जुन, गुणविभाग और कर्मविभाग के तत्त्व को जाननेवाला ज्ञानी पृष्य सम्पूर्ण गुण गुणों में वर्तते हैं, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। गुणातीत होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में न करता है (और) न लिस होता है। भै

इस प्रकार गीता में आत्मा को अकर्ता माना गया है। फिर भी गीतोक्त नैतिक आदेशों का पालन नहीं करने से प्रत्युत्पन्न उत्तरदायित्व की संगत व्याख्या आत्मा के कर्तृत्व को माने बिना नहीं हो पाती। गीता में आत्मा को अकर्ता कहने का अर्थ इतना हो हं कि प्रकृति से भिन्न बिशुद्ध आत्मा अकर्ता है। आत्मा का कर्तृत्व प्रकृति के संयोग स ही है। जैसे जैन दर्शन में तत्त्वदृष्टि से अकर्ता आत्मा में कर्मपुद्गलों के निमित्त से कर्तृत्वभाव माना गया है, वैसे हो गीता में भी अकर्ता आत्मा में प्रकृति

१. धम्मपद, १६१.

२. वही, १६५.

इ. गीता, १३।२६.

४. वही, ३।२७.

५. वर्दा, शरट.

६. वहीं, १३।३१.

के संयोग से कर्तृत्व का आरोपण हो सकता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो गीता का दृष्टिकोण आचार्य कुन्दकुन्द के दृष्टिकोण के अत्यिषिक निकट प्रतीत होता है।

### आत्मा भोक्ता है

यदि नैतिक जीवन के लिए आत्मा को कर्ता मानना आवश्यक है तो उसे भोक्ता भी मानना पड़ेगा। वर्गोक जो कर्मो का कर्ता है उसे ही उनके फलों का भोग भी करना चाहिए। जैसे आत्मा का कर्तृत्व कर्मपुद्गलों के निमित्त से सम्भव है, वैसे ही आत्मा का भोक्तृत्व भी कर्मपुद्गलों के निमित्त से ही सम्भव है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व, दोनों ही गरीरयुक्त बढ़ात्मा में पाये जाते हैं, मुक्तात्मा या शुद्धात्मा में नही। भोक्तृत्व वेदनीय कर्म के कारण ही सम्भव है। जैन दर्शन आत्मा का भोक्तृत्व भी मापेक्ष दृष्टि से रारीरयुक्त बढ़ात्मा में स्वीकार करता है।

- व्यावहारिक दिए में शरीरयुक्त बद्धात्मा भोक्ता है।
- २. अगुद्धनिश्चयनय या पर्यायदृष्टि से आत्मा मानसिक अनुभूतियों का वेदक है।
- ३. परमार्थदृष्टि से आत्मा भोक्ता और बेदक नहीं, मात्र द्रष्टा या साक्षी-स्वरूप है।  $^{2}$

नैतिक दृष्टि से भोक्तृत्व कर्म और उसके प्रतिफल के संयोग के लिए आवश्यक है। जो कर्ता है, वह अनिवार्य रूप से उनके फलों का भोक्ता भी है अन्यथा कर्म और उसके फलभोग मे अनिवार्य सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकेगा। ऐसी स्थिति में नैतिकता का कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा। अतः यह मानना होगा कि आत्मा भोक्ता है, लेकिन आत्मा का भोक्ता होना बद्धात्मा या सशरीर आत्मा के लिए ही समुचित है। मुक्तात्मा भोक्ता नहीं है, वह तो मात्र माक्षीस्वरूप या द्रष्टा होता है। गीता और बौद्ध दर्शन भी सशरीर जीवात्मा में भोक्तृत्व को स्वीकार करते हैं।

### § १०. बात्मा स्ववेह परिमाण है

यद्यपि जैन विचारणा में आत्माओं को रूप, रस वर्ण, गन्ध, स्पर्ध आदि से विविजित कहा गया है, तथापि आत्मा को शरीराकार स्वीकार किया गया है। आत्मा के आकार के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से दो दृष्टियाँ हैं: एक के अनुसार आत्मा विभु ( सर्वव्यापी ) है, दूसरी के अनुसार अणु है। सांख्य, न्याय और अद्वैत वेदान्त आत्मा को विभु मानते हैं और रामानुज अणु मानते हैं। जैन दर्शन की इस सम्बन्ध में मध्यस्य दृष्टि है। उमके अनुसार आत्मा अणु भी है और विभु भी। वह सूक्ष्म इतना है कि एक आकाश प्रदेश के अनन्तवें भाग के बराबर है और विभु है तो इतना है कि समग्र लोक को

१. समयसार ११२; गीता, ३।२७-२८.

र. समयसार, =१-९२.

ज्यास कर सकता है। जैन दर्शन आत्मा में संकोच-विस्तार को स्वीकार करता है और इस आधार पर आत्मा को स्वदेह-परिमाण मानता है। जैसे दीपक का प्रकाश छोटे कमरे में रहने पर छोटे कमरे को और बड़े कमरे में रहने पर बड़े कमरे को प्रकाशित करता है वैसे ही आत्मा भी जिस देह में रहता है उसे चैतन्याभिभूत कर देता है।

### बात्मा के विभूत्व की नैतिक समीक्षा

- १. यदि बात्मा विभु (सर्वव्यापक) है तो वह दूसरे शरीरों मे भी होगा, फिर उन शरीरों के कमों के लिए उत्तरदायी होगा। यदि यह माना जाये कि आत्मा दूसरे शरीरों मे नहीं हं, तो फिर वह सर्वव्यापक नहीं होगा।
- २. यदि आत्मा विभु हं तो दूसरे शरीरों मे होनेवाले सुख-दुःख के भोग से कैसे बच्च सकेगा?
- ३. विभु आत्मा के सिद्धान्त में कीन आत्मा किस शरीर का नियामक है, यह बताना कठिन है। वस्तुतः नैतिक जीवन के लिए प्रत्येक शरीर में एक आत्मा का सिद्धान्त ही सगत हो सकता है, ताकि उस शरीर के कर्मों के आधार पर उसे उत्तर-दायी ठहराया जा सके।
- ४. आत्मा की सर्वव्यापकता का सिद्धान्त अनेकात्मवाद के साथ कथमिप संगत नहीं हो सकता। दूसरी ओर अनेकात्मवाद के अभाव में नैतिक जीवन की सगत व्याख्या सम्भव नहीं। यद्यपि गीता परमात्मा का विभु मानती है, रे लेकिन उसे जीवात्मा के रूप में सम्पूर्ण शरीर में स्थित तथा एक शरीर से दूसरे शरीर में सक्रमण करनेवाला भी मानती ह। भ

### § ११. आत्माएँ अनेक हैं

आत्मा एक है या अनेक — यह दार्शनिक दृष्टि से विवाद का विषय का रहा है। जैन दर्शन के अनुसार आत्माएँ अनेक है और प्रत्येक शरीर की आत्मा भिन्न है। यदि आत्मा को एक माना जाता हं तो नैतिक दृष्टि से अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है।

#### एकात्मबाद की नैतिक समीका

१. आत्मा को एक मानने पर सभी जीवो की मुक्ति और बन्धन एक साथ होंगे। इतना ही नहीं, सभी शरीरधारियों के नैतिक विकास एवं पतन की विभिन्न अवस्थाएँ भी युगपद् होगी। लेकिन ऐसा तो दिखता नहीं। नैतिक स्तर भी सब प्राणियों का

१. क्रमशः निगोद एवं केवळीसमुद्धात की अवस्था में.

२. गीता, २।२४.

१. वही, १३।३२.

४. वही, १४।८.

अलग-अलग है। यह भी माना जाता है कि अनेक व्यक्ति मुक्त हो चुके हैं और अनेक अभी बन्धन में हैं।

- २. आत्मा को एक मानने पर वैयक्तिक नैतिक प्रयासों का मृ्ल्य समाप्त हो जायेगा। यदि आत्मा एक ही है तो व्यक्तिगत प्रयासों एवं क्रियाओं से न तो उसकी मुक्ति सम्भव होगी न वह बन्धन में ही आयेगा।
- ३. आत्मा के एक मानने पर नैतिक उत्तरदायित्व तथा तज्जनित पुरस्कार और दण्ड की व्यवस्था का भी कोई अर्थ नहीं रह जायेगा । सारांश में आत्मा को एक मानने पर वैयक्तिकता समाप्त हो जाती है और वैयक्तिकता के अभाव में नैतिक विकास, नैतिक उत्तरदायित्व और पुरुषार्थ आदि नैतिक प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं रह जाता । इसीलिए विशेषावश्यकभाष्य में कहा गया है कि सुख-दुःख, जन्म-मरण, बन्धन-मुक्ति आदि के सन्तोषप्रद समाधान के लिए अनेक आत्माओं की स्वतन्त्र सत्ता मानना आवश्यक है। सांख्यकारिका में भी जन्म-मरण, इन्द्रियों की विभिन्नताओं, प्रत्येक की अलग-अलग प्रवृत्ति और स्वभाव या नैतिक विकास की विभिन्नता के आधार पर आत्मा की अनेकता सिद्ध की गयी है। र

#### व्यनेकारभवाद की नैतिक कठिनाई

अनेकात्मवाद नैतिक जीवन के लिए वैयक्तिकता का प्रत्यय तो प्रस्तुत कर देता है, तथापि अनेक आत्माएँ मानने पर भी कुछ नैतिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इन नैतिक कठिनाइयों में प्रमुखतम यह हैं कि नैतिकता का समग्र प्रयास जिस अहं के विसर्जन के लिए है उसी अहं (वैयक्तिकता) को ही यह आधारभूत बना देता है। अनेकात्मवाद में अहं कभी भी पूर्णतया विसर्जित नहीं हो सकता। इसी अहं से राग और आसक्ति का जन्म होता है। अहं तृष्णा का ही एक रूप है, 'मैं' भी बन्धन ही है।

### बैन बर्शन का निष्कर्ष

जैन दर्शन ने इस समस्या का भी अनेकान्त दृष्टि से सुन्दर हल प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार आत्मा एक भी है और अनेक भी। समवायांग और स्थानांगसूत्र में कहा कहा गया है कि आत्मा एक हैं। अन्यत्र उसे अनेक (भी) कहा गया है। उटीका-कारों ने इसका समाधान इस प्रकार किया कि आत्मा द्रव्यापेक्षा से एक है अपर्यायापेक्षा से अनेक; जैसे सिन्धु का जल न एक है न अनेक, वह जलराशि की दृष्टि से एक है और जल-विन्दुओं की दृष्टि से अनेक भी। समस्त जल-विन्दु अपना स्वतन्त्र

१. विश्वावस्यक्रमाध्य, १५८२.

२. सांख्यकारिका, १८.

३. समबायांग, १।१; स्थानांग, १।१.

४. सगवतीसूत्र, २।१.

अस्तित्व रखते हुए उस जलराशि से अभिन्न ही हैं। उसी प्रकार अनन्त चेतन आत्माएँ अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हुए भी अपने चेतना स्वभाव के कारण एक चेतन आत्म-द्रव्य ही हैं।

महावीर ने इस प्रश्न का समाधान बढ़े सुन्दर ढंग से टीकाकारों के पहले ही कर दिया था। वे सोमिल नामक ब्राह्मण को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहते हैं, 'हे सोमिल। द्रव्यदृष्टि से मैं एक हैं, ज्ञान और दर्शन रूप दो पर्यायों की प्रधानता से मैं दो हूँ। कभी न्यूनाधिक नहीं होनेवाले आत्मप्रदेशों की दृष्टि मे मैं अक्षय हूँ, अब्धय हूँ, अवस्थित हूँ। तीनों कालों में बदलते रहनेवाले उपयोगस्वभाव की दृष्टि से मैं अनेक हूँ।'

इस प्रकार महावीर जहाँ एक ओर द्रव्यदृष्ट् (Substancial view) से आत्मा के एकत्व का प्रतिपादन करने हैं, वहीं ट्मरी ओर पर्यायाधिक दृष्टि मे एक ही जीवात्मा में चेतन पर्यायों के प्रवाह के रूप मे अनेक व्यक्तित्वों की संकल्पना को मी स्वीकार कर शंकर के अद्वैतवाद और बौद्ध क्षणिक आत्मवाद की खाई को पाटने की कोशिश करते हैं।

इस प्रकार जैन विचारक आत्माओं में ग्णात्मक अन्तर नहीं मानते हैं। लेकिन विचार की दिशा में केवल सामान्य दिष्ट से काम नहीं चलता, विशेष दिष्ट का भी अपना स्थान है। सामान्य और विशेष के रूप में विचार की दो दिष्टयों हैं और दोनों का अपना महत्त्व है। महासागर की जलराशि मामान्य दृष्टि से एक है, लेकिन विशेष दृष्टि से वही जलराशि अनेक जल-बिन्दुओं का समूह प्रतीत होती है। यही बात आत्मा के विषय में है। चेतना पर्यायों की विशेष दृष्टि से आत्माएँ अनेक हैं और चेतना द्रव्य की दृष्टि से आत्मा एक है। जैन दर्शन के अनुसार आत्म द्रव्य एक प्रकार का है, लेकिन उसमें अनन्त वैयक्तिक आत्माओं की सत्ता है। इतना हो नहीं, प्रत्येक वैयक्तिक आत्मा भी अपनी परिवर्तनशील चैत्तिक अवस्थाओं के आधार पर स्वयं भी एक स्थिर इकाई न होकर प्रवाहशील इकाई है। जैन दर्शन यह मानता है कि आत्मा का चिरत्र या व्यक्तित्व परिवर्तनशील है। वह देशकालगत परिस्थितयों में बदलता रहता है, फिर भी वह वही रहता है। हमारे में भी अनेक व्यक्तित्व बनते और विगक़ते रहते है। फिर भी वे हमारे हो अंग है, इस आधार पर हम उनके लिए उत्तरदायी बने रहते हैं। इस प्रकार जैन दर्शन अभेद में भेद, एकत्व में अनेकत्व की धारणा को स्थान देकर नैतिकता के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत करता है।

### बौद्ध दृष्टिकोण

बौद्ध दर्शन अनेक चित्तप्रवाहों को स्वीकार करता है। वह मानता है कि इस जगत्

१. समवायांगटीका, १।१.

२. भगवतीस्त्र, १।८।१०.

में अनेक चित्तघाराएँ है। प्रत्येक व्यक्तित्व एक स्वतन्त्र चित्तप्रवाह है। 'क' क, कर कि क के रूप में एक चित्तप्रवाह है तो 'ख' ख, ख, ख, ख, के रूप में दूसरा चित्तप्रवाह है। जगत् का प्रत्येक प्राणी एक ऐसा ही चित्तप्रवाह है। जैन दर्शन जिन्हों जीव की पर्याय अवस्थाओं की घारा कहता है, बौद्ध दर्शन उसे चित्तप्रवाह कहता है। जिस प्रकार जैन दर्शन में प्रत्येक जीव अलग है, उसी प्रकार बौद्ध दर्शन में प्रत्येक चित्तप्रवाह अलग है। जैसे बौद्ध दर्शन के विज्ञानवाद में आलयविज्ञान है वैसे जैन दर्शन में आत्मद्रव्य है; यद्यपि इन सबमें रहे हुए तात्त्विक अन्तर को विस्मृत नहीं किया जा सकता।

### गीता का दृष्टिकीण

गीता में जीवात्माओं की अनेकता स्वीकृत है, लेकिन उन्हे परमात्मा का अंश माना गया है। इस अर्थ में तात्त्विक आत्मा को एक ही माना है। फिर भी माघारण अर्थ में जीवात्माओं की अनेकता और उनके स्वतन्त्र व्यक्तित्वों की घारणा गीता में स्वीकृत है। श्रीकृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नही था अथवा तू नहीं था अथवा ये सभी राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इससे स्पष्टतया यह मिद्ध हो जाता है कि गीता अनेक स्वतन्त्र व्यक्तित्वों को स्वीकार करती है।

सांख्य दार्शनिकों ने भी आत्मा की अनेकता को स्वीकार किया है। उन्होंने अनेकता के लिए तीन तर्क दिये है—(१) जन्म, मृत्यु, इन्द्रियों एवं शरीरों की विभिन्नता (२) प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियों (क्रियाकलाप) और (३) व्यक्तियों के स्वभावों की भिन्नता जो उनमें मत्त्व, रज और तम की असमानता के कारण होती है। भारतीय दर्शनों में केवल अद्वेत वेदान्त तथा चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी ने प्रत्येक प्राणी की आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार किया है। वस्तुतः नैतिक जीवन के लिए व्यक्तित्व की स्वतन्त्र सत्ता आवश्यक है। हार्फांडण लिखते हैं कि नैतिक जीवन के लिए व्यक्तित्व की स्वतन्त्र सत्ता आवश्यक है। हार्फांडण लिखते हैं कि नैतिक जीवन व्यक्तिगत जीवन में करता है। अगर व्यक्ति का या उसकी नैतिक आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाय तो उसके नैतिक जीवन का अन्त हो जायेगा। नैतिक जीवन हमेशा व्यक्तिगत होता है। उसका न प्रकृति में विलय हो सकता है और न परमात्मा मे। इस प्रकार नैतिक जीवन की व्याख्या के लिए अनेक आत्माओं (व्यक्तित्वों) की धारणा ही एक तर्कसंगत सिद्धान्त हो सकता है।

१. गाता, १५१७.

२. वहा, शह, १३।६०-३१.

इ. वही, शाहर.

४. सांख्यकारिका, १८.

प्र. पश्चिमी दर्शन, पृ० २१६.

#### § १२. वात्मा के भेद

जैन दर्शन अनेक आत्माओं की सत्ता को स्वीकार करता है। इतना ही नहीं, वह प्रत्येक आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर उसके भेद करता है। जैन आगमों में विभिन्न पक्षों की अपेक्षा से आत्मा के आठ भेद किये गये हैं —

- १. द्रव्यात्मा-आत्मा का तात्विक स्वरूप ।
- २. कषायात्मा क्रोघ, मान, माया आदि कषायों या मनोवेगों से युक्त चेतना की अवस्था।
- ३. योगात्मा—शरीर से युक्त होने पर चेतना की कायिक, वाचिक और मान-सिक क्रियाओं की अवस्था।
- ४. उपयोगात्मा आत्मा की ज्ञानात्मक और अनुभूत्यात्मक शक्तियाँ । यह आत्मा का चेतनात्मक व्यापार है ।
  - ५. ज्ञानात्मा-चेतना की विवेक और तर्क की शक्ति।
  - ६. दर्शनात्मा चेतना की भावात्मक अवस्था।
  - ७. चारित्रात्मा-चेतना की संकल्पात्मक शक्ति।
  - ८. वीर्यात्मा-चेतना की क्रियात्मक शक्ति।

उपर्युक्त आठ प्रकारों में द्रव्यात्मा, उपयोगात्मा, ज्ञानात्मा और दर्शनात्मा ये चार तात्त्विक आत्मा के स्वरूप के ही द्योतक है, शेष चार कषायात्मा, योगात्मा, चारित्रात्मा और वीर्यात्मा ये चारों आत्मा के अनुभवाघारित स्वरूप के निदर्शक हैं। तात्त्विक आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से नित्य होती है यद्याप उसमें ज्ञानादि की पर्यायें होती रहती हैं। अनुभवाघारित आत्मा चेतना की शरीर से युक्त अवस्था है। यह परिवर्तनशील एवं विकारयुक्त होती हं। आत्मा के बन्धन का प्रश्न भी इसी अनुभवाघारित आत्मा से सम्बन्धित ह। विभिन्न दर्शनों में आत्म-सिद्धान्त के सन्दर्भ में जो पारस्परिक विरोध दिखाई देता हं, वह आत्मा के इन दो पक्षों में किसी पक्षविशेष पर बल देने के कारण होता है। भारतीय परम्परा में बौद्ध दर्शन ने आत्मा के अनुभवाधारित पक्ष पर अधिक बल दिया, जबिक सांस्य और शांकर वेदान्त ने आत्मा के तात्त्विक स्वरूप पर ही अपनी दृष्टि केन्द्रित की। जैन दर्शन दोनों हो पक्षों को स्वीकार कर उनके बीच समन्वय का कार्य करता है। नैतिक सांधना की दृष्टि से कह सकते हैं कि यह अनुभवाधारित या अयावहारिक आत्मा नैतिक सांधन है और अनुभवातीत शुद्ध द्रव्यात्मा नैतिक सांध्य है।

#### विवेक-क्षमता के आबार पर आत्मा के भेद

विवेक-क्षमता की दृष्टि से आत्माएँ दो प्रकार की मानी गई हैं—(१) समनस्क,

१. भगवतीसत्र, १२।१०।४६७.

(२) अमनस्क । समनस्क आत्माएँ वे हैं जिन्हें विवेक-क्षमता युक्त मन उपलब्ध है और अमनस्क आत्माएँ वे हैं जिन्हें ऐसा विवेक-क्षमता से युक्त मन उपलब्ध नहीं है । जहाँ तक नैतिक जीवन के क्षेत्र का प्रश्न है, समनस्क आत्माएँ ही नैतिक आचरण कर सकती हैं और वे ही नैतिक साध्य की उपलब्ध कर सकती हैं, क्योंकि विवेक-क्षमता से युक्त मन की उपलब्ध होने पर ही आत्मा में शुभाशुभ का विवेक करने की क्षमता होती है, साथ ही इसी विवेक-बुद्धि के आधार पर वे वासनाओं का संयमन भी कर सकती हैं। जिन आत्माओं में ऐसी विवेक-क्षमता का अभाव है, उनमें संयम की क्षमता का भी अभाव होता है, इसलिए वे नैतिक प्रगति भी नहीं कर सकतीं। नैतिक जीवन के लिए आत्मा में विवेक और संयम दोनों का होना आवश्यक है और वह केवल पंचेन्द्रिय जीवों में भी उन्हों में सम्भव है जो समनस्क हैं। यहाँ जैविक आधार पर भी आत्मा के वर्गीकरण पर विचार अपेक्षित है, क्योंकि जैन धर्म का अहिसा-सिद्धान्त बहुत कुछ उसी पर निर्भर हं।

#### जैविक आबार पर प्राणियों का वर्गीकरण

जैन दर्शन के अनुसार जैविक आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण निम्न तालिका से स्पष्ट हो सकता हं—



जैविक दृष्टि से जैन परम्परा में दस प्राण-शक्तियाँ मानी गयी हैं। स्थावर एकेन्द्रिय जीवों में चार शक्तियाँ होती हैं—(१) स्पर्श-अनुभव शक्ति, (२) शारीरिक शक्ति, (३) जीवन (आयु) शक्ति और (४) श्वसन शक्ति। द्वीन्द्रिय जीवों में इन चार शक्तियों के अतिरिक्त स्वाद और वाणी की शक्ति भी होती है। त्रीन्द्रिय जीवों में इन छः शक्तियों साथ ही गन्धप्रहण की समता भी होती है। चतुरिन्द्रिय जीवों में इन सात शक्तियों के अतिरिक्त देखने की सामर्थ्य भी होती है। पंचेन्द्रिय अमनस्क जीवों में इन आठ शक्तियों के साथ-साथ श्रवण-शक्ति भी होती है। और समनस्क पंचेन्द्रिय जीवों में इनके अतिरिक्त मनःशक्ति भी होती है। इस प्रकार जैन दर्शन में कुल दस जैविक शक्तियाँ या प्राण-शक्तियाँ मानी गयी हैं। हिसा-अहिसा के अल्यत्व और बहुत्व आदि का विचार इन्हीं जैविक शक्तियों को दृष्टि से किया जाता है। जितनी अधिक प्राण-शक्तियों से युक्त प्राणी की हिसा की जाती है, वह उतनी ही भयंकर समझी जाती है।

#### गतियों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण

जैन परम्परा में गितयों के आघार पर जीव चार प्रकार के माने गए हैं—(१) देव, (२) मनुष्य, (३) पशु (तिर्यञ्च) और (४) नारक। जहाँ तक शिंक और क्षमता का प्रश्न है दैव का स्थान मनुष्य से ऊँचा माना गया है। लेकिन जहाँ तक नैतिक साधना की बात है जैन परम्परा मनुष्यजन्म को हो सर्वश्रेष्ठ मानती है। उसके अनुसार मानवजीवन हो ऐसा जीवन है जिससे मुक्ति या नैतिक पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। जैन परम्परा के अनुसार केवल मनुष्य हो सिद्ध हो सकता है, अन्य कोई नहीं। बौद्ध परम्परा में भी उपर्युक्त चारों जातियाँ स्वीकृत रही हैं लेकिन उनमें दैव और मनुष्य दोनों में हो मुक्त होने की क्षमता को मान लिया गया है। बौद्ध परम्परा के अनुसार एक देव बिना मानव जन्म ग्रहण किये देवगित से हो निर्वाण लाभ कर सकता है, जबकि जैन परम्परा के अनुसार केवल मनुष्य हो निर्वाण का अधिकारी है। इस प्रकार जैन परम्परा मानवजन्म को चरम मृल्यवान बना देती है।

इस प्रकार आत्मा के स्वरूप का नैतिक दृष्टि से विवेचन करने के पश्चात् अगले अध्याय में हम आत्मा की अमरता की नैतिक मान्यता के सम्बन्ध में विचार करने का प्रयत्न करेंगे।

# आत्मा की अमरता

| १. अनित्य आरमवाद                                                                             | २३५ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| एकान्त अनित्य आत्मवाद की नैतिक समीक्षा २३६ /                                                 |     |
| २. नित्य-आत्मवाद<br>एकान्त नित्य-आत्मवाद की नैतिक कठिनाई २३८                                 | २३७ |
| ३. जैन दृष्टिकोण                                                                             | 286 |
| ४. बौद्ध दृष्टिकोण<br>बुद्ध के आत्मवाद के सम्बन्ध में दो गलत दृष्टिकोण २४१ /                 | २४० |
| ५. भ्रान्त घारणाओं का कारण                                                                   | 288 |
| अनास्म (अनत्त) का अर्थ २४४ / आत्मा (अत्ता) का अर्थ                                           |     |
| २४५ / अनित्य का अर्थ २४५ / अध्याकृत का सम्यक् अर्थ<br>२४५ / बुद्ध मौन क्यों रहे ? २४५ /      |     |
| ६. जैन और बौद्ध दृष्टिकोण की तुलना                                                           | 784 |
| ७. गीता का दृष्टिकोण<br>जैन, बौद्ध और गीता के दृष्टिकोणों की तुलना २४७ /                     | २४७ |
| ८. भारमा की अमरता और पुनर्जनम                                                                | २४७ |
| ९. कर्मसिखान्त और पुनर्जन्म                                                                  | 288 |
| १०. ईसाई और इस्लाम धर्मों का दृष्टिकोण                                                       | 388 |
| ११. उक्त दृष्टिकोण की समीक्षा                                                                | २४८ |
| १२. वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए वंशानुक्रम का तर्क एवं उसका उत्तर                            | २५० |
| १३. पूर्वजन्मों की स्मृति के अभाव का तर्क एवं उसका उत्तर                                     | २५० |
| <b>जैन दृ</b> ष्टिकोण २५१ / <b>बोद्ध</b> दृष्टिकोण २५२ / क्या <b>बोद्ध</b>                   |     |
| अनात्मवाद पुनर्जन्म की व्याक्या कर सकता है ? २५२ / गीता<br>का दृष्टिकोण २५३ / निष्कर्ष २५४ / |     |
| १४. पाक्चात्य दर्शन में आत्मा की अमरता या मरणोत्तर जीवन                                      | २५४ |
| दार्शनिक युक्तियाँ २५५ / वैज्ञानिक युक्ति २५५ / नैतिक                                        |     |
| युक्तियाँ २५६ / (अ) ज्ञान की पूर्णता के लिए २५६ /                                            |     |
| (ब) नैतिक आदर्श की पूर्णताया चरित्र के लिए पूर्ण विकास                                       |     |
| के लिए २५६ / (स) मूल्यों के संरक्षण के लिए २५६ /                                             |     |
| (द) शुभाशुभ के फल-भोग के लिए २५७ /                                                           |     |

## आत्मा की अमरता

आत्मा की अमरता का प्रश्न नैतिकता की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूणं है। पाश्चात्य विचारक कांट आत्मा की अमरता को नैतिक जीवन की मंगत व्याख्या के लिए आवश्यक मानते हैं। भारतीय आचारदर्शनों के प्राचीन युग में आत्मा की अमरता का सिद्धान्त विवाद का विषय रहा है। उस युग में यह प्रश्न आत्मा की नित्यता एवं अनित्यता के रूप में अथवा शाश्वतवाद और उच्छेदवाद के रूप में बहुर्चीचत रहा हं। वस्तुतः आत्म-अस्तित्व को लेकर दार्शनिकों में इतना विवाद नहीं है, विवाद का विषय है—आत्मा की नित्यता और अनित्यता। यह विषय तत्त्वज्ञान की अपेक्षा भी नैतिक दर्शन से अधिक सम्बन्धित है। जैन विचारकों ने नैतिक व्यवस्था को प्रमुख मानकर उसके आधार पर ही आत्मा की नित्यता और अनित्यता की समस्या का हल खोजने की कोशिश की। अतः यह देखना भी उपयोगी होगा कि आत्मा को नित्य अथवा अनित्य मानने पर नैतिक दृष्टि से कौन-सी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

## § १. अनित्य आत्मवाद

अनित्य आत्मवाद को भूतात्मवाद, देहात्मवाद और उच्छेदवाद भी कहा जाता है। चार्चाक दर्शन और अजितकेशकम्बल इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। इनके अनुसार आत्मा स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है, वरन् उसकी उत्पत्ति भूतों के योग से होती है। स्त्रकृतांग में इस सिद्धान्त का उल्लेख इस रूप में मिलता है कि 'कुछ लोगों के अनुसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पाँच महाभूत हैं। इन पंच महाभूतों के योग से आत्मा उत्पन्न होती है और इनका विनाश हो जाने पर नष्ट हो जाती है।'' उत्तरा-ध्ययन में यही बात इन शब्दों में है, 'शरीर में जीव स्वतः उत्पन्न होता है और शरीर नष्ट हो जाने पर नष्ट हो जाता है, बाद में नहीं रहता है।' वौद्धागमों में प्रस्तुत अजितकेशकम्बल की विचारणा के अनुसार भी आदमी चार महाभूतों का बना है। जब मरता है (शरीर की) पृथ्वी-पृथ्वी में, पानी-पानी में, अग्नि-अग्नि में और वायु-वायु में मिल जाते हैं—मूर्ख हो चाहे पण्डित, शरीर छोड़ने पर सभी उच्छिन्न हो जाते हैं।

१. सत्रकृतांग, १।१:७-८.

२. उत्तराध्ययन, १४।१८.

३. दीवनिकाय, सामण्णपलसूत्त.

### एकाम्त अनित्य आत्मवाद की नैतिक समीका

नैतिक दर्शन की दृष्टि से तर्क की कसौटी पर अनित्य आत्मवाद के प्रति निम्न आक्षेप प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

- १. अनेक अशुभ कृत्यों का फल इस जीवन में नहीं मिल पाता है। यदि आत्मा देह के साथ नष्ट हो जाता है तो फिर अवशेष कृत्यों का फल मिलना सम्भव नहीं होगा। यदि सभी शुभाशुभ कृत्यों का फल नहीं मिल पाता है तो नैतिक अव्यवस्था उत्पन्न होगी। दूसरे, यदि शुभाशुभ की फलप्राप्ति का आकर्षण और भय सामान्य व्यक्ति को नहीं हो तो वह न तो शुभाचरण की ओर प्रेरित होगा, न अशुभाचरण में विमुल होगा। सम्पूर्ण शुभाशुभ कमों का फल प्राप्त होता है, कर्मवाद के इम सिद्धान्त को लक्ष्य में रखकर हमें आत्मा की नित्यता को स्वीकार करना होगा, क्योंकि अनित्य आत्मवाद की धारणा नैतिक दृष्टि से उचित नहीं बैठती है। उसके आधार पर कर्मविपाक एवं कर्म-फल के सिद्धान्त को नहीं समझाया जा सकता।
- २. वासनाओं और कर्त्तव्य के संघर्ष पर विजय प्राप्त करना ही नैतिकता है। परन्तु यह कार्य इतना कठिन है कि एक सीमित जीवन में उसे पूर्ण करना सम्भव नहीं है। अनित्य आत्मवाद को मानने पर दूसरे जीवन की सम्भावना ही नहीं रहेगी और नैतिकता के घ्येय को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।
- ३. संसार में अनेक व्यक्तियों को जन्म मे ही मानसिक, शारीरिक एवं भौतिक उपलब्धियाँ एवं विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, जब कि अनेकों को प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल पाती। यह सब उपलब्धि या अनुपलब्धि मात्र वर्तमान जीवन का तो कारण नहीं हो मकती। यदि यह अकारण है, तो जगत् में कारण नियम की सार्वभौमिकता नहीं होगी और यदि मकारण है तो देहात्मवाद अथवा अनित्यात्मवाद के आधार पर उसका कारण नहीं समझाया जा सकता।
- ४. देहात्मवाद मानने पर शरीर की मभी उपाधियाँ आत्मा की उपाधियाँ होंगी और तब शारीरिक वासनाओं की पूर्ति को ही नैतिक मानना पड़ेगा तथा किसी भी उच्च नैतिक सिद्धान्त की स्थापना सम्भव नहीं होगी।
- ५. शरीर ही आत्मा है, ऐसा मानने पर शारीरिक शक्तियाँ ही व्यवहार की प्रेरक होंगी और नैतिकता में नियतिवाद आ जायेगा, स्वतन्त्र चयन का अभाव रहेगा और आध्यात्मिक मृत्यों का कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं रहेगा।
- ६. अनित्य आत्मवाद में जीव की उत्पत्ति माननी होगी। और जहाँ जीव की उत्पत्ति मानी जाती है वहाँ न तो बन्धन का कोई समुचित कारण होता है और न मुक्ति का कोई अर्थ। अतः अनित्यात्मवाद में नैतिक दृष्टि से बन्धन और मुक्ति की कोई अयाख्या सम्भव नहीं।
- ७. अनित्य आत्मवाद की घारणा में पुण्यसंचय तथा परोपकार, दान आदि नैतिक आदिशों के परिपालन के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है।

जात्मा को अमरता २३७

८. अनित्य-आत्मवाद की स्थिति में नैतिक साधना का कोई अर्थ नहीं। नैतिक साधना का आदर्श जिस परमार्थ की उपलब्धि है, उसके लिए अनित्य आत्मवाद में कोई स्थान नहीं।

इन कठिनाइयों के कारण अनित्य आत्मवाद का नैतिकता में कोई स्थान नहीं हो सकता।

पाश्चात्य चिन्तक कांट ने भी व्यावहारिक बृद्धि की अपेक्षा से नैतिक जीवन के लिए आत्मा की अमरता के विचार का समर्थन किया है। उनके अनुसार, प्रथमतः शुभाशुभ कमों का फल मिलना आवश्यक है और चूंकि वह इस जन्म में ही पूरी तरह से सम्पन्न नहीं हो पाता, अतः वह अगले जन्म की अनिवार्यता को सूचित करता है। इमरे, नैतिक विकास की दृष्टि से भी आत्मा की अमरता आवश्यक है। कांट लिखते हैं कि संसार में निःश्रेयस् की उपलब्धि नीति-निधार्य इच्छा का आवश्यक विषय है, किन्तु इस इच्छा में नैतिक नियम से मन की पूर्ण अनुरूपता निःश्रेयस् की सबसे बड़ी शर्त है। इस अनुरूपता को कोई भी विवेकशील मनुष्य जीवन भर में भी नहीं प्राप्त कर सकता। यह अनन्त प्रगति केवल इस मान्यता पर सम्भव है कि मनुष्य के व्यक्तित्व और अस्तित्व की स्थिरता अनन्त है अर्थात् आत्मा अमर है। निःश्रेयस् की सिद्धि इम प्रकार आत्मा की अमरता की मान्यता पर निर्भर है। अस्तु, आत्मा की अमरता नैतिक नियम से अनिवार्यतः सम्बद्ध होने के कारण नैतिकता की एक मान्यता है। नै

जैन दर्शन ने भी मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक आधारों पर आत्मा की अनित्यता का खण्डन और नित्यता का प्रतिपादन किया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आत्मा यदि अनित्य हो, तो स्मृति, प्रत्यिभज्ञा आदि सम्भव नहीं। साथ हो, यह भी बोध नहीं हो सकता कि मैं वही हूँ जो कभी बच्चा था और आज बड़ा हो गया हूँ। नैतिक दृष्टि से प्रथमतः यदि आत्मा नित्य न हो तो नैतिक व्यवस्था टिक नहीं सकती। कृतप्रणाश और अकृताम्युपगम के दोष होंगे। अर्थात् कृतकर्मों का फल नहीं मिल सकेगा और अकृतकर्मों का फल नहीं मिल सकेगा और अकृतकर्मों का फल भोगना होगा और भोक्ष (भवप्रमोक्ष) का कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा, क्योंकि कोई स्थायी जीव है हो नहीं, तो मोक्ष फिर किसका हो सकता है? इस प्रकार नैतिक दृष्टि से आत्मा की नित्यता की मान्यता अपेक्षित है। दे

#### § २. नित्य-आत्मवाद

नित्य-आत्मवाद के अनुसार आत्मा अनादि एवं शाश्वत है। नैतिक दृष्टि से नित्य-आत्मवाद शुभाशुभ कृत्यों के फल के लिए मरणोत्तर जीवन को स्वीकार करता है। यद्यपि मरणोत्तर जीवन की घारणा में जहाँ भारतीय विचारक पुनर्जन्म को स्वीकार कर नैतिक विकास के लिए विभिन्न अवसरों की सम्भावना को मानते हैं, वहीं ईसाई

१. नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण, पृ० ५०-५१.

२. अन्ययोगव्यवच्छेदिका, १८.

और इस्लाम धर्म पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। भारतीय दर्शनों में चार्वाक आत्मा की नित्यता एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त को नहीं मानता। बौद्ध दर्शन भी नित्य-आत्मवाद को नहीं मानता, लेकिन पुनर्जन्म मानता है। शेष सभी दर्शन नित्य-आत्मवाद एवं पुनर्जन्म को स्वाकार करते ह। उपनिषद्, बेदान्त, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसक सभी का आत्मा की नित्यता में विश्वास है। गीता में भी आत्मा को अज, शाश्वत एवं नित्य कहा गया हं। जैन दर्शन ने भी तत्त्व-दृष्टि से आत्मा को नित्य माना है।

### एकान्त नित्य-आत्मवाद की नैतिक कठिनाई

- १. आत्मा की नित्यता का विचार भी एक आत्मासिक है, इसलिए तृष्णा ही है। जहाँ आत्मा को नित्य माना जाता है, वहाँ उससे 'मेरा' आत्मा ऐसा लगाव उत्पन्न हो जाता है। यह राग ह और बन्धन का कारण ह। पूर्ण निर्वेद के लिए सभी पदार्थों को और उनके सम्बन्धों को अनित्य रूप में देखना होगा, चाहे वह आत्मा ही हो। यदि उन्हें नित्य माना गया तो पूर्ण विराग नहीं हो सकता। इस प्रकार आत्मा की नित्यता की घारणा भी आत्मासिक है जो नैतिक साधना के लिए अनुचित है।
- २. यदि आत्मा की ध्रौव्यता को स्वीक.र किया गया और उसमे होनेवाले उत्पाद-व्यय को स्वीकार नहीं किया गया तो आत्मा की पर्यायावस्थाएँ नहीं होंगी और पर्यायावस्थाओं के अभाव में किसी भी प्रकार का स्थित्यन्तर सम्भव नहीं होगा। फिर बन्ध-मोक्ष, पृण्य-पाप आदि अवस्थाएँ आत्मा पर लागू नहीं होंगी। इस प्रकार एकान्त-नित्यता की मान्यता में वे सभी दोष उठ खड़े होंगे जा अपरिणामी आत्मवाद के हैं।

## § ३. जैन दृष्टिकाण

जैन विचारकों ने नैतिक विचारणा तथा संसार और मोक्ष की उपपत्ति के लिए न तो नित्य-आत्मवाद को उपयुक्त समझा और न अनित्य-आत्मवाद को; एकान्त नित्यवाद और एकान्त अनित्यवाद दोनों ही सदोष है। आचार्य हेमचन्द्र दोनों को नैतिक दर्शन की दृष्टि से अनुपयुक्त बताते हुए लिखते हैं, यदि आत्मा को एकान्त नित्य मानें तो इसका अर्थ होगा कि आत्मा में अवस्थान्तर अथवा स्थित्यन्तर नहीं होता। यदि इसे मान लिया जाये तो सुख-दु:ख, शुभ-अशुभ आदि भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ आत्मा में घटित नहीं होगी। किर स्थित्यन्तर या भिन्न-भिन्न परिणामों, शुभाशुभ भावों की शक्यता न होने से पुण्य-पाप की विभिन्न वृत्तियाँ एवं प्रवृत्तियाँ भी सम्भव नहीं होंगी, न बन्धन और मोक्ष की उपपत्ति की जा संकंगी। एकान्त रूप से आत्मा को अनित्य या क्षणिक मानने पर भी सत्कर्म और दुष्कर्म के विपाक के फलस्वरूप होनेवाले सुख-दु:ख का मोग, पुण्य-पाप तथा बन्धन और मोक्ष की उपपत्ति सम्भव नहीं है। क्योंकि वहाँ एक क्षण के पर्याय में जो कार्य किया था, उसका फ र दूसरे क्षण के पर्याय को मिलेगा, क्योंकि वहाँ उन सतत् परिवर्तनशील पर्यायों के मध्य कोई अनुस्यूत एक स्थायी तत्व (द्रव्य) नहीं है, अतः यह कहा जा सकेगा कि जिसने किया था उसे फल नहीं

मिला और जिसने नहीं किया था उसे मिला, अर्थात् नैतिक कर्मसिद्धान्त की दृष्टि से अकृतागम और कृतप्रणाश का दोष होगा। अतः आत्मा को नित्य मानकर भी सतत परिवर्तनदील (अनित्य) माना जाये तो उसमे शुभाशुभ आदि विभिन्न भावों की स्थिति मानने के साथ ही उसके फलों का भवान्तर में भोग भी सम्भव हो सकेगा। इस प्रकार जैन दर्शन सापेक्ष रूप से आत्मा को नित्य और अनित्य दोनों स्वीकार करता है।

उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि आत्मा अमूर्त होने के कारण नित्य है। भगवतीसूत्र में भी जीव को अनादि, अनिधन, अविनाशी, अक्षय, ध्रुव और नित्य कहा गया है। अलेकन इन सब स्थानों पर नित्यता का अर्थ परिणामी नित्यता ही समझना चाहिए। भगवतीसूत्र एवं विशेषावश्यकभाष्य में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। भगवतीसूत्र में महावीर ने गौतम के प्रश्न का उत्तर देते हुए आत्मा को शाश्वत और अशास्वत दोनों कहा है।

"भगवन् ! जीव शाश्वत है या अशाश्वत ?"
"गौतम ! जीव शाश्वत ( नित्य ) भी है और अशाश्वत ( अनित्य ) भी ।"
"भगवन् ! यह कैसे कहा गया कि जीव नित्य भी है, अनित्य भी ?"
"गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, भाव की अपेक्षा से अनित्य ।"

आत्मा द्रव्य ( सत्ता ) की अपेक्षा से नित्य है अर्थात् आत्मा न तो कभी अनात्म ( जड़ ) से उत्पन्न होता है और न किसी भी अवस्था में अपने चेतना रुक्षण को छोड़-कर जड़ बनता है। इसी दृष्टि से उसे नित्य कहा जाता है। लेकिन आत्मा की मान-सिक अवस्थाएँ परिवर्तित होती रहती हैं, अतः इस अपेक्षा से उसे अनित्य कहा गया है। आधुनिक दर्शन की भाषा में जैन दर्शन के अनुसार तात्त्विक आत्मा नित्य है और अनुभवाधारित आत्मा अनित्य है। जिस प्रकार स्वर्णाभूषण स्वर्ण की दृष्टि से नित्य और आभूषण की दृष्टि से अनित्य है, उसी प्रकार आत्मा आत्मतत्त्व की दृष्टि से नित्य और विचारों और भावों की दृष्टि से अनित्य है।

जमाली के साथ हुए प्रक्नोत्तर में महावीर ने अपने इस दृष्टिकोण को स्पष्ट कर दिया है कि वे किस अपेक्षा से जीव को नित्य मानते हैं और किस अपेक्षा से अनित्य । महावीर कहते हैं, 'हे जमाली, जीव शाश्वत है। तीनों कालों में ऐसा कोई समय नहीं है जब यह जीव ( आत्मा ) नहीं था, नहीं है, अथवा नहीं होगा। इसी अपेक्षा से यह जीवात्मा नित्य, घ्रुब, शाश्वत, अक्षय और अन्यय है। हे जमाली, जीव अशाश्वत है, क्योंकि नारक मरकर तियंच होता है, तियंच मरकर मनुष्य होता है, मनुष्य मरकर देव होता है। इस प्रकार इन नानावस्थाओं को प्राप्त करने के कारण उसे

१. बीतरागस्तोत्र, ८।२-३.

२. उत्तराध्ययन, १४।१६,

३. भगवर्तासत्र, हाद्। हा८७.

४. वही, आरार७३.

अनित्य कहा जाता।" नैतिक विचारणा की दृष्टि से आत्मा को नित्यानित्य (परि-णामीनित्य ) मानना ही समुचित है। नैतिकता की घारणा में जो विरोधाभास है. उसका निराकरण केवल परिणामीनित्य आत्मवाद में ही सम्भव है। नैतिकता का विरोधाभास यह है कि जहाँ नैतिकता के आदर्श के रूप मे जिस आत्मतत्त्व की विवक्षा है उसे नित्य, शाश्वत, अपरिवर्तनशील, सदैव समरूप में स्थित, निविकार होना चाहिए अन्यया पुनः बन्धन एवं पतन की सम्भावनाएँ उठ खड़ी होंगी, वहीं दूसरी ओर नैतिकता की व्याख्या के लिए जिस आत्मतत्त्व की विवक्षा है उसे कर्ती, भोक्ता, वेदक एवं परिवर्तनशील होना चाहिए अन्यथा कर्म और उनके प्रतिफल और पाघना की विभिन्न अवस्थाओं की तरतमता की उपपत्ति नहीं होगी। जैन विचारकों ने इस विरोधाभास की समस्या के निराकरण का प्रयास किया है। प्रथमतः उन्होंने 'कान्त नित्यारमवाद और अनित्यात्मवाद के दोषों को स्पष्ट कर उनका निराकरण किया, फिर यह बताया है कि विरोधाभाम तो तब होता है जब नित्यता और अनित्यता को एक ही दृष्टि से माना जाय। लेकिन जब विभिन्न दृष्टियों से नित्यता और अनित्यता का कथन किया जाता है. तो उसमें कोई विरोधाभास नहीं रहता है। जैन दर्शन आत्मा को पर्यायाधिक दृष्टि ( व्यवहारनय ) की अपेक्षा मे अनित्य मानकर तथा द्रव्याधिक दष्टि (निश्चयनय ) की अपेक्षा से नित्य मानकर अपनी आत्मा सम्बन्धी धारणा को नैतिक दर्शन के अनुकुल मिद्ध करता है।

🖇 ४. बौद्ध दृष्टिकोण

भगवान् बुद्ध भी आत्मा की शाश्वतवादी और उच्छेदवादी घारणाओं को नैतिक एवं साघनात्मक जीवन की दृष्टि से अनुचित मानते हैं। संयुक्तिकाय में बुद्ध ने आत्मा के सम्बन्ध में शाश्वतवादी और उच्छेदवादी दोनों प्रकार की घारणाओं को मिध्यादृष्टि कहा है। वे कहते हैं, "रूप, वेदना, संज्ञा आदि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होने पर ऐसी मिध्यादृष्टि उत्पन्न होती है—मैं मरकर नित्य, घ्रुव, शाश्वत, अविपरिणामधर्मी होर्केगा। अथवा ऐसी मिध्यादृष्टि उत्पन्न होती है कि सभी उच्छिन्न हो जाते हैं, लुस हो जाते हैं, लुस हो जाते हैं, मरने के बाद नहीं रहते।" बुद्ध की दृष्टि में यदि यह माना जाता है कि बही अपरिवर्तिष्णु आत्मा मरकर पुनर्जन्म लेती है तो शाश्वतवाद हो जाता है और यदि यह माना जाए कि माता-पिता के संयोग से चार महाभूतों से आत्मा उत्पन्न होती है और इसलिए शरीर के नष्ट होते ही आत्मा भी उच्छिन्न, विनष्ट और विलुस होनी है तो यह उच्छेदवाद है। अवचेलकाश्यप को बुद्ध ने सिवस्तार यह स्पष्ट कर दिया था कि बे शाश्वतवाद और उच्छेदवाद, इन दो अन्तों (ऐकान्तिक मान्यताओं) को छोड़कर सत्य को मध्यम प्रकार से बताते हैं। इद्ध सदैव हो इस सम्बन्ध में सतर्क रहे हैं कि उनका कोई

१. भगवतीसत्र, ६।६।३८७; १।४।४२.

२. संयुत्तनिकाय, २३।१।१-५.

३. भागम युग का जैन दर्शन, ए० ४७.

⁴ संयुत्तनिकाय, १२।२।७.

बात्मा की अमरता १४१

भी कथन ऐसा न हो जिसका अर्थ शास्त्रतवाद अथवा उच्छेदवाद के रूप में लगाया जा सके। इसलिए बुद्ध ने दु:ख स्वकृत है या परकृत, जीव भिन्न है और शरीर भिन्न है या जीव वही है जो शरीर है. तथागत का मरने के बाद क्या होता है ? आदि प्रश्नों का निश्चित उत्तर न देकर उन्हें अव्याकृत बताया। क्योंकि इन प्रश्नों का हाँ या ना में ऐकान्तिक उत्तर देने पर शाश्वतवाद या उच्छेदवाद में किसी एक विचार का अनसरण होता है। बद्ध आत्मा के सम्बन्ध में किसी भी ऐकान्तिक दृष्टिकोण को अस्वी-कार करते हैं। बृद्ध स्पष्ट कहते हैं कि 'मैं हैं' यह गलत विचार है, 'मै नहीं हैं' यह गलत विचार है. 'मैं होऊँगा' यह गलत विचार है. और 'मैं नहीं होऊँगा' यह गलत विचार है। ये गलत विचार रोग है, फोडे हैं, कॉटे हैं। बुद्ध ने इन्हें रोग, फोडे और शल्य इसलिए कहा कि इस प्रकार के विचारों से मानव मन को शान्ति नहीं मिल मकती। बद्ध यह नहीं चाहने थे कि मनुष्य यह सोचे कि कहीं मैं मृत्यु के बाद विनष्ट तो नहीं हो जाऊँगा, क्योंकि ऐसा सोचेगा तो उसे अत्यन्त वेदना होगी। स्वयं भगवान बद्ध के शब्दों में उसे आन्तरिक अशनि-त्रास होगा । ऐसे होगा जैसे हृदय पर बिजली गिर पड़ी हो-हा! मैं उच्छित्न हो जाऊँगा। हा! मैं नष्ट हो जाऊँगा। हाय! में नहीं रहेंगा! इस प्रकार अज पुरुष शोक करता है, मुज्छित होता है। उच्छेदवाद मानव को शान्ति प्रदान नहीं कर सकता । यह भी सम्भव है कि उच्छेदवाद की मानने पर दूराचारों की ओर प्रवृत्ति हो जाये, क्योंकि दूराचारों का प्रतिफल भावी जन्मों में मिलेगा ऐसा विचार भी मानव मन में नहीं रहेगा। इस प्रकार एक और अनावश्यक भय मानव मन को आक्रान्त करेंगे, दूसरी ओर अनैतिक जीवन की ओर प्रवत्ति होगी। बद्ध यह भी नहीं चाहते थे कि मनुष्य यह सोचे कि मरकर मैं तो नित्य, ध्रव, शास्वत. निर्विकार होऊँगा और अनन्त वर्षों तक वैसे ही स्थित रहेंगा: क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसा विचार आसक्तिवर्धक है। आत्मा को शाश्वत मानने पर मनुष्य यह विचार करने लगता है कि मैं विगत जन्म में क्या था, कौन मेरा था, मैं भविष्य में क्या होऊँगा। बुद्ध की दृष्टि में ये विचार भी चित्त के विराग के लिए नहीं होते, उन्टे इनसे आमक्ति बढती है, राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। बद्ध के शब्दों में ये विचार अमन-सिकरणीयधर्म (अयोग्य विचार ) हैं। र इस प्रकार बद्ध साधक की आत्मा के मम्बन्ध में उच्छेदवाद और शाश्वतवाद की मिथ्या घारणाओं से बचने का ही सन्देश देते हैं। लेकिन आखिर बुद्ध का आत्मा के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है, इसे भी तो जानना होगा । यदि बुद्ध के आत्म-सिद्धान्त के बारे में कुछ कहना है तो रसे अशाश्वतानुच्छेद-बाद ही कह सकते हैं।

# बुद्ध के आत्मवाद के सम्बन्ध में दो गलत दृष्टिकोज

यद्यपि बुद्ध ने आत्मा के सम्बन्ध में शाश्वतवाद और उच्छेदवाद की ऐकान्तिक

१. मज्झिमनिकाय, १।३।२.

२. वर्दा, शशार.

धारणाओं का विरोध किया, फिर भी उनके अनित्य, अनात्म, अन्याकृत तथा मौन को सम्यक् रूप से समझे बिना विचारकों ने उन्हें किसी एक अति की ओर ले जाने का प्रयत्न किया। एक ओर प्राचीन एवं मध्य युग के बौद्ध दर्शन के सभी दाशिनक आलोचकगण तथा सम्प्रतियुग के बौद्ध दर्शन के मर्मज विद्वान् प० राहुल सांकृत्यायन है, तो दूसरी ओर सम्प्रतियुग के रायजडेविड्स, कु॰ आई॰ बी॰ हार्नर, आनन्द के॰ कुमार-स्वामी और डा॰ राधाकृष्णन् जैसे मनीषी है।

प्रथम वर्ग बुद्ध के अनित्य, क्षणिक और अनात्म पर अधिक बल देकर उनका अर्थ जच्छेदवादी दृष्टिकोण से करता है। यही कारण है कि बौद्ध दर्शन के इन दार्शनिक आलाचकों ने उसपर कृतप्रणाश, अकृतभोग, स्मृतिभंग और प्रमोक्षभंग के दोष लगाकर उसको दार्शनिक मान्यताओं को नैतिक दर्शन के प्रतिकृत सिद्ध किया। यह इसलिए हुआ कि बौद्ध दर्शन का यह आलोचक वर्ग केवल आलोचना के उद्देश्य से बद्ध के मन्तव्यों का अर्थ लगाना चाहता या ताकि बौद्ध दर्शन को तर्क की दृष्टि से निर्वल, अव्यावहारिक तथा नैतिक जीवन की व्याख्या करने मे असफल सिद्ध कर सके। इन विचारकों में साम्प्रदायिक अभिनिवेश एवं दोषदर्शनबुद्धि का प्राधान्य था। पं॰ राहुलजो भी बौद्ध मन्तव्यों की व्याख्या में उच्छेदवादी दृष्टिकोण के समर्थक प्रतीत होते है। वे लिखते हैं, "बुद्ध का अनित्यवाद भी दूसरा उत्पन्न होता है दूसरा नष्ट होता है—के कहे के अनुसार किसी एक मौलिक तत्त्व का बाहरी परिवर्तन मात्र नहीं, बल्कि एक का बिलकुल नाश और दूसरे का बिलकुल नया उत्पाद है। बुद्ध कार्य-कारण की . निरन्तर या अविच्छिन्न सन्तिति को नहीं मानते । प्रतीत्यसमृत्पाद कार्य-कारण नियम को अविच्छिन्न नहीं विच्छिन्न प्रवाह बतलाता है।'' लेकिन यह मानने पर बौद्ध दर्शन को कृतप्रणाश और अकृतभोग के दोषों से बचाया नहीं जा सकता। दूसरे, यदि बुद्ध का मन्तव्य यही था कि दूसरा उत्पन्न होता दूसरा विनष्ट होता है, तो फिर उन्हें उच्छेदवाद का समर्थन करने में कौन-सा दोष प्रतीत हुआ ? उन्होंने अचेलकाश्यप के सामने यह क्यों स्वीकार नहीं किया कि सुख-दुःख का भोग स्वकृत नहीं है ? फिर इस आधार पर बुद्ध के कर्म-सिद्धान्त की व्याख्या कैसे होगी ? हमारे दृष्टिकोण से बुद्ध के मन्तव्यों की ऐसी व्याख्या उनके नैतिक आदशों के अनुकूल सिद्ध नहीं होगी। दूसरे, यह मानना कि प्रतीत्यसम्त्पाद कार्यकारण नियम को विच्छिन्न प्रवाह बताता है, नितान्त असंगत है। प्रवाह सदैव ही विच्छिन्न नहीं, अविच्छिन्न होता है। यदि विच्छिन्न होगा, तो वह प्रवाह ही नहीं रह जायगा। कार्यकारण के प्रत्यय सदैव ही अविच्छिन्न (अभिन्न) होते हैं। यदि वे विच्छिन्न हैं, एक-दूसरे से पूर्ण स्वतन्त्र हैं, तो फिर उनमें कार्य-कारण ( सन्तान-सन्तानिए ) का सम्बन्ध कैसे होगा ? कार्य-कारण या प्रतीत्यसमृत्पाद का नियम वस्तुतः परिवर्तनशीलता का डोन्तक है, न कि उच्छेद

१. दशंन दिग्दर्शन, पूर ५१४.

ज्ञात्मा की अमरता १४३

का। सम्भवतः राहुलजी ऐसी व्याख्या इसलिए कर गये ताकि वे बुद्ध के दर्शन की वर्तमान भौतिकवादी चौखटे में फिट कर सकें।

दुसरे वर्ग ने बुद्ध के मौन, अव्याकृत एवं पिटक ग्रन्थों के कुछ अन्य सन्दर्भों के आधार पर बुद्ध के आत्मा-सम्बन्धी दृष्टिकोण में औपनिषदिक आत्मा को खोजने का प्रयास किया है। रायजडेविड्म, कु॰ आई॰ बी॰ हार्नर, आनन्द के॰ कुमारस्वामी एवं डा॰ राघाकृष्णन का प्रयत्न इमी दिशा में रहा है। डा॰ राघाकृष्णन का कथन है उपनिषदें आत्मा के एक आवरण के बाद दूसरे आवरण को दूर करती हुई अन्त में सब वस्तुओं की आधारभूमि तक पहुँचती हैं। इस प्रक्रिया के अन्त में वे सार्वभौम व्यापक आत्मा की उपलब्धि करती हैं, जो कि इन सब सान्त वस्तुओं में मे एक भी नहीं है, यद्यपि उन सबकी आधारभूमि है। बुद्ध का भी वस्तुतः यही मत है, यद्यपि निश्चित रूप से वे इसको कहते नहीं हैं। कु हार्नर और कुमारस्वामी भी लिखते हैं कि बुद्ध के ममस्त सिद्धान्तवाक्यों में यह कहीं भी नहीं लिखा मिलता कि आत्मा नहीं है। यह आत्मा व्यावहारिक आत्मा (जीवात्मा ) से, जिसका पुन:-पुन: क्षय होता रहता है, भिन्न है। वस्तुस्थित यह है कि प्रन्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार मे आत्मा की प्रतिष्ठा ही की गयी है। बार-बार दहराये गये कथन कि यह मेरी आत्मा नहीं है, आत्मा की स्थापना के सबल प्रमाण हैं। प्रत्येक बौद्ध से यह आशा की जाती है कि वह उस आत्मा का, जो उसकी आत्मा की अपेक्षा प्रधान है, आदर करेगा। यह प्रधान आत्मा ही आत्मा का स्वामी है या आत्मा का चरम लक्ष्य है। बुद्ध अपने इस कथन में कि मैंने आत्मा की शरण ले ली है, अपनी शरण की ओर संकेत नहीं करते. वरन वे इसी 'आत्मा' की ओर मंकेत करते हैं। इसी 'आत्मा' का वर्णन उनके इन कथनों में भी मिलता है-आत्मा की खोज करो (अत्तानं गवेसेय्याथ) आत्मा को अपना आश्रय और दीपक बनाओ (अत्तमरण अत्तदीप)। यहाँ पर महानु आत्मा तथा लघु आत्मा में भेद स्पष्ट हो जाता है। अतः यह निश्चित है कि बुद्ध ने न तो र्धश्वर की, न आत्मा की और न शाश्वत की उपेक्षा की है। रे लेकिन बुद्ध-मन्तव्यों में औपनिषदिक आत्मा को लोजने का प्रयास भी अनिधकार चेष्टा ही कहा जायेगा। श्री भरतिसह उपाव्याय के शब्दों में 'हमारा विनम्र मन्तव्य है कि (इस उपर्यक्त आख्यान के ) अत्तानं गवेसेय्याथ ( आत्मा को ढुँढो ) में औपनिषद 'आत्मा' के जपदेश को देखना बेकार है, चाहे भले ही डा॰ राधाक्कण्णन्, कुमारस्वामी और आई॰ बी॰ हार्नर ने इस प्रकार का अनिधकारपूर्ण प्रयत्न किया हो। 13 इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन के आत्म-सिद्धान्त को समझने में दोनों ही दृष्टिकोण उचित नहीं हैं। बस्तूतः इन भ्रान्तियों के मूल मे जहाँ आग्रह दृष्टि है वहीं बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त अनात्म,

१. गौतम दि बुद्ध, पृ० ३६-४०.

२. गौतम बुद्ध, पृ० ३२-३३.

बौद्ध दर्शन तथा अन्य भएतीय दर्शन, पृ० ४५६.

अनित्य, अव्याकृत, बुद्ध के मीन तथा आत्मा शब्द की सम्यक् व्याख्या का अभाव भी है। अतः आवश्यक है कि इनके सम्यक् अर्थ को समझने का थोड़ा प्रयास किया जाये। § ५. भ्रान्त वारणाओं का कारण

#### अनात्म (अनत्त ) का अर्थ

बौद्ध दर्शन में 'अत्ता' शब्द का अर्थ है मेरा, अपना । बुद्ध जब अनात्म का उपदेश देते हैं तो उनका तात्पर्य यह है कि इस आनुभविक जगत में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसे मेरा या अपना कहा जा सके, क्योंकि सभी पदार्थ, सभी रूप, सभी वेदना, सभी संस्कार और सभी विज्ञान ( चैत्तसिक अनुभृतिया ) हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं हैं, अनित्य हैं, दु:खरूप हैं। उनके बारे में यह कैसे कहा जा सकता है कि वे अपने है, अतः वे अनात्म (अपने नहीं ) हैं । बुद्ध के द्वारा दिया गया वह अनात्म का उपदेश हमें कुन्दकुन्द के उन वचनों की याद दिलाता है जिसमें उन्होंने ज्ञाता (आत्मा ) का ज्ञान के समस्त विषय से विभेद बताया है। बौद्ध आगमों में ये ही मुलभूत विचार अनात्मवाद के उपदेश के रूप में पाये जाते हैं। इनका यह फलितार्थ नहीं मिलता है कि आत्मा नहीं है। श्री भरतिसह उपाध्याय का मन्तव्य है कि बुद्ध का एक भी वचन सम्पूर्ण पालि त्रिपिटक मे इस निर्विशेष अर्थ का उद्धृत नहीं किया जा सकता कि आतमा नहीं है। जहाँ उन्होंने 'अनातमा' कहा, वहाँ पंच स्कन्धों की अपेक्षा से ही कहा है, बारह आयतनों और अठारह धातुओं के क्षेत्र को लेकर ही कहा है। दस प्रकार बद्ध-वचनों में अनात्म का अर्थ 'अपना नहीं' इतना ही है। वह सापेक्ष कथन है। इसका यह अर्थ नहीं है कि 'आत्मा नहीं है'। बुद्ध ने आत्मा को न शाश्वत कहा, न अज्ञाद्यत कहा, न यह कहा कि आत्मा है, न यह कहा कि आत्मा नहीं है; केवल रूपादि पंचस्कन्धों का विश्लेषण कर यह बता दिया कि इनमें कहीं आत्मा नहीं है। बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद को उसके आचारदर्शन के सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है। बद्ध के आचारदर्शन का सारा बल तृष्णा के प्रहाण पर है। तृष्णा न केवल स्थूल पदार्थी पर होती हं, वरन् सूक्ष्म आध्यात्मिक पदार्थों पर भी हो सकती है। वह अस्तित्व की भी हो सकती है (भवतृष्णा) और अनस्तित्व की भी (विभवतृष्णा)। अतः उस तच्या के सभी निवेशनों (आश्रय स्थानों ) को उच्छिन्न करने के लिए बुद्ध ने अनात्म का उपदेश दिया । वस्तुतः अनात्मवाद विनम्नता की आत्यन्तिक कोटि. अनासक्ति की वस्चतम अवस्था और आत्मसंयम की एकमात्र कसौटी है। इस अनात्म का उपदेश उन्होंने तुष्णा के प्रहाण एवं ममत्व के विसर्जन के लिए दिया। यदि उन्हें अनात्म का अर्थ 'आत्मा नहीं' अभिप्रेत होता तो वे उच्छेदवाद का विरोध ही क्यों करते ? बुद्ध ने उच्छेदबाद को अस्वीकार किया है, अतः बौद्ध मन्तव्य में अनात्म का अर्थ 'आत्मा नहीं है' करना अनुचित है।

१. समयसार, ३९०-४०२.

२. बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० ४३९-४४०.

आत्मा की अमरता २४%

#### बारमा (असा) का अर्थ

पिटक-साहित्य में जहाँ अनात्म (अनत्त ) का प्रयोग हुआ है, वहीं उसमें आत्मा (अत्ता ) शब्द का भी प्रयोग हुआ है। बुद्ध ने यह भी उपदेश दिया है कि आत्मा की शरण स्वीकार करो (अत्तसरण), आत्मा को ही अपना प्रकाश बनाओ (अत्तदीप); आत्मा की खोज करो (अत्तानं गवेसेय्याथ)। इसी आधार पर आनन्द के० कुमार-स्वामी, कु० हार्नर और डा० राधाकुरुणन् ने बौद्ध दर्शन में औपनिषदिक आत्मा को खोजने का प्रयास किया है। लेकिन यह प्रयत्न सम्यक् नहीं है। श्री उपाध्याय के शब्दों में यह अनधिकारपूर्ण प्रयत्न ही है। यहां बुद्ध किसी पारमाधिक अविनाशी एवं अक्षय आत्मा की शरण ग्रहण करने या खोज करने की बात नहीं कहते हैं। सम्पूर्ण बुद्ध वचनों के प्रकाश में यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ स्वयं (Self) या परिवर्तनशील स्व है। जिस प्रकार अनात्म का अर्थ 'अपना नहीं' हं उसी प्रकार आत्म का अर्थ 'अपना' या 'स्वयं' हं।

#### अनित्य का अर्थ

अनित्य का अर्थ विनाशशील माना जाता है, लेकिन यदि अनित्य का अर्थ विनाशों करेंगे तो हम फिर उच्छेदबाद को ओर होंगे। वस्तुतः अनित्य का अर्थ है परिवर्तनशील। परिवर्तन और विनाश अलग-अलग हैं। विनाश में अभाव हो जाता है, परिवर्तन में वह पुनः एक नये रूप में उपस्थित हो जाता है। जैसे बीज पौघे के रूप में
परिवर्तित हो जाता है, विनष्ट नहीं होता। बुद्ध सत्त्व की अनित्यता या क्षणिकता का
उपदेश देते हे, तो उनका आशय यह नहीं है कि वह विनष्ट हो जाने वाला है, वरन्
यही है कि वह परिवर्तनशील है, वह एक क्षण भी बिना परिवर्तन के नहीं रहता। बौद्ध
दर्शन में अनित्य और क्षणिक का मतलब है सतत् परिवर्तनशील। जैन दर्शन जिसे
परिणामां कहता है, उसे ही बौद्ध दर्शन में अनित्य या क्षणिक कहा गया है।

### अध्याकृत का सम्यक् अर्थ

बुद्ध ने जीव और शरीर की भिन्नता, तथागत की परिनिर्वाण के पश्चात् की स्थिति आदि प्रश्नों को अध्याकृत कोटि में रखा है। बुद्ध का अध्याकृत कहने का आशय बही है कि अस्ति और नास्ति की कोटियों से सीमित व्यावहारिक भाषा उसे बता पाने में असमर्थ है। हाँ और ना में इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। जैन दर्शन में को अर्थ 'अवक्त-व्य' का है, वही अर्थ बौद्ध दर्शन में 'अव्याकृत' का है।

### बुद्ध मीन क्यों रहे ?

बुद्ध के मीन रहने का अर्थ यह है कि आत्मा-सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता, अतः जहाँ किसी ऐकान्तिक मान्यता में जाने की सम्भावना हो बहाँ मीन रहना ही अधिक उपयुक्त है। बुद्ध ने आनन्द के समक्ष अपने मीन का कारण

१. बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० ४५६.

स्पष्ट कर दिया था कि वे यदि 'हां' कहते तो शाश्वतवाद हो जाता और 'ना' कहते तो उच्छेदवाद हो जाता।

# § ६. जैन और बौद्ध दृष्टिकोण की तुलना

महावीर तथा बुद्ध दोनों ही आत्मा के मम्बन्ध में उच्छेदवादी एवं शाश्वतवादी ऐकान्तिक दृष्टिकोणों के विरोधी हैं। दोनों में अन्तर केवल यह है कि जहाँ महावीर विधेयात्मक भाषा में आत्मा को नित्यानित्य कहते हैं, वहाँ बुद्ध निषेधात्मक भाषा में उसे अनुच्छेदाशाश्वत कहते हैं। बुद्ध जहाँ अनित्य आत्मवाद और नित्य आत्मवाद के दोषों को दिखाकर दोनों दृष्टिकोणों को अस्वीकार कर देते हैं, वहाँ महावीर उन ऐकान्तिक मान्यताओं के अपेक्षामूलक समन्वय के आधार पर उनके दोषों का निराकरण करने का प्रयत्न करते हैं।

बुद्ध ने आत्मा के परिवर्तनशील पक्ष पर अधिक बल दिया और इमी आधार पर उसे अनित्य भी कहा और यह भी बताया कि इस परिवर्तनशील चेतना मे स्वतन्त्र कोई आत्मा नहीं है या क्रिया मे भिन्न कारक की मना नहीं है। बुद्ध अविच्छिन्न, परिवर्तनशील चेतना-प्रवाह के रूप में आत्मा को स्वीकार करते हैं, लेकिन बुद्ध का यह मन्तव्य जैन विचारणा से उतना अधिक दूर नहीं है जितना कि ममझा जाता है। जैन विचारणा द्वय-आत्मा की शाश्वतता पर बल देकर यह समझती है कि उसका मन्तव्य बौद्ध विचारणा का विरोधी है, लेकिन जैन विचारणा में द्रव्य का स्वरूप क्या है? यही न कि जो गुण और पर्याय से युक्त है वह द्रव्य है। 2

जैन विचारणा में द्रव्य पर्याय से अभिन्न ही है और यदि इसी अभिन्नता के आघार पर यह कहा जाय कि क्रिया (पर्याय) से भिन्न कर्ता (द्रव्य) नहीं है, तो उसमें कहाँ विरोध रह जाता है? द्रव्य और पर्याय, ये आत्मा के सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं, दो विविक्त सत्ताएँ नहीं है। उनकी इस अभिन्नता के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि जैन दर्शन का आत्मा भी सदैव ही परिवर्तनशील है। फिर अविच्छिन्न चेतना-प्रवाह (परिवर्तनों की परम्परा) की दृष्टि से आत्मा को शाक्वत मानने में बौद्ध दर्शन को भी कोई बाधा नहीं हं, क्योंकि उसके अनुसार भी प्रत्येक चेतन धारा का प्रवाह बना रहता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बुद्ध के मन्तब्य में भी चेतना-प्रवाह या चेतना-परम्परा की दृष्टि से आत्मा नित्य (अनुच्छेद) है और परिवर्तनशीलता की दृष्टि से आत्मा अनित्य (अशाक्वत) है। जैन परम्परा में द्रव्या-र्थिक नय का आगमिक नाम अव्युच्छिति नय और पर्यायाधिक नय का व्युच्छिति नय भी है। हमारी सम्मित में अन्युच्छिति नय का तात्पर्य है प्रवाह या परम्परा का अपेका से और व्युच्छिति नय का तात्पर्य है अवस्था-विशेष की अपेक्षा से। यदि इस आधार पर कहा जाये कि जैन दर्शन चेतन-धारा को अपेक्षा से ( अव्युच्छिति नय से ) आत्मा

१. माध्यमिककारिका, १६।६, १८-१०; तुलनीय-पद्मनन्दि पंचविंशतिका, ८।१३.

२. गुण-पर्यायवद्द्व्यम् ।-तत्त्वार्थं सत्र, ५।३७.

आत्मा की अमरता २४७

को नित्य और चेतन अवस्था-विशेष ( ब्युच्छिति नय ) की दृष्टि से आत्मा को अनित्य मानता है तो वह अपने को बौद्ध दर्शन के निकट ही खड़ा पाता है।

## § ७. गीता का दृष्टिकोण

आत्म की नित्यता के प्रश्न पर गीता का दृष्टिकोण बिलकुल स्पष्ट है। गीता में आत्मा को स्पष्टरूप से नित्य कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवात्मा के ये सभी रारीर नाशवान कहें गये हैं, लेकिन यह जीवात्मा तो अविनाशी है। न तो यह कभी उत्पन्न होता है और न मरता है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन हैं। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। वह आत्मा अच्छेष्ट, अदाह्य, अवलेख, अशोष्य, नित्य, सर्वव्यापक, अचल और सनातन है। इस आत्मा को जो मारनेवाला समझता है और जो दूमरा (कोई) इस आत्मा को देह के नाश से मैं नष्ट हो गया—ऐसे नष्ट हुआ मानता है—अर्थात् हननिक्रया का कर्म मानता है, वे दोनों हो अहंप्रत्यय के विषयभूत आत्मा को अविवेक के कारण नहीं जानते। यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता और मरता भी नहीं। इस प्रकार गीता आत्मा को नित्यता का प्रतिपादन करती है।

## जैन, बौद्ध और गोता के दृष्टि कोर्गों की तुलना

जैन दर्शन के समान गीता भी तात्त्विक आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन करती है। इतना ही नहीं, गीता में जंब की विभिन्न शारीरिक एवं मानिमक अवस्थाओं की अनित्यता का संकेत भी उपलब्ध है। इस आधार पर गीता का मन्तव्य भी जैन दृष्टिकोण से अधिक दूर नहीं है। यद्यपि गीता आत्मा के अविनाशी स्वरूप पर ही अधिक जोर देती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ एक ओर बौद्ध दर्शन आत्मा के अनित्य या परिवर्तनशोल पक्ष पर अधिक बल देता है, वहाँ दूसरी ओर गीता आत्मा के नित्य या शास्वत पक्ष पर अधिक बल देती हैं। जबिक जैन दर्शन दोनों पक्षों पर समान बल देते हुए उनमें सुन्दर समन्वय प्रस्तुत करता है।

# े ८. आत्मा को अमरता और पुनर्जन्म

आत्मा की अमरता के साथ पुनर्जन्म का प्रत्यय जुड़ा हुआ है। भारतीय दर्शनों में चार्विक को छोड़कर शेष सभी दर्शन पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। जब आत्मा को अमर मान लिया जाता है, तो पुनर्जन्म भी स्वीकार करना हो होगा। गीता कहती है जिस प्रकार मनुष्य वस्त्रों के जीर्ण हो जाने पर नये वस्त्र प्रहण करता रहता है, वैसे ही यह आत्मा भी जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर प्रहण करता रहता है। न केवल गोता में, वरन् बौद्ध दर्शन में भी इसे माना गया है। इश रामानन्द

१. गीता, २।१८-२०, २३-२४; तुलना करें -आ वारांग, १।३।३.

२. वही, १५।१६.

३. वही, २।२२; तुलना कर - थेरगाथा, १।३८।६८८.

तिवारी पुनर्जन्म के पक्ष में लिखते हैं कि एकजन्म के सिद्धान्त के अनुसार चिरन्तन आत्मा और नश्वर शरीर का सम्बन्ध एक काल विशेष में आरम्भ होकर एक काल विशेष में आरम्भ होकर एक काल विशेष में ही अन्त हो जाता है, किन्तु चिरन्तन का कालिक सम्बन्ध अन्याय (तर्कविषद्ध) है और इस (एकजन्म के) सिद्धान्त से उसका कोई समाधान नहीं है—पुनर्जन्म का सिद्धान्त जीवन की एक न्यायसंगत और नैतिक व्याख्या देना चाहता है। एक-जन्म-सिद्धान्त के अनुसार जन्मकाल में भागदेयों के भेद को अकारण एवं संयोगजन्य मानना होगा।

# § ९. कर्मसिद्धान्त और पुनर्जन्म

डा॰ मंहिनलाल मंहिता कर्मसिद्धान्त के आधार पर पुनर्जन्म के सिद्धान्त का समर्थन करते हैं। उनके शब्दों में, कर्मसिद्धान्त अनिवार्य रूप से पुनर्जन्म के प्रत्यय से संलग्न है, पूर्ण विकसित पुनर्जन्म-सिद्धान्त के अभाव में कर्मसिद्धान्त अर्थशून्य है। ये आचारदर्शन के क्षेत्र में यद्यपि पुनर्जन्म-सिद्धान्त और कर्मसिद्धान्त एक दूसरे के अति निकट हैं, फिर भी धार्मिक क्षेत्र में विकसित कुछ आचारदर्शनों ने कर्मसिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भी पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया है। कट्टर पाश्चात्य निरीश्वर-वादी दार्शनिक नित्शे ने कर्मशक्ति और पुनर्जन्म पर जो विचार व्यक्त किये हैं, वे महत्त्वपूर्ण है। वे लिखते हैं, कर्म-शक्ति के जो हमेशा रूपान्तर हुआ करते हैं, वे मर्यादित है तथा काल अनन्त हैं। इसलिए कहना पड़ता है कि जो नामरूप एक बार हो चुके हैं वही फिर आगे यथापूर्व कभी न कभी अवश्य उत्पन्न होते ही है। है।

# § १०. ईसाई और इस्लाम धर्मों का दृष्टिकाण

ईसाई और इस्लाम आचारदर्शन यह तो मानते हैं कि व्यक्ति अपने नैतिक शुभाशुभ कृत्यों का फल अनिवार्थ रूप से प्राप्त करता है और यदि वह अपने कृत्यों के फलों
को इस जीवन मे पूर्णत्या नहीं भोग पाता है तो मरण के बाद उनका फल भोगता है,
केकिन फिर भी वे पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते हैं। उनकी मान्यता के अनुसार,
व्यक्ति को सृष्टि के अन्त मे अपने कृत्यों की शुभाशुभता के अनुसार हमेशा के लिए
स्वर्ग या किसी निश्चित समय के लिए नरक में भेज दिया जाता है, वहां व्यक्ति अपने
कृत्यों का फल भोगता रहता है। इस प्रकार वे कर्मसिद्धान्त को मानते हुए भी पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते हैं।

## § ११. उक्त दृष्टिकोण को समीक्षा

१. जो विचारणाएँ कर्मसिद्धान्त को स्वीकार करने पर भी पुनर्जन्म को नहीं सामती हैं, वे इस तथ्य की व्याख्या करने में समर्थ नहीं हो पाती हैं कि वर्तमान जीवन

१. शंकर का अ।चारदर्शन, पृ० ६८.

२. जैन साहकालॉजी, पृ० १७३.

गीतारहस्य, पृ० २६८.

में जो नैसर्गिक वैषम्य है उसका कारण वया है ? बयों एक प्राणी सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित कुल में जन्म लेता है अथवा जन्मना ऐन्द्रिक एवं बीद्धिक क्षमता से युक्त होता है और क्यों दूसरा दिद्ध एवं हीन कुल में जन्म लेता है और जन्मना हीनेन्द्रिय एवं बीद्धिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होता है ? क्यों एक प्राणी को मनुष्य-शरीर मिलता है और दूसरे को पशु-शरीर मिलता है ? यदि इसका कारण ईश्वरेच्छा है तो ईश्वर अन्यायी सिद्ध होता है । दूसरे, व्यक्ति को अपनी अक्षमताओं और उनके कारण उत्पन्न अनैतिक कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा । खानाबदोश जातियों में जन्म लेने वाला बालक संस्कारवश जो अनैतिक आचरण का मार्ग अपनाता है, उसका उत्तरदायित्व किस पर होगा ? वैयक्तिक विभिन्नताएँ ईश्वरंच्छा का परिणाम नहीं, वरन् व्यक्ति के अपने हो कृत्यों का परिणाम है । वर्तमान जीवन में जो भो क्षमता एवं अवसरों की सुविधा उसे अनुपलब्ध है और जिनके फलस्वरूप उसे नैतिक विकास का अवसर प्राप्त नहीं होता है उनका कारण भी वह स्वयं ही है और उसका उत्तरदायित्व भी उसी पर है ।

२. नैतिक विकास केवल एक जन्म की साधना का परिणाम नहीं है, वरन् उसके पोछे जन्म-जन्मान्तर की साधना होती है। पुनर्जन्म का सिद्धान्त प्राणी को नैतिक विकास के हेतु अनन्त अवसर प्रदान करता है। बैडले नैतिक पूर्णता की उपलब्ध को अनन्त प्रक्रिया मानते है। यदि नैतिकता आत्मपूर्णता एवं आत्मसाक्षात्कार की दिशा में सतत् प्रक्रिया है तो फिर बिना पुनर्जन्म के इस विकास की दिशा में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? गीता में भी नैतिक पूर्णता की उपलब्ध के लिए अनेक जन्मों की साधना आवश्यक मानी गर्या है। उडा० टाँटिया भी लिखते हैं कि 'यदि आध्यात्मिक पूर्णता (मुक्ति) एक तथ्य है तो उसके साक्षात्कार के लिए अनेक जन्म आवश्यक है। "3

३. साथ ही आत्मा के बन्धन के कारण की ब्याख्या के लिए भी पुनर्जन्म की धारणा को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वर्तमान बन्धन की अवस्था का कारण भूतकालीन जीवन में ही खोजा जा सकता है।

४. जो नैतिक दर्शन पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते, वे व्यक्ति के साथ ममुचित न्याय नहीं करते। अपराध के लिए दण्ड आवश्यक हूँ, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि विकास या सुधार का अवसर ही समाप्त कर दिया जाये। जैन नैतिकता पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार करके व्यक्ति को नैतिक विकास के अनेक अवसर प्रदान करती है तथा अपने को एक प्रगतिशील नैतिक दर्शन सिद्ध करती हैं। पुनर्जन्म की घारणा दण्ड के सुधारवादी सिद्धान्त का समर्थन करती है, जबकि पुनर्जन्म को नहीं माननेवाली नैतिक विचारणाएँ दण्ड के बदला लेने के सिद्धान्त का समर्थन करती हैं, जोकि वर्तमान युग में एक परम्परागत अनुचित घारणा है।

**१. पधिकल** स्टडांज, पृ० ३१३.

२. गोता, ६।४५.

३. स्टबांज इन जैन फिलासफां, पृ० २२१.

## § १२ वैयक्तिक विभिन्नताओं के लिए वंशानुक्रम का तर्क एवं उसका उत्तर

जीवविज्ञान ने अपनी वैज्ञानिक गवेषणाओं के आघार पर जिस वंशानक्रम के सिद्धान्त की स्थापना की है उससे कर्मसिद्धान्त पर वेष्ठित पुनर्जन्मवाद का निरसन हो जाता है। इस घारणा के अनसार वैयक्तिक विभिन्नताओं का आधार वंशानक्रम एवं परिवेश है, लेकिन यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण है। यह ठीक है कि वंशानुक्रम एवं परि-वेश के आधार पर व्यक्तित्व की शिक्षलता को समझने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन प्रथम तो वंशानक्रम एवं परिवेश हमारे व्यक्तित्व के समग्ररूपेण निर्णीयक नहीं हैं, दूसरे वंशानुक्रम एवं परिवेश के निश्चय का आधार क्या है ? यदि हम यहाँ केवल संयोग को स्वीकार करेंगे तो फिर नैतिक जीवन एवं उत्तरदायित्व की व्याख्या ही असम्भव होगी, जो किसी भी नैतिक विचारणा को अभीष्ट नहीं होगी। डा॰ मेहता के शब्दों में 'शुद्ध वंशानुक्रम जैसा कोई तथ्य ही नहीं है। कोई भी वंशानक्रम व्यक्ति के पूर्व चरित्र एवं कर्मों से अप्रभावित नहीं हैं।' अर्थात जो वंशानुक्रम हमें उपलब्ध हुआ है उसके कारण की व्याख्या के लिए भी पूर्वजन्म के कर्मों की मान्यता आवश्यक लगती है। यद्यपि अभी तक वैज्ञानिक आधारों पर पुनर्जन्म की धारणा को सिद्ध नही किया जा सका है, तथापि हमारे अनुभवात्मक जगत में ऐसी अनेक घटनाएँ घटी हैं जिनका समुचित एवं बोधगम्य समाधान पनर्जन्म की घारणा में ही खोजा जा सकता है। म्रो॰ बनर्जी ने राजस्थान विश्वविद्यालय के परामनोविज्ञान विभाग में अपूर्व स्मति एवं पूर्वजन्म की स्मिति से सम्बन्धित देश एवं विदेश की अनेक घटनाओं का संकलन एवं सत्यापन करने का प्रयास किया है और उनमें से अनेक को प्रामाणिक भी पाया है। उन प्रामाणिक घटनाओं की संगति केवल, पनर्जन्म के मिद्धान्त के द्वारा ही खोजी जा सकती है।

# § १३. पूर्वजन्मों की स्मृति के अभाव का तर्क एवं उसका उत्तर

पुनर्जन्म के विरुद्ध यह भी तर्क दिया जाता है कि यदि वही आत्मा (चेतना) पुनर्जन्म ग्रहण करती है तो फिर उसे पूर्वजन्मों की स्मृति वयों नहीं रहती है? यदि हमें पूर्वजन्मों की घटनाओं की स्मृति नहीं है तो फिर पुनर्जन्म को किस आधार पर माना जाये? लेकिन यह तर्क उचित नहीं है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमें अपने वर्तमान जीवन की अनेक घटनाओं की भी स्मृति नहीं रहती। यदि हम वर्तमान जीवन के विस्मरित भाग को अस्वीकार नहीं करते हैं तो फिर केवल स्मरण के अभाव में पूर्वजन्मों को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। वस्तुतः जिस प्रकार हमारे वर्तमान जीवन की अनेक घटनाएँ अचेतन स्तर पर रहती हैं, वैसे ही पूर्वजन्मों की घटनाएँ भी अचेतन स्तर पर बनी रहती हैं और विशिष्ट अवसरों पर चेतना के स्तर

१. जैन साइकालॉजी, पृ० १७५.

२. नई दुनिया, सीमवार अंक, अप्रैल-मई १९६८.

आत्मा की अमरता १५६

पर भी व्यक्त हो जाती हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि हमें अपने जिन कृत्यों की स्मृति नहीं है, हम क्यों उनके प्रतिफल का भोग करें? लेकिन यह तर्क भी समुजित नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हमें अपने कमों की स्मृति है या नहीं? यदि हमने उन्हें किया है तो उनका फल भोगना ही होगा। यदि कोई व्यक्ति इतना अधिक मद्यपान कर ले कि नशे में उसे अपने किये हुए मद्यपान की स्मृति भी नहीं रहे, लेकिन इससे क्या वह उसके नशे से बच सकता है? जो किया है, उसका भोग अनि-वार्य है, जाहे उसकी स्मृति हो या न हो।

## जैन दृष्टिकोण

जैन चिन्तकों ने इसीलिए कर्मसिद्धान्त की स्वीकृति के साथ-साथ आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। जैन विचारणा यह स्वीकार करती है कि प्राणियों में क्षमता एवं अवसरों की सुविधा आदि का जो जन्मना नैसींगक वैषम्य है, उसका कारण प्राणी के अपने ही पूर्वजन्मों के कृत्य हैं। संक्षेप में बंशानुगत एवं नैसींगक वैषम्य पूर्वजन्मों के शुभाशुभ कृत्यों का फल है। यही नहीं, बरन् अनुकूल एवं प्रतिकृत परिवेश की उपलब्धि भी शुभाशुभ कृत्यों का फल है। स्थानांगसूत्र में भूत, वर्तमान और भावी जन्मों में शुभाशुभ कर्मों के फल-सम्बन्ध को दृष्टि से आठ विकल्प माने गये है—(१) वर्तमान जन्म के अशुभ कर्म वर्तमान जन्म में हां फल देवें। (२) वर्तमान जन्म के अशुभ कर्म वर्तमान जन्मों के अशुभ कर्म आवी जन्मों के अशुभ कर्म वर्तमान जन्म में फल देवें। (४) भूतकालीन जन्मों के अशुभ कर्म भावी जन्मों में फल देवें। (५) यूत्नकालीन जन्मों के अशुभ कर्म भावी जन्मों में फल देवें। (७) भूतकालीन जन्मों के शुभ कर्म भावी जन्मों के शुभ कर्म वर्तमान जन्म के शुभ कर्म वर्तमान जन्म में फल देवें। (७) भूतकालीन जन्मों के शुभ कर्म भावी जन्मों के शुभ कर्म वर्तमान जन्म में फल देवें। (७) भूतकालीन जन्मों के शुभ कर्म भावी जन्मों के शुभ कर्म वर्तमान जन्म में फल देवें। (७) भूतकालीन जन्मों के शुभ कर्म भावी जन्मों में फल देवें।

इस प्रकार जैन दर्शन में वर्तमान जीवन का सम्बन्ध भूतकालीन एवं भावी जन्मों से माना गया है। जैन दर्शन के अनुसार चार प्रकार की योनियाँ हैं—(१) देव (स्वर्गीय जावन), (२) मनुष्य, (३) तिर्यंच (वानस्पतिक एवं पशु जीवन), और (४) नारक (नारकीय जीवन)। अप्राणी अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार इन योनियों मं जन्म लेता ह। यदि वह शुभ कर्म करता है तो देव और मनुष्य कं रूप में जन्म लेता हं और अशुभ कर्म करता है तो पशु गित या नारकीय गित प्राप्त करता है। मनुष्य मरकर पशु भी हो सकता है और देव भी। प्राणी भावी जीवन में क्या होगा यह उसके वर्तमान जीवन के नैतिक आचरण पर निर्भर करता है।

१. देखिए-जैन साइकालाजा, पृ० १७४.

२. स्थानांग, ६।२।७.

इ. तत्त्वार्थसूत्र, ८।११.

## बौद्ध दृष्टिकोण

बौद्ध दर्शन भी पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार करता है। जातक कथाओं में वृद्ध के पूर्व जनमों की कथाएँ संकलित है। संयुक्तनिकाय में बुद्ध कहते है, सभी जीव मरेंगे, मत्यु में ही जीवन का अन्त होता है, उनकी गति अपने कर्म के अनुमार होगी, पण्य-पाप के फल से, पाप करने से नरक को, पुण्य करने से सुगति को, इमलिए सदा पुण्य कर्म करे जिसमे परलोक बनता है। अपना कमाया पुण्य ही प्राणियों के लिए परलोक में आधार होता है।' बौद्ध दर्शन की यह निश्चित मान्यता है कि मत्त्व (प्राणी) अनेक जन्मों में संसरण कर अपने कर्मों का भोग करता है। उसमें भी वर्तमान जीवन के कर्मफल का सम्बन्ध भावी जन्मों से माना गया है। इस दृष्टि से उसमें तीन प्रकार के कर्म माने गये हैं-- (१) दुष्टधर्म-बेदनीय-इसी जन्म में फल देने-वाला, (२) उपपद्य-वेदनीय-अगले जन्म में फल देनेवाला, (३) अपरपर्याय वदनीय-अगले जन्म के पश्चात किसी भी जन्म में फल देनेवाला। रेवीद्ध दर्शन में भी जैन दर्शन के समान योनियाँ मानी गई हैं। बौद्ध दर्शन में इन्हें भूमियाँ कहा गया हैं। ये भिमया चार हैं—(१) अपायभूमि (दुर्गतियां—नारक, तिर्यच, प्रेत और असूर), भिम (विशिष्ट देव जातियाँ) और (४) अरूपावचरभूमि। 3 बौद्ध दर्शन में जैन दर्शन की चारों गतियाँ स्वीकृत हैं। नैतिक विकास के आधार पर इनके अनेक भेद दोनों ही दर्शनों में मान्य हैं, उनमें नाम वर्गीकरण के दुष्टिकोण आदि में भी बहुत कुछ समानता है। ज्यान रखने योग्य एक विशेष बात यह है कि जहाँ बौद्ध दर्शन में कुछ विशिष्ट देव योनियों से सीघे निर्वाण की प्राप्ति को सम्भव माना गया है, वहाँ जैन दर्शन केवल मनष्य-जन्म सं निर्वाण की उपलब्ध सम्भव मानता है।

### श्या बौद्ध अनात्मवाद पुनर्जन्म की व्याख्या कर सकता है ?

सामान्यतया विपक्षी विचारकों ने बौद्ध-धर्म के अनात्मवाद और क्षणिकवाद को पुनर्जन्म की क्याख्या को दृष्टि से असंगत माना है। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। आचार्य नरेन्द्रदेव लिखते हैं, 'नैरात्म्यवाद से पुनर्जन्म और कर्म के प्रति उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को क्षति नहीं पहुँचती। आत्मा की प्रतिज्ञा करना भूल है, सन्तित का उल्लेख करना चाहिए।'' अनात्मवाद या अणिकवाद के साथ पुनर्जन्म का सिद्धान्त कैसे संगत हो सकता है, इसकी विवेचना भदन्त नागसेन ने राजा मिलिन्द के सामने की थी। जब मिलिन्द ने नागसेन से अनात्मवाद एवं अणिकवाद की विवेचना सुनी तो उनके हृदय में भी पुनर्जन्म की असम्भावना की शंका उठ खड़ी हुई। उन्होंने नागसेन

१. बौद्ध धर्मदर्शन, पृ॰ २८४.

२ अभिधम्मस्थसंगद्दो, पृ० ६०.

३. वहां, पृ० ५६.

<sup>.</sup>४. बौब धर्मदर्शन, पृ० २८६.

आत्मा की अमरता १५३

से समाधान के लिए प्रश्न किया, भन्ते नागसेन ! कौन उत्पन्न होता है (पुनर्जन्म ग्रहण करता है) ? क्या वह वही रहता है या अन्य हो जाता है ? नागसेन ने उत्तर दिया, न तो वही और न अन्य । जैमे एक युवक वृद्ध होने तक न तो वही रहता है और न अन्य हो जाता है, वैसे जो पुनर्जन्म ग्रहण करता है वह न तो वही रहता है. न अन्य हो जाता है। मिलिन्द फिर भी सन्तुष्ट न हो सका। उसने यह जानना चाहा कि वह क्या है जो पुनर्जन्म ग्रहण करता है ? नागसेन ने इसके उत्तर में स्पष्ट किया कि यह नामरूपात्मक मन्तित-प्रवाह ही पुनर्जन्म ग्रहण करता है। वे कहते हैं, राजनु ! मृत्यु के समय जिसका अन्त होता है, वह तो एक अन्य नामरूप होता है और जो पनर्जन्म ग्रहण करता है, वह एक अन्य । किन्तु द्वितीय (नामरूप) प्रथम (नामरूप) में से ही निकलता है। अतः हे महाराज ! धर्म-सन्तति ही संसरण करती है। भगवान बुद्ध के समय में साति केवट्टपुत्त नामक भिक्ष को यह मिथ्या धारणा उत्पन्न हुई थी कि वही एक विज्ञान आवागमन करता है। इसपर भगवान ने उसे समझाया था कि विज्ञान तो प्रतीत्यसमुत्पन्न है। वह तो भौतिक पदार्थों की अपेक्षा भी अधिक क्षणिक है। वह शास्वत रूप से संसरण करनेवाला नहीं हो सकता। वस्तूस्थित यह है कि एक जन्म के अन्तिम विज्ञान (चेतना) के लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है। इस कारण न तो वही जीव रहता है और न दूसरा ही हो जाता है।

बौद्ध दर्शन अनेक चित्तघाराओं को स्वीकार करता है। वह यह मानता है कि क क, क, क, क, एक चित्तघारा है और ख ख, ख, ख, ख, दूसरी चित्त-धारा है। यद्यपि क, क, क, एक दूसरे से अभिन्न नहीं हैं और ख, ख, ख, ख, ख, बी एकदूसरे से अभिन्न नहीं है, तथापि इनमें से प्रत्येक आत्मसन्तान के सदस्यों के बीच जो बन्धुता है, वह एक आत्मसन्तान के एक सदस्य और दूसरी आत्मसन्तान के सदस्य अर्थात् क, या ख, के बीच नहीं है। बौद्ध घम आत्मा का ऐसी स्थायी सत्ता के रूप में जो बदलती हुई शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं के बीच स्वयं अपरि-वर्तित बनी रहे, अवश्य निषेध करता है; पर उसके स्थान पर एक तरल आत्मा को स्वोकार करता है। बौद्ध दर्शन उपादान के अभेद के अर्थ में एकता को तो अस्वीकार करता है। यह आत्मसन्तानों की प्रवाही घाराओं का सातत्य हो बौद्ध दर्शन का 'आत्मा' है। यही तरल आत्मा पृनर्जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार बौद्ध अनात्मवाद और क्षणिकवाद की भूमि को क्षति पहुँचाए बिना पुनर्जन्म की ब्यास्था सम्भव है।

## गीता का दुष्टिकोण

गीता भी जैन दर्शन के समान आत्मा की अमरता के साथ पुनर्जन्म को स्वीकार

१. मिकिन्द्रपन्हो ( स्वस्त्रणपन्हो ); उद्धृत-बौद्ध धर्म तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० ४८४.

२. वही, पृ० ४८५.

श. भारतीय दर्शन की रूपरेखा, प्र० १४६-१४७.

करती है। श्रीकृष्ण कहते हैं, जैसे जीवात्मा को इस शरीर में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्थाएँ प्राप्त होती हैं, वैसे ही इसे अन्य शरीरों की प्राप्ति भी होती है। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को बदलकर नवीन वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नये शरीर ग्रहण करता है। गीताकार नैतिक साध्य की प्राप्ति के निमित्त अनेक जन्मों की साधना को आवश्यक मानते हैं। इस आधार पर पुनर्जन्म का समर्थन भी किया गया है। गीता में अनेक स्थानों पर पुनर्जन्म सम्बन्धी निर्देश उपलब्ध हैं। गीता में यह भी माना गया है कि प्राणी को अपने शुभाशुभ कर्मों के आधार पर उच्चलोक (दैवीय जीवन) मध्यलोक (मानवीय जीवन) और अधोलोक (नारकीय एवं पशु जीवन) की प्राप्ति होती है। भ

उपनिषदों से भी इसका समर्थन होता है कि यदि प्राणी शुभाचरण करता है तो वह शुभ योनियों में जन्म लेता है और अशुभ आचरण करता है तो निम्न योनियों में जन्म लेता है और अशुभ आचरण करता है तो निम्न योनियों में जन्म लेता है। कठोपनिषद् में कहा गया है कि अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर घारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्थावर-भाव वृक्षादि की जाति को प्राप्त हो जाते हैं। छान्दोग्योपनिषद् में भी कहा गया है कि जो अच्छा आचरण करेंगे वे अगले जीवन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि का अच्छा जीवन प्राप्त करेंगे, लेकिन जो दुराचारी होंगे वे शूकर, कुत्ते और शूद्र आदि की निम्न योनियों में जन्म लेंगे। ध

#### निकार्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शन पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वांकार करते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धान्त का महत्त्वपूर्ण लाभ यह है कि वह जहाँ एक ओर व्यक्ति में अवसर की अनेकता के आधार पर घोर निराशा के अणों में भी आशावादिता का संचार करता है, वहाँ यह बताता है कि हम जब तक नैतिक साध्य निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं तब तक हमें प्रकृति की ओर से अवसर प्रदान किए जाते रहेंगे ताकि हम अपने साध्य को प्राप्त कर सकें। दूसरी ओर, व्यक्ति के हृदय से मृत्यु के भय को समाप्त करता है।

## \S १४. पाश्चात्य दर्शन में आत्मा की अमरता या मरणोत्तर जीवन

पाश्चात्य दार्शनिक क्षेत्र में भी इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया गया है। प्लेटो से लेकर वर्तमान युग तक आत्मा की अमरता या मरणोत्तर जीवन की सिद्धि के

१. गीता, २।१३.

२. वहां, २।२२.

इ. वहां, ६।४४, ७।१६.

४: वहां, १४।१८, १६।२०.

प्र. कठोपनिषद्, रारा७.

६. छान्दोग्योपनिषद्, पा१०ा७.

आत्मा की अमरता २५५

लिए दार्शनिक, वैज्ञानिक तथा नैतिक युक्तियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। कुछ प्रमुख विचारकों की युक्तियाँ निम्नानुसार है—

बार्शनिक युक्तियां—प्लेटो ने आत्मा की अमरता के लिए निम्न दार्शनिक युक्तियां दी है—(१) अवयवहीन होने में आत्मा की अमरता सिद्ध होती है। आत्मा निरावयब है, अविभाज्य हं। इसलिए आत्मा अमर है। (२) स्रष्टा की अच्छाई से भी आत्मा की अमरता सिद्ध होती हं। यदि ईश्वर अच्छा है तो वह आत्मा को नष्ट नहीं होने देगा और उसके कर्मों के फल से वंचित नहीं करेगा। (३) आत्मा सत् है और सत् असत् नहीं हो सकता। (४) बुद्धि आत्मा का स्वरूप है। ऐन्द्रियता और इच्छा आत्मा के मरणशील अंश हैं, क्योंकि ये शरीर के ऊपर निर्भर है। लेकिन बुद्धि आत्मा का अमर अंश है। (५) आत्मा का पहले भी अस्तित्व था और इसलिए आगे भी रहेगा। शरीर के पैदा होने से पहले आत्मा थी, इसलिए शरीर का नाश होने के बाद भी रहेगी। शरीर के नाश होने से आत्मा नामक अभौतिक सत्ता के अस्तित्व पर कोई असर नही होता। (६) आत्मा में शरीर और उसके बन्धनों से मुक्त होने की अप्रतिहत इच्छा पायी जाती है। इससे यह सिद्ध हाता है कि वह स्वरूपतः अमर है।

अरस्तू भी यह मानता है कि आत्मा का ऐन्द्रिक अंश मरणशील है, यहाँ तक कि उसकी निष्क्रिय बुद्धि भी, जो कि शरीर के ऊपर निर्भर है, मरणशील है। लेकिन उसकी सक्रिय बुद्धि अभौतिक है और इसलिए अमर है। बर्कले भी आत्मा की निरव-यवता, अविभाज्यता और अभौतिकता से उसकी अमरता को सिद्ध करता है। लाइब्नीज भी आत्मा की अभौतिकता से उसकी अमरता सिद्ध करता है।

वैज्ञानिक युक्ति—मार्टिन्यू ने शक्ति-अक्षयता ( कर्जा की नित्यता ) की वैज्ञानिक घारणा के आघार पर आत्मा की अमरता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । उनका कहना है कि मृत्यु अपने भौतिक रूप में केवल शक्ति का परिवर्तन है । मृत्यु होने पर शरीर की शक्तियाँ विश्वुंखल हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप शरीर नष्ट हो जाता है । परन्तु शक्ति-अक्षयता के नियम के अनुसार ये शक्तियाँ पूर्णतः नष्ट नहीं हो सकतीं । या तो शक्ति-अक्षयता नियम में मानसिक शक्ति सम्मिलत रहती है अथवा नहीं रहती । यदि यह भौतिक शक्ति पर लागू होता है तो मन पदार्थ से पृथक् अथवा स्वतन्त्र रहता है अर्थात् मनुष्य की आत्मा मृत्यु के पश्चात् भी जीवित रह सकती है । परन्तु यदि यह नियम भौतिक और मानसिक दोनों शक्तियों पर लागू होता है तो ठीक जिस प्रकार भौतिक शक्ति पूर्णतः कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, वरन् किसी न किसी रूप में बची ही रहती है, उसी प्रकार मानसिक शक्ति भी मृत्यु के उपरान्त पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकती वरन् यह किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है । इस प्रकार मानवीय आत्मा की अमरता शक्ति-अक्षयता नियम के विरुद्ध नहीं है ।

१. उद्धृत-नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण, पृ० २९१.

नैतिक युक्तियों — आधुनिक युग में आत्मा की अमरता को सिद्ध करने के लिए दार्घनिक युक्तियों की अपेक्षा नैतिक युक्तियों को अधिक पसन्द किया जाता है। मार्टिन्यू, कांट, जेम्स सेथ और हाफर्डिंग आदि ने निम्नलिखित नैतिक युक्तियाँ दी हैं—

- (अ) ज्ञान की पूर्णता के लिए—मार्टिन्यू आत्मा की अमरता को आवश्यक मानते हैं। उनका कहना है कि हमारी मनीषा दिक-काल से मर्यादित होती है। मनीषा को विकास हेतु क्रमशः दिक्-काल की मर्यादाओं से ऊपर उठना होता है। परन्तु वर्तमान सीमित जीवन में मानस दिक्-काल की मर्यादाओं को पूर्णतः नहीं लौंघ सकता। अतः यह आशा करना तर्कमंगत होगा कि मृत्यु के पश्चात् एक भविष्य जीवन होता है जिसमें मनीषा अपनी पूर्णता प्राप्त करेगी तथा दिक्-काल की मर्यादाओं का पूर्ण उत्लंघन कर सकेगी। जैन दर्शन के अनुसार भी जब तक आत्मा पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता है, वह पुनः-पुनः जन्म धारण करता है।
- (ब) नैतिक आवर्श की पूणंता या चिरत्र के पूणं। बकास के लिए—मार्टिन्यू का कहना है कि नैतिक आदर्श असीम होता है। यह वर्तमान जीवन में पूणंतः प्राप्त नहीं किया जा सकता। नैतिक प्रगति जितनी अधिक होती है, नैतिक आदर्श भी उतना ही अधिक उच्च होता जाता है। अतः नैतिक आदर्श की प्राप्त के लिए अनश्वर अथवा अमर जीवन की आवश्यकता होती है। के कांट इसका वर्णन इस प्रकार करता है—इच्छा एवं कर्तव्य के मध्य संघर्षों को कभी भी पूर्णतः सीमित जीवन में समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः वर्तमान जीवन के ही क्रम में एक भावी जीवन भी होना चाहिए, जहां मानवीय आत्मा का व्यक्तित्व जीवित रहकर इच्छा एवं कर्तव्य के मध्य सामंजस्य स्थापित कर सके। जे जेम्स सेय ने इस नैतिक दलील को इस प्रकार दिया है—नैतिक आदर्श अपरिक्षित्र है। सीमित काल में उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आत्मा का अस्तित्व अनन्त काल तक रहना चाहिए अर्थात् आत्मा को अमर होना चाहिए। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य असोम है। इस छोटे-से जीवन में उसको पूरा पा जाना असम्भव है। यह जीवन तो भावी जीवन के लिए तैयार होने का समय है। मृत्यु जीवन का अन्त नहीं है। शक्तियों की सार्यकता तभी है, जब उनकी पूरी अभिव्यक्ति हो। ऐसी छक्ति को मानना जिसकी पूरी अभिव्यक्ति न हो सके, स्वितरोघी है।
- (स) मूल्यों के संरक्षण के लिए —हाफर्डिंग ने मूल्यों की नित्यता के मिद्धान्त को माना है और कहा है कि इस जीवन में हम जिन मूल्यों को उपलब्ध करते हैं, वे नैतिक दुनिया में सुरक्षित रहते हैं। उनका नाश नहीं होता और अपने अधिष्ठान के रूप में

१. नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण ए० २९२.

२. वही, पृ० २१२.

३. व**दी**, पृ० २९२.

४. पश्चिमी दर्शन, पृ० २१६.

बात्मा की अमरता २५७

उन्हें आत्मा का सनातन अस्तित्व चाहिए। इस प्रकार मूल्यों की नित्यता का निद्धान्त आत्मा की अमरता सिद्ध करता है।

(द) शभाशम के फल-भोग के लिए-कांट ने आत्मा की अमरता के समर्थन में एक और नैतिक दलील दी है। हमें इस बात का पक्का विश्वास होता है कि पण्य करनेवाले को सख मिलना चाहिए और पाप करनेवाले को द:ख। लेकिन पण्य करने वाले इस दुनिया में बहुत कम सुखी होते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि मरने के बाद एक दूसरा जीवन होगा जिसमें पण्य करनेवालों को उवित मात्रा में सख और पाप करनेवालों को उचित मात्रा में दःख मिलेगा। देखा जाता है कि यहाँ पापियों को भी परा दण्ड नहीं मिलता। शारीरिक यातना, कारावास इत्यादि से भी पापियों को उचित मात्रा में दुःख नहीं मिलता । इसलिए भविष्य के जीवन में उनको उचित मात्रा में दःख मिलेगा। 2 इमिलए इस जन्म के नैतिक कर्मों के फलभोग के लिए मरणोत्तर जीवन को स्वीकार करना होगा। एक व्यक्ति जीवन भर सत्कर्म करता है लेकिन उसे बरा फल मिलता है और दूसरा व्यक्ति जीवन भर असत्कर्म करता है लेकिन उसे अच्छा फल मिलता है तो हमारी यह मान्यता होती है कि इम जीवन के पूर्व जीवन में पहले व्यक्ति ने असरकर्म किये होंगे और दूसरे ने सत्कर्म, जिनका प्रतिफल उन्हें इस जीवन में मिल रहा है। इस प्रकार इस जीवन के पूर्व जीवन को स्वीकार करना होता है। इस प्रकार वर्तमान जीवन के जन्म से पूर्व और वर्तमान जीवन की समाप्ति के पश्चात भी आत्मा का अस्तित्व मानना ही आत्मा को अमरता की मान्यता है। बिना आत्मा की अमरता को स्वोकार किये कर्मफलव्यतिक्रम की सम्यक व्याख्या नहीं की जा सकती।

१. पित्वमी दर्शन, ५० २१६.

२. वही, पृ० २१६.

## जास्मर की स्वतन्त्रता

| ₹. | नैतिक | जीवन    | जीवन ओर स्वतन्त्रता |          |       |           |     |   |
|----|-------|---------|---------------------|----------|-------|-----------|-----|---|
|    |       | व्यक्ति | -स्वात              | न्त्रव ह | हे बो | दृष्टिकोण | 242 | I |

265

र. महाबीरकालीन नियतिबादी मान्यताएँ

२६२

१. मिवतक्यतावाद २६३ | समीक्षा २६४ | २. कालबाद २६४ | कालबाद का नैतिक जीवन में योगदान २६५ | समीक्षा २६५ | जैनदर्शन में कालवाद का स्थान २६५ | ३. स्वभाववाद का नैतिक योगदान २६६ | समीक्षा २६६ | स्वभाववाद का जैन दर्शन में स्थान २६७ | ४. भाग्यवाद २६८ | समीक्षा २६८ | ५. ईश्वरवाद २६९ | ६. सर्वज्ञतावाद २७० |

३. पाश्चात्य दर्शन में नियतिवाद की घारणा

२७१

नियतिबाद के सामान्य लाभ २७२ | नियतिबाद अपने सिद्धान्त का समर्थन निम्न तकों के आधार पर करता है २७२ | नियति-बाद की व्यावहारिक जीवन में उपयोगिता २७२ | नियतिबाद के सामान्य दोष २७४ |

A.

४. यदृष्छावाद

208

यदृष्णावाद का नैतिक मूल्य २७५ / यदृष्णावाद के पक्ष में युक्तियाँ २७५ / समीक्षा २७६ / भारतीय आचारदर्शन और यदृष्णावाद २७६ /

२७७

५. जैन आचारदर्शन में पुरुषार्थ और नियतिनाद महावीर द्वारा पुरुषार्थ का समर्थन २७७ / जैनदर्शन में नियति-वाद के तस्व २७७ / (अ) सर्वज्ञता २७७ / (व) कर्म-सिद्धान्त २७७ /

२७८

६. सर्वज्ञता का प्रत्यय और पृष्ठवार्य सम्भावना सर्वज्ञता का अर्थ २७८ / कुन्दकुन्द और हिरभद्र का दृष्टिकोण २७८ / पं० सुखलालजी का दृष्टिकोण २७९ / डॉ॰ इन्द्रचन्द्र शास्त्री का दृष्टिकोण २७९ / सर्वज्ञता का त्रैकालिक ज्ञान सम्बन्धी अर्थ और पृष्ठवार्थ की सम्भावना २८० /

| ७. क्या जैन कर्म-सिद्धान्स निर्वारणबाद है ?                | 261 |
|------------------------------------------------------------|-----|
| ८. बौद्धदर्शन और नियतिबाद एवं यद्ञ्छावाद                   | २८२ |
| <b>बुद्ध द्वारा मवृष्कावाद और</b> नियतिवाद की आलोचना २८२ / |     |
| ९. क्या प्रतीत्यसमृत्पाद नियतिवाद है ?                     | २८४ |
| १०. गीता में नियतिवाद और पुरुषार्थवाद                      | २८६ |
| गीता में नियतिवाद (निर्घारणवाद) के तस्व २८६ / क्या गीता    |     |
| नियतिवादी है ? २८७ /                                       |     |
| ११. सम्यक् जीवन दृष्टि के लिए दोनों ही अपेक्षित            | २८९ |
| १२. कर्म नियम बीर आत्मशक्ति                                | 290 |
| १३. आत्म-निर्धारणवाद                                       | २९० |

## § १. नेतिक जीवन और स्वतन्त्रता

पाश्चात्य विचारक कांट नैतिक आदेश को एक निरपेक्ष आदेश मानते हैं जब कि गीता उसे ईश्वरीय आदेश मानती है। चाहे निरपेक्ष आदेश कहें या ईश्वरीय आदेश. कर्म-संकल्प की स्वतन्त्रता को मानना आवश्यक है। आदेश का अर्थ है 'तुम्हें यह करना चाहिए।' लेकिन 'चाहिए' में स्वतन्त्रता छिपी हुई है। कांट कहते हैं कि तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि तम कर सकते हो। रवतन्त्रता के अभाव में 'चाहिए' का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। यदि हम गीता और कांट की तरह नैतिकता को आदेश के रूप में न मानें. वरन जैन और बौद्ध विचारकों के समान नैतिकता को एक ऐसे आदर्श के रूप में स्वीकार करें, जिसे प्राप्त करना है, तो भी कर्म एवं संकल्प की स्वतन्त्रता को मानना आवश्यक है। नैतिकता के लिए हर स्थिति में मनुष्य में कर्म एवं संकल्प की स्वतन्त्रता की घारणा आवश्यक है। नैतिक आचरण एक संकल्पात्मक कर्म है। यदि हम संकल्प करने और तदनुरूप आचरण करने में व्यक्ति को स्वतन्त्र नहीं मानते हैं तो नैतिक उत्तरदायित्व का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। यदि मनष्य नैतिक आदर्श को प्राप्त करने की कोई स्वतन्त्र शक्ति नहीं रखता अथवा वह नैतिक आदेश का पालन करने और नहीं करने में स्वतन्त्र नहीं है तो उसके लिए नैतिक आदेश एवं नैतिक आदर्श दोनों ही निरर्थक हो जाते हैं। डॉ॰ राघाकृष्णन् लिखते हैं, 'यदि मनुष्य केवल सहज वित्त से चलनेवाला सीघा-सादा प्राणी हो. यदि उसकी इच्छाएँ और उसके निर्णय केवल अनुवांशिकता और परिवेश की शक्तियों के ही परिणाम हों तब नैतिक निर्णय बिलकुल असंगत है। र मैकेंजी का कथन है, यदि नैतिक आदेश में कोई सार्थकता है तो संकल्प पूरी तरह से परिस्थितियों के अधीन नहीं हो सकता, बल्कि किसी अर्थ में उसे स्वतन्त्र अवश्य होना चाहिए । 3 स्वतन्त्रता के अभाव में व्यक्ति को पुण्य और पाप के लिए उत्तरदायी भी नहीं ठहराया जा सकता, न उसे शुभ और अशुभ कर्म के फल के रूप में पुरस्कार और दण्ड ही दिया जा सकता है। यदि व्यक्ति शभाशभ कर्नों का चयन करने और उनका आचरण करने में स्वतन्त्र नहीं है तो वह उनके फल का अधि-कारी भी नहीं हो सकता । दूसरे, चाहे संकल्प और कर्म की स्वतन्त्रता के अभाव में नैतिक आदर्श की प्राप्ति मानी भी जाये. लेकिन यह एक ऐसी उपलब्धि होगी जिसमें

१. नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण, पृ० ६९.

२. भगवद्गीता ( रा० ), पृ० ५०.

रे. नीतिप्रवेशिका, पृ० ७१.

म्यक्ति का अपना कुछ भी नहीं होगा। जिस आदर्श का चयन व्यक्ति के द्वारा न हो और जिसकी उपलब्धि में उसका अपना कोई ऐच्छिक कार्य न हो, वह उसका आदर्श नहीं होगा और वह उपलब्ध भी उसकी नहीं कही जा सकेगी। व्यक्ति जो कुछ कर सकता है वही उसका कर्तव्य बन सकता है। जिस कार्य के सम्पन्न करने की क्षमता व्यक्ति में नहीं है वह कार्य उसका कर्तव्य भी नहीं हो सकता। अरस्तू ने कहा है, आदर्श को मनुष्य के लिए व्यवहार्य और प्राप्तियोग्य होना चाहिए। जिस आदर्श को व्यक्ति उपलब्ध नहीं कर सकता, उसे उसका आदर्श या उक्ष्य नहीं कहा जा सकता। जो विचारक व्यक्ति में ऐसी स्वतन्त्र संकल्प और आचरण की शक्ति का अभाव मानते हैं वे आचारदर्शन को आदर्शमूलक विज्ञान की अपेक्षा प्रकृत-इतिहास बना देते हैं और इस प्रकार आचारदर्शन के मूल स्वरूप को हो समाप्त कर देते हैं।

## व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के वो वृष्टिकोण

यदि स्वतन्त्रता आवश्यक है तो प्रश्न यह उठता है कि क्या व्यक्ति स्वतन्त्र है ? इस विषय में प्राचीन काल से ही दो दृष्टिकोण रहे हैं। जिन लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक रूप में दिया और यह माना कि व्यक्ति कृत्यों के चयन और उनके सम्पादन में स्वच्छन्द है, उन्हें प्राचीन भारतीय दर्शन में यदृच्छावादी कहा जाता है । इसके विपरीत जिन विचारकों ने इस प्रश्न का उत्तर निषेधात्मक रूप में दिया और यह माना कि व्यक्ति में ऐसी स्वच्छन्दता का अभाव हं, उन्हें भारतीय चिन्तन में नियतिवादी, भाग्यवादी, दैववादी आदि के रूप में जाना जाता है। पश्चिम में इन्हें नियतिवादी, परतन्त्रतावादी या निर्धारणवादी कहते हैं। यदृच्छावादी और नियतिवादी धारणाएँ व्यक्ति की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी विचार प्रस्तुत करती हैं, अतः सामान्य व्यक्ति के लिए यह कठिन हो जाता है कि वह किसे सत्य और किसे असत्य कहे। दार्शनिकों ने प्राचीन काल से इन सिद्धान्तों की गहन समीक्षा की है और इनके औचित्य का ठीक-ठीक मूल्यांकन करने का भी प्रयास किया है। अगले पृष्ठों में उनकी समीक्षाएँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया हं।

# § २. महावोरकालोन नियतिवाबी मान्यताएँ

अनिर्घारणवाद (पुरुषार्थवाद ) यह मानता है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्घारण करने में, उसकी प्राप्ति के प्रयास में और उस लक्ष्य की उपलब्धि करने में स्वच्छन्द एवं सक्षम है। लेकिन यह धारणा अनुभवात्मक जीवन में खरी नहीं उतरती और अनुभवात्मक जीवन की अनेक घटनाओं की व्याख्या करने में पुरुषार्थवाद असफल हो जाता है। अनुभवात्मक जीवन में एक ओर व्यक्ति के निरन्तर लक्ष्यात्मक, उचिठ

१. श्वमता से इमारा तात्पर्य योग्यता (ability) से न होकर क्षमता (capability) से है।

२. नीतिप्रवेशिका, पृ० ७१.

भारमा की स्वतन्त्रता २६३

एवं कठिन प्रयासों के बाद भी सफलता उसका बरण नहीं करती, जबकि दूसरी ओर कोई व्यक्ति अनायास ही सफलता प्राप्त कर लेता है, तो व्यक्ति की आस्था पुरुषार्थवाद से डगमगा इठती है। वह पुरुषार्थवाद के सिद्धान्त को थोथा समझकर दूर फेंक देता है और नियतिवाद को अपना लेता है।

नियतिवाद की शरण में जाकर मानव अपनी सामर्थ्य और शक्ति भूलकर यह मानने लगता है कि वैयक्तिक उपलब्धि ही नहीं, वरन् वैयक्तिक प्रयास और वैयक्तिक संकल्प सभी या तो पूर्व-नियत है या किसी अन्य सत्ता के द्वारा निर्धारित हैं। उनके पाने या न पाने, करने या न करने में व्यक्ति उनके अधीन है। लेकिन यह नियन्त्रक सत्ता क्या है? इस विषय में नियतिवादी विचारक विभिन्न मत रखते हैं। जैन और बौद्ध आचारदर्शनों के समकालीन भारतीय साहित्य में भी नियतिवादी परम्परा के कुछ रूप मिलते हैं। ये सभी नियतिवादी परम्परा वे व्यक्ति के अवश एवं निर्धारित होने के निष्कर्ष की दृष्टि से एकमत होते हुए भी अपने आधारों को भिन्न-भिन्न रूप में प्रस्तुत करती हैं। तत्कालीन चिन्तन मं निर्धारणवाद के निम्न रूप मिलते हैं—(१) मवितव्यतावाद, (२) कालवाद, (३) स्वभाववाद, (४) भाग्यवाद, (५) सर्वज्ञतावाद और (६) ईश्वरवाद।

### १. भवितव्यतावाव

महावीर तथा बुद्ध के समकालीन प्रमुख विचारकों में गोशालक इस विचार के प्रतिपादक प्रतीत होते हैं। गोशालक की इस नियतिवादी विचारधारा के प्रमाण हमे जैनागम सत्रकृतांग. व्याख्याप्रज्ञात और उपासकदशांग में एवं बौद्ध त्रिपिटक के दीघ-निकाय आदि ग्रन्थों में मिलते हैं। गोशालक की मान्यता को उपासकदशांग के छठे अध्याय में निम्न रूप में अस्तुत किया गया है। मंखलिपुत्र गोशालक की घर्मप्रज्ञप्ति में ( व्यक्ति मे ) उत्थान ( कर्मसंकल्प ), कर्म (क्रिया ), बल ( शारीरिक शक्ति ), वीर्य ( आत्मतेज ), पारुष ( कर्म करने की सामर्थ्य ) और पराक्रम स्वीकार नही किया गया है। विश्व के समस्त परिवर्तन नियत है। दीघनिकाय में कहा गया है, 'हेतू के बिना प्राणी अपवित्र होते हैं, हेतू के बिना प्राणी शुद्ध होते हैं --अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं होता, कोई पुरुष कुछ नहीं कर सकता। (किसी में) बल नहीं है, बीर्य नहीं है। पुरुष की कोई शक्ति नहीं है, पराक्रम नहीं है। सर्वसत्त्व, सर्वप्राणो, सर्वभूत, सर्वजीव तो अवश, दुर्बल एवं निर्वीर्य हैं। वे नियति, संगति (परिस्थिति) एवं स्वभाव के कारण परिणत होते हैं और छः मे से किसी एक जाति में रहकर सूख-दू:स का भोग करते हैं। अगर कोई कहे कि इस शील से, इस वत से, इस तप से, अथवा ब्रह्मचर्य से अपरिपक्त कर्म को परिपक्त बनाऊँगा और परिपक्त कर्म के फलों का भोग करके उसे नष्ट कर दूँगा तो वह उससे नहीं हो सकेगा।<sup>२</sup>

१. उपासकदशांग, ६।१६६.

२. दीवनिकाय, सामण्णफलसूत्त.

गोशालक यह मानते हैं कि भावी घटनाएँ (भिवतन्यता ) पूर्वनियत हैं, उसमें परिवर्तन सम्भव नहीं है। यदि भिवतन्यता में परिवर्तन सम्भव नहीं, तो इच्छा-स्वातन्त्र्य और पुरुषार्थ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह दृष्टिकोण किसी घटना की उत्पत्ति के कारण के रूप में व्यक्ति के पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं करता, वरन् यह मानता है कि घटनाएँ पूर्वनियत हैं और जिस प्रकार सूत का गोला खुलता जाता है और सूत बाहर आता जाता है उसी प्रकार कालरूपी गोला खुलता जाता है और पूर्व नियत घटनाएँ घटित होती रहती हैं।

#### समीक्षा

यह भिवतस्थता या पूर्वनिर्घारणवादी नियतिवाद आचारदर्शन को यदृच्छावाद के दोषों से बचाकर नैतिक उत्तरदायित्व की ज्याख्या करने का प्रयास करता है। साथ ही नैतिक जीवन में सन्तोष पर बल देते हुए भूत और भिवष्य की दुध्चिन्ताओं एवं आकांक्षाओं से बचाता है। लेकिन वह स्वयं एक दूमरी अति की ओर चला जाता है जिसमे नैतिक उत्तरदायित्व को ज्याख्या सम्भव नहीं होती। जब ज्यक्ति के समस्त क्रियाकलापों को पूर्वनियत मान लिया जाता है तो नैतिक उत्तरदायित्व एवं नैतिक आदेश का कोई अर्थ नहीं रहता।

#### २. कालवाव

कालवाद यह मानता है कि काल ही प्रमुख तत्त्व है। काल के द्वारा ही क्रियाकलापों का निर्धारण होता है। सृष्टि की सारी क्रियाएँ एवं घटनाएँ काल के अधीन हैं
और काल के गर्भ में स्थित हैं। अतीत, वर्तमान और मिंवण्य सभी काल के गर्भ में
समाहित हैं। कालातीत दृष्टि से विचार करने पर भविष्य भविष्य नहीं रहेगा और
सभी घटनाएँ काल में पूर्वनियत होंगी। यदि घटनाएँ काल में नियत हैं तो व्यक्ति
उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता और इस अर्थ में व्यक्ति के पृष्वार्थ और स्वतन्त्रता
का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अथवंवद में कहा गया है कि काल ने पृथ्वी को उत्पन्न
किया, काल के आघार पर सूर्य तपता है, काल के आघार पर ही समस्त भूत रहते
हैं, काल के कारण ही आँखें देखती हैं, काल ही ईश्वर है। वह प्रजापति का भी पिता
है। महाभारत में काल को समस्त जगत् के सुख-दुःख, जोवन-मरण आदि का कारण
कहा गया है—लाभ-हानि, सुख-दुःख, काम-क्रोघ, अम्युदय और पराभव तथा बन्धन
और मोक्ष सभी काल के द्वारा होता है। ये गीता में भी जीवन-मरण आदि का कारण
काल ही कहा गया है। जैन ग्रन्थ गोम्मटसार में इस सिद्धान्त को निम्न रूप में प्रस्तुत
किया गया है, 'काल ही सबकी उत्पन्न करनेवाला एवं नष्ट करनेवाला है। वह सोये

१, अथर्ववेद, १९।६।५३-५४.

२. महाभारत, शान्तिपर्व, २२७।८३-८४.

इ. गीता, ११।३२.

बारमा की स्वतन्त्रता २६५

हुए लोगों में भी जागता है। उसे कोई भी घोला नहीं दे सकता।' इस प्रकार काल-बाद काल को महत्त्व देकर यह बताता है कि काल के पकने पर ही कार्यनिष्पत्ति सम्भव है। काललब्बि की परिपक्वता ही वैयक्तिक विकास में सहायक या बाधक बनती है।

#### कालवाद का नैतिक जीवन में योगदान

कालवाद कर्तृत्वभाव एवं अहंकार का निराकरण कर किस रूप में नैतिक विकास में सहायक होता है, इसका मुन्दर चित्रण महाभारत में मिलता है। बिल इस सिद्धान्त के माध्यम से इन्द्र को समभाव का सुन्दर पाठ पढ़ाते हैं। वे कहते हैं, सभी का कारण काल है, अतः विद्वान् पुरुष नाश, विनाश, ऐश्वर्य, सुख-दुःख के प्राप्त होने पर न तो प्रसन्न होता है और न खेद करता है।

#### समीक्षा

फिर भी कालवाद का सिद्धान्त मानने पर नैतिकता की व्याख्या सम्भव नहीं। क्योंकि (१) कालवाद में पुरुषार्थ का कोई स्थान नहीं है, वह व्यक्ति को पुरुषार्थहीन मान लेता है, जबिक नैतिक दृष्टि से व्यक्ति में पुरुषार्थ की सम्भावना मानना अनिवार्य है। (२) काल को ही एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता, यद्यपि यह सही है कि समयमर्यादा के पूर्ण होने पर कच्चा फल पकता है, समय के आने पर ही वृक्ष फल देने में समर्थ होता है। फिर भी ममय ही एकमात्र प्रमुख कारण नहीं माना जा सकता। पुरुषार्थ के द्वारा भी कुछ बातें समय पकने के पूर्व ही उपलब्ध की जा सकती हैं। आम के एक वृक्ष में यदि सामान्यतया पाँच वर्ष के पश्चात् फल आते हों तो हम अपने प्रयास, जल और खाद के द्वारा एक-दो वर्ष पूर्व ही फल प्राप्त कर सकते हैं। कालवाद के एकांगी दृष्टिकोण की आलोचना शास्त्रवार्तासमुच्चय में भी की गयी है।

### जैन दर्शन में कालवाद का स्थान

जैन विचारकों ने अपनी तत्त्वमीमांसा में काल को स्वतन्त्र तत्त्व के रूप में स्वीकार कर उसे समस्त परिवर्तनों का आघार माना है। उनके अनुसार, वस्तुतत्त्व में परिवर्तनशिलता के गुण का कारण काल है। जैन कर्मवाद में भी काल का समुचित मूल्यांकन हुआ है। कर्मवाद में प्रत्येक प्रकार को कर्मवर्गणाओं के बन्धन से मुक्ति तक के काल के सम्बन्ध में पर्याप्त विचार हुआ है, फिर भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि कर्मवाद में काल पुरुषार्थ के लिए एक सहायक तत्त्व तो बनता है लेकिन वह पुरुषार्थ का स्थान नहीं ले सकता। दूसरे, कर्मवाद में यह भी माना गया है कि नियत काल के पहले ही पुरुषार्थ द्वारा कर्मों का फल प्राप्त किया जा सकता है। कर्मसिद्धान्त में 'उदीरणा' का

१. गोम्मटसार ( कर्मकाण्ड ), ८७९.

र. महामारत, ज्ञान्तिपर्व, २२९।७३-७४.

१. तत्त्वार्थस्त्र, ५।२२.

विधान जैन दर्शन में कालवाद के ऊपर पुरुषार्थवाद की स्वीकृति को अभिव्यक्त करता है।

#### ३. स्वभाववाव

जगत् विविधताओं का पुंज है और स्वभाववाद के अनुसार स्वभाव ही इस विविधता का कारण है। अग्नि की उल्लाता और जल की शीतलता स्वभावगन ही है। आम की गुठली से आम और बेर की गुठली से बेर ही उत्पन्न होगा, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा ही है। आचार्य गुणरत्न षड्दर्शनसमुच्चयवृत्ति में तथा आचार नेमिचन्द्र गोम्मटसार में स्वभाववाद की घारणा को निम्न शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, 'काँटे की तीक्ष्णता, मृग एवं पक्षियों की विचित्रता, ईस्त में माधुर्य, नीम में कटुता का कोई कर्ता नहीं है, वे गुण-स्वभाव से ही निर्मित होते हैं। गैनीतक जगत् में भी विविधताएँ हैं। एक व्यक्ति सदाचार की ओर प्रवृत्त होता है, दूसरा दुराचार की ओर। आखिर इस विविधता का कारण क्या है? स्वभाववादियों के अनुसार इसका कारण 'स्वभाव' ही है। महाभारत में शुभागुभ प्रवृत्तियों का प्रेरक स्वभाव माना गया है। रे स्वभाववाद यह मानता है कि सभी कुछ स्वभाव से निर्धारित है, व्यक्ति अपने प्रयत्न या पुक्षार्थ से उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। महाभारत में कहा गया है कि सभी तरह के भाव और अभाव स्वभाव से प्रवित्त एवं निर्वित्त होते हैं, पुष्प के प्रयत्न से कुछ नहीं होता। अगीता में कहा गया है कि लोक का प्रवर्तन स्वभाव से ही हो रहा है। है

### स्वमाववाद का नैतिक योगदान

स्वभाववाद का नैतिक योगदान दो रूपों में है—एक तो स्वभाववाद आदत के रूप में हमारे चरित्र को व्याख्या प्रस्तुत करता है, वह नैतिक जीवन में आदत या स्वभाव का महत्त्व स्पष्ट करता है। दूसरे स्वभाववाद कर्नृत्वभाव एवं अभिमान के दोषों से बचा लेता है तथा दुर्जनों पर भी करुणा भाव रखने का सन्देश देता है। यदि सभी शुभाशुभ प्रवृत्ति स्वभाव से ही होती है तो अपनो श्रेष्ठता का अभिमान एवं कर्नृत्व भाव भी वृथा होगा। दूसरे, यदि दुर्जन को दुर्जनता भी स्वभाव के कारण है तो बह हमारे क्रोध का नहीं वरन् दया का पात्र ही होना चाहिए। इस प्रकार स्वभाववादी शुभाशुभ स्थितियों में किसी को दोषी नहीं मानते हुए समभाव का पाठ पढ़ाता है।

#### समीका

स्वभाववाद जागतिक वैचित्र्य की व्याख्या कर सकता है, लेकिन नैतिकता के क्षेत्र

- १. (अ) चार्वाक दश्नेन की शास्त्रीय समीक्षा, पृ० १४३.
  - (व) गोम्मटसार ( कर्मकाण्ड ), गा० == ३.
- २. महाभारत, शान्तिपर्वं, २२२।२२.
- इ. बही, २२२।१५.
- ४. गीता, ५।१४.
- ५. महाभारत, शान्तिपर्व, २२२।२२.

**भारमा** की स्वतन्त्रता २६७

में वह पूर्णतथा तर्कसंगत मिद्ध नहीं होता क्योंकि स्वभाववाद मानने पर नैतिक उत्तरदायित्व की समस्या उत्पन्न होगी। दूसरे, स्वभाववाद नैतिक जीवन में पुरुषार्थ की अवहेलना करेगा और पुरुषार्थ के अभाव में नैतिक प्रगति एवं नैतिक आदेश का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तीसरे, यदि स्वभाववाद यह मानता है कि स्वभाव निर्मित होता है तो वह निरपेक्ष सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता और फिर स्वभाव किस कारण बनता है यह प्रश्न भी तो महत्त्वपूर्ण होगा। चौथे, स्वभाववाद यदि यह मान लेता है कि सब कुछ 'स्वभाव' से होता है तो आत्मा में विभाव मानना उचित नहीं होगा और अनैतिक आचरण, अमद्प्रवृत्ति, ज्ञान-शक्ति को सीमितता आदि के कारण क्या है यह बताना किटन होगा। पाँचवें, सदाचरण और दुराचरण यदि स्वभावजन्य हैं तो फिर दुराचारों कभी भी सदाचारी न हो सकेगा और डग प्रकार नैतिक विकास अथवा मुक्ति का कोई भी अर्थ नहीं रहेगा।

#### स्वभाववाद का जैन ढशंन में स्थान

लेकिन उपर्यक्त आलोचनाओं का यह अर्थ नहीं है कि स्वभाववाद का कोई स्थान ही नहीं हैं। जैन दर्शन में स्वभाव का मूल्य स्वीकृत है। भौतिक जगत् में तो स्वभाव (प्रकृति) का एकछत्र राज्य है ही, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विकास स्वभाव पर ही निर्भर करता है। नैतिक लक्ष्य आत्मा के स्वस्वरूप की उपलब्ध और नैतिक साधना का अर्थ आत्मा के स्वगुण को प्रकट करना ही हैं। जैन कर्मसिद्धान्त में भी स्वभाव का महत्त्वपूर्ण स्थान हे। कर्मसिद्धान्त यह बताता है कि मूल स्वभाव का अवरोध हो जाना ही बन्धन (कर्मावरण) है, और कर्मावरण का अलग हट जाना और मूल का स्वभाव प्रकट हो जाना ही मुक्ति है। कर्ममिद्धान्त यह भी मानकर चलता है कि नैतिक जीवन केवल स्वभाव को हो प्रकट करता है। अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन आदि गुण आत्मा का स्वभाव है, तभी तो नैतिक साधना के द्वारा उन्हे प्रकट किया जा सकता है। इतना ही नहो, वहाँ तो नैतिक जीवन या सम्यक्चारित्र भी आत्मा का लक्षण माना गया है, वयोकि तभी तो उसे अपनाया जा सकता है।

जैन दर्शन का विरोध स्वभाववाद से नहीं है, बिल्क स्वभाववाद के एकांगी दृष्टि-कोण से है। मात्र स्वभाववाद के आधार पर नैतिक जीवन की ज्याख्या सम्भव नहीं। स्वभाव का नैतिक जीवन मे महत्त्वपूर्ण स्थान है, लेकिन उसे नैतिक जीवन का सबकुछ मानना भ्रान्ति होगी। जैन दार्शनिकों के अनुसार नैतिकता विभाव से स्वभाव की बौर प्रयाण है, और स्वस्वभाव में स्थित रहना ही नैतिक पूर्णता है। गीता जब 'स्वधर्में निष्ठनं श्रेयः' का उद्घोष करती है, तो यही कहती है। लेकिन स्वभाववाद मात्र स्वभाव की ज्याख्या करता है, विभाव (विकृति) की नहीं, और इमलिए वह नैतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हुए भी अपूर्ण है। यह अपूर्णता उसके कर्मसिद्धान्त के विरोधी होने मे है। स्वभाववाद यदि कर्मसिद्धान्त और वैयक्तिक स्वतन्त्रता का एकान्त विरोधी बनता है तभी उसका नैतिक मूल्य समास होता है। लेकिन स्वभाववाद कर्मसिद्धान्त का विरोधी नही है। महाभारत में स्पष्ट कहा है कि समस्त कर्म अपने स्वभाव को सूचित करते हैं। स्वभाव और कुछ नहीं, पूर्व कर्मों के द्वारा निर्धारित आदत है, वह पूर्व चिरत्र से निर्मित वर्तमान चिरत्र है और इस अर्थ में नैतिकता का एक महत्त्वपूर्ण अंग भी है। जैन कर्मसिद्धान्त के सन्दर्भ में व्यक्ति की पूर्वबद्ध कर्मप्रकृतियाँ ही उसका स्वभाव है, जिससे वह निर्धारित होता है। लेकिन यह कर्मप्रकृति आत्मा का स्वलक्षण नहीं है, एक आरोपित अवस्था है।

#### ४. भाग्यवाद

भवितव्यतावाद निर्घारण के किसी कारण को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं सम-झता । उसके अनुसार सभी घटनाएँ पूर्वनियत हैं, उनका कोई कारण या हेतू नहीं है । जिस समय मे जो जैसा होना है वह वैसा ही होगा. उसका कोई कारण नहीं दिया जा सकता। इसके विपरीत भाग्यवाद कारणता के प्रत्यय को स्वीकार कर कर्मसिद्धान्त की कठोर व्याख्या के आधार पर अपने नियतिवादी निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है। भाग्य पूर्वकर्म ही है जो वर्तमान जीवन का निर्धारण करते है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक क्रिया या कर्म का फल होता है और वह फल स्वयं मे एक क्रिया होता है जो किसी अनुवर्ती फल का कारण बन जाता है। प्रत्येक कर्म अपने पूर्ववर्ती कर्म का कार्य होता है और अनुवर्ती कर्म का कारण होता है, और इस प्रकार यह कार्य और परिणाम की यह श्रृंखला स्वतः चलती रहती है। हमारे पूर्ववर्ती जीवन के घटनाक्रम से बर्तमान जीवन के घटनाक्रम का निश्चय होता है और यही घटनाक्रम हमारे भावी जीवन के घटनाक्रम का निश्चय करता है। भूत के कारण हमारे वर्तमान का निश्चय हो चका होता है और वही वर्तमान हमारे भावी का निश्चय करता है। व्यक्ति अपने वर्तमान में, जो पूर्वभूत से निश्चित है, परिवर्तन नही कर सकता और यदि व्यक्ति वर्तमान में परिवर्तन नहीं कर सकता तो वह अपने भावी में भी परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसी अपरिवर्तनीय वर्तमान से उत्पन्न है। यही बात इस प्रकार भी रखी जा सकती है कि हमारे पूर्व निर्मित चरित्र के आघार पर वर्तमान के कर्म नि:सत होते हैं जो स्वयं हमारे भावी चरित्र का निर्माण करते है। इस प्रकार हमारे चरित्र का प्रवाह मृत से भविष्य की और बहता रहता है, व्यक्ति उसमें स्वेच्छा से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता । इस प्रकार भाग्यबाद कारणता के प्रत्यय को स्वीकार कर जब व्यक्ति में वर्तमान में परिवर्तन करने की क्षमता को स्वीकार नही करता, तब वह नियतिवाद बन जाता है।

### -समीका

भाग्यवाद यह तो स्वीकार करता है कि व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, क्षेकिन जब वह कार्य-कारणता की कठोर ब्याक्या के आघार पर यह भी मान लेता है

१. महामारत, शान्तिपर्वं, २२२।२५.

सर्वार्थसिद्धि ), ८।३; तस्वार्थस्त्र ( राजवातिक ), ८।३.

**आत्मा की स्वतन्त्रता** २६९

कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण कर लेने पर उसमें परिवर्तन नही कर सकता. तब वह नियतिवाद बन जाता है। यदि हम यह मान लें कि हम अपने भविष्य को बना सकते है, लेकिन उसके साथ ही यह भी स्वीकार कर लें कि हम अपने वर्तमान में, जो हमारे भत का परिणाम है. कोई परिवर्तन नहीं कर सकते तो हम अपने भावी के निर्माता भी नही रहत । पूर्व निर्वारणवादी नियतिवाद सर्वकालों के लिए व्यक्ति के हाथ से जीवननिर्माण की शक्ति छीन छेता है, जब कि भाग्यवाद कहता है कि भत तुम्हारा था, भविष्य भी तुम्हारा है; लेकिन वर्तमान तुम्हारे भूत के अधिकार में है. तम उसमें स्वेच्छ्या कुछ नही कर सकते। लेकिन भूत और भावी को अपने हाथ में मान लेन पर भी यदि वर्तमान हमारे अधिकार में नहीं है तो भूत और भावी भी वस्तुतः हमारे अधिकार में नही है और इस प्रकार नैतिक और आध्यात्मिक विकास की सम्भावनाएँ समाप्त हो जाती है। भाग्यवाद कर्मसिद्धान्त को तो स्वीकार करता है. लेकिन उसे इतना कठार बना देता है कि उसमें पुरुषार्थवादी कर्मसिद्धान्त नियतिवाद वन जाता है। भारतीय कर्मसिद्धान्त की कठोर व्याख्या स्वयं एक नियतिवादी निष्कर्ष कां ओर ले जाती है। यदि हम यह मान लेते हैं कि हमारे वर्तमान आचरण की छोटी-बड़ो सभी क्रियाएँ पूर्व कमों का फल होती हैं तो फिर भावी चरित्र के निर्माण के लिए हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। यही कारण है कि बुद्ध ने वर्तमानकालिक क्रियाओं को समग्ररूपेण पूर्वकर्म से निर्घारित होना स्वीकार नहीं किया, न यह स्वीकार किया कि जो भी कर्म किया जाता है उस सबका भोग अनिवार्य है। । लेकिन आचार्य शंकर गीता की टीका में ऐसी व्याख्या करते हैं जिससे नियतिवाद की समर्थन मिलता है। वे लिखते हैं कि 'जीवन के लिए जो कुछ आँख खोलने या मुँदने आदि की चेष्टा की जाती है, वे भी पहले किये हए पुण्य-पाप का परिणाम है।'र जैन दर्शन के अनसार भी व्यक्ति का जीवन और उसका परिवेश सभी उसके पूर्व कर्मों से निर्धारित होते हैं। लेकिन इन आधारों पर जैन दर्शन और गीता को इस वर्ग में नहीं लिया जा सकता। क्योंकि जैन दर्शन और गीता यह भी मानते हैं कि व्यक्ति केवल कर्म-नियम से शासित होनेबाला ही नहीं है, उससे ऊपर भी है। समग्र व्यक्तित्व को कर्म के नियम के अन्त-र्गत नहीं बाँघा जा सकता।

## ५. ईश्वरवाद

जब ईश्वरवादी घारणाओं में यह मान िलया जाता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है और हमारी वैयक्तिक इच्छाएँ एवं कर्म भी उसकी इच्छा से प्रेरित होते हैं तो हम पुनः एक बार नियतिवाद की ओर चले जाते हैं। ईश्वरीय या दैवी पूर्विनर्णयन के इस सिद्धान्त के अनुसार समस्त शक्ति परमात्मा के हाथों में होती है। व्यक्ति तो नितान्त असहाय, स्वतन्त्र रूप से संकल्प और प्रयत्न करने में असमर्थ और

१. अंगुत्तरनिकाय, शहर, शहर.

२. गीता ( शांकरभाष्य ), १८।१५.

ईश्वरीय हाथों का एक उपकरण मात्र होता है। जो ईश्वरवादी दर्शन यह स्वीकार कर छेते हैं कि ईश्वरीय संकल्प ही एकमात्र संकल्प है, व्यक्ति तो उस संकल्पपूर्ति में एक निमित्त मात्र है, अथवा यह स्वीकार करते हैं कि वैयक्तिक विकास और मुक्ति ईश्वरीय चुनाव पर निर्भर है—ईश्वर जिसका विकास करना चाहता है उसे सन्मार्ग में नियोजित कर देता है, तो वे नियतिवादी घारणा के शिकार बन जाते हैं। इस विचारघारा के मूल में ईश्वर को सर्वशक्तिसम्पन्न मानने की घारणा है। समालोच्य आचारदर्शनों के पूर्वकाल में यह विचारघारा विद्यमान थी। उपनिषद साहित्य में इस विषय के अनेक सन्दर्भ खोजे जा सकते हैं। डा० आत्रेय के शब्दों में उपनिषदों में यहाँ तक भी कहा गया है कि जिसको वे (परमात्मा) ऊपर उठाना चाहते हैं, उससे अच्छे कर्म कराते हैं और जिसको नीचे गिराना चाहते हैं, उससे बुरे कर्म कराते हैं। केठोपनिषद में कहा गया है, जब यह परमात्मा स्वयं चुनता है तभा यह उसके द्वारा श्राप्त किया जा सकता है। इसाई धर्म में भी सेण्ट ऑगस्टाइन यही मानते थे कि मनुष्य का उद्घार केवल भगवान् की दया से हो सकता है, यद्यपि पैलेगियस ने उनकी इस धारणा का विरोध किया था और स्वतन्त्र संकल्प की धारणा को स्वीकार किया था।

गीता में अनेक स्थानों पर इस धारणा का समर्थन मिलता है और यही कारण है कि कई विचारकों ने उसे नियतिवादी विचारणा के समर्थक ग्रन्थ के रूप में देखा, यद्यपि यह धारणा समुचित नहीं है। इसपर हम अगले पृष्ठों में प्रकाश डालेंगे।

### ६. सर्वञ्चतावाद

सर्वज्ञता की धारणा श्रमण और वैदिक दोनों परम्पराओं की प्राचीन धारणा है। सर्वज्ञतावाद यह मानता है कि सर्वज्ञ देश और काल की सीमाओं से ऊपर एठकर कालातीत दृष्टि से सम्पन्न होता है और इस कारण उसे भूत के साथ-साथ भविष्य का भी पूर्वज्ञान होता है। लेकिन जो ज्ञात है उसमें सम्भावना, संयोग या अनियतता नहीं हो सकतो। नियत घटनाओं का पूर्वज्ञान हो सकता है, अनियत घटनाओं का नहीं। यदि सर्वज्ञ को भविष्य का पूर्वज्ञान होता है और वह यथार्थ भविष्यवाणी कर सकता है, तो इसका अर्थ है कि भविष्य की समस्त घटनाएँ नियत हैं। भविष्यदर्शन और पूर्वज्ञान में पूर्वनिर्यारण गिमत है। यदि भविष्य की सभी घटनाएँ पूर्वनियत हैं तो वैयक्तिक स्वातन्त्र्य और पुरुषार्थ का क्या अर्थ है ? यदि जीवन की समस्त घटनाएँ पूर्वनियत हैं तो फिर नैतिक आदर्श, वैयक्तिक स्वातन्त्र्य और पुरुषार्थ का कोई अर्थ नहीं रहता। सर्वज्ञ के पूर्वज्ञान में कर्म का चयन निष्यित होता है, उसमें कोई अन्य विकल्प नहीं होता; तब वह चयन चयन ही नहीं होगा और चयन नहीं है तो उत्तरदायित्व भी नहीं होता; तब वह चयन चयन ही नहीं होगा और चयन नहीं है तो उत्तरदायित्व भी नहीं

१. भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास, १०६४९.

२. कठोपनिषद्, रा२३.

इ. मगबद्गीता ( रा० ), पृ० ६४-६४.

वास्मा की स्वतन्त्रता २७१

होगा । अर्थात् सर्वज्ञतावाद अनिवार्यतः नियतिवाद की ओर ले जाता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि उपर्युक्त छः प्रकार के नियतिवाद प्राचीन भारतीय चिन्तन में उपलब्ध हैं, लेकिन पाश्चात्य आचारदर्शन में जो नियतिवाद स्वीकृत है, उसका आधार इनसे भिन्न है । वह वैज्ञानिक जगत् के कारणता के नियम पर आधारित है । इस प्रसंग में उसपर भी थोड़ी चर्चा कर लेना आवश्यक है ।

### § ३. पाइचात्य दर्शन में नियतिवाद की घारणा

पाञ्चात्य आचारदर्शन में नियतिवाद की घारणा वैज्ञानिक कारण-मिद्रान्त पर आधारित है। उमे हम 'वैज्ञानिक नियतिवाद' कह सकते हैं। यद्यपि वैज्ञानिक नियति-बाद घटनाओं को पूर्वनियत तो नही मानता, लेकिन जब हम कारणता के नियमों को ही जगत का एकमात्र मत्य स्वीकार कर लेते है तो भी हम नियतिवाद के घेरे में आबद्ध हो जाते है। यदि सभी अनुवर्ती घटनाएँ अपनी पूर्ववर्ती घटनाओं से कारणता के नियम के आधार पर बँधी हुई है, तो फिर वैयक्तिक आचरण में संकल्प-स्वातन्त्र्य का क्या स्थान रह जायेगा? पाइचात्य आचारदर्शन में इसी कारण-सिद्धान्त के आधार पर निर्धारणवाद का विकास हुआ है। पारचात्य दर्शन के अनेक विद्वानों ने प्रकृत विज्ञानों के प्रभाव में आकर कारणता के नियम को पूर्णरूप से मानवीय प्रकृति पर भी थोपने का प्रयाम किया और परिणाम यह हुआ कि वे नियतिवाद के दलदल में फूँम गये। इन्होंने यह मान लिया कि मन य एक आत्मचेतन प्राणी तो अवस्य है. लेकिन उनके समस्त मकल्प एव मंकल्पजन्य कर्म भौतिक परिस्थितियों और शारीरिक तथा मानिमक दशाओं से ठीक उसी प्रकार नियत होते है. जिस प्रकार पारस्परिक आकर्षण और विकर्षण से ग्रहों को गति नियत होती है। इस वैज्ञानिक कारणतावादी यान्त्रिक धारणा में मनुष्य के समग्र संकल्प एवं कर्म परिवेश और वशानक्रम के परि-णाम होते है, उन्हीं से नियत होते है और मानवीय स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। मनष्य मानवीय शरीर के रूप में एक ऐसा आत्मचेतन यनत्र होता है जो परिवेशरूपी शक्ति से प्रभावित एवं चालित होता है। संकल्प एवं कर्म उसके अपने नहीं होते, वरन प्रकृति की नियामक शक्ति का परिणाम होते हैं। इस ममग्र विनारणा में कारणता-वादी घारणा पर ही अधिक जोर दिया गया है। पाश्चात्य चिन्तन में इसके अनेक रूप हैं, जिनमें प्रमुख है वाटसन का परिस्थितवादी नियतिवाद और फायड का मानसिक नियतिवाद । पश्चिम में नियतिवादी विचारकों की एक लम्बी परम्परा है जिसमें स्पीनोजा, ह्यम, बेन्थम, मिल, कडवर्थ आदि उल्लेखनीय है। कारणतावादी निय्तिबाद भी परुषार्थ एवं संकल्प-स्वातन्त्र्य की घारणा का उतना ही विरोधी सिद्ध होता है जितना संयोगवाद या यदच्छावाद । वस्तुतः किसी भी ऐकान्तिक विचारप्रणाली में, चाहे वह कारणता की हो या अकारणता की, मानवीय पुरुषार्थ का यथार्थ मूल्यांकन नहीं हो सकता; नैतिक जीवन के लिए दोनों आवश्यक है। लेकिन अपने ऐकान्तिक रूप में दोनों हो नैतिक जीवन को असम्भव बना देते है। यही कारण है कि जैन दार्शनिक ऐकान्तिक मान्यता को असम्यक् मानले हैं।

#### नियतिबाद के सामान्य लाभ

नियतिवाद के सम्बन्ध में सभी भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोणों की नैतिक सभीक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि उनके गुण-दोषों का सम्यक् मूल्यांकन कर लिया जाये। नियतिवादी विचारक अपने सिद्धान्त के समर्थन में कहते हैं कि (१) नियतिवाद संकल्प की सम्यक् व्याख्या प्रस्तुत करता है। वह यह बताता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तथा बलवती प्रेरणाएँ ही उसके संकल्प के मूल में है। संकल्प संयोगजन्य (Casual) नहीं हे वरन् उसके चरित्र से ही निर्गमित है, अतः वह उसके लिए उत्तरदायी है। (२) यदृच्छावाद में संकल्प संयोगजन्य (आकस्मिक) होता है, अतः उसमे उत्तरदायित्व नहीं आता, जबकि नियतिवाद में संकल्प चरित्र का परिणाम होता है, अतः वह उत्तरदायित्व की सम्यक् व्याख्या करता है।

## नियतिवाद अपने सिद्धान्त का समर्थन निम्न तकों के आधार पर करता है

- १. संकल्प का मनोविज्ञान—इसके अनुसार संकल्प स्वतन्त्र नहीं है, बल्कि प्रबल्तम प्रवर्तन के द्वारा निर्घारित होता है।
- २. मानव-स्वभाव की भविष्यवाणी की सम्भावना—यदि मानव-कर्म पूर्वपरिस्थि-तियों के द्वारा निर्धारित न होकर पूर्णतया स्वतन्त्र होते तो उनका पूर्वज्ञान सम्भव न होता, जैसा कि साधारणतः होता है।
- ३. कार्य-कारण नियम—चूँिक कोई भी घटना अकारण नहीं होती, इसलिए संसार में कोई वस्तु कारणहीन नहीं है। अतः संकल्प भी स्वतन्त्र नहीं है।
- ४. शक्ति-नित्यता का नियम—विश्व में शक्ति का परिणाम सदा समान रहता है, किन्तु संकल्प-स्वातन्त्र्य में नूतन भौतिक शक्ति की सृष्टि तथा विश्व में शक्ति के निश्चित परिमाण की वृद्धि गर्भित है।
- ५. विश्व-विषयक जड़वादी परिकल्पना—मन मस्तिष्क का उपविकार है, और इसलिए उसमें कारण-शक्ति और स्वतन्त्रता नहीं।
- ६. विषव की सर्वेष्वरवादी परिकल्पना—इसके अनुसार ईश्वर ही एकमात्र सत्य है तथा मनुष्य के मन की अपनी स्वतन्त्र सत्ता और फलस्वरूप संकल्प-स्वातन्त्र्य नहीं हैं।
- ७. ईश्वर का पूर्वज्ञान-मनुष्य के भावी कर्मों को पहले से जानने के कारण, ईश्वर उन्हें पहले ही निर्धारित कर चुका है।

## नियतिवाद की व्यावहारिक जीवन में उपयोगिता

नियतिवाद की व्यावहारिक जीवन में क्या उपयोगिता है, यह बात महाभारत एवं पाइचात्य विचारक स्पीनोजा के कथनों से स्पष्ट हो जाती है। महाभारत के शान्तिपर्व में नियतिवादी विचार की उपयोगिता का स्पष्ट निर्देश है—

१. नीतिशास्त्र, पृ० २८८-२८९.

- १. सभी भाव स्वभाव मे उत्पन्न होने हैं, जो इस बात को निश्चित रूप से जान लेता है उसका दर्पया अभिमान क्या बिगाड़ सकता है ? अर्थात् नियतिवाद को मानने पर दर्पया अभिमान नहीं होता।
- २. मुझे जो अवस्था प्राप्त हुई, ऐसी ही होनहार (भिवतन्यता) थी। जो इसे जान लेता है, वह कभी भी मोह मे नहीं पड़ता। 2
- ३. जो वस्तु नही मिलनेवाली होती है उसको कोई मनुष्य मन्त्र, बल, पराक्रम, बुद्धि, पुरुषार्थ, शील, सदाचार और घन-सम्पत्ति से भी नहीं पा सकता, फिर उसकी अनुपलब्धि के लिए शोक क्यों किया जाय ? इस प्रकार नियतिवाद को मानने पर कठिन परिस्थितियों में भी कोई शोक नहीं होता।
- ४. सभी कुछ काल के अधीन है, इम प्रकार जगत् की नियतता जाननेवाले को क्या ब्यया हो सकतो हैं। इस तो लाभ-अलाभ या मुख-दुःख में भी समभाव रखता है।

इम प्रकार नियनिवाद दुःखद अवस्थाओं में भी घैर्य एवं समभाव का पाठ पढ़ाकर तया सुखद अवस्थाओं में अहंकार और कर्तृत्वभाव के दोषों से बचाकर, पूर्णतया निष्काम जीवन जीना सिखाता है। स्पीनोजा ने इंद्यरवादी नियतिवाद के निम्न लाभ बताये हैं, जिनका महाभारत की विचारणा से काफी साम्य है।

- १. यह हमें सर्वथा ईरवरीय विधान के अनुमार चलना सिखाता है और ईश्वरीय स्वभाव का भागी बनाता है। ऐसा मिद्धान्त हमारी आत्मा को केवल पूर्ण शान्ति ही प्रदान नहीं करना, बल्कि यह भी बतलाता है कि हमारा निरित्तशय सुख, हमारी धन्यता या कृतकृत्यता एक ईश्वर के ज्ञान में है जिसके द्वारा हमारे कार्य प्रेम और धर्मनिष्ठा को चोदना के अनुसार ही होने है।
- २. यह मिद्धान्त हमें आवरण की उन बातों को निर्धारित मानने की मीख देता है जो हमारी शक्ति मे बाहर है। यह हमें दैवी विधान या भाग्य की अनुकूल या प्रतिक्रूल स्थिति में भी धैर्य और सहनशीलतापूर्वक मन की साम्यावस्था रखने का पाठ पढ़ाता है।
- ३. यह सिद्धान्त हमारे सामाजिक जीवन को उदात्त बनाता है, क्योंकि यह हमें किसी भी मनुष्य से घृणा, तिरस्कार, उपहाम, ईप्यीया क्रोध न करना सिखाता है।

नियनिवाद की उपयोगिता के सम्बन्ध में जैन दर्शन का दृष्टिकोण भी यही है। वह अपने सर्वज्ञताबाद एवं कर्मबाद के सिद्धान्त के द्वारा उसी समत्व-भावना और निष्काम दृष्टि का पाठ पढ़ाता है। वह कहता है कि सर्वज्ञ ने जैसा अपने ज्ञान में देखा

१. मह भारत, श न्तिपर्व, २२२,२७.

२. वही, २२६।१२.

३. वहा, २२६।२०.

४ वही, २२४।१६.

प्र. स्पानोजा और उसका दशैन, पृ॰ ९३.

है, वैमा हो होता है अथवा होगा, उसमें तिलमात्र भी परिवर्तन नहीं होता। अतः न तो शोक करना चाहिए और न ब्यर्थ की चिन्ता ही करनी चाहिए—'राई घटे न तित्र बढ़े रह रह जीव निशंक।' इसी प्रकार कर्मवाद के मिद्धान्त के अनुमार वह कहता है कि सुख-दुःख, आपत्ति और सम्पत्ति सभी पूर्वकर्म के अधीन है। अतः न तो इनके लिए व्याकुलता एवं असिक्त रखनी चाहिए और न इनके निमित्त बनने वालों के प्रति घृणा, तिरस्कार या क्रोध करना चाहिए।

गीता में नियतिवाद का तत्त्व जिस ईश्वरीय विधान के रूप में प्रतिपादित है, उसके पीछे भी यही निर्देश हैं कि सभी कुछ ईश्वरीय इच्छा से संचालित हो रहा है, अतः न तो कर्तृत्व का लभिमान करना चाहिए और न अनुकूल-प्रतिकूल स्थितियों में विचलित होना चाहिए, वरन् ईश्वरीय यन्त्र के रूप में अनासक्त एवं तटस्थ भाव से आवरण करते रहना चाहिए, उसकी कृपा से ही परम शान्ति प्राप्त होगी।

### नियतिबाद के सामान्य दोष

नियतिवाद के उपर्युक्त लाभ होते हुए भी उसमें न तो नैतिक प्रगति के लिए मान-बीय पुरुषार्थ का कोई महत्त्व रहता है और न किसी प्रकार के नैतिक उत्तरदायित्व की स्थापना ही मम्भव होती है और न नैतिक आदेश ही कोई अर्थ रखता है। जबिक, नैतिकता के लिए नैतिक प्रगति और नैतिक उत्तरदायित्व अनिवार्य है। नैतिक आदेश की सार्थकता इमी में है कि व्यक्ति में चयन की स्वतन्त्र सम्भावनाओं को स्वीकार किया जाये। व्यक्ति को जो कुछ करना है वह यदि पूरी तरह निश्चित है, तो यह कहने का क्या अर्थ रह जाता है कि उसे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए? इसी प्रकार नैतिक प्रगति के लिए पुरुषार्थ-क्षमता को स्वीकार करना आवश्यक है। यदि व्यक्ति में स्वतन्त्र रूप से कुछ करने की क्षमता नहीं है तो फिर उससे नैतिक प्रगति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। साथ ही नैतिक उत्तरदायित्व के लिए भी यह आवश्यक है कि चुनाव व्यक्ति ने स्वयं किया हो या वह चुनाव के लिए बाघ्य नहीं किया गया हो और इस अर्थ में कर्म स्वयं उसका हो। लेकिन नियतिवाद इसे स्वीकार नहीं करता और इस प्रकार नैतिकता की समुचित व्याख्या करने में असफल सिद्ध होता है।

## § ४. यदृच्छावा**द**

भारतीय साहित्य में नियतिवाद का विरोधी सिद्धान्त यदृच्छावाद है। श्वेताश्वतर खपनिषद् और गीता में यदृच्छावाद का उल्लेख है। यदृच्छावाद नियतिवाद का विरोधो है। वह मानवीय संकल्प एवं वरण (चयन) को कार्य-कारण नियम से परे एवं बहेतुक मानता है। यदृच्छा शब्द का अर्थ आकस्मिकता या संयोग है। यदृच्छा

१. क तिंकेयानुप्रेक्षा, ३२१-३२.

२. गीता, १८।६१-६२.

इवेताइवतर उपनिषद्, १।२ : गीता, २।३२,४।२२.

४. इवेताइवतर उपनिषद् (भा०), १।२.

भवितन्यता से इस अर्थ में भिन्न है कि भवितन्यता में घटनाओं को पूर्वनियत माना गया है और यदृच्छावाद में अनियत माना गया है। यदृच्छावाद में संयोग हो महत्त्व-पूर्ण है, वह प्रत्येक घटना को एक संयोग के रूप में देखता है और उस संयोग को आकस्मिक मानता है। यदृच्छावाद एक प्रकार में अतन्त्रतावाद है। पाश्चात्य नैतिक चिन्तन के सन्दर्भ में यदृच्छावाद का विवेचन इच्छा स्वातन्त्र्य मिद्धान्त के एक अंग के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि यह मानता है कि उच्छाओं का कोई हेतु नहीं होता, वे अहेतुक हैं।

## यद्ग्छावाद का नैतिक मूल्य

यदृच्छावाद का इच्छा-स्वातन्त्र्य के रूप में कुछ मूल्य अवश्य हो सकता है। यदृच्छावादी नैतिक उत्तरदायित्व की व्याख्या का प्रयत्न करता है, क्यों कि उसके अनुसार कार्य की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बैडले ने उत्तरदायित्व की समस्या पर विचार करते हुए कहा है कि नैतिक जीवन में व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने की दृष्टि से नियतिवाद और इच्छा-स्वातन्त्र्य दोनों का स्थान है। यद्यपि पूर्वसंस्कारों (पूर्वकमं) को वर्तमान चरित्र के निर्माण का कारण माना गया है, तथापि पूर्वसंस्कारों को ही सब कुछ मानने पर हम नियतिवाद के निकट होंगे। वास्तव में यदृच्छा का सिद्धान्त कारण का अभाव नहीं, वरन् कारण के ऊपर कर्ता की स्वतन्त्र इच्छा का स्वीकरण है और नैतिक उत्तरदायित्व एवं नैतिक आदेश की दृष्टि से कर्ता की इच्छा की स्वतन्त्रता का अपना मूल्य है।

# यदृच्छाबाद के पक्ष में युक्तियाँ

- १. वरण का अर्थ यदृच्छावादी जब किसी इच्छा का वरण करता है और कोई संकल्प करता है तब वह पूर्ण स्वतन्त्र है। उसपर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का अंकुश नहीं होता। वह आन्तरिक प्रेरणाओं और इच्छाओं से भी स्वतन्त्र है, क्योंकि इनके विपरीत भी वह वरण कर सकता है। इसका प्रवल प्रमाण यह है कि जो लोग उसको भलीभौति जानते हैं वे उसके वरण को तब तक ठीक तरह से नहीं बता सकते जब तक कि उसने वरण न कर लिया हो। उसके वरण की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर कोई भविष्यवाणी कर दे तो वह अपने वरण से उसको गलत सिद्ध कर देता है। इससे स्पष्ट है कि वरण पूर्णतया समस्त हेतुओं से रहित है, या अहेतुक है।
- २. दायित्व की व्याख्या यदृच्छावादी कहता है कि उत्तरदायित्व की व्याख्या यदृच्छावाद से ही हो सकती है। यदृच्छावादी अपने कर्म के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि उसके कार्य की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। यदृच्छावाद को न मानने से व्यक्ति का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है।

१. एथिकरू स्टडीज, पू० ३२-३३.

२. नीतिशास्त्र का सर्वेक्षण, ५७-५८.

१. पिवर्तनवाद—यदृच्छावादी परिवर्तनवादी है। वह व्यक्तित्व को नित्य या स्थायी नहीं मानता। उसका कहना है कि चित्र स्थिर नहीं, अपितु अस्थिर है। उसमें किमी भी क्षण आमृल पिवर्तन सम्भव है। वह व्याघ से वाल्मीकि अथवा सिद्धार्थ से बुद्ध हो सकता है।

#### समीक्षा

यदि इच्छा-स्वातन्त्र्य का अर्थ अकारण या अकस्मात् हं तो फिर उत्तरदायित्व का प्रका ही उपस्थित नहीं होता। जब तक व्यक्ति यह नहीं जान लेता कि वह क्या करने बाला हं तब तक उमे नैतिक कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं कहा जा गकता। यदि इच्छा-स्वातन्त्र्य का अर्थ पूरी तरह अनियतता एवं भविष्यवाणी की अमस्भावना है तो फिर कर्म का चयन मात्र संयोग ( Charce ) ही होगा और तब नैतिक उत्तरदायित्व नहीं आता है। इस प्रकार यदृच्छावाद नैतिक उत्तरदायित्व की दृष्टि है असंगत है।

## भारतीय आचारदर्शन और यवृच्छावाद

जैन कर्म-स्टिइन्त मे यदृच्छा का समृचित मृत्यांवन हुआ है। कर्म-सिद्धान्त यह मानकर चलता है कि यद्यपि व्यक्ति गुभागुभ क्रियाओं के करने मे पूर्वकर्मप्रकृतियों से प्रभावित होता है, फिर भी व्यक्ति मे गुभ-अगुभ प्रवृत्ति के चयन की स्वतन्त्रता रहती है। कर्म-सिद्धान्त व्यक्ति का निर्देश्य तो बनना है, लेकिन गामक नही। जैन दर्शन मे आत्मा की स्वतन्त्रता कर्म-सिद्धान्त की नियामकता पर ही स्वीकृत है।

कर्मवर्गणाएँ आत्मा की निर्णायक शक्ति का अपहरण नहीं करती यद्यपि कुण्डित अवस्य करती है। और, यदि यदृच्छा का अर्थ नैतिक जीवन में निर्णय की स्वतन्त्रता मानते हैं तो वह मकते हैं कि जैन कर्म-सिद्धान्त में उसका समुचित सून्यांकन हुआ है। यद्यपि यदृच्छा के सयोगवादी दृष्टिकोण का समर्थन जैन परम्परा में नहीं है। जैन विचारणा के अनुसार जगत् में भौतिक एवं चैत्तसिक दोनों स्तरों पर कारणता का प्रत्यय काम करता है। हमारे संकल्पों के पीछे भी पूर्वकर्म या पूर्वसंस्कार कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः जैन दर्शन के अनुसार व्यक्ति पूर्ण स्वतन्त्र नहीं है, उसमे स्वतन्त्रता की सम्भाव-नाएँ है और वह पूर्ण स्वतन्त्रता की दिशा में ऊपर उठ सकता है।

बौद्ध दर्शन प्रतीत्यसमृत्पाद के नियम को स्वीकार कर यदृष्टावाद के अहेतुवादी या संयोगवादी दृष्टिकोण को अस्वीकार करता है। वह अहेतुवाद को नैतिक दृष्टि से अनुपयोगी मानता है, यद्यपि दूमरी ओर हेतुवाद को भी अपने ऐकान्तिक अर्थ में नैतिक जीवन के लिए अनुपयुक्त मानता है। बुद्ध ने दोनों विचारघाराओं का अतिवाद के रूप में विरोध किया है। वे तो मध्यम मार्ग का ही अनुसरण करते हैं।

गीता में यदृच्छावाद की कोई समीक्षा उपलब्ध नहीं है, फिर भी इतना अवस्य है कि गीता यदृच्छावाद के अहेतुबादी पक्ष का समर्थन नहीं करती है। वह कर्ता की स्वतन्त्रता को मानते हुए भी कर्म और संकल्प को अहेतुक नहीं मानती। भारमा की स्वतन्त्रता २७७

वस्तुतः समालोच्य आचारदर्शन नियतिवाद और यदृच्छावाद का ऐकान्तिक सम-चंन नहीं करते, उनमें दोनों का सापेक्ष स्थान है।

# § ५. जैन आचारवर्शन में पुरुषार्थ और नियतिवाद महाबोर द्वारा पुरुषार्थ का समर्थन

जैन विचारधारा पुरुषार्थवाद की समर्थक रही है। उपामकदशांगमूत्र मे क्रिया, बल ( शारीरिक शक्ति ), वीर्य ( आत्मशक्ति ), पुरुषाकात ( पीरुष ) और पराक्रम को स्वीकार किया गया है। विश्व के ममस्त भाव अनियत ( अणियया मन्त्र भावा ) माने गये है। इस प्रकार महावीर नियतिवाद या निर्धारणवाद के स्थान पर पुरुषार्थवाद का प्रतिपादन करते है। उन्होंने जीवन भर गोशालक के नियतिवाद का विरोध किया। उपासकदशांग मे महावीर ने सकडालपुत्र श्रावक के मम्मुख अनेक युक्तियों मे नियतिवाद का निरसन करके पुरुषार्थवाद का समर्थन किया है।

## जैन दर्शन में नियतिवाद के तत्त्व

- (अ) सर्वज्ञता— यद्यपि उपामकद्यांग के आधार पर सम्पूर्ण घटनाक्रम को अनियत मानकर पुरुषार्थवाद की स्थापना तो हो जाती है, लेकिन इम कथन की मंगित जैन विचारणा की त्रिकालज्ञ सर्वज्ञता की धारणा के माथ नहीं बैठती है। यदि सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ है तो फिर वह भविष्य को भी जानेगा, लेकिन अनियत भविष्य नही जाना जा सकता। यहाँ पर दो ही मार्ग है, या तो मर्वज्ञ की त्रिकालज्ञना की धारणा को छंड़कर उसका अर्थ आत्मज्ञान या दार्शनिक मिद्धान्तों का ज्ञान लिया जाये अथवा इस धारणा को छोड़ा जाये कि मब भाव अनियत है।
- (ब) कर्मासद्धान्त—यदि मवंज्ञता की त्रिकालज्ञ घारणा में अलग हटकर अनियतता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लें, तो भी दूमरे अन्य प्रश्न मामने आने हैं। प्रथम तो यह कि सब भावों को अनियत मानने पर यदृच्छावाद (मंयोगवाद) के दोष आ जावेंगे और कार्य-कारण मिद्धान्त या हेनुवाद को अम्बीकृत कर मंयोगवाद मानना पढ़ेगा जिसमें नैतिक उत्तरदायित्व के लिए कोई स्थान नहीं होगा क्योंकि यदि हमारे कार्य संयोग का परिणाम है तो हम उसके लिए उत्तरदायों नहीं हो मक्ते। दूमरे, अनियत भावों की मगित कर्म-मिद्धान्त से भी नहीं बैठती। यदि मभी भाव अनियत है तो फिर शुभाशुभ कृत्यों का शुभाशुभ फलों से अनिवार्य सम्बन्ध भी नहीं होगा। यदि शुभाशुभ कृत्यों का शुभाशुभ फलों से अनिवार्य सम्बन्ध भी नहीं होगा। यदि शुभाशुभ कृत्यों का उनके फलों से अनिवार्य सम्बन्ध नहीं माना जायेगा तो फिर व्यक्ति की मारी नैतिक आस्था ही इगमगा जायेगी। तोसरे, अनियतता का अर्थ कारणता या हेनु का अभाव भी नहीं होता। कारणता के प्रत्यय को अस्वीकार करने पर सारा कर्म-मिद्धान्त ही वह जायेगा। कर्म-मिद्धान्त नैतिक जगत् में स्विकृत कारणता के सिद्धान्त का ही एक रूप है।

१. उपासकदशांग, ६।१६६.

२. बही, ७।१९३-१९७.

जैन विचारणा में कर्म-सिद्धान्त के साथ-साथ त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ की धारणा स्वीकृत रही है। यही दो ऐसे प्रत्यय है जिनके द्वारा नियतिवाद का तत्त्व भी जैन विचारणा में प्रविष्ट हो जाता है।

## सर्वज्ञता का प्रत्यय और पुरुवार्थ की सम्भावना

जैन विचार में मर्वज्ञता की घारणा स्वीकृत रही है, लेकिन इसके आधार पर जैन आचारदर्शन को नियतिवादी कहना इस बात नर निर्भर करता है कि सर्वज्ञता का क्या अर्थ है।

### सर्वज्ञता का अर्थ

जैन दर्शन मर्वज्ञना को स्वीकार करता है। जैनागमों में अनेक ऐसे स्थल हैं जिनमें तीर्थकरों एवं केवलज्ञानियों को त्रिकालज्ञ मर्वज्ञ कहा गया है। व्याख्याप्रज्ञिससूत्र, अंतकुतद्शागमूत्र एवं अव्याख्याप्रज्ञिससूत्र, अंतकुतद्शागमूत्र एवं अन्य जैनागमों में इस त्रिकालज्ञ सर्वज्ञतावादी घारणा के अनुसार गोशालक, श्रेणिक, कृष्ण आदि के भावी जीवन के सम्बन्ध में भविष्यवाणी भी की गयो है। यह भी माना गया है कि मर्वज्ञ जिस रूप में घटनाओं का घटित होना जानता है, वे उसी रूप में घटित होती है। कार्तिकेयानप्रक्षा में कहा गया है कि जिसकी जिस देश, जिस काल और जिस प्रकार में जन्म अधवा मृत्यु की घटनाओं को सर्वज्ञ ने देखा है वे उसी देश, उसी काल और उसी प्रकार में होगी। उसमें इन्द्र या तीर्थकर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। उत्तरकालीन जैन ग्रन्थों में इस त्रैकालिक ज्ञान सम्बन्धी सर्वज्ञन्व की घारणा का मात्र विकास ही नहीं हुआ, वरन् उसको तार्किक आधार पर सिद्ध करने का प्रयास भी किया गया है। यद्यपि बुद्ध ने महावीर की तिकालज्ञ सर्वज्ञता की घारणा का खण्डन करने हुए उसका उपहासात्मक चित्रण भी किया और अपने सम्बन्ध में त्रिकालज्ञ सर्वज्ञता की इस धारणा का निषेध भी किया था, लेकिन परवर्ती बौद्ध साहित्य में बुद्ध को भी उसी अर्थ में सर्वज्ञ स्वीकार कर लिया गया जिस अर्थ में जैन तीर्थकरों अथवा ईश्वरवादी दर्शनों में ईश्वर को सर्वज्ञ माना जाता है।

सर्वज्ञत्व के इस अर्थ को लेकर कि मर्वज्ञ हस्तामलकवत् सभी जागतिक पदार्थों की त्रैकालिक पर्यायों को जानता है, जैन विद्वानों ने भी काफी ऊहापोह किया है। इतनाः ही नही, सर्वज्ञता की नयी परिभाषाएँ भी प्रस्तुन की गयी।

# कुन्दकुन्द और हरिभद्र का दृष्टिकोण

प्राचीन युग मे आचार्य कुन्दकुन्द और याकिनी सुनू हिरिभद्र ने मर्वज्ञता की त्रिकाल-दर्शी उपर्युक्त परम्परागत परिभाषा को मान्य रखने हुए भी नयी परिभाषाएँ प्रस्तुतः कीं। आचार्य कुन्दकुन्द ने ममयमार एवं प्रवचनमार में कहा कि सर्वज्ञ लोकालोक जैसी आत्मेतर वस्तुओं को जानता है यह व्यवहारनय है, जबकि यह कहना कि सर्वज्ञ

१. क र्निकेयान्त्रेक्षा, ३२१-३०२.

२. मे ज्ह्म निकाय, २।३।६, २।३।१.

आत्मा की स्वतन्त्रता २५९

स्व-आत्म स्वरूप को जानता है यह परमार्थदृष्टि है। आचार्य हरिभद्र ने भी सर्वज्ञता का सर्वसम्प्रदाय-अविरुद्ध अर्थ किया।

### पं० सुन्तलालजी का द्विटकोण

वर्तमान यग के पण्डित सूखलालजी ने आचारांग एवं व्याख्याप्रज्ञित के मन्दर्भों के आधार पर यह निष्कर्ण निकाला है कि आत्मा, जगत एवं माधनामार्ग मम्बन्धी दार्शनिक ज्ञान को ही उस यग में सर्वज्ञत्व माना जाता था, न कि त्रैकालिक ज्ञान को । जैन परम्परा का सर्वज्ञत्व सम्बन्धी दृष्टिकोण मूल में केवल इतना ही था कि द्रव्य और पर्याय उभय को ममानभाव से जानना ही ज्ञान की पूर्णता है। बढ़ जब मालंक्यपत्त नामक अपने शिष्य से कहते है कि मै चार आर्यसत्यों के ज्ञान का ही दावा करता है और दमरे अगम्य एवं काल्पनिक तत्त्वों के ज्ञान का नहीं, तब वह वास्तविकता की भूमिका पर है। उसी भूमिका के साथ महावीर के सर्वज्ञत्य की तूलना करने पर भी फलित यही होता है कि अन्युक्ति और अल्पोक्ति नही करनेवाले मन्त प्रकृति के महावीर द्रव्य पर्यायवाद की पुरानी निर्ग्रन्थ परम्परा के ज्ञान की ही मर्वज्ञत्व रूप मानते होगे। जैन और बौद्ध परम्परा में इतना फर्क अवश्य रहा है कि अनेक तार्किक बौद्ध विद्वानों ने बद्ध को त्रैकालिक ज्ञान के द्वारा मर्वज्ञ स्थापित करने का प्रयत्न हिया है तथापि अनेक असाधारण (प्रतिभासम्पन्न) बौद्ध विद्वानी ने उनको सीधेमाद अर्थ मे हो सर्वज घटाया है, जबिक जैन परम्परा मे सर्वज्ञ का सीधा-मादा अर्थ भला दिया जाकर उसके स्थान में तर्कमिद्ध अर्थ ही प्रचलित एवं प्रतिष्टित हो गया । जैन परम्परा में सर्वज्ञ के स्थान पर प्रचलित पारिभाषिक शब्द केवलज्ञानी भी अपने मुल अर्थमें दार्शनिक ज्ञानकी पूर्णता को ही प्राट करता है, न कि त्रैकालिक ज्ञान को। 'केवल' शब्द सांख्य दर्शन में भी प्रकृतिपुरुपविवेक के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है और यदि यह शब्द सांख्य परम्परा से जैन परम्परा मे आया है यह माना जाये. तो इम आधार पर भी केवलज्ञान का अर्थ दार्शनिक ज्ञान अथवा तत्त्व के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही होगा न कि त्रैकालिक ज्ञान। आचारांग का यह वचन 'जे एगं जाणई मे सब्वं जाणइ' यही बताता है कि जो एक आत्मस्वरूप को यथार्थ रूप मे जानता है वह उनकी मभी कपायपर्यायों को भी यथार्थ रूप से जानता है न कि श्रैकालिक मर्वज्ञता। केवलज्ञानी के सम्बन्ध में आगम का यह वचन कि भी जाणह सी ण जागड' (भगवतीमुत्र ) भी यही बताता है केवलज्ञान शैकालिक सर्वज्ञता नही है. बरन् विगुद्ध आध्यात्मिक या दार्शनिक ज्ञान है। र

## डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री का दृष्टिकीण

सर्वज्ञता के स्थान पर प्रयुक्त होनेवाला अनन्तज्ञान भी त्रैकालिक ज्ञान नहीं हो सकता। अनन्त का अर्थ मर्व नहीं माना जा सकता। वस्तुतः यह शब्द स्तृिपरक

१. दर्शन और चिन्तन, खण्ड २, पृ० ५५०.

२. वही, ए० ४४१-५५२.

अर्थ में ही आया है जैसे वर्तमान में भी किसी असाधारण विद्वान के बारे में कह देने हैं कि उनके ज्ञान का क्या अन्त, उनका ज्ञान तो अयाह है। इसी प्रकार दूमरा पर्याय-बाची शब्द केवलज्ञान आत्म-अनात्म के विवेक या आध्यात्मिक ज्ञान से सम्बन्धित है।

यदि इन सब आधारों पर सर्वज्ञता का अर्थ मात्र पूर्ण दार्शनिक ज्ञान या आध्या-त्मिक ज्ञान अथवा तत्त्वस्वरूप का यथार्थ ज्ञान करें, तब तो जैन दर्शन में पुरुषार्थ का स्थान स्पष्ट हो जाता है और उसके द्वारा गोशालक के निर्यातवाद के विरुद्ध प्रस्तुत पुरुषार्थवादी घारणा की रक्षा भी की जा सकती है।

### सर्वज्ञता का त्रैकालिक ज्ञान सम्बन्धी अर्थ और पुरुषार्थ की सम्भावना

लेकिन एक गवेषक विद्यार्थी के लिए यह उचित नहीं होगा कि परम्परासिद्ध त्रैकालिक मर्वज्ञता की धारणा की अवहेलना कर दी जाये। न केवल जैन परम्परा में, वरन् बौद्ध और वेदान्त की परम्परा में भी सर्वज्ञता का त्रैकालिक ज्ञानपरक अर्थ स्वीकृत रहा है। गीता में श्रोकृष्ण ने अर्जुन से यह कहकर कि 'उन अनेक जन्मों को मैं जानता है, तू नहीं,' अपनी सर्वज्ञता का ही निर्देश किया है। र यह प्रश्न शंका की दृष्टि से देखा जा मकता है कि महावीर, बद्ध और कृष्ण गर्वज्ञ थे या नहीं: अथवा किसी व्यक्ति को ऐसा त्रैकालिक ज्ञान हो सकता है या नही। फिर भी त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ की कल्पना तर्कविरुद्ध नहीं कही जा सकती। देश और काल की सीमाओं से ऊपर उटकर त्रिकालज सर्वज्ञ की धारणा सिद्ध हो जाती है। प्रबद्ध वैज्ञानिक एवं मापेक्षवाद के प्रवर्तक आइन्स्टीन ने निरपेक्ष दृष्टा की परिकल्पना को स्वीकार किया था। 3 कोड त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ अस्तित्व में हैं या था, यह चाहे सत्य न हो लेकिन कोई त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो सकता है यह तार्किक मत्य अवश्य है। क्यों कि यदि जगतु एक नियमबद्ध व्यवस्था है तो उस अयवस्था के ज्ञान के साथ ही ठीक वैसे ही त्रैकालिक घटनाओं के ज्ञान की सम्भावना स्पष्ट हो जाती है, जैमे एक ज्योतिषी को नक्षत्र-विज्ञान के नियमों के ज्ञान के आधार पर भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी सर्य एवं चन्द्र ग्रहणों की घटनाओं का श्रैकालिक ज्ञान हो जाता है। यदि सर्वज्ञ आत्म-द्रव्य की सभी पर्यायों को जानता है तो हमें आत्मा की सभी पर्यायों को नियत भी मानना होगा। यह मान्यता स्पष्ट रूप से निर्धा-रणवाद की दिशा में ले जाती है। यद्यपि नियतिवाद और जैन सर्वज्ञता की धारणा में प्रमुख अन्तर यह है कि जहाँ नियतिवाद में पुरुषार्थ या व्यक्ति की स्वतन्त्रता को अस्वीकार कर नियतता को स्वीकार किया जाता है वहाँ सर्वज्ञ के ज्ञान में पुरुषार्थ ओर व्यक्ति की स्वतन्त्रता को मानकर ही सब भावों की नियतता को स्वीकार किया जाता है। जपाध्याय हम्तीमलजी ने अपने एक लेख में इसका समर्थन किया है। <sup>४</sup> यद्यपि

१. डा० इन्द्रचन्द्र से चर्चा के आधार पर.

२. गं'ना, xix.

३. कॉसमोलाजी ओल्ड एण्ड न्यू, भूमिका पृ० १३.

४. श्रमणोपासक, २० जुलाई १६६७, पृ० ६०.

जन्होंने महावीर के जंबनप्रमंगों के आधार पर घटनाओं को नियतानियत मानकर सर्वज्ञता और पुरुषार्थवाद में मगति बिठाने का प्रयाम किया है, तथापि पर्यायों को नियतानियत मानने मे त्रिकालज सर्वज्ञता की घारणा काफी निर्वल हो जाती है । त्रिकालज्ञ सर्वज्ञता की धारणा मे परुषार्थ की सम्भावना नियत प्रुषार्थ के रूप मे ही हो मकती है। पाइवात्य विचारक स्पीनोजा ने भी ऐसे ही नियत पुरुषार्थ की धारणा को स्वीकार किया है। सर्वज्ञता की धारणा में पुरुषार्थ नियत होता है अनियत नही, वह परुषार्थया वैयक्तिक स्वतन्त्रताका अपहरण तो नही करती. लेकिन उसे अनियत भी नहीं रहने देती । उपाध्याय अमरमुनिजी लिखते हैं कि नियतिबाद पुरुषार्थ का अपलाप नहीं करता है, वह कहता है कि मिद्धिरूप साध्य भी नियत है तथैव पुरुषार्थरूप साधन भी नियत है। दोनो ही आत्मा की पर्याय है। एक मिद्धिरूप पर्याय है दूसरी साधनरूर पर्याय है। नियतिवाद में पुरुषार्थ को स्थान नहीं है, बिना कारण के ही बहाँ कार्य होता है, यह बात नही है। नियति मे पुरुषार्थ होता है पर वह भी नियत ही होता है, अनियत नहीं। माय ही मर्वज्ञता की धारणा में पृष्ठवार्थ का अपलाप इमलिए भी नहीं होता कि सर्वज्ञता की धारणा नियतता का प्रमाण हो सकती है. लेकिन कारण नहीं। मर्वज्ञता का प्रत्यय व्यक्ति का नियामक नहीं बनता, वह मात्र उसकी नियतना को जानता है। पुरुषार्थ ज्ञान की दृष्टि से नियत अवस्य होता है, लेकिन पुरुषार्थ जिसके द्वारा किया जाता है वह तो जाता है और जाता ज्ञान से नियत नही होता। इस प्रकार सर्वज्ञता के प्रत्यय में व्यक्ति, की स्वतन्त्रता का कृष्टन नहीं होता। मर्वज्ञ ने व्यक्ति का कर्तत्व निर्धारित नही होता, वरन मर्वज्ञ भविष्य मे जो किया जानेवाला है. उसको जानता है। मर्वज्ञ जो जानता है. व्यक्ति वैसा करने को बाध्य है ऐसा नही, वरन जो व्यक्ति के द्वारा किया जानेवाला है, उसे सर्वज्ञ जानता है। ऐसा मानने पर सर्वज्ञता की धारणा में पुरुषार्थ और व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपलाप नहीं होता। श्री यदनाथ मिन्हा भी लिखते हैं कि ईश्वर का पूर्वज्ञान भी मानवीय स्वतन्त्रता का विरोधा नहीं है। प्राव्दृष्टि अथवा पूर्वज्ञान का अर्थ अनिवार्यतः पूर्वनिर्धारण नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वज्ञतायाद निर्धारणवाद नहीं है।

§ ७. क्या जैन कर्म-िद्धान्त निर्धारणवाद है ?

जैन कर्म-सिटान्त को एकान्त रूप में नियतिवाद या निर्धारणवाद नहीं कहा जा सकता। जैन कर्म-सिटान्त यह अवश्य मानता है कि व्यक्ति का प्रत्येक संकल्प एवं प्रत्येक क्रिया अकारण नहीं होती है, उसके पीछे कारण रूप में पूर्ववर्ती कर्म रहते हैं। हमारी सारी क्रियाएं, समग्र विचार और मनोभाव पूर्वकर्म का परिणाम होते हैं, उनमें निर्धारित होते हैं। लेकिन इतने सात्र से कर्म सिद्धान्त को निर्धारणवाद सान लेना सगत नहीं होगा। प्रथम तो यह कि जैन कर्म-सिद्धान्त व्यक्ति की समग्र स्वतन्त्रता का

१. अमर भारती, सितम्बर १६६७, ए० ५९-६१.

२. नीतिशास्त्र, पृ० २६०.

अपहरण नहीं करता। जैन कर्म मिद्धान्त कर्मों की अवस्थाओं में संक्रमण, अपवर्तन. उदीरणा और प्रदेशोदय की धारणा एवं आत्मा में अपूर्वकरण की शक्ति को स्वीकार कर कर्म-नियम के ऊपर व्यक्ति की स्वतन्त्रता की स्वीकार कर लेता है। जैन कर्म-मिद्धान्त की एक विशेषता यह भी है कि वह यह स्वीकार कर लेता है कि व्यक्ति जैसे-जैमे अपनी स्वतन्त्रता को ममझता है और अन्य (पर ) के निर्धारण से अपने को बचाता है, वैमे-वैमे कर्म-नियम के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त करता जाता है। अपूर्वकरण अनावृतिकरण एवं केवलीममृद्धात के प्रत्यय कर्म-नियम के ऊपर व्यक्ति की स्वतन्त्रता के समर्थक हैं। दूसरे, यदि यह भी मान लिया जाये कि कर्म-सिद्धान्त में निर्धारणबाद या नियनिवाद का तत्व है तो भी कर्मिमद्भान्त में निर्धारक तत्त्व बाह्य नहीं है। कर्ममिद्धान्त एक प्रकार से आत्मिनिर्धारणवाद है। हमारा निर्धारण करनेवाले हमारे ही पूर्वकर्म या मंस्कार होते है। हमारा पूर्ववर्ती जीवन ही हमारे वर्तमान जीवन का नियामक होता है, अर्थात हम ही अपने नियामक होने है। कर्म का नियम व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपलाप नहीं करता। डा० राधाकृष्णन भी इसी धारणा का समर्थन करते हुए लिखने है कि 'स्वतन्त्रताका अर्थस्वच्छन्दतानही है और न कर्मका अर्थ नियति हं। कर्मया अतीत के माथ सम्दन्ध का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य स्वतन्त्र रूप में कोई कर्मनहीं कर सकता, बल्कि उसमें स्वतन्त्र कर्मतो अन्तर्निहित ही है। जो नियम हमे अतीत के माथ जोडता है. वह इस बात का भी प्रतिपादन करता है कि हम कर्म के नियम को स्वतन्त्र कार्यम पराभून कर सकते है। यह हो सबता है कि अपतीत अर्थान हमारे संचित कर्म हमारे मार्गमें बाधाएँ डालें, किन्तू वे सब मनुष्य की सृजनात्मक शक्ति के आगे उसी मात्रा में झुक जायेगे जिस मात्रा में उसमें गम्भीरता और दृढता होगी।' वस्तृतः जैन कर्मिस्डान्त के द्वारा स्वीकृत आत्मिनिधरिणवाद ही एक ऐसा सिद्धान्त हे जो नैतिक उत्तरदायित्व की समुचित ब्याख्या करता है । पाइचात्य चिन्तन में भी नियतिवाद और यद्च्छावाद का समन्वय अत्मिनिधरिणवाद के रूप में ही खोजा गया है।

# § ८. बोद्ध दर्शन और नियतिवाद एवं यद्च्छावाद

बुद्ध द्वारा यवृच्छ। बाद और नियतिवाद की आलो बनाः— बौद्ध विचार न केवल अहेतुवादी यदृच्छ। वाद एवं नियतिवाद का निरमन करता है, वरन् ईश्वरवादी नियतिवाद और भाग्यवादी नियतिवाद की भी आलोचना करता है और उन्हें नैतिकता की व्याख्या का समुचित मिद्धान्त नहीं मानता। बौद्धागमों में इन विचारणाओं की समालोचना यह कहकर की गयी कि ये विचारणाएँ अन्ततोगत्वा अकर्मण्यतावाद की ओर ले जाती है। अंगुत्तरनिकाय में इनकी समालोचना करते हुए बुद्ध कहने हैं, भिक्षुओ, ये तीन तीथिकों के ऐसे मत हैं कि जो पण्डितों द्वारा उहापोह किए जःने पर, पूछ जाने पर, चर्चा किए जाने पर, जहाँ कहीं भी जाकर रुकते हैं वहाँ अकर्मण्यता पर ही जाकर रुकते हैं। कौन से तीन?

१. जीवन की अाध्यात्मिक दृष्टि, पृ० २८८-२६०.

१ भिक्षुओ ! कुछ श्रमण ब्राह्मणों का यह भत है, यह दृष्टि है कि जो कृछ भो कोई आदमी मुख-दुःख्या अदृःख-अमुख का अनुभव करता है वह सब पूर्वत्रमों के फलस्वरूप अनुभव करता है।

तब उनमें मैं कहता हुँ—तो आयुष्मानो ! तुम्हारे मत के अनुमार पूर्वजन्म के कर्म के फलस्वरूप आदमी प्राणीहिंसा करनेवाले होते हैं, पूर्वजन्म के कर्म के फलस्वरूप आदमी चोरी करनेवाले—अब्रह्मचारी—झूठ बोलनेवाले—चुगललोर—व्यर्थ वकवाद करनेवाले—लोभी—क्रोधी—मिध्यादृष्टिवाले होते हैं। भिक्षुओं ! पूर्वकृत कर्म को ही सार रूप ग्रहण कर लेने से यह करना योग्य ह और यह करना अयोग्य है इस विषय में सकल्प नहीं होता, प्रयन्न नहीं होता। जब यह करना योग्य है और यह करना अयोग्य ह, इस विषय में ही यथार्थज्ञान नहीं होता। जे इस प्रकार के मूढस्मृति असयत लोगों का अपने आपको धार्मिक श्रमण (नैतिक व्यक्ति) कहना भी महेतुक (तर्कयुक्त) नहीं हैं।

२. भिक्षुओ ! कुछ श्रमण ब्राह्मणो का यह मत है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई आदमी मुख-दुःख या अदुख-अमुख अनुभव करता है, वह सब ईब्दर-निर्माण के कारण अनुभव करता है।

तब मैं उनमें कहता हूं—आयुष्मानों ! तुष्हारे पत के अनुसार ईंग्वर-निर्माण के फलस्वरूप ही आदमी प्राणीहिंसा करनेवाले होते हैं—चोरी करनेवाले — अब्रह्मचारी— क्रूठ बोलनेवाले — चुगलस्वोर — कटोर बोलनेवाले — व्यर्थ बकवाद करनेवाले — लोभी — क्रोधी—मिथ्यादृष्टी होत है। भिश्रुओं ! ईंश्वर-निर्माण को ही सारक्ष्य ग्रहण कर लेने से यह करना योग्य है, यह करना अयोग्य है इस विषय में संवल्प नहीं होता, प्रयन्त नहीं होता। जब यह करना योग्य है, यह करना अयोग्य है, इस विषय में ही यथार्थज्ञान नहीं होता तो इस प्रकार के मूटम्मृति, असंयत लोगों का अपने आपवों धार्मिक श्रमण कहना सहेतुक नहीं होता।

३. भिक्षुओ ! कुछ श्रमण-त्राह्मणो वायहमत है, यह दृष्टि है कि जो कुछ भी कोई भादमी मृख-दुख या अदुख-अमुख अनुभव करता है, वह सब बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के (अनुभव करता है)।

तत्र मै उनमें कहता हूं — आयुष्मानो ! तुम्हारे मत के अनुमार बिना किसी हेनु के, बिना किसी कारण के आदमी प्राणंहिमा करनेवाले होते हैं — चोरी करनेवाले — अबह्मा- चारी — झठ बोलनेवाले — चुगलखोर — कटोर बोलनेवाले — व्यर्थ बकवाद करनेवाले — लोभी — कोधी — मिध्यादृष्टिवाले होने हैं। भिक्षुओ ! इस अहेनुवाद को, इस अकारणवाद को ही साररूप ग्रहण कर लेने मे यह करना योग्य है, यह करना अयोग्य है इस विषय में संकल्प नहीं होता, प्रयत्न नहीं होता। जब यह करना योग्य है, यह करना अयोग्य है इस विषय में ही यथार्थज्ञान नहीं होता तो इस प्रकार के मूढस्मृति, असंयत लोगों

का अपने आपको घाँमक श्रमण (नैनिक व्यक्ति) कहना सहेतुक (तर्कपूर्ण)नहीं होता।

बौद्ध आगमों का यह सन्दर्भ इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि बौद्ध विचारणा को अहेनु वाद तथा नियतिवाद किमी भी अर्थ में अभिप्रेत नही है। फिर भी प्रतीत्य-ममुन्पाद में नियतिवाद जिम अंग में अधिष्ठित है, उसका पूर्णतया निवारण भी सम्भव नहीं है।

# 🖔 ९. क्या प्रतीत्यसमुत्पाद नियतिवाद है ?

सम्भवतः यह कहा जा मकता है कि प्रतीत्यममुख्याद की धारणा के साथ ही बौद्ध दर्शन में भी नियतिवाद का तत्त्व प्रविष्ट हो जाता है । प्रतीन्यममुत्पाद कारण नियम का ही दूसरा नाम है। प्रतीत्यसमत्पाद की साधारण ब्याख्या है, 'ऐसा होने पर यह होता है।' यदि हम इग ब्याख्या को कठोर अर्थों में स्वीकार करे तो नियत्तिवाद के अधिक निकट आ जाते हैं। यदि पूर्ववर्ती घटना नियतरूप से अपनी अनुवर्ती घटना से बँशी हुई है तो फिर इच्छा-स्वातन्त्र्य के लिए स्थान ही कहाँ ? यदि प्रतीत्यसमुत्पाद में स्त्रीकृत अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, पढायतन, स्पर्ग, वेदना, तष्णा तथा भव आदि अन्यय एक-दूसरे से नियतरूप में बैंधे हुए है तो फिर इस शृंखला को तोड़ना कठिन होगा: क्यों कि षडायतन तो उपलब्ध है ही, उममें स्पर्श, बेदना आदि होंगे ही, और उनके होने पर नव्णा होगी ही और इस प्रकार निर्वाण का प्रयास और उसकी प्राप्ति दोनों ही असम्भव होंगे। आचार्य बादरायण ने ब्रह्म भूत्र (२।२।४।२२) मे बौद्ध दर्शन पर यही आक्षेप किया है कि 'मन्तान और सन्तानियों का बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धि-पूर्वक नाश सम्भव नही है, क्योंकि सन्तान और सन्तानियों का विच्छेद नहीं होता।' आचार्य शंकर ब्रह्म मुत्र के भाष्य में लिखते है कि मर्व सन्तानों में सन्तानियों के विच्छेदरहित कार्य-कारण भाव होने से सन्तान के विच्छेद की सम्भावना नहीं है। <sup>३</sup> यदि प्रतीत्यममुन्पाद की इम शृंखला को तोडा नही जा सकता तो फिर नैतिक जीवन आर निर्वाण का कोई अर्थ ही नही रह जाता । लेकिन प्रतीन्यममृत्पाद को नियतिवाद या निर्धारणवाद कहना एक भ्रान्त घारणा ही होगी । बौद्ध दर्शन अपने प्रतीत्यममुत्पाद के भिद्धान्त के द्वारा जहाँ एक ओर यदच्छाबाद का निरमन करता है, वही दूमरी ओर उसके ही द्वारा पूर्वनिर्धारणवाद का निरसन कर देता है। गहराई से विचार करने पर प्रतीत होता हं कि पूर्वनिर्धारणबाद और यद्च्छावाद दानों ही कर्महेतु या कारण की समुचित ब्याख्या नहीं देते, मूलतः दोनो ही अहेतुवादी या अकारणवादी धारणाएँ है। प्रतीत्यसमुन्याद हेतु की व्याख्या के द्वारा उन दोनों का ही निरसन कर देता है। प्रतीत्य-समुत्पाद यदृच्छावाद या अहेत्नुवाद के निराकरण के लिए हेतुफल के अनिवार्य सम्बन्ध

१. अंगुत्तर निकाय, ३।६१, पृ० १७७-१७९

२. ब्रइस्व ( शां० ), रारा४।२२.

के रूप में नियतिबाद को अवश्य स्वीकृत करता है। वह हेतु और उनके फल के अनिवायं सम्बन्ध को स्पष्ट कर वर्तमान दुःख का कारण प्रस्तुत करता हं।

दुःस का प्रतीक जरा-मरण है। जरा-मरण क्यों होता है? जाति (जन्म) के कारण। जन्म क्यों होता है? भव (जन्मदायक कर्म) के कारण। जन्मदायक कर्म क्यों होते हैं? उपादान (आमक्ति) के कारण। आमक्ति क्यों होती है? तृष्णा (इच्छा) के कारण। तृष्णा क्यों होती है? वेदना अर्थात् अनुभृति के कारण। वेदना क्यों होती है? विपयों का स्पर्म या सम्पर्क होने के वारण। रपर्म क्यों होता है? छः इन्द्रियो (पदायतन) के रहने के कारण। छः इन्द्रियो क्यों होती हैं? नाम-रूप क्यों स्ता क्यों होती हैं? नाम-रूप क्यों सन और शरीर के कारण। नाम-रूप क्यों होता है? सम्वार (पूर्वजन्म के अनुभव) के कारण। संस्कार क्यों होते हैं? अविद्या (पूर्वजन्म की दुःख-दक्षा) के कारण।

यद्यपि इस प्रकार प्रतीरयगमुन्पाद हेतु और फल के अनिवार्य सम्बन्ध को अभि-व्यक्त अवश्य करता हे, लेकिन वह कभी भी यह नहीं कहता कि इस हेतु फल-परम्परा का निरोध नहीं किया जा सकता, वरन् इसके विपरीत वह तो यह वहता है कि इस हेतुफलपरम्परा का निरोध किया जा सकता है। द्वितीय और चतुर्थ आर्यसन्य के मध्य निरुध्य और निरोधक का सम्बन्ध माना गया है। अन्टोगिक मार्ग प्रतीन्यसमुत्पाद के दश निदानों का निम्न का में निरोध करता है—

|                      | •                 |
|----------------------|-------------------|
| निरोधक               | निरुध्य           |
| आर्य अष्टांगिक मार्ग | दश निवान          |
| १. सम्यक् दृष्टि     | अविद्या           |
| २. सम्यक् संकल्प     | संस्वार           |
| ३. सम्यक् वाक्       | विज्ञान           |
| ४. सम्यक् कर्मान्त   | नाम-रूप और पडायतन |
| ५. सम्यक् आजीव       | स्पर्श            |
| ६. सम्यक् व्यायाम    | वेदना             |
| ७. सम्यक् स्मृति     | तृष्णा और उपादान  |
| ८. सम्यक् समाधि      | भव और जाति        |

इस प्रकार सारी हेतुफलपरम्परा की श्रृंखला ही समाप्त की जा सकती है और व्यक्ति निर्वाणलाभ प्राप्त कर सकता है। साथ ही प्रतीत्यसमृत्पाद का प्रत्येक अंग ( धर्म ) कोई बाह्य तथ्य नही, वरन् व्यक्ति की अपनी ही अवस्थाएँ है। प्रतीत्य-समुत्पाद कर्मिद्धान्त का ही एक रूप है और इस अर्थ में उसमे निर्धारक तत्त्व बाह्य नहीं आस्तरिक है। कर्मसिद्धान्त के रूप में वह आत्मनिर्धारणवाद ही सिद्ध होता है जो बीद्ध नैतिकता को यदृच्छावाद (हेतुबाद) और नियतिबाद दोनों के दोषों से बचा लेता है।

# 🖇 १०. गीता में नियतिवाद और पुरुषार्थवाद

गीता में नियातवाद (निर्धारणवाद) के तस्त्र—साधारण दृष्टि से देखने पर गीता को नियतिवादी विचारणा के निकट पाया जा सकता है और इसी कारण कुछ पाश्वात्य और भारतीय विचारकों ने उसे नियतिवादी कहा भी है। गीता की समीक्षा करते हुए प्रो • हिल लिखते हैं कि 'गीता में सकल्प-स्वातन्त्र्य एक पूर्ण नियतिवादी विचारधारा के अन्तर्गत कार्य करनेवाली चयन की मिथ्या स्वतन्त्रता है।' इस प्रकार हिल के अनुमार गीता नियतिवादी दृष्टिकाण की समर्थक है।

हा॰ भीखनलाल आत्रेय यद्यपि गीता को पूर्णरूपेण नियतिवादी विचारणा का प्रतिपादक ग्रन्थ नहीं मानते है, तथापि वे गीता में निहित नियनिवादी तत्त्वों की ओर सकत करते हुए लिखते है, 'देव और पुरुषार्थ की समस्या जैसी ही एक समस्या कई दर्शनों और भगवद्गीताने खड़ी कर दी है। ये शास्त्र पुरुष को कर्मों का कर्तीन मानकर प्रकृति को कर्ना मानते है और कहते है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। कृष्ण ने अर्जन से कहा था यदि वह स्वयं लडना नहीं चाहेगा तो भी प्रकृति उसको लडाई मे प्रवृत्त कर देगी। प्रकृति और पृष्य के कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य की ममस्या को गीता में श्रीकृष्ण ने यह कहकर और जटिल बना दिया कि ईश्वर अपनी माया से सब प्राणियों को कठपतली की नाई नचा रहा है।'र गीता में हमें ऐसे अनेक इलोक मिल जाने हैं जिनका नियतिवादपरक अर्थ लगाया जा सकता है। नवें अध्याय में कहा गया है कि अपनी प्रकृति को वश में रखते हुए मैं इन भूतों के समृह को बार-बार उत्पन्न करता है जो कि प्रकृति के बश मे होने के कारण बिलकूल बेबस हैं। ग्यारहवें अध्याय में कहा गया है, 'मैं लोकों का विनाश करनेवाला काल हूं जो प्रवृद्ध होकर लोकों के विनाश में लगा है, यह सब परस्पर विरोधी सेना में पंक्तिबद्ध खड़े हुए योद्धा तेरे (कर्म के ) बिना भी शेष नहीं रहेगे -- यह सब तो मेरे द्वारा पूर्व में ही मारे जा चुके है। हे अर्जुन ! तू अब इसका कारण भर बन जा। है डा॰ राषाकृष्णन भी इस क्लोक की टिप्पणी में लिखते हैं कि ईश्वर भवितव्यता की सब बातों का निक्चय करता है और उन्हें नियत करता है-एमा प्रतीत होता है कि लेखक देवी पूर्व-निर्णयन के सिद्धान्त का समर्थन करता है और व्यक्ति की नितान्त असहायता और क्षद्रता तथा संकल्प और प्रयत्न की व्यर्थता की ओर संकेत करता है। इतना ही नहीं, गीताकार व्यक्ति के हाथ से नैतिक विकास की सारी क्षमताओं को भी छीनकर उन्हें परमात्मा के हाथों में देने का प्रयास कर नियतिवादी धारणा को और अधिक सबल बना देता है। दसवें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, 'मैं सब वस्तुओं का उत्पत्तिस्थान हैं, मुझसे सारी मुष्टि

१. गाता ( अन्दित-हिल ) विषय प्रवेश, पृ० ४८.

२. भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास, पृ० ६४६.

३. गीता, १।८

४. वही, ११।३२-३३.

५. मगबद्गीता ( रा० ), पृ० २७५.

चलती है, इस बात को जानकर ज्ञानी लोग विश्वामपूर्वक मेरी पूजा करते हैं—जो इम प्रकार निरन्तर मेरी उपासना और भक्ति करते हैं उन्हें मैं बुद्धियोग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे पाम पहुँच जाते हैं।' अठारहवें अध्याय में कहा गया है कि ईश्वर सब प्राणियों के हृदयस्थान में स्थित होकर अपनी माया से उन्हें यन्त्र के रूप में चला रहा है। ' इम इलोक में तो गीताकार नियतिवादी धारणा के यान्त्रिक सिद्धान्त को भी प्रतिपादित कर देता है। फिर भी यह मानना कि गीता का नियतिवाद एक अर्थयान्त्रिक नियतिवाद है, भ्रान्ति ही होगी। इस विषय पर सम्यक् रूप से विचार करना अपेक्षित है।

क्या गीता नियतिवादी है ?-उपर्युक्त अवतरणों के आधार पर गीता नियतिवाद का ग्रन्थ प्रतीत अवस्य होता है, लेकिन गीता में ही अनेक स्थल ऐसे भी है जो इच्छास्वातन्त्र्य का प्रतिपादन करते हैं। अधिकांश टीकाकार भी गीता को नियातवादी ग्रन्थ नहीं मानते। गीता के आदा व्याख्याकार आचार्य शंकर इसे स्पष्ट कर देते हैं कि गीता में नियतिवादी एवं इच्छास्वातन्त्र्यवादी घारणाओं का सही स्वरूप क्या है। आचार्य शंकर स्वयं यह समस्या उठाते हैं कि यदि सभी जीव प्रकृति के अनुभार ही चेष्टा करते हैं, प्रकृति से रहित कोई नहीं है तो पुरुष के प्रयत्न की आवश्यकता न रहते से विधिनिपेधदर्शक शास्त्र (आचारदर्शन) निरर्थक होगा ? इतना ही नहीं, यदि हम किसी ग्रन्थ के उपसंहार को उमकी सैद्धान्तिक धारणा का निष्कर्ष मानें तो हमे यह स्थीकार करना होगा कि गंता आत्मस्वातन्त्र्य के सिद्धान्त को ही स्वीकार करती है क्यों कि अन्त में श्रीकृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर 13 गीता में नियतिवाद स्वीकार करने के दो ही आधार हैं--(१) प्रकृति और (२) ईश्वर । या तो यह माना गया है कि प्राणियों का सारा व्यवहार प्रकृति से नियन्त्रित होता है या ईश्वर से। लेकिन ईश्वर प्रकृति या माया के माध्यम से ही उन्हें नियन्त्रित करता है, सीधे रूप में नही । अतः यह समझना होगा कि प्रकृति अथवा माया का इस सन्दर्भ में क्या अर्थ है । आचार्य शंकर इस सन्दर्भ में प्रकृति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो पूर्वकृत पण्य-पाप आदि संस्कार वर्तमान जन्मादि में प्रकट होता है, उसका नाम प्रकृति है। अर्थात इस प्रकार नैतिकता के सन्दर्भ में प्रकृति या माया का तात्पर्य कर्मसिद्धान्त से है. नैतिक आचरण के क्षेत्र में गीता की प्रकृति कर्म-प्रकृति ही है, जो भृतकालीन कर्म-संस्कारों से निर्मित होकर वर्तमान जीवन-व्यवहार को नियन्त्रित करती है। इस प्रकार गीता में आचरण के क्षेत्र का नियन्त्रक तत्त्व स्वयं व्यक्ति से उद्भुत उसकी कर्म-प्रकृति ही सिद्ध होती है। गीता में ईश्वर को जिस रूप में नियामक माना गया है वह स्वेच्डाचारी नहीं है। वह ईश्वर सभी प्राणियों के प्रति समभाव से युक्त नियमपूर्वक कार्य करनेवाला है, अतः प्राणियों के आचरण का नियामक तत्त्व ईश्वर नहीं, वरन वह कर्म का नियम

१. गीता, १८।६१.

२. गीता शांकर भाष्य, ३:३३.

इ. गीता, १८।६३.

है जिसके अनुसार ही ईश्वर कार्य करता है। ईश्वर तो मात्र कर्म-नियम के अधिष्ठाता के रूप में ही उसका नियामक कहा जा सकता है। तिलक भी गीता में ईरवर को इसी इत्य में नियामक मानते हैं। निष्कर्ष यह है कि गीता में यदि कोई नियातवादी तत्व है तो वह कर्म का नियम ही है और प्राणी-व्यवहार का नियमन इसी के आधार पर होता है। लेकिन यदि हम कर्म-नियम को भी निरपेक्ष रूप मे व्यक्ति के व्यवहार वा नियन्त्रक तत्त्व मान लेते है तो भी नियतिवाद के पजे मे आ जाते है। कर्म-विपाद का नियम जिसे गीता में ईश्वर की प्रकृति या माया अथवा ईश्वरीय नियम कह गया है, बस्तुत: क्या हे? उसका व्यक्ति पर कितना शासन ह यह जानना र् बावइयक होगा। गीता के अनुसार व्यक्ति कर्म-नियम मे अपनी इच्छा मे कोध परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर भी प्रश्न उठना है कि वह प्राणियों का कि अकर्यमे नियमन करता है ? गेतामे कर्मको जो प्रकृति यामाया कहा गया इ उसका गहन अर्थ यह है कि वह जड है, और इमलिए प्रकृति या माया का नियः जड कानियम है। जड के नियम को ही हम विज्ञान की भाषा मे कार्य-कारण का नियम कहते है और कर्म-सिद्धान्त का नियम भी कार्य-कारण शिद्धान्त क ही एक रूप है। ऐसी स्थिति में कर्म-सिद्धान्त को जब जगन का नियम मान क्षेत्र पर उसे प्राणी-जगत पर लागुनही किया जा सकता, क्योंकि जड और चेतः भिन्न-भिन्न तत्त्व है। गीता जब आत्मा के द्वारा आत्म के उत्थान की दान कहती : (६।५) तब वह निश्चित रूप में यही इगित करतों है कि इच्छा-स्वातन्त्र्य क . सिद्धान्त ही चेतन-जगत का भिद्धान्त है। अनात्म (जड़) और आत्म (चेतन) दं भिन्न सत्तार है और दोनों के स्वतन्त्र नियम है। जड जगन के नियम के रूप में ई नियतिवाद पनपता है। यद्यपि वर्तमान वैज्ञानिक मिद्धान्तों के आधार पर तो परमाध जगत में भी नियतता का नियम पूरी तरह लागु नही होता । परम णओ की आन्तरिः गति में भी अनियतता होती है। फिर भा चेतन-जगत् का नियम तो इच्छा-स्वातन्त्र का मिद्धान्त ही कहा जा मकता है जिसमे पुरुषार्थ की धारणा बलवती होती है **टॉ॰** राघाकृष्णन् भी लिखते हैं, 'प्रकृति नियतिवाद की व्यवस्था है ' लेकिन वह रा व्यवस्था नहीं है। आत्मा की शक्तियाँ उसे प्रभावित कर सकती है, उसको गति क दिशा को मोड़ सकती है। कर्म का नियम अनात्म (जड़) के क्षेत्र मे पूरी तरह ला होता है, जहाँ प्राणीशास्त्रीय और मामाजिक अनुवांशिवता दृढता के साथ जमी ह है. किन्तु कर्ता ( व्यक्ति ) में स्वाधीनता की सम्भावना है, प्रकृति के नियनिवाद पर संसार की अनिवार्यता (बाच्यता ) पर, विजय पाने की सम्भावनाएँ है।

नैतिकताका जगत् न पूर्णतयाजड़ है और न पूर्णतया चेतन है। नैतिक कत के रूप मे जीव (बढात्मा) न तो गुद्धरूप से आत्म है और न गुद्धरूप मे अनात्म

१. गीतारहस्य, अध्याय १० ( कर्म-विपाक और आत्म-स्वातन्त्र्य ).

२. भगबद्गीता (रा०), पू० ५१.

वह तो आत्म और अनात्म का एक विशिष्ट मयोग है। मानवीय जगत मे जिस रूप मे अनात्म आत्म पर हावी रहता है, उमी स्थित तक आत्म-तत्त्व पर नियतिवाद का अधिकार रहता है। लेकिन आत्म चाहे अनात्म से कितना ही दबा हुआ हो, वह कभी र्भ अनात्म नहीं हो जाता है और इमीलिए उममें स्वतन्त्रता की सम्भावनाएँ चाहे वह िंतनी ही घूमल क्यों न हो, ममाप्त नहीं होती है। डा॰ राधाकृष्णन् लिखते हैं-कर्ता ( आत्मा ) का अर्थ है स्वतन्त्रता या अनिर्धारिता । जीवन अपनी आत्मसीमितता मे अपनी मनोवज्ञानिक और सामाजिक स्वत चालितना में सच्चे वर्ता (शद्धात्मा) का विकृत रूप है। कर्म के नियम पर आत्मा की स्वाधीनता के पृष्टि द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है -- जिश्व की वे शक्तिया जिनका मनुष्य पर प्रभाव पडता है, निम्नतर प्रकृति की प्रतिनिधि है, परन्तु उसकी (मन्त्य को) आत्मा प्रकृति (जैन पि भाषा मे कर्म-प्रकृति ) के घेरे को तोड सकती है और ब्रह्म ( गुद्धात्मा ) व साथ अपने सम्बन्ध को पहचान सबतो है। हमारा बन्धन किसी विजातीय तत्त्व पर आश्रित रहने मे है। मनुष्य अच्छ और बुरे में चनाव कर सकने की (निहित ) स्वतन्त्रता से कपर उठकर उम उच्चतर स्वतन्त्रता तक पहुँच सकता है। - गीता मे व्यक्ति की भले आर बुर का चुनाय कर सकने की स्वाधीनता पर और उम ढग पर जिससे कि वह इम स्वतन्त्रता का प्रयोग करता है, जोर दिया गया है-प्रकृति निरपेक्ष रूप मे सब बातों का निर्धारण नहीं कर देती है। कर्म एक दशा है, भवितव्यता नहीं।

# 🖠 ११. सम्यक् जीवन-दृष्टि के लिए दोनों दृष्टिकोण अपेक्षित

बस्तुत मफल जावन सचालन के लिए नियति और पुरुषार्थ, दोनो आवश्यक है। नियतिवाद जीवन के अतीत-पक्ष की समझान की दृष्ट है तो पुरुषार्थवाद जीवन के भावी पक्ष को समझने की दृष्टि हैं। पुरुषार्थवाद तो भावी को समुज्ज्वल बनाने की कला एवं विधि भी है। नियतिवाद के द्वारा हमे मात्र अपने अतीत की समझने की कोशिश करना चाहिए। नियतिवाद यह बता सकता है कि जो कुछ हो चुना है उन र्णारिस्थितियों में वहीं होना था। दुर्भाग्यपूर्ण भूत के सम्बन्ध में यही सिद्धान्त हमारे जावन की सात्वना बन सकता है। भूत के मम्बन्ध मे पुरुषार्थवाद यह मोचने को बाध्य न रेगा कि यदि कार्य अमुक प्रकार से किया होता तो सफलता मिल जाती, लेकिन भत की स्थिति मे परिवर्तन करना तो वर्तमान के पुरुषार्थ अधिकार मे नहीं है। वस्तूत भूत तो वह नीर है जो हाथ से छुट चुका है। अत भूत के सम्बन्ध मे पुरुषार्थवादी दृष्टि पश्चालाप के सिवाय कूछ नहीं दे सकता। वर्तमान में खडे होकर मृत की ओर देखने के िंग नियातवादी दृष्टि ही उचित है। भूत बदला नही जा सकता, उसके लिए नियात-वादी दृष्टि पर्याप्त है। लेकिन भावी अज्ञात होता है, उसके सम्बन्ध में कुछ भी पूर्वकथन नहीं विया जा सकता। जब तक व्यक्ति में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने असीम अधिम भविष्य को देख सके, उसे भावों के मम्बन्ध में नियतिवादी किंवा भाग्यवादी धारणा बनाने का कोई अधिकार नहीं । नियतिवाद निश्चितता है । निश्चितता ज्ञातता

१ भगवद्गीता, पृ० ५१-५२.

के साथ रहती है। अज्ञातता अनिश्चितता है और यदि भविष्य अज्ञात है तो उसकी व्याख्या नियतिवाद के द्वारा सम्भव ही नहीं है। भविष्य के सम्बन्ध में नियतिवादी धारणा निराशा, नीरसता और निष्क्रियता के द्वारा प्रगति के सारे द्वारों को अवख्य कर देती है। भावी को सुखद एवं समृद्ध बनाने के लिए पुरुषार्थवाद के प्रति निष्ठा आवश्यक है। जीवन का स्विणम सूत्र है—भूत के सम्बन्ध में भाग्यवादी (नियतिवादी) रही और भावी के सम्बन्ध में पुरुषार्थवादी।

## § १२. कर्म-नियम और आत्मशक्ति

कर्म-नियम और आत्मा में कौन बलवान है, यह प्रश्न प्राचीनकाल से ही विचारणीय रहा है। यद्यपि कर्म हमारे संस्कारों और हमारे जीवन जीने के ढंग की प्रभावित करता है; लेकिन कर्मों का कर्ता आत्मा है। आत्मा स्वयं ही अपने कमों से बद्ध होता है, अतः यह मानना होगा कि उस बन्धन से मुक्त होने की सामर्थ्य भी आत्मा में ही है। उपाच्याय अमरमनि जी लिखते हैं कि अनन्त गगन में मेघों की कितनी ही घनघोर घटा छा जाए. फिर भी वे सूर्य की प्रभा का सर्वथा विलोप नहीं कर सकतों। बादलों में सूर्य को आच्छादित करने की शक्ति तो है, किन्तु उसके आलोक को सर्वधा विलप्त करने की शक्ति उनमें नहीं है। यही बात आत्मा के सम्बन्ध में है। कर्म में आत्मा के सहज स्वाभाविक गुणों की आच्छादित करने को शक्ति है इसमें जरा भी असत्य नहीं है, पर आत्मा को आच्छादित करनेवाले कर्म कितने ही प्रगाढ क्यों न हों उनमें आत्मा के एक भी गुण को मूलत: नष्ट करने की शक्ति नहीं है। जैसे सुर्य स्वयं मेघों को उत्पन्न करता है, उनसे आच्छा-दित हो जाता है और फिर वही सर्य अपनी शक्ति से उन्हें छिन्न-भिन्न भी कर डालता है। इसी प्रकार आत्मा भी स्वयं कमी को उत्पन्न करता है, उनसे आच्छादित हो जाता है और फिर स्वयं ही उन कर्मों को निर्जरा के द्वारा छिन्न-भिन्न भी कर डालता है। वस्तूतः कर्मशक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन वह आत्मशक्ति की अपेक्षा अधिक बलवान् नहीं है। कर्म संकल्पजन्य हैं और इसलिए वे आत्मा से ही उत्पन्त होते हैं। कर्मों को जो भी कुछ शक्ति मिलती है, इसके मूल में हमारे ही संकल्प होते हैं। अतः यह मानना युक्तिसंगत नहीं कि कर्मशक्ति आत्मशक्ति से बलवान् है। आत्मा अपने पुरुषार्य के द्वारा कर्मों की नियामकता से ऊपर उठ सकता है। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि कर्मावरण के हल्के होने पर आत्म-विशुद्धि होती है, लेकिन यह धारणा भान्त है। अमरमृनि जो लिखते हैं कि कर्म टुटें तो आत्मा विशुद्ध हो, यह सिद्धान्त नहीं है; बल्कि सिद्धान्त यह है कि आत्मा का शुद्ध पुरुषार्थ जागे, तो कर्म हल्के हों। इस प्रकार कर्म-नियम के ऊपर आत्मशक्ति का स्थान है।

#### § १३. **आत्म-निर्धा**रणवाद

विभिन्न नियतिवादी तत्त्व हमारे व्यक्तित्व के निर्माण एवं निर्भारण के बाह्य कारण या निमित्त अवस्य हैं, लेकिन उनको स्वरूप प्रदान करनेवाला केन्द्रीय तत्त्व

१. समात्र और संस्कृति, ५० १६८.

आत्मा को अमरता २९१

तो हमारी चेतना है। डा॰ यदुनाथ सिन्हा लिखते हैं, मानवीय वर्म अंशतः स्वतंत्र होते हैं तथा अंशतः गत जीवनो में संचित पुण्य-पाप अथवा धर्म-अधर्म से निर्धारित होते हैं। संकल्पशक्ति के स्वतन्त्र कर्मों को पुरुस्कार (पुरुषार्थ) कहा गया है और गत जीवन में अजित पाप-पुण्यों (कर्म संस्कार) को दैव कहते हैं।—वे ऐसे अचेतन पूर्वस्वभाव हैं, जो कि भीतर से ही हमारे ऐच्छिक कर्मों को अंशतः निर्धारित करते हैं तथा अंशतः उनके परिणामों को बल या बाधा पहुँगते हैं। मनोवैज्ञानिक पूर्वस्वभाव हमारे स्वय के कर्म हैं। वे आत्मा के प्रति बाह्य नही है, वे उक्षमें निहित हैं। चेतना (आत्मा) का निर्धारण बाह्य नही, आन्त रक है। बाह्य तत्त्व उसका निर्धारण तभी कर गकते हैं जब चेतना स्वयं अपने पर उनका अरोपण कर लेती है। हमारा बन्धन स्वयं के द्वारा स्वयं पर आरोपित है। सराग चेतना स्वयं अपने को परतन्त्र (बन्धन) बना लेती है और वीतराग चेतना अपने को स्वतन्त्र (मुक्त) कर लेती है। यही आत्मनिर्धारणवाद है और यही हमारी स्वतन्त्रता का सच्चा रहस्य है।

स्वतन्त्रता का अर्थ अतन्त्रता नहीं, आत्मतन्त्रता है । चेतना को परापेक्षी, पुद्रग्छापेक्षी सराग या तुष्णायुक्त बनाना यही परतन्त्रताका सजन है और चेतना को जाता-दृष्टास्वरूप विशुद्ध स्वस्वभाव या वीतरागदशा में स्थित रखना ही स्वतन्त्रता की उपलब्धि है। सरागता और वीतरागता दोनों ही चेतना की स्थितियाँ हैं। सरागता परापेक्षी अवश्य है, लेकिन वह 'पर' नहीं 'स्व' ही है । बाह्य पदार्थ 'राग' के निमित्त मात्र है। उनमे राग का कर्ता तो यह स्वयं आत्मा ही है। एक आत्मा की विभाव-अवस्था है, दूसरी उसकी स्वभाव-अवस्था है। विभाव ही बन्धन है, क्योंकि वह परापेक्षी है और स्वभाव ही मुक्ति है। लेकिन विभाव या सरागता भी आत्मा के द्वारा स्वय आरोपित दशा है, अतः उसमें भी आत्मा की स्वतन्त्रता की घारणा का अपलाप नहीं होता है यद्यपि विभावदशा, सरागता था कर्म-संस्कार हमारे कार्यों को निर्धारित अवस्य करते है। लेकिन वे आत्माश्रित हैं, अतः आत्मा उनपर विजय प्राप्त करके अपनी मच्ची स्वतन्त्रता उपलब्ध कर सकती है। इसीलिए उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि आत्मा स्वयं ही अपने मुख-दु:ख या बन्धन का सुष्टा है और स्वयं ही उनका विसर्जन करनेवाला है। सत्प्य मे नियोजित आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और कृपय में नियोजित आत्मा ही अपना शत्रु है। रे हमारी आत्मा ही हमें परतन्त्र बनाती है, अतः स्वयं से ( स्वयं की दृष्प्रवृत्तियों से ) ही युद्ध करना चाहिए, दूसरे बाह्य शत्रुओं (तत्त्वों) से युद्ध करने से क्या लाभ ? आत्मा के द्वारा आत्मा पर विजय-लाभ करनेवाला ही स्वतन्त्रता के सच्चे सुख को उपलब्ध करता हं। <sup>3</sup> गीता में भी कहा है कि यह आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु हं, इसलिए मन्त्य को चाहिए कि वह स्वयं ही अपना उद्घार करे, स्वयं अपना पतन न करे। धम्मपद में भी यही कहा है-स्वयं अपने द्वारा कृत पापों से ही स्वयं ही अपने की मिलन करता है और स्वयं अपने द्वारा पाप नहीं करके अपने की विश्व करता

१. नीतिशास, पृ०६०. २. उत्तराध्ययन, २०१३७. ३. वही, ९३५. ४. गंता, ६।८-५.

है। जो अपने को अनुशासित रखेगा वह सुखपूर्वक विहार करेगा क्यों कि व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वामो है, स्वयं ही अपना साध्य है। दे इस प्रकार सभी भारतीय आचारदर्शन आत्मस्वातन्त्र्य एवं आत्मनिर्धारणवाद का समर्थन करते हुए व्यक्ति को आत्मनिर्धारण से आत्मस्वातन्त्र्य की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देते है। यह स्मरण रखने को बात है कि पाश्वात्य चिन्तन का इच्छा-स्वातन्त्र्य आत्मस्वातन्त्र्य नहीं है। भारतीय चिन्तन और विशेष रूप में जैन चिन्तन भी आत्मस्वातन्त्र्य को तो स्वीकार करता है, लेकिन इच्छा-स्वातन्त्र्य को नहीं। इच्छा स्वतन्त्र नहीं होती क्योंकि वह अकारण नहीं, सकारण है। किसी भी इच्छा की उत्पत्ति के लिए तत्सम्बन्धी कर्मवर्गणाओं का होना आवश्यक है। उस इच्छा को करनेवाली चेतना या आत्मा ही वास्तव में स्वतन्त्र है। स्वतन्त्रता चेतना या आत्मा का स्वरूप लक्षण है, वह तत्त्व का स्वरूप है, हमारा तात्त्विक अधिकार है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमें उपलब्ध भी है।

रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतन्त्र पैदा होता है, परन्तु चारों और जंजीरों में जकड़ा नजर आता है। यह कथन राजनितिक दृष्टिकोण से मही है, परन्तु नैतिक अथवा आध्या-त्मिक दृष्टि से सत्य कुछ दूमरा ही प्रतीत होता है। वहाँ यह कहना अधिक युक्तिसंगत और सत्य होगा कि मनुष्य पैदा परतन्त्र होता हं, परन्तु वह चाहे तो स्वतन्त्र हो सकता है।

स्वतन्त्रता हमारा स्वभाव है। 'हम स्वतन्त्र है' इसकी अपेक्षा यह कहना अधिक उपयुक्त है कि 'हममें स्वतन्त्र होने की सम्भावनाएँ हैं और नैतिक जीवन की सारी प्रक्रिया उसी स्वलन्त्रता को प्रकट करने के लिए है। महाभारत में इम तथ्य को बड़े ही सुन्दर शब्दों में यह कहकर प्रकट किया गया है कि यह स्वतन्त्र आत्मा स्वतन्त्रता के द्वारा स्वतन्त्रता की प्राप्त कर लेता है। अर्थात यह जीवात्मा जो अपने तात्त्विक स्वरूप में स्वतन्त्र है, आमिक्तरूपी बन्धन से स्वतन्त्र होकर मच्बी स्वतन्त्रता या मुक्ति का लाभ कर लेता है। हमारा वर्तमान व्यक्तित्व स्वतन्त्रता और निर्धारणता का मिश्रण है, लेकिन हम निर्धारणता को समाप्त कर सच्चे अर्थों में स्वतन्त्र हो सकते हैं। डा॰ राधाकृष्णन् लिखते हैं कि जीवन ताश के पत्तों के खेल की तरह है। पत्ते हमे बाँट दिये जाते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। इम सीमा तक नियतिबाद का शासन है। परन्तु हम खेल को बढिया ढंग से या खगब ढग से खेल सकते है। हो सकता है कि एक कुशल खिलाड़ी के पास बहुत खराब पत्ते आये हों और फिर भी वह खेल में जीत जाये। यह भी सम्भव है कि एक खराब खिलाड़ी के पास अच्छे पत्ते आये हों और फिर भी वह खेल का नाश करके रख दे। हमारा जीवन परवशता और स्वतन्त्रता, दैवयोग और चुनाव का मिश्रण है। अपने चुनाव का समुचित रूप से प्रयोग करते हुए हम धीरे-धीरे सब तत्वों पर नियन्त्रण कर सकते हैं और प्रकृति के नियतिवाद को बिलकूल समाप्त कर सकते हैं।"

स्वभावतः हम स्वतंत्र है और हमने स्वय अपनी ही वासनाओं एवं आसक्तियों के बंधन खड़े कर लिये हैं। हम उन बंधनों को समाप्त कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं।

१. धम्मपद, १६४. २. वडी, १६० है. नीति की अं.र, ५० ४४. ४. महः भारत, शान्तिपवे, ३०८।२७ है०. ४. जीवन की आध्यास्मिक दृष्टि, ५० २९२; भगवद्गीता (रा०), ५० ५३.

# कर्म-सिद्धान्त

| ₹.         | नैतिक विचारणा में कर्म-सिद्धान्त का स्थान                              | २९५  |
|------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| ₹.         | कर्म-सिद्धान्त की मौलिक स्वीकृतियां और फलितार्थ                        | 794  |
|            | संक्षेप में इन आघारभूत मान्यताओं के फलितार्थ निम्नलिक्कित              |      |
|            | है २९७ /                                                               |      |
| ₹.         | कर्म-सिद्धान्त का उद्भव                                                | 395  |
| Y.         | कारण सम्बन्धी विभिन्न मान्यताएँ                                        | 388  |
|            | १. कालवाद २९८ / २. स्वभाववाद २९८ / ३. नियतिबाद                         |      |
|            | २९९ / ४. यद्च्छावाद २९९ / ५. महाभूतवाद २९९ /                           |      |
|            | ६. प्रकृतिवाद २९९ / ७. ईश्वरवाद २९९ /                                  | ı    |
| ų.         | औपनिवदिक दृष्टिकोण                                                     | 299  |
| ,-         | गीता का दृष्टिकोण २०० / बौद्ध दृष्टिकोण २०० / जैन दृष्टि-<br>कोण २०१ / |      |
| ٤.         | जैन दर्शन का समन्वयवादी दृष्टिकोण                                      | 3.3  |
|            | गीता के द्वारा जैन दृष्टिकोण का समर्थन ३०३ /                           |      |
| <b>v</b> . | 'कर्म' शब्द का अर्थ                                                    | \$0¥ |
|            | गीता में कर्म शब्द का अर्थ ३०४ / बौद्ध दर्शन में कर्म का अर्थ          |      |
|            | ३०४ / जीन दर्शन में कर्म शब्द का अर्थ २०५ /                            |      |
| ۷.         | कर्म का भौतिक स्वरूप                                                   | 1.5  |
|            | द्रव्य-कर्म और भाव-कर्म ३०७ / द्रव्य-कर्म और भाव-कर्म का               |      |
|            | सम्बन्ध ३०८ / (अ) बौद्ध दृष्टिकोण एवं उसकी समीक्षा                     |      |
|            | ३०८ / (ब) सांक्य दर्शन और शांकर बेदान्त के दृष्टिकोण की                |      |
|            | समीक्षा ३१० / गीता का दृष्टिकोण ३१० / एक समग्र दिष्ट-                  |      |
|            | कोण आवस्यक ३११ /                                                       |      |
| ٩.         | गीतिक और अभीतिक पक्षों की पारस्परिक प्रभावकता                          | 111  |

| रे •. कर्म की मूर्तता                                                 | ***                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| मूर्तका अमूर्त प्रभाव ३१३ / मूर्तका अमूर्त से सम्बन्ध ३१४ /           |                     |
| ११. कर्म और विपाक की परम्परा                                          | <b>3</b> { <b>Y</b> |
| जैन दृष्टिकोण ३१४   बौद्ध दृष्टिकोण ३१४                               |                     |
| १३, इम्प्रेंकल संविभाग                                                | 114                 |
| वीन दृष्टिकोण २१६ / बौद्ध दृष्टिकोण २१६ / गीता एवं                    |                     |
| <sup>न्दर</sup> े हिल्दू परम्परा का दृष्टिकोण ३१७ / तुलना एवं समीक्षा |                     |
| <b>३१७</b> /                                                          |                     |
| १३, जैन दर्शन में कर्म की अवस्था                                      | 416                 |
| १. बन्ध ३१८ / २. संक्रमण ३१९ / ३. उद्वर्तना ३१९ /                     |                     |
| ४. अपवर्तना ३१९ / ५. सत्ता ३२० / ६. उदय ३२० /                         |                     |
| ७ उदीरणा ३२० / ८. उपशमन ३२० / ९. निषत्ति ३२० /.                       |                     |
| १०. निकाचना ३२० / कर्म की अवस्थाओं पर बौद्ध धर्म की                   |                     |
| दृष्टि से विचार एवं तुलना ३२१ / कर्म की अवस्थाओं पर                   |                     |
| हिन्दू आचार दर्शन की दृष्टि से विचार एवं तुळना ३२१ /                  |                     |
| १४. कर्म विपाक की नियतता और अनियतता                                   | <b>३</b> २३         |
| बैन दुष्टिकोण ३२३ / बौद्ध दुष्टिकोण ३२४ / नियतविपाक                   |                     |
| कर्म ३२४ / अनियतविपाक कर्म ३२४ / गीता का दृष्टिकोण                    |                     |
| ३२५ / निष्कर्ष ३२५ /                                                  |                     |
| १५, कर्म-सिद्धान्त पर आक्षेप और उनका प्रत्युत्तर                      |                     |
| कर्म-सिद्धान्त पर मेकेंजी के आक्षेप और उनके प्रत्युत्तर ३२५ /         |                     |



# § १. नैतिक विचारणा में कर्म-सिद्धान्त का स्थान

सामान्य मनुष्य को नैतिकता के प्रति आस्थावान् दनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि कमों की शुभाशुभ प्रकृति के अनुसार शुभाशुभ फल प्राप्त होने की धारणा में उसका विश्वास बना रहे। कोई भी आचारदर्शन इस सिद्धान्त की स्थापना किये बिना जनसाधारण को नैतिकता के प्रति आस्थावान् बनाये रखने में सफल नहीं होता।

कर्म-सिद्धान्त के अनुसार नैतिकता के क्षेत्र में आनेवाले वर्तमानकालिक समस्त मानसिक, वाचिक एवं कायिक कर्म भूतकालीन कर्मों से प्रभावित होते हैं और भविष्य के कर्मों पर अपना प्रभाव डालने की क्षमता से युक्त होते हैं। संक्षेप में, वैज्ञानिक जगत् में तथ्यों एवं घटनाओं की व्याख्या के लिए जो स्थान कार्य-कारण सिद्धान्त का है, आचारदर्शन के क्षेत्र में वही स्थान 'कर्म-सिद्धान्त' का है। प्रोफेसर हरियन्ना के अनुसार, ''कर्म-सिद्धान्त का आश्वाय यही है कि नैतिक जगत् में भी भौतिक जगत् की भौति, पर्याप्त कारण के बिना कुछ घटित नहीं हो सकता। यह समस्त दुःख का आदि स्रोत हमारे व्यक्तित्व में हो खोजकर ईश्वर और प्रतिवेशी के प्रति कटुता का निवारण करता है।'' अतीतकालीन जीवन ही बर्तमान व्यक्तित्व का विघायक है। जिस प्रकार कोई भी वर्तमान घटना किसी परवर्ती घटना का कारण बनती है उसी प्रकार हमारा वर्तमान आचरण हमारे परवर्ती आचरण एवं चरित्र का कारण बनता है। पाश्चात्य विचारक बैंडले जब यह कहते हैं ''मानव चरित्र का निर्माण होता है।'' तो उनका तात्पर्य यही है कि अतीत के कृत्य ही वर्तमान चरित्र के निर्माता हैं और इसी वर्तमान चरित्र के आधार पर हमारे भावी चरित्र (व्यक्तित्व) का निर्माण होता है।

कर्म-सिद्धान्त की आवश्यकता आचारदर्शन के लिए उतनी ही है, जितनी विज्ञान के लिए कार्यकारण सिद्धान्त की । विज्ञान कार्यकारण सिद्धान्त में आस्था प्रकट करके ही आगे बढ़ सकता है और आचारदर्शन कर्म-सिद्धान्त के आधार पर ही समाज में नैतिकता के प्रति निष्ठा जागृत कर सकता है। जिस प्रकार कार्यकारण-सिद्धान्त के परित्याग करने पर वैज्ञानिक गवेषणाएँ निरर्थक हैं, उसी प्रकार कर्म-सिद्धान्त से विहीन आचारदर्शन भी अर्थशूच्य होता है। प्रो॰ वेंकटरमण लिखते हैं कि 'कर्म

१. आउटलाइन्स आफ शंडियन फिलासफी, पृ० ७°.

२. एथिकल स्टडीज पू० ५३.

सिद्धान्त कार्यकारण सिद्धान्त के नियमों एवं मान्यताओं का मानवीय आचरण के क्षेत्र में प्रयोग है, जिसकी उपकल्पना यह है कि जगत् में कुछ भी संयोग अथवा स्वच्छन्दता का परिणाम नहीं है। '' जगत् में सभी कुछ किसी नियम के अधीन हैं। डॉ॰ आर॰ एस॰ नवलक्खा का कथन है कि 'यदि कार्यकारण-सिद्धान्त जागतिक तथ्यों की व्याख्या को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करता है, तो फिर उसका नैतिकता के क्षेत्र में प्रयोग करना न्यायिक क्यों नहीं होगा।' मैं मैं क्समूलर ने भी लिखा है कि 'यह विश्वास कि कोई भी अच्छा या बुरा कर्म (बिना फल दिये) समाप्त नहीं होता, नैतिक जगत् का ठीक वैसा ही विश्वास है जैसा कि भौतिक जगत् में ऊर्जा की अविनाशिता के नियम का विश्वास है।' कर्म-सिद्धान्त और कार्यकारण-सिद्धान्त में साम्य होते हुए भी उनके विषयों की प्रकृति के कारण दोनों में जो मौलिक अन्तर है, उसे ध्यान में रखना चाहिए। भौतिक जगत् में कार्यकारण-सिद्धान्त का विषय जड़ पदार्थ होते हैं, अतः उसमें जितनी नियतता होती है वैसी नियतता प्राणीजगत् में लागू होनेवाले वर्म-सिद्धान्त में नहीं हो सकती। यही कारण है कि कर्म-सिद्धान्त में नियतता और स्वतन्त्रता का सम्चित संयोग होता है।

उपयोगिता के तर्क (प्रैंग्मेटिक लॉजिक) की दृष्टि से भी यह धारणा आवश्यक और औचित्यपूर्ण प्रतीत होर्तः है कि हम आचारदर्शन में एक ऐसे सिद्धान्त की प्रतिष्ठापना करें, जो नैतिक कृत्यों के अनिवार्य फल के आधार पर उनके पूर्ववर्ती और अनुवर्ती परिणामों की व्याख्या भी कर सके तथा प्राणियों को शुभ की ओर प्रवृत्त और अशुभ से विमुख करे।

भारतीय चिन्तकों ने कर्म-सिद्धान्त की स्थापना के द्वारा न केवल नैतिक क्रियाओं के फल की अनिवायंता प्रकट की, वरन् उनके पूर्ववर्ती कारकों एवं अनुवर्ती परिणामों की व्याख्या भी की, साथ ही सृष्टि के वैषम्य का सुन्दरतम समाधान भी किया।

# § २. कर्म-सिद्धान्त की मौलिक स्थीकृतियाँ और फलिताथं

कर्म-सिद्धान्त की प्रथम मान्यता यह है कि प्रत्येक क्रिया उसके परिणाम से जुड़ी है। उसका परवर्ती प्रभाव और परिणाम होता है। प्रत्येक नैतिक क्रिया अनिवार्यतया फलयुक्त होती है, फलशून्य नहीं होती। कर्म-सिद्धान्त की दूसरी मान्यता यह है कि उस परिणाम की अनुभूति वही व्यक्ति करता है जिसने पूर्ववर्ती क्रिया की है। पूर्ववर्ती क्रियाओं का कर्ता ही उसके परिणाम का भोक्ता होता है। तीसरे, कर्म-सिद्धान्त यह भी मानकर चलता है कि कर्म और उसके विपाक की यह परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है। जब इन तीनों प्रश्नों का विचार करते हैं तो शुभाशुभ नैतिक

१. फिलासाफिकल क्वाटरली, अप्रैल १९३२, ए० ७२.

२. शंकर्स ब्रह्मबाद, १० २४८.

३. श्री लेक्चरर्स भान वेदान्त फिकासफी, ए० १६५.

कियाओं के फलयक्त या सविपाक होने के सम्बन्त में जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शन एकमत प्रतीत होते हैं। बौद्ध और गीता के आचारदर्शनों ने निष्कामभाव एवं बीतरागदृष्टि से यक्त आचरण को शभाशभ की कोटि से परे अतिनैतिक ( A moral ) मानकर फलशन्य या अविपाकी माना है। जैन विचारणा ने ऐसे आचरण को फलयक्त मानते हए भी उसके फल या विपाक के सम्बन्ध में ईर्यापियक बन्ध और मात्र प्रदेशोदय का जो विचार प्रस्तृत किया है उसके आधार पर यह मतभेद महत्त्वपूर्ण नहीं रह जाता है। जहाँ तक कमों का कर्ता और भोक्ता वही आत्मा होता है इस मान्यता का सम्बन्ध है, गीता और जैन दर्शन की दृष्टि से जो आत्मा कमों का कर्ता है, वही उनके कर्मफलों का भोक्ता है। भगवतीसूत्र में महावीर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्मा स्वकृत सूख-दु:ल का भोग करता है, परकृत सूल-दु:ल का भोग नहीं करता। वुद्ध के सामने भी जब यही प्रश्न उपस्थित किया गया कि आत्मा स्वकृत मुख-दुःख का भोग करता है या परकृत सूल-इ: ख का भोग करता है तो बुद्ध ने महावीर से भिन्न उत्तर दिया और कहा कि प्राणी या आत्मा के सुख-दुःख न तो स्वकृत हैं, न परकृत। रे बुद्ध को स्वकृत मानने में शाश्वतवाद का और परकृत मानने में उच्छेदबाद का दोष दिखाई दिया. अतः उन्होंने मात्र विपाक-परम्परा को ही स्वीकार किया। जहाँ तक कर्म-विपाक-परम्परा के प्रवाह की अनादि मानने का प्रश्न है, तीनों ही आचारदर्शन समान रूप से उसे अनादि मानते है।

# संक्षेप में इन आघारभूत मान्यताओं के फलितार्थ निम्नलिखित हैं-

- १. व्यक्ति का वर्तमान व्यक्तित्व उसके पूर्ववर्ती व्यक्तित्व ( चरित्र ) का परिणाम है और यही वर्तमान व्यक्तित्व ( चरित्र ) उसके भावी व्यक्तित्व का निर्माता है।
- २. नैतिक दृष्टि से शुभाशुभ जो क्रियाएँ व्यक्ति ने की हैं वही उनके परिणामों का भोक्ता भी है। यदि वह उन सब परिणामों को इस जीवन में नहीं भोग पाता है, तो वह उन परिणामों को भोगने के लिए भावो जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म-सिद्धान्त से पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी फलित होता है।
- रै. साथ ही इन परिणामों के भोग के लिए इस शरीर को छोड़ने के पश्चात् दूसरा शरीर ग्रहण करनेवाला कोई स्थायी तत्त्व भी होना चाहिए। इस प्रकार नैतिक कृत्यों के अनिवार्य फलभोग के साथ आत्मा की अमरता का सिद्धान्त जुड़ जाता है। यदि कर्म-सिद्धान्त की मान्यता के साथ आत्मा की अमरता स्वीकार नहीं की जाती है, तो जैन विचारकों की दृष्टि में कृतप्रणाश और अकृतभोग के दोष उपस्थित होते हैं। उनकी दृष्टि में आत्मा की अमरता या नित्यता की धारणा के अभाव में कर्म-सिद्धान्त काफी निर्बल पड़ जाता है। इस प्रकार आत्मा की अमरता को घारणा कर्म-सिद्धान्त की अनिवार्य फलश्रुति है।

१. भगवतीस्त्र, शशह४.

२. संयुत्तनिकाय, १२।१७.

४. कर्म-सिद्धान्त यह मानकर चलता है कि आचार के क्षेत्र में शभ और अशभ ऐसी दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है। माथ ही शुभ प्रवृत्ति का फल शुभ और अशुभ प्रवत्ति का फल अग्भ होता है।

५. कर्म-मिट्डान्त<sup>े</sup> चेतन आत्म-तत्त्व को प्रभावित करनेवाली प्रत्येक घटना एवं अपनभति के कारण की खोज बाह्य जगतु में नहीं करता, वरन आक्तरिक जगतु में करता है। वह स्वयं चेतना में ही उसके कारण को खोजने की कोशिश करता है।

#### ६ ३. कर्म-सिद्धान्त का उद्भव

कर्म-मिद्धान्त का उदभव कैमे हुआ, यह विचारणीय विषय है । भारतीय चिन्तन की जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों परम्पराओं में कर्म-मिद्धान्त का विकास तो हुआ है. लेकिन उसके सर्वागीण विकास का श्रेय जैन परम्परा को ही है। पं॰ सुखलालजी का कथन है कि 'यद्यपि वैदिक साहित्य तथा बौद्ध साहित्य मे कर्मसम्बन्धी विचार है, पर वह इतना अल्प है कि उसका कोई खास ग्रंथ उस साहित्य में दृष्टिगोचर नहीं होता। उसके विपरीत जैन दर्शन में कर्मसम्बन्धी विचार सुक्षम, व्यवस्थित और अति विस्तृत है। " वैदिक परम्परा की प्रारम्भिक अवस्था में उपनिषदकाल तक कोई ठोस कर्म-सिद्धान्त नहीं बन पाया था, यद्यपि वैदिक साहित्य में ऋतु के रूप में उसका अस्पष्ट निर्देश अवश्य उपलब्ध है। प्रो॰ मालवणिया का कथन है कि 'आधुनिक विद्वानों में इस विषय में कोई विवाद नहीं है कि उपनिषदों के पूर्वकालीन वैदिक साहित्य में कर्म या अदृष्ट की कल्पना का स्पष्ट रूप दिखाई नहीं देता। कर्म कारण है ऐसा वाद भी उपनिषदों का सर्वसम्मतवाद हो, यह भी नहीं कहा जा सकता।' वैदिक साहित्य में ऋत के नियम को स्वीकार किया गया है, लेकिन उसकी विस्तृत व्याख्या उसमें उपलब्ध नहीं है। पूर्व युग में जिन विचारकों ने इस वैचित्र्यमय सृष्टि, वैयक्तिक विभिन्नताओं, व्यक्तिकी विभिन्न सुखद-दुःखद अनुभूतियों तथा सद्-असद् प्रवृत्तियों का कारण जानने का प्रयास किया था, उनमे से अधिकांश ने इस कारण की लोज बाह्य तथ्यों में की । उनके इन प्रयासों के फलस्वरूप विभिन्न घाराएँ उद्भूत हुई ।

## ६ ४. कारण सम्बन्धी विभिन्न मान्यताएँ

व्वेताव्वतरोपनिषद्, सूत्रकृतांग, अंगुत्तरनिकाय, महाभारत के शान्तिपर्व तथा गीता में इन विविध विचारवाराओं के सन्दर्भ उपलब्ध हैं। उनमें कुछ प्रमुख मान्यताएँ इस प्रकार हैं-

- ?. कालवाद-समग्र जागतिक तथ्यों, वैयक्तिक विभिन्नताओं तथा व्यक्ति के सुख-दु स एवं क्रियाकलायों का एकमात्र कारण काल है।
- स्वभाववाद—जो भी घटित होता है या होगा, उसका आधार वस्तु का अपनाः स्वभाव है। स्वभाव का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

**१.** दर्शन और चिन्तन, पृ० २१९.

२. आत्मर्मामांसा, पृ ८०.

कर्म-सिद्धान्त २९९

१. नियतिवाद — घटनाओं का घटित होना पूर्वनियत है और वे उसी रूप में घटित होती है। उन्हें कोई कभी भी अन्यथानही कर सकता। जैया होना होता है, वैसा ही होता है।

- ४. यद्क्छावाद जगत की किसी भी घटना का कोई भी नियत हेतु नहीं है, उसका घटित होना मात्र एक संयोग (chance) है। इस प्रकार यह संयोग पर बल देता है तथा अहेत्वादी घारणा का प्रतिपादन करता है।
- ५. महाभूतवाद यह भौतिकवादी घारणा है। इसके अनुसार पृथ्वी, अग्नि, वायु और पानी ये चारों महाभूत ही मूलभूत कारण है, सभी कुछ इनके विभिन्न संयोगों का परिणाम है।
- **६. प्रकृतिवाद**—प्रकृतिवाद त्रिगुणात्मक प्रकृति को ही समग्र जागतिक विकास तथा मानवीय सुख-दुःख एवं बन्धन का कारण मानता है।
- ७. ईश्वरवाव—इसके अनुसार ईश्वर ही जगत् का रचियता एवं नियन्ता है। जो भी कुछ होता है वह सब उभी की इच्छा का परिणाम है।

जैन और बोद्ध आगमों में एवं औपनिषदिक साहित्य में इन सभी मान्यताओं की आलोजना की गयी है। यह समालोजना ही एक व्यवस्थित कर्म-सिद्धान्त की स्थापना का आधार बनी है। डा० नथमल टांटिया के शब्दों में मृष्टि मम्बन्धी विभिन्न मान्यताओं के विरोध में ही कर्मसिद्धान्त का विकास हुआ, ऐसा प्रतीत होता है।

# 🐧 ५ औपनिषदिक दृष्टिकोण

औपनिषदिक साहित्य में सर्वप्रथम इन विविध मान्यताओं को समीक्षा की गयी है। जहाँ पूर्ववर्ती ऋषियों ने जगत् के वैचित्र्य एवं वैयक्तिक विभिन्नताओं का कारण किन्हीं बाह्य तत्त्वों को मानकर सन्तोष किया होगा, वहाँ औपनिषदिक ऋषियों ने इन मान्यताओं की समीक्षा के द्वारा आन्तरिक कारण खोजने का प्रयाम किया। क्वेता-क्वेतर उपनिषद् के प्रारम्भ में ही यह प्रश्न उठाया गया है कि हम किसके द्वारा सुख-दुःख में प्रेरित होकर संमार-यात्रा (व्यवस्था) का अनुवर्तन कर रहे है ? ऋषि यह जिज्ञासा प्रकट करता है कि क्या काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत, योनि (प्रकृति), पुरुष एवं इनका संयोग कारण है ? इस पर विचार करना चाहिए। ऋषि का कहना कि काल स्वभाव आदि कारण नहीं हो सकता, न इनका संयोग हो कारण हो सकता है; क्योंकि इनमें से प्रत्येक तथा इनका संयोग सभी आत्मा से 'पर' है, अतः इनका स्थान से तादारम्यभाव नहीं माना जा सकता। जीवात्मा भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो स्वयं सुख-दुःख के अधीन है। रवेतास्वतर भाष्य में काल, स्वभाव आदि के कारण न हो सकने के सम्बन्ध में यह भी तर्क दिया गया है कि कालादि में

१. स्टडीज इन जैन फिलासफी, पृ० २२०.

२. श्वताश्वतरोपनिषद् , १।१-२.

से प्रत्येक अलग-अलग रूप में कारण नहीं माने जा सकते, ऐसा मानना प्रत्यक्ष-विरुद्ध है, क्योंकि लोक में कालादि निमित्तों के परस्पर मिलने पर ही कार्य होते देखा जाता हैं।

कर्म-सिद्धान्त की उद्भावना में ओपनिषदिक चिन्तन का योगदान यह है कि उसमें तरकालीन काल, स्वभाव, नियति आदि सिद्धान्तों की अपूर्णता को अभिव्यक्त करने का प्रयास मात्र किया गया। उसने न केवल इनका निषेध किया, वरन् इनके स्थान पर ईश्वर (ब्रह्म) को कारण मानने का प्रयास किया। श्वेताश्वतर उपनिषद् में कहा गया है कि कुछ बुद्धिमान् तो स्वभाव को कारण बतलाते हैं और कुछ काल को। किन्तु ये मोहग्रस्त है (अतः ठीक नहीं जानते)। यह भगवान् की महिमा ही है, जिससे लोक में यह ब्रह्मचक्र घूम रहा है। लेकिन वह ब्रह्म भी पूर्वकथित विभिन्न कारणों का अधिष्ठान ही बन सका, कारण नहीं। अभाष्यकार कहते हैं कि ब्रह्म न कारण है, न अकारण, न कारण-अकारण उभयरूप है, न दोनों से भिन्न है। अद्वितीय परमात्मा का कारणत्व उपादान अथवा निमित्त स्वतः कुछ भी नहीं है। इस प्रकार अपैनिषदिक चिन्तन में कारण क्या है? यह निश्चय नहीं हो सका।

#### गीता का दृष्टिकोण

गीता में कालवाद, स्वभाववाद, प्रकृतिवाद, दैववाद एवं ईश्वरवाद के संकेत मिलते हैं। गीताकार इन सब सिद्धान्तों को यथावसर स्वीकार करके चलता है। वह कभी काल को, कभी प्रकृति को, कभी स्वभाव को, तो कभी पृश्व अथवा ईश्वर को कारण मानता है। यद्यपि गीताकार पूर्ववर्ती विचारकों से इस बात में तो भिन्न है कि इनमें से वह किमी एक ही सिद्धान्त को मानकर नहीं चलता, वरन् ययावसर सभी के मूल्य को स्वीकार करके चलता है; तथापि उसमें स्पष्ट समम्बय का अभावसा लगता है और इस तरह सभी सिद्धान्त पृथक् से रह जाते हैं। फिर भी इतना अवस्य कहा जा सकता है कि गीताकार अन्तिम कारण के रूप में ईश्वर को ही स्वीकार करता है।

#### बीद द्धिकोण

श्रमण-परम्परा में इन विभिन्न वादों का निराकरण किया गया एवं बहा के स्थान पर कर्म को ही इसका कारण माना गया। बुद्ध और महावीर दोनों ने कर्म को ही ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित किया और जगत् के वैचित्र्य का कारण कर्म है, ऐसी उद्घोषणा की। ईश्वरवादी दर्शनों में जो स्थान ईश्वर का है, वही स्थान बौद्ध और जैन दर्शन में कर्म-सिद्धान्त ने ले लिया है।

१. ब्येताक्वेतर ( भा० ), १।२.

२. वहां, ६।१.

३. वही, १।३.

४. गीता, दारहे, धार४, हाट, रदाहरे.

अंगत्तरनिकाय में भगवान बुद्ध ने विभिन्न कारणताबादी और अकारणताबादी टिटिकोणों की समीक्षा की है। जगत के व्यवस्था-नियम के रूप में बुद्ध स्पष्टरूप से कर्म-सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। सत्तनिपात में स्वयं बद्ध कहने है. किसी का कर्म नष्ट नहीं होता । कर्ता उसे प्राप्त करता ही है । पापकर्म करनेवाला परलोक में अपने को दृःख में पड़ा पाता है। संसार कर्म से चलता है, प्रजा कर्म से चलती है। रथ का चक्र जिस प्रकार आणी से बँधा रहता है उसी प्रकार प्राणी कर्म से बँधे रहते हैं। र बौद्ध मन्तव्य को आचार्य नरेन्द्रदेव निम्न शब्दों में प्रस्तृत करने है, जीव-लोक और भाजन-लोक (विश्व ) की विचित्रता ईश्वरकृत नहीं है। कोई ईश्वर नहीं है जिमने बृद्धिपूर्वक इमकी रचना की हो। लोकवैचित्र्य कर्मज है, यह सत्त्वों के कर्म मे उत्पन्न होता है। 3 बीद्ध विचार मे प्रकृति एवं स्वभाव को मात्र भौतिक जड-जगत का कारण माना गया है। बुद्ध स्पष्ट रूप से कर्मवाद को स्वीकार करते हैं। बुद्ध से गभ माणवक ने प्रक्त किया था, 'हे गौतम, क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, कि मनुष्य होते हए भी मनुष्य रूप बाले में हीनता और उत्तमता दिखाई पड़ती है ? हे गौतम. यहाँ मनुष्य अल्पाय देखने में आते है और दीर्घाय भी; बहरोगी भी अल्परोगी भी; कृरूप भी रूपवान भी: दरिद्र भी धनवान भी: निर्वद्धि भी प्रजावान भी। हे गौतम, क्या कारण है कि यहाँ प्राणियों में इतनी हीनता और प्रणीतता (उत्तमता) दिखाई पड़ती हं ?' भगवान बुद्ध ने जो इसका उत्तर दिया है वह बौद्ध धर्म में कर्मवाद के स्थान को स्पष्ट कर देता है। वे कहते हैं, हे माणवक प्राणी कर्मस्वयं ( कर्म ही जिनका अपना ), कर्म-दायाद, कर्मयोनि, कर्मबन्ध और कर्मप्रतिशरण है। कर्म ही प्राणियों को इस हीनता और उत्तमता में विभक्त करता है। वैद्ध दर्शन में कर्म को चैत्तसिक प्रत्यय के रूप स्वीकार किया गया है और यह माना गया है कि कर्म के कारण ही आचार, विचार एवं स्वरूप की यह विविधता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने कर्म को कारण मान कर प्राणियों की हीनता एवं प्रणीतता का उत्तर तो बड़े ही स्पष्ट रूप में दिया है, फिर भी यह कर्म का नियम किस प्रकार अपना कार्य करता है. इसका काल-स्वभाव आदि से क्या सम्बन्ध है, इसके बारे में उसमें इतना अधिक विस्तृत विवेचन नहीं है जितना कि जैन दर्शन में है।

# बैन वृष्टिकोण

जैन दर्शन में भी कारणता सम्बन्धी इन विविध सिद्धान्तों की समोक्षा की गयी । सूत्रकृतांग एवं उसके परवर्ती जैन साहित्य में इनमें से अधिकांश विचारणाओं की विस्तृत समीक्षा उपलब्ध होती है। यहाँ विस्तार में न जाकर उन समीक्षाओं की

१. अंगुत्तरनिकाय, शह १.

२. सुत्तनिपात वासेट्ठसुत्त, ६०-६१.

३. बौद्ध धर्मदर्शन, पृ० २५०.

४. मज्झिमनिकाय, ३।४ ५.

सारभुत बातों को प्रस्तुत करना ही पर्याप्त है। सामान्यतया व्यक्ति की मूख-दू:खात्मक अनुभृति का आधार काल नहीं हो सकता, क्योंकि यदि काल ही एकमात्र कारण है तो एक ही समय में एक व्यक्ति सुखी और दूसरा व्यक्ति दुःखी नहीं हो सकता। फिर अचेतन काल हमारी सूख-दःखात्मक चेतन अवस्थाओं का कारण कैसे हो सकता है ? यदि यह मानें कि व्यक्ति की सद-असद प्रवित्तयों का कारण या प्रेरक तत्त्व स्वभाव है और हम उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, तो नैतिक सुधार, नैतिक प्रगति कैसे होगी ? दस्यु अंगुलिमाल भिक्षु अंगुलिमाल में नहीं बदल सकेगा। नियतिवाद को स्वीकारक रने पर भी जीवन में प्रयत्न या पुरुषार्थ का कोई मूल्य नहीं रह जायेगा। इसी प्रकार ईश्वर को ही प्रेरक या कारण मानने पर व्यक्ति की शभाशभ प्रवित्तयों के लिए प्रशंसाया निन्दा का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा। यदि ईश्वर ही वैयक्तिक विभिन्नताओं का कारण है तो फिर वह न्यायी नहीं कहा जा सकेगा। पूर्व-निर्देशित इन विभिन्न वादों में कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद और ईश्वरवाद इसलिए भी अस्वीकार्य हैं कि इनमें कारण को बाह्य माना गया, लेकिन कारण प्रत्यय को जीवात्मा से बाह्य मानने पर निर्घारणवाद मानना पडेगा और निर्घारणवाद या आत्मा की चयन सम्बन्धी परतन्त्रता में नैतिक उत्तरदायित्व का कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा। प्रकृति-बाद को मानने पर आत्मा को अक्रिय या कटस्थ मानना पडेगा, जो नैतिक मान्यता के अनुकुल सिद्ध नहीं होगा। उसमें आत्मा के बन्धन और मुक्ति की व्याख्या सम्भव नहीं। महाभूतों को कारण मानने पर देहात्मवाद या उच्छेदबाद को स्वीकार करना होगा. लेकिन बात्मा के स्थायी अस्तित्व के अभाव में कर्मफल ब्यतिक्रम और नैतिक प्रगति की धारणा का कोई अर्थ नहीं रहेगा। कृतप्रणाश और अकृतभोग की समस्या उत्पन्न हो जायेगी, साथ हो भौतिकवादी दृष्टि भोगवाद की ओर प्रवत्त करेगी और जीवन के उच्च मूल्यों का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यदुच्छावाद को स्वीकार करने पर सबकुछ संयोग पर निर्भर होगा, लेकिन संयोग या अहेतुकता भी नैतिक जीवन की दृष्टि से समीचीन नहीं है। नैतिक जीवन में एक व्यवस्था तथा क्रम है, जिसे अहेतुवादी नहीं समझा सकता।

इन सभी सिद्धान्तों की उपर्युक्त अक्षमताओं को घ्यान में रखते हुए जैन दर्शन ने कर्म-सिद्धान्त की स्थापना की। जैन विचारघारा ने संसार की प्रक्रिया को अनादि मानते हुए जीवों के सुख-दुःख एवं उनकी वैयक्तिक विभिन्नताओं का कारण कर्म को माना। भगवतीसूत्र में महावीर स्पष्ट कहते हैं कि जीव स्वकृत सुख-दुःख का भोग करता है. परकृत का नहीं। किर भी जैन कर्म-सिद्धान्त की विशेषता यह है कि वह अपने कर्म-सिद्धान्त में उपर्युक्त विभिन्न मतों को यथोचित स्थान दे देता है। जैन कर्म-सिद्धान्त में कालवाद का स्थान इस रूप में है कि कर्म का फलदान उसके विपाक-काल पर ही निर्भर होता है। प्रत्येक कर्म को अपने विपाक की दृष्टि से एक नियत काल-

१. भगवतीस्त्र, शशाहर.

मर्यादा होती है और सामान्यतया कर्म उस नियत समय पर ही अपना फल प्रदान करता है। इसी प्रकार प्रत्येक कर्म का नियत स्वभाव होता है। कर्म अपने स्वभाव के अनुमार ही फल प्रदान करता है, सामान्यतया इस घारणा को यह कहकर भी प्रकट किया जा सकता है कि ब्यक्ति अपने आचरण के द्वारा एक विशेष चरित्र (स्वभाव) का निर्माण कर लेता है। वही ब्यक्ति का चरित्र उसके भावी आचरण को नियत करता है। इस रूप में यह कहा जा सकता है कि स्वभाव के आधार पर ही ब्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। पूर्व-अजित कर्म ही ब्यक्ति की नियति बन जाते है। इस अर्थ में कर्म-सिद्धान्त में नियति का तत्त्व भी प्रविष्ट है। कर्म के निमित्त कारण के रूप में कर्मपरमाणुओं को स्थान देकर कर्म-सिद्धान्त भौतिक तत्त्व के मूल्य को भी स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार वर्म-सिद्धान्त में व्यक्ति की कर्म की चयनात्मक स्वतन्त्रता को स्वीकार कर यवृच्छावादी घारणा को भी स्थान दिया गया है। कर्म-सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति स्वयं ही अपना निर्माता, नियन्ता और स्वामी है। इस रूप में वह स्वयं ही ईश्वर भी है। इस प्रकार जैन-दर्शन अनेक एकांगी घारणाओं के समुचित समन्वय के आधार पर अपना कर्म-सिद्धान्त प्रस्तुत करता है।

# 🖇 ६. जैन दर्शन का समन्वयवादी दृष्टिकोण

जैन आचार्यों ने काल, स्वभाव आदि सम्बन्धी विभिन्न कारकों और पुरुषार्थ के समन्वय में आचारदर्शन के एक मच्चे निद्धान्त की खोज करने का प्रयाम किया है। आचार्य सिद्धसेन का कहना है कि वाल, स्वभाव, नियति, पूर्वकर्म और पुरुषार्थ परस्पर निरिष्ठ रूप में कार्य की व्याख्या करने में अयथार्थ बन जाते हैं, जबिक यही सिद्धान्त परस्पर सापेक्ष रूप में समन्वित होकर कार्य की व्याख्या करने में सफल हो जाते हैं।

## गीता के द्वारा जैन दृष्टिकोण का समर्थन

गीता में जैन दर्शन के इस समन्वयवादी दृष्टिकोण का ममर्थन प्राप्त होता है। गीता कहती है कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो भी उचित और अनुचित कर्म करता है उसके कारण के रूप में अधिष्ठान, कर्त्ता, इन्द्रियाँ, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएँ और दैव यह पाँचों ही कारण होते हैं।

वस्तुतः मानवीय व्यवहार की प्रेरणा एवं आचरण के रूप में विभिन्न नियतिवादी तत्त्व और मनुष्य का पुरुषार्थ दोनों ही कार्य करते हैं। इन दोनों के समन्वय के द्वारा ही नैतिक उत्तरदायित्व एवं नैतिक जीवन के प्रेरक की सफल व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म-सिद्धान्त हमें एक ऐसा प्रत्यय देता है जिसमें विभिन्न कारकों का सुन्दर समन्वय खोजा जा सकता है और जो नैतिकता के लिए सम्यक् जीवनदृष्टि प्रदान करता है।

१. सन्मति प्रकरण, शार् ह.

२. गीता, १=।१४.

## § ७. 'कर्म' शब्द का अर्थ

'कर्म' शब्द के अनेक अर्थ है। माधारणतः 'कर्म' शब्द का अर्थ 'क्रिया' है, प्रत्येक प्रकार की हलचल, चाहे वह मानसिक हो अथवा शारीरिक, क्रिया कही जाती है। गीता में कर्म शब्द का अर्थ

मीमांमादर्शन में कर्म का तान्पर्य यज-याग आदि क्रियाओं से हैं जबिक गीता वर्णाश्रम के अनुसार किये जानेवाले स्मार्त-कार्यों को भी कर्म कहती है। तिलक के अनुसार गीता में कर्म शब्द केवल यज-याग एवं स्मार्त कर्म के ही संकुचित अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है, वरन् सभी प्रकार के किया-व्यापारों के व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मनुष्य जो कुछ भी करता है, जो भी कुछ नहां करने का मानसिक संकल्प या आग्रह रखता है वे सभी कायिक एवं मानिमक प्रवृत्तियाँ भगवद्गीता के अनुसार कर्म ही हैं। रे

#### बौद्ध दर्शन में कम का अर्थ

बौद्ध विचारकों ने भी कर्म शब्द का प्रयोग क्रिया के अर्थ में किया है। वहाँ भी शारीरिक, वाचिक और मानिमक क्रियाओं को कर्म कहा गया है. जो अपनी नैतिक शुभागुभ प्रकृति के अनुमार कुशल कर्म अथवा अकुशल कर्म कहे जाते हैं। बौद्ध दर्शन में यद्यपि शारीरिक, वाचिक और मानिमक इन तीनो प्रकार की क्रियाओं के अर्थ में कर्म शब्द का प्रयोग हुआ है, फिर भी वहां केवल चेतना को प्रमखता दी गयी है और चेतना को ही कर्म कहा गया है। बुद्ध ने कहा है, 'चेतना ही भिक्षओ कर्म है ऐसा मैं कहता हैं, चेतना के द्वारा ही कर्म की करता है काया से, वाणी से या मन से।'3 यहाँ पर चेतना को कर्म कहने का आशय केवल यही है कि चेतना के होने पर ही ये समस्त कियाएँ सम्भव हैं। बौद्ध दर्शन मे चेतना को ही कर्म कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, कि दूसरे कर्मों का निरसन किया गया है। उसमें कर्म के सभी पक्षों का सापेक्ष महत्त्व स्वीकार किया गया है। आश्रय, स्वभाव और समुत्यान की दृष्टि से तीनों प्रकार के कर्मों का अपना-अपना विशिष्ट स्थान है। आश्रय की दृष्टि से कायकर्म ही प्रधान है क्योंकि मनकर्म और वाचाकर्म भी काया पर ही आश्रित है। स्वभाव की दृष्टि से वाक्कमं ही प्रधान है, क्यों कि काय और मन स्वभावत: कर्म नहीं है, कर्म उनका स्वस्वभाव नहीं है। यदि समुत्यान ( आरम्भ ) की दृष्टि से विचार करें तो मनकर्म ही प्रधान है, क्यों कि सभी कर्मों का आरम्भ मन से है। बौद्ध दर्शन में समुत्थान कारण को प्रमुखता देकर ही यह कहा गया है कि चेतना ही कर्म है। साथ ही इसी आधार पर कर्मों का एक दिविध वर्गीकरण किया गया है-१ चेतना कर्म और २. चेतियत्वा कर्म। चेतना

१. गीतारहस्य, पृ० ५५-५६.

२. गीता ४।८-११.

३. अंगुत्तरनिकाय-उद्धृत बौद दर्शन और अन्य मारतीय दर्शन, पृ० ४६३.

कर्म-सिद्धान्त ३०५

मानम-कर्म है और चेतना से उत्पन्न होने के कारण शेष दोनों वाचिक और कायिक कर्म चेतियत्वा कर्म कहे गये हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदा पि कर्म शब्द किया के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन कर्म-सिद्धान्त में कर्म शब्द वा अर्थ किया से अधिक विस्तृत है। वहाँ पर कर्म शब्द में शारीरिक, मानिमक और वाचिक क्रिया, उस क्रिया का विशुद्ध चेतना पर पड़नेवाला प्रभाव एवं इस प्रभाव के फलस्वरूप भावी क्रियाओं का निर्धारण और उन भावी क्रियाओं के कारण उत्पन्त होनेवाली अनुभूति सभी समाविष्ट हो जाती है। माधारण रूप में कर्म शब्द से क्रिया, क्रिया का उद्देश्य और उसका फलविपाक तीनो ही अर्थ लिये जाते हैं। कर्म में क्रिया का उद्देश्य, क्रिया और उमके फलविपाक तक के सारे तथ्य मन्तिहत है। आचार्य नरेन्द्रदेव लिखते हैं, वेवल चेतना (आश्य) और कर्म ही सकल कर्म नही है। (उसमें) कर्म के परिणाम का भी विचार करना होगा।

#### जैन दर्शन में कर्म शब्द का अर्थ

सामान्यतया क्रिया को कर्म कहा जाता है; क्रियाएँ तीन प्रकार की है—१. शारी-रिक, २. मानसिक और ३ वाचिक । शास्त्रीय भाषा में इन्हें 'योग' वहा गया है। लेकिन जैन परम्परा में कर्म का यह क्रियापरक अर्थ कर्म शब्द की एक आंशिक व्याख्या हो प्रस्तुत करता है। उसमें क्रिया के हेतु पर भी विचार किया गया है। आचार्य देवेन्द्रमूरि कर्म को परिभाषा में लिखने हैं, जीव की क्रिया का जो हेतु है, वह कर्म है। प० मुखलालजी कहने हैं कि मिथ्यात्व, कषाय आदि कारणों से जीव के हारा जो किया जाता है वही कर्म कहलाता है। इस प्रकार वे कर्म हेतु और क्रिया दोनों को ही कर्म के अन्तर्गत ले जाते हैं। जैन परम्परा में कर्म के दो पक्ष है—(१) राग-द्वेष, कषाय आदि मनोभाव और (२) वर्मपुद्गल। कर्मपुद्गल क्रिया का हेतु है और रागद्वेषादि क्रिया है। कर्मपुद्गल से तात्पर्य उन जड़ परमाणुओं ( शरीर-रासाधिनक तस्वों ) में है जो प्राणी की किमी क्रिया के कारण आत्मा की ओर आकर्षित होकर, उससे अपना सम्बन्ध स्थापित कर कर्मशरीर की रचना करते हैं और समय-विशेष के पकने पर अपने फल ( विपाक ) के रूप में विशेष प्रकार को अनुभूतियाँ उत्पन्न कर अलग हो जाते हैं। इन्हें द्रव्य-कर्म कहते हैं। संक्षेप में जैन विचार में कर्म का तात्पर्य आत्मशक्ति को प्रभावित और किटत करनेवाले तस्व से है।

सभी आस्तिक दर्शनों ने एक ऐसी सत्ताको स्वीकार किया है जो आत्माया चेतनाकी शुद्धताको प्रभावित करती है। जैन दर्शन उसे 'कर्म' कहता है। वही सत्ता वेदान्त में मायाया अविद्या, सांख्य में प्रकृति, न्यायदर्शन में अदृष्ट और मीमासा में

१. बौद्ध धर्म दर्शन, पृ० २४६.

२. वहां, पृ० २४५.

३. कर्मविपाक ( कर्मश्रन्थ पहला ), १.

४. दर्शन और चिन्तन, पृ० २२५.

अपूर्व के नाम से कही गयी है। बौद्ध दर्शन में बही कर्म के साथ-माथ अविद्या, संस्कार और वासना के नाम से जानी जाती है। न्यायदर्शन में अदृष्ट और संस्कार तथा वैशेषिक दर्शन के धर्माधर्म भी जैन दर्शन के कर्म के समानार्थक हैं। सांख्यदर्शन में प्रकृति ( त्रिगुणात्मक मत्ता ) और योगदर्शन में अश्वय शब्द भी इसी अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं। शैव दर्शन का 'पाश' शब्द भी जैन दर्शन के कर्म का समानार्थक है। यद्यपि उपर्युक्त शब्द कर्म के पर्यायवाची कहे जा सकते हैं; फिर भी प्रन्येक शब्द अपने गहन विश्लेषण में एक-दूसरे से पृथक् अर्थ की अभिव्यंजना भी करता है। फिर भी सभी विचारणाओं में यह समानता है कि सभी कर्म-संस्कार को आत्मा का बन्धन या दुःख का कारण स्वीकार करते हैं। जैन धर्म दो प्रकार के कारण मानता है—१. निमित्त कारण और २. उपादान कारण। कर्म-सिद्धान्त में कर्म के निमित्त कारण के रूप में कर्म-वर्गणा तथा उपादान कारण के रूप में आत्मा को स्वीकार किया गया है।

# § ८. कर्म का भौतिक स्वरूप

जैन दर्शन में बन्धन और मुक्ति की प्रक्रिया की व्याख्या बिना अजीव (जड़) तत्त्व के विवेचन के सम्भव नहीं। आत्मा के बन्धन का कारण क्या है? जब यह प्रश्न जैन दार्शनिकों के समक्ष आया, तो उन्होंने बताया कि आत्मा के बन्धन का कारण मात्र आत्मा नहीं हो मकता। पारमार्थिक दृष्टि से विचार किया जाये तो आत्मा में स्वतः के बन्धन में आने का कोई कारण नहीं है। जैसे विना कूम्हार, चाक आदि निमित्तों के मिड़ी स्वतः घट का निर्माण नहीं कर सकती, वैसे ही आत्मा स्वतः बिना किसी बाह्य निमित्त के कोई भी ऐसी क्रिया नहीं कर सकता जो उसके बन्धन का कारण हो। वस्तुतः क्रोध आदि कषाय, राग, हेष एवं मोह आदि बन्धक मनोवृत्तियाँ भी आत्मा में स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकतीं जब तक कि वे कर्मवर्गणाओं के विपाक के रूप में चेतना के समक्ष उपस्थित नहीं होतीं। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहा जावे तो जिस प्रकार शरीररमायनों और रक्तरसायनों के परिवर्तन हमार संवंगों ( मनोभावों ) का कारण होते हैं और संवेगों के कारण हमारे रक्तरसायन और शरीररसायन में परिवर्तन होते हैं. दोनों परिवर्तन परस्पर सापेक्ष हैं. उसी प्रकार कर्म के लिए आत्मतत्त्व और जड़ कर्म वर्गणाएँ परस्पर सापेक्ष हैं। जड़ कर्म वर्गणाओं के कारण मनोभाव उत्पन्न होते हैं और उन मनोभावों के कारण पुनः जड़ कर्म परमाणुओं का आस्रव एवं बन्ध होता है जो अपनी विपाक अवस्था में पनः मनोभावों ( क्यायों ) का कारण बनते हैं। इस प्रकार मनोभावों ( आत्मिक प्रवृत्ति ) और जड कर्म परमाणुओं के परस्पर प्रभाव का क्रम चलता रहता है। जैसे वृक्ष और बीज में पारस्परिक सम्बन्ध है वैसे ही आत्मा के बन्धन की दृष्टि से आत्मा की अगुद्ध मनोवृत्तियों ( कथाय एवं मोह ) और कर्म प्रमाणओं में पारस्परिक सम्बन्ध है। जड़ कर्म परमाणु और आत्मा में बन्धन की दृष्टि से क्रमशः निमित्त और उपादान का सम्बन्ध माना गया है। कर्म-पुद्गल -बन्धन का निमित्त कारण है और आत्मा उपादान कारण है।

कर्म-सिद्धान्त १०७

जैन विचारक एकान्त रूप मे न तो आत्मा को ही दन्धन का कारण मानते है और न जड़ कर्म वर्गणाओं को, अपितु यह मानते है कि जड़ कर्म वर्गणाओं के निमित्त से आत्मा बन्ध करता है।

#### द्रुव्य-कर्म और भाव-कर्म

कर्म के द्रव्यात्मक और भावात्मक ये दो पक्ष है। प्रत्येक वर्म-संवत्प के हेन के हप में विचारक ( उपादान कारण ) ओर उम विचार का प्रेरक ( निमित्त कारण ) दोनों ही आवश्यक है। आत्मा के मानमिक विचार भाव-कर्म है और ये मनोभाव जिस निमित्त से होते है या जो इनका प्रेरक है वह द्रव्य कर्म है। कर्म के चेतन-अचेतन पक्षों की व्याख्या करते हुए आचार्य निमचन्द्र लिखने है, 'पुदुगल-पिण्ड द्रव्यक्स है और उसकी चेतना को प्रभावित करनेवाली शक्ति भाव-कर्म है।' कर्म-सिद्धान्त की समचित व्याख्या के लिए यह आवश्यक है कि कर्म के आकार ( form ) और विषय-बस्तू ( matter ) दोनों ही हों । जड़-कर्म परमाणु-कर्म की विषयवस्तू है, और मनो-भाव उसके आकार है। हमारे मूख-दुः लादि अनुभवों अथवा शुभागुभ कर्मसंकल्यों के लिए कर्म परमाण भौतिक कारण हैं और मनोभाव चैतसिक कारण है। आत्मा में जो मिथ्यात्व ( अज्ञान ) और कषाय ( अज्ञाचित वृत्ति ) रूप, राग, द्वेष आदि भाव है बही भाव-कर्म है। भाव-कर्म आत्मा का वैभाविक परिणाम ( दूषित वृत्ति ) है और स्वयं आत्मा ही उसका उपादान है। भाव-कर्म का आन्तरिक कारण आत्मा है, जैसे घट का कान्तरिक ( उपादान ) कारण मिट्टी है । द्रव्य कर्म सूक्ष्म कार्मण जाति के परमाणओं का विकार है और आत्मा उनका निमित्त कारण है, जैसे कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है। आचार्य विद्यानिन्द ने अष्टसहस्री में द्रव्यकर्म को 'आवरण' और भाव-कर्म को 'दोष' के नाम से अभिहित किया है। चुँकि द्रव्य-कर्म आत्म-शक्तियों के प्रकटन को रोकता है, अतः वह 'आवरण' है और भाव-कर्म स्वयं आत्मा की ही विभावावस्था है, अतः वह 'दोष' है। जिस प्रकार जैन दर्शन में कर्म के आवरण और दोष दो कार्य होते हैं. उसी प्रकार वेदान्त में माया के दो कार्य माने गये हैं-आवरण और विक्षेप । जैनाचार्यों ने आवरण और दोष अथवा द्रव्य-कर्म और भाव-कर्म के मध्य कार्य-कारण भाव स्वीकार किया है। र जैन कर्मसिद्धान्त में मनोविकारों का स्वरूप कर्म-परमाणुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है और कर्म-परमाणुओं की प्रकृति का निर्धारण मनोविकारों के आधार पर होता है। इस प्रकार जैन धर्म में कर्म के चेतन और अचेतन दोनों पक्षों को स्वीकार किया गया है जिसे वह अपनी पारिभाविक शब्दावली में द्रव्यकर्म और भावकर्म कहता है।

जैसे किसी कार्य के लिए निमित्त और उपादान दोनों कारण आवश्यक हैं, वैसे ही जैन कर्म-सिद्धान्त के अनुसार आत्मा (जीव ) के प्रत्येक कर्मसंकल्प के लिए उपादान-

१. गोम्मटसार कर्मकाण्ड, ६.

२. अष्टसद्झी, ए० ५१; उद्धृत-स्टर्ड ज इन जैन फिलासफी, ए० २२७.

रूप में भावकर्म (मनोविकार) और निमित्तरूप में द्रव्यकर्म (कर्म-परमाणु) दोनों आवश्यक है। जड़ परमाणु ही कर्म का भौतिक या अचित् पक्ष है और जड़ कर्म-परमाणुओं में प्रभावित विकारयुक्त चेतना की अवस्था कर्म का चैत्तिसिक पक्ष है। जैन दर्शन के अनुमार जीव की जो शुभागुभरूप नैतिक प्रवृत्ति है, उसका मूल कारण तो मानसिक (भावकर्म) है लेकिन उन मानसिक वृत्तियों के लिए जिस बाह्य कारण की अपेक्षा है वही द्रव्य-कर्म है। इसे हम व्यक्ति का परिवेश कह सकते हैं। मनोवृत्तियों, कषायों अथवा भावों की उत्पत्ति स्वतः नहीं हो सकतो, उसका भी कारण अपेक्षित है। सभी भाव जिस निमित्त की अपेक्षा करने हैं, वही द्रव्य-कर्म है। इसी प्रकार जब तक आत्मा में कषायों (मनोविकार) अथवा भावकर्म की उपस्थित नहीं हो, तब तक कर्म-परमाणु जीव के लिए कर्मरूप में (बन्धन के रूप में) परिणत नहीं हो सकते। इस प्रकार कर्म के दोनों पक्ष अपेक्षित है।

#### इच्य-कर्म और भाव-कर्म का सम्बन्ध

पं० मुखलालजी लिखते हैं कि भाव-कर्म के होने में द्रध्य-कर्म निमित्त है और द्रध्य-कर्म में भाव-कर्म निमित्त; दोनों का आपम में बीजांकुर की तरह कार्य-कारणभाव सम्बन्ध हं। इस प्रकार जैन दर्शन में कर्म के चेतन और जड़ दोनों पक्षों में बीजांकुर-वत् पारस्परिक कार्यकारणभाव माना गया है। जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज बनता हैं और उनमें किसी को भी पूर्वापर नहीं कहा जा सकता, बैसे ही द्रध्यकर्म और भावकर्म में भी किसी पूर्वापरता का निश्चय नहीं किया जा सकता। यद्यपि प्रत्येक द्रध्यकर्म की अपेक्षा से उसका भावकर्म पूर्व होगा और प्रत्येक भावकर्म के लिए उसका द्रध्यकर्म पूर्व होगा। वस्तुतः इनमें सन्तित अपेक्षा से अनिद्रि कार्य-कारण भाव है। उपाध्याय अमरमुनिजी लिखते हैं कि भावकर्म के होने में पूर्वबद्ध द्रष्ट्य-कर्म निमित्त है और वर्तमान में बध्यमान द्रध्यकर्म में भावकर्म निमित्त है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक रूप कार्यकारण सम्बन्ध है।

#### (अ) बौद्ध दृष्टिकोण एवं उसकी समीक्षा

यहां यह प्रक्त स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि कमों के भौतिक पक्ष को क्यों स्वीकार करें? बौद्ध दर्शन कम के चैत्तसिक पक्ष को ही स्वीकार करता है और यह मानता है कि बन्धन के कारण अविद्या, वासना, तृष्णादि चैत्तसिक तत्त्व ही हैं। डॉ॰ टांटिया इस सन्दर्भ में जैन मत की समुचितता पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि यह तर्क दिया जा सकता है कि क्रोधादि कषाय, जो आत्मा के बन्धन की स्थितियाँ हैं, वे आत्मा के ही गुण है और इसलिए आत्मा के गुणों (चैत्तसिक दशाओं) को आत्मा के बन्धन का कारण मानने में कोई कि किनाई नहीं आती है। लेकिन इस सम्बन्ध में जैन विचारकों का उत्तर यह होगा कि क्रोधादि कषाय अवस्थाएँ बन्ध की

१. कर्मविपाक, भूमिका, पृ० २४.

२. श्री अमर भारती, नव० १६६५, पृ॰ ९.

कर्न-सिद्धान्त १०९

प्रकृतियाँ है, क्रोधादि कषाय अवस्था मे होना तो स्वतः ही आत्मा का बन्धन है, वे बन्धन की उपाधि (निमित्तकारण) नहीं हो सकती। कषाय बन्धन का सुजन करती है. लेकिन उनकी उपाधि (condition) तो अनिवार्यतया उनसे भिन्न होनी चाहिए। क्योंकि कषाय आदि आत्मा को वैभाविक अवस्थाएँ है. इमलिए उनका कारक या उपाधि ( निमित्त ) आत्मा के गणों से भिन्न होना चाहिए और इस प्रकार कषाय और बन्धन की उपाधि या निमित्तकारण अनिवार्य रूप से भौतिक होना चाहिए। यदि बन्धन का कारण आन्तरिक और चैन मिक ही है और किसी बाह्य तत्त्व से प्रभावित नहीं होता तो फिर उससे मुक्ति का क्या अर्थ होगा। जैन मत के अनुमार यदि बन्धन और बन्धन का कारण दोनो ही समान प्रकृति के है तो उपादान और निमित्त कारण का अन्तर ही समाप्त हो जावेगा। यदि कषाय आत्मा मे स्वतः ही उत्पन्न हो जाते है तो वे उसका स्वभाव ही होगे और यदि वे आत्मा का स्वभाव है तो उन्हें छोडा नहीं जा मकेगा और यदि उन्हें छोडना सम्भव नहीं तो मुक्ति भी मम्भव नहीं होगी। दूमरे जो स्वभाव है वह आन्तरिक एवं स्वतः हं और यदि स्वभाव मे स्वतः बिना किमी बाह्य निमित्त के ही विकार आ सकता है, तो फिर बन्धन मे आने की सम्भावना सदैव बनी रहेगी और मुक्ति का कोई अर्थ ही नही रहेगा। यदि पानी में स्वतः ही ऊष्णता उत्पन्न हो जावेतो शीतलता उमका स्वभाव नही हो सकता। आत्मा मे भी यदि मनोविकार स्वतः ही उत्पन्न हो सके तो वह निर्विकार नहीं रह सकता। जैन दर्शन यह मानता है कि ऊष्णता के सयोग से जिस प्रकार पानी स्वगण शीतलता को छोड विकारी हो जाता है, वैम ही आत्मा जड कर्म-परमाणुओं के सयोग से ही विकारी बनता है। कषायादि भाव आत्मा की विभावाबस्था के सुचक है, वं स्वतः ही विभाव के कारण नहीं हो सकते। विभाव स्वत प्रसूत नहीं होता, उसका कोई बाह्य निमित्त अवश्य होना चाहिए। जैसे पानी को शीतलता की स्वभाव-दशा से ऊष्णता की विभावदशा में परिवर्तित होने के लिए स्वस्वभाव से भिन्न अग्नि का संयोग (बाह्य निमित्त ) आवश्यक है, वैसे ही आत्मा को ज्ञान-दर्शन रूप स्वस्वभाव का परित्याग कर कषायरूप विभावदशा को ग्रहण करने के लिए बाह्य निमित्त रूप कर्म-पुद्गलों का होना आवश्यक है। जैन विचारकों के अनुसार जड़ कर्म-परमाणु और चेतन आत्मा के पारस्परिक सम्बन्ध के बिना विभावदशा या बन्धन कथमपि सम्भव नही।

बौद्ध विचारक यह भी मानते है कि अमूर्त चैत्तसिक तत्त्व ही अमूर्त चेतना को प्रभावित करते है। मूर्त जड (रूप) अमूर्त चेतन (नाम) को प्रभावित नही करता। लेकिन इस आधार पर जड़-चेतनमय जगत् या बौद्ध परिभाषा मे नाम-रूपात्मक जगत् को व्याख्या सभव नही है। यदि चैत्तसिक तत्त्वो और भौतिक तत्त्वो के मध्य कोई कारणात्मक सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया जाता है, तो उनके सम्बन्धों से उत्पन्न इस

१. स्टडाज इन जैन फिलासफी, ए० २२५-२६.

जगत् की तार्किक व्याख्या सम्भव नहीं होगी। विज्ञानवादी बौद्धों ने इसी किठनाई से बचने के लिए मौतिक जगत् (रूप) का निरसन किया, लेकिन यह तो वास्तिविकता से मुँह मोड़ना ही था। बौद्ध दर्शन कर्म या बन्धन के मात्र चैत्तिमिक पक्ष को ही स्वीकार करता है। लेकिन थोड़ी अधिक गहराई से विचार करने पर दिखाई देता है कि बौद्ध दर्शन में भी दोनों पक्ष मिलने हैं। प्रतीन्यसमुत्पाद में विज्ञान (चेतना) तथा नाम-रूप के मध्य कारण-सम्बन्ध स्वीकार किया गया है। मिलिन्दप्रश्न में तो स्पष्टरूप से कहा गया है कि नाम (चेतन पक्ष) और रूप (भौतिक पक्ष) अन्योन्याध्ययभाव से मम्बद्ध है। वस्तुतः बौद्ध दर्शन भा नाम (चेतन) और रूप (भौतिक पक्ष) दोनों के महयोग से ही कार्य-निष्पत्ति मानता है। उसका यह कहना कि चेतना ही कर्म है, केवल इस बात का सूचक है कि कार्य-निष्पत्ति में चेतना सिक्रय तत्त्व के रूप में प्रमुख कारण है।

## (ब) सांख्य-बरान और शांकरवेदान्त के दृष्टिकीण की समीक्षा

सांस्य-दार्शनिकों ने पुरुष को कूटस्य मानकर केवल जड़ प्रकृति के आधार पर बन्धन और मुक्ति की व्यास्या करना चाहा, लेकिन वे भी पुरुष और प्रकृति के मध्य कोई वास्तिविक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाये और दार्शनिकों के द्वारा कठोर आलो-चना के पात्र बने । उन्होंने बुद्धि, अहंकार और मन जैसे चैत्तिसक तत्त्वों को भी पूर्णतः जड़-प्रकृति का परिणाम माना जो कि इस आलोचना से बचने का पूर्वप्रयास ही कहा जा सकता है । सांस्य दर्शन बन्धन और मुक्ति को प्रकृति से सम्बन्धित कर नैतिक जगत् में अपनी वास्तिविकवादिता की रक्षा नहीं कर पाया । यांद बन्धन और मुक्ति दोनों जड़ प्रकृति से ही होते हैं, तो फिर बन्धन से मुक्ति को ओर प्रयास रूप नैतिकता भी जड़-प्रकृति से ही होते हैं, तो फिर बन्धन से मुक्ति को ओर प्रयास रूप नैतिकता भी जड़-प्रकृति से ही सम्बन्धित होगी । लेकिन सांस्य नैतिक चेतना जिस विवेकज्ञान रोनों का सम्बन्ध तो पुरुष से है । यदि पुरुष अविकारी, अपरिणामी और कूटस्थ है तो उसमें बिवेकाभावरूप विकार जड़-प्रकृति के कारण कैसे हो सकता है । कूटस्थ आत्मवाद आत्मा के विभाव या बन्धन की तर्कसंगत व्याख्या नहीं करता । इस प्रकार सांख्य दर्शन तार्किक दृष्टि से अपनी रक्षा करने में असमर्थ रहा ।

शांकरवेदान्त में कर्म एवं माया पर्यायवाची हैं। उसमें भी सांख्य के पृष्य के समान आत्मन् या ब्रह्मन् को निर्विकारी एवं निरपेक्ष माना गया है, छे किन यदि आत्मा निर्विकारी और निरपेक्ष है तो फिर बन्धन, मृक्ति और नैतिकता की सारी कहानी अर्थहीन है। इसी कि निर्वेक्ष को समझकर शांकर वेदान्त ने बन्धन और मृक्ति को मात्र ज्यवहारदृष्टि से स्वीकार किया।

# गीता का बृष्टिकोण

सैद्धान्तिक दृष्टि से गीता सांख्य दर्शन से प्रभावित है और बन्धन को मात्र जड़

१. मिलिन्दप्रदन, लक्षणप्रदन, द्वितीय वर्ग.

कर्म-सिद्धान्त ३११

प्रकृति में मम्बन्धित मानती है। उसमें आत्मा को अकर्ता ही कहा गया है, लेकिन गीता में जो बन्धन का कारण है वह पूर्णतया जड़ (भौतिक) नहीं है। जब तक जड़ प्रकृति की उपस्थिति में पृरुष या आत्मा अहंकार से युक्त नहीं होता, तब तक बन्धन नहीं होता। आत्मा का अहंभाव ही वह चैत्तमिक पक्ष है, जो बन्धन वा मूलभूत उपा-दान है और जड़ प्रकृति उम अहंभाव का निमित्त है। अहंकार के लिए निमित्त के रूप पकृति और उपादान के रूप चेतन पृश्व दोनों हो अपेक्षित है। प्रकृति अहंबार का भौतिक पक्ष है और पृष्ठ उमका चेतन पक्ष। इस प्रकार यहाँ गीता और जैन-दर्शन निकट आ जाने है। गीता की प्रकृति जैन दर्शन के द्वयकर्म के स्मान है और गीता का अहंकार भावकर्म के समान है। दोनों में कार्य-वारणभाव है और दोनो की उपस्थित में हो बन्धन होना है।

#### एक समय दृष्टिकोण आवश्यक

कर्ममय नैतिक जीवन को ममुचित व्यवस्था के लिए, बन्धन और मृक्ति के वास्त-विक विश्लेषण के लिए, एक ममग्र दृष्टिकोण आवश्यक है। एक समग्र दृष्टिकोण बन्धन और मुक्ति को न तो पूर्णत्या जड़ प्रकृति पर आरोपित करता है और न उसे मात्र चैक्तिमिक तत्त्वों पर आधारित करता है। यदि कर्म का अचेतन या जड़ पक्ष हो स्वीकार किया जाये, तो कर्म आकारहीन विषयवस्तु होगा और यदि कर्म का चैक्तिक पक्ष ही स्वीकारे तो कर्म विषयवस्तु विहोन आकार होगा। छेकिन विषयवस्तुविहीन आकार और आकारविहीन विषयवस्तु दोनों ही वास्तविकता मे दूर है।

जैन कर्म-सिद्धान्त कर्म के भीतिक एवं भावात्मक पक्ष पर समुचित जोर देवर जड़ और चेतन के मध्य एक वास्तिविक सम्बन्ध बनाने का प्रयाम करता है। डा॰ टॉटिया लिखने हैं, ''कर्म अपने पूर्ण विश्लेषण में जड और चेतन के मध्य योजक कड़ी हं—यह चेतन और चेतनमंयुक्तजड़ पारस्परिक परिवर्तनों की सहयोगात्मकता को अभिव्यंजित करता है।'' सांख्य योग के अनुसार कर्म पूर्णतः जड़ अकृति से सम्बन्धित है और इसलिए वह प्रकृति ही है जो बन्धन में आती है और मुक्त होती है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कर्म पूर्णतया चेतना के सम्बन्धित है और इसलिए चेतना ही बन्धन में आती है और मुक्त होती है। लेकिन जैन विचारक इन एकांगी दृष्टिकोणों से सन्तुष्ट नहीं थे। जनके अनुसार संसार का अर्थ है जड़ और चेतन का पारस्परिक बन्धन और मुक्ति का अर्थ है दौनों का अलग-अलग हो जाना।

# ६ ९. भौतिक और अभौतिक पक्षों को पारस्परिक प्रभावकता

वस्तुतः नैतिक दृष्टि से यह प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण है कि चैतन्य आत्मतत्त्व और कर्मपरमाणुओं (भौतिक तत्त्व ) के मध्य क्या सम्बन्ध है? जिन दार्शनिकों ने चरम सत्य के रूप में अद्वैत की धारणा को छोड़कर द्वैत की धारणा स्वीकार की उनके लिए यह प्रश्न बना रहा कि इनके पारस्परिक सम्बन्धों की व्याख्या करें। यह एक किन

१. स्टडांज इन जैन फिल,सर्फा, पृ० २२८

समस्या है। इस समस्या से बचने के लिए ही अनेक चिन्तकों ने एकतत्त्ववाद की धारणा स्यापित की । भारतीय चार्वाक दार्शनिकों एवं आधुनिक भौतिकवादियों ने जड़ को ही चरम सत्य के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार इस समस्या के समाधान से छटी पाई। दूसरी ओर शंकर एवं बौद्ध विज्ञानवाद ने चेतन को ही चरम सत्य माना । इस प्रकार उन्हें भी इस समस्या के समाधान का कोई प्रयास नहीं करना पड़ा. यद्यपि उनके समक्ष यह समस्या अवश्य थी कि इस दृश्य भौतिक जगत की व्याख्या कैसे करें ? और इसका उस विशुद्ध चैतन्य परम तत्त्व से किस प्रकार सम्बन्ध स्थापित करें ? उन्होंने इस जगत को मात्र प्रतीति बताकर समस्या का समाधान खोजा। लेकिन बद्र समाधान भी सामान्य बुद्धि को सन्तुष्ट न कर पाया। पश्चिम में बर्कले ने भी जड़ की सत्ता को मनस से स्वतन्त्र न मानकर ऐसा ही प्रयास किया था, लेकिन नैतिकता की सम्बत् व्याख्या किसी भी प्रकार के एकतत्त्ववाद में सम्भव नहीं। जिन विचारकों ने जैन दर्शन के समान नैतिकता की व्याख्या के लिए जह और चेतन, पुरुष और प्रकृति अथवा मनस और शरीर का द्वैत स्वीकार किया उनके लिए यह महत्त्वपूर्ण समस्या थी कि वे इस बात की व्याख्या करें कि इन दोनों के बीच क्या सम्बन्ध हं ? पश्चिम में यह समन्या देकार्त के सामने भी उपस्थित थी। देकार्त ने इसका हल पारस्परिक प्रतिक्रिया-बाद के आधार पर किया। लेकिन स्वतंत्र सत्ताओं मे परस्पर प्रतिक्रिया कैंगी? स्पीनोजा ने उसके स्थान पर समानान्तर ाद की स्थापना की और जड-चैतन्य में पारसारिक प्रतिक्रिया न मानने हुए भो उनमें एक प्रकार के समानान्तर परिवतन को स्वीकार किया तथा इसका आचार सत्ता की तात्विक एकता माना। लाईबनीज ने प्रतिक्रियावाद की कठिनाइयों से बचने के लिए पूर्वस्थापित मामजस्य की धारणा का प्रतिपादन किया और बताया कि सृष्टि के समय ही मन और शरीर के बीच ईश्वर ने ऐशी पूर्वानकलता उत्पन्न कर दी है कि उनमें सदा सामञ्जस्य रहता है, जैस-दो अलग घडियाँ यदि एक बार एक साथ मिला दी जाती है तो वे एकदूसरे पर बिना प्रतिक्रिया करते हुए भी समान समय ही सूचित करती हैं, वैसे ही मानसिक परिवर्दन और शारीरिक परिवर्तन परस्पर अप्रमावित एवं स्वतन्त्र होते हए भी एक साथ होते रहते हैं।

पश्चिम में यह समस्या अचेतन शरीर और चेतना के पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर थी। जबिक भारत में सम्बन्ध की यह समस्या प्रकृति, त्रिगुण अथवा कर्म-९रमाणु और आत्मा के पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर थी। गहराई से विचार करने पर यहाँ भा मूल समस्या शरीर और आत्मा के सम्बन्ध को लेकर ही है। यद्यपि शरीर से भारतीय चिन्तकों का तात्पर्य स्थूल शरीर से न होकर सूक्ष्म शरीर (लिंग-शरीर) से है। यही लिंगशरीर जैन दर्शन में कर्म-शरीर कहा जाता है जो कर्मपरमाणुओं का बना होता है और बंधन की दशा में सदैव आत्मा के साथ रहता है। यहाँ भी मूल प्रश्न यही है कि यह लिंग-शरीर या कर्म-शरीर आत्मा को कैसे प्रभावित करता है। सांस्य दर्शन

कर्म-विद्वान्त ३१३

पुरुष तथा प्रकृति के द्वैत को स्वीकार करते हुए भी अपने कूटस्थ आत्मवाद के कारण इनके पारस्परिक सम्बन्ध को ठीक प्रकार से नहीं समझा पाया। जैन दर्शन वस्नुवादी एवं परिणामवादी है और इमलिए वह जड़-चेतन के मध्य वास्तिक सम्बन्ध स्वीकार करने में कठिनाई अनुभव नहीं करता। वह चेतना पर होनेवाले जड़ के प्रभाव को स्वीकार करता है। वह कहता है कि अनुभव हमें यह बताना है कि जड़ मादक पदार्थों का प्रभाव चेतना पर पड़ता ही है। अतः यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि जड़ कर्म-वर्गणाओं का प्रभाव चेतन-आत्मा पर पड़ता है। संसार का अर्थ जड़ और चेतन का वास्तिवक सम्बन्ध है।

# § १०. कमं को मूर्तता

जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य-कर्म पुद्गलजन्य है, अतः मूर्त (भौतिक) है। कारण से जिस प्रकार कार्य का अनुमान होता है, उमी प्रकार कार्य से भी कारण का अनुमान होता है। इस सिद्धान्त के अनुसार रागेर आदि कार्य मृते है तो उनका कारण कर्म भी मूर्त ही होना चाहिए। कर्म की मूर्तता सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क इस प्रकार दिये जा सकते हैं—कर्म मूर्त है, क्योंकि उसके सम्बन्ध से मुख-दुःख आदि का ज्ञान होता है, जैसे भोजन से। कर्म मूर्त है, क्योंकि उसके सम्बन्ध से वेदना होती है, जैसे अग्नि से। यदि कर्म अमूर्त होता, तो उसके कारण मुख-दुःखादि की वेदना सम्भव नहीं होती।

## मूर्त का अमूर्त प्रभाव

यदि कर्म मूर्त है, तो फिर वह अमूर्त आत्मा पर अपना प्रभाव कैसे डालता है? जिम प्रकार वायु और अग्नि का अमूर्त आकाश पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार अमूर्त आत्मा पर भी मूर्त कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए? इसका उत्तर यही है कि जैसे अमूर्त ज्ञानादि गुणों पर मूर्त मदिरादि का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही अमूर्त जीव पर भी मूर्त कर्म का प्रभाव पड़ता है। उक्त प्रका का एक दूसरा तर्कसंगत एवं निर्दोष समाधान यह भी है कि कर्म के सम्बन्ध से आत्मा कथंवित् मूर्त भी है। क्योंकि संसारी आत्मा अनादिकाल से कर्म-सन्तित से सम्बद्ध है, इस अपेक्षा से आत्मा सर्वथा अमूर्त नहीं है, अपितु कर्म-सम्बद्ध होने के कारण स्वरूपतः अमूर्त होते हुए भी वस्तुतः कथंवित् मूर्त है। इस दृष्टि से भी आत्मा पर मूर्त कर्म का उपघात, अनुग्रह और प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः जिस पर कर्म-सिद्धान्त का नियम लागू होता है वह क्यक्तित्व अमूर्त नहीं है। हमारा वर्तमान क्यक्तित्व शरीर (भौतिक) और आत्मा (अभौतिक) का एक विशिष्ट संयोग है। शरीरी आत्मा भौतिक तथ्यों से अप्रभावित नहीं रह सकता। जब तक आत्मा शरीर (कर्म-शरीर) के बन्धन से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक वह अपने को भौतिक प्रभावों से पूर्णतया अप्रभावित नहीं रख सकती। मूर्त शरीर के माध्यम से उस पर मूर्त-कर्म का प्रभाव पड़ता है।

१ अमर भारती, नवम्बर १६६५, पू० ११-१२.

#### मुतं का अमूतं से सम्बन्ध

यह प्रक्न भी उठ सकता है कि मूर्त कर्म अमूर्त आत्मा से कैसे सम्बन्धितः होते हैं ? जैन विचारकों का समाधान यह है कि जैसे मूर्त घट अमूर्त आकाश के साथ सम्बन्धित होता है वैसे ही मुर्त कर्म अमूर्त आत्मा के साथ सम्बन्धित होते हैं। जैन विचारकों ने आत्मा और कर्म के सम्बन्ध को नीर-क्षीरवत अथवा अग्नि-लौहपिडवत् माना है। यह प्रश्न भी उठ मकता है कि यदि दो स्वतन्त्र सत्ताओं --- जड़ कर्मपरमाणु क्षीर चेतन में पारस्परिक प्रभाव को स्वीकार किया जायेगा तो फिर मुक्त । बस्था में भी खडकर्भपरमाण आत्मा को प्रभावित किये बिना नहीं रहेंगे और मिक्त का कोई अर्थ नहीं होगा। यदि वे परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित करने में सक्षम नहीं है तो फिर बन्धन ही कैसे सिद्ध होगा ? आचार्य कुन्दकुन्द ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जैसे स्वर्ण की चड में रहने पर भी जंग नहीं खाता जबिक लोहा जंग खा जाता है, इसी प्रवार शद्धात्मा कर्मपरमाणुओं के मध्य रहते हुए भी उनके निमित्त से विकारी नहीं बनता जबकि अगद्ध आत्मा विकारी बन जाता है। जड़ कर्म-परमाणु उसी आत्मा को विकारी बना सकते है जो पूर्व मे राग-द्वेष आदि से अशुद्ध है। वस्तूतः आत्मा जब तक भौतिक दारीर से युवत होता है, तभी तक कर्म-परमाण उसे प्रभावित कर सबने है। वर्म-शरीर के रूप मे रहे हुए कर्म-परमाण ही बाह्य जगत के कर्म-परमाणुओं का आकर्षण वर सकते हैं। चूँकि मृत्रतावस्था में आत्मा अगरीरी होता है, अतः इस अबस्था में वर्मपरमाणुको की उपस्थिति में भी उमें बन्धन में आने की कोई सम्भावना नहीं रहती।

# ६ ११. कर्म और विपाक की परम्परा

राग- हेष आदि को शुभाशुभ वृत्तियाँ ही भावकर्म के रूप में आतमा की अवस्था विशेष है। भावकर्म की उपस्थिति में ही द्रव्य-कर्म आत्मा के द्वारा ग्रहण किये जाते है। भावकर्म के निमित्त से द्रव्यकर्म का आस्रव होता रहता है और यही द्रव्यकर्म समयिविशेष में भावकर्म का कारण बन जाता है। इस प्रकार कर्म-प्रवाह चलता रहता है। वर्म-प्रवाह ही मंसार है। कर्म और विपाक की परम्परा से यह संसारपक प्रवितित होता रहता है। भगवान् बुद्ध कहते हैं कि कर्म से विपाक प्रवितित होते हैं और विपाक से कर्म उत्पान होता है। कर्म से पुनर्जन्म होता है और इस प्रकार यह संसार प्रवितित होता है। बतः यह प्रका महत्त्वपूर्ण है कि कर्म और आत्मा का सम्बन्ध कब से हैं अथवा कर्म और विपाक की परम्परा का प्रारम्भ कब हुआ ? यदि हम इसे सादि मानते हैं तो यह मानना पड़ेगा कि किसी काल-विशेष में आत्मा बद्ध हुआ, उसके पहले मुक्त था; फिर उसे बन्धन में आने का क्या कारण ? यदि मुक्तात्मा को बन्धन में आने की सम्भादना मानी जाये तो मुक्ति का मृत्य अधिक नही रह जाता ।

१. समयसार, २१८-१९.

२. माज्यिमनिकाय, ३।१।३.

कर्न-सिद्धान्त ३१५

दूमरो ओर यदि इसे अनादि माना जाये तो जो अनादि है वह अनन्त भी होगा और इस अवस्था में मुक्ति की कोई सम्भावना नही रह जायेगी।

# जैन बृष्टिकोण

जैन दार्शनिकों ने समस्या के समाधान के लिए एक सापेश उत्तर दिया है। उनका कहना कि कर्मपरम्परा कर्मविशेष की अपेक्षा से सादि और सान्त है और प्रवाह की दृष्टि से अनादि-अनन्त है। कर्मपरम्परा का प्रवाह भी व्यक्ति विशेष की दृष्टि से अनादि तो है, लेकिन अनन्त नही है। उसे अनन्त नही मानने का कारण यह है कि कर्मविशेष के रूप मे तो सादि है और यदि व्यक्ति नवीन कर्मों का आगमन रोक सके तो वह परम्परा अनन्त नहीं रह सकती। जैन दार्शनिकों के अनुसार राग-द्वेष क्यी कर्म-बीज के भुन जाने पर कर्म-प्रवाह की परम्परा समाप्त हो जाती है। कर्म-परम्परा के सम्बन्ध मे यही एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिसके आधार पर बन्वन का अनादित्व, मुक्ति से अनावृत्ति और मुक्ति को सम्भावना को समुचित व्याख्या हो सकती है।

बौद्ध दृष्टिकोण

बौद्ध आचारदर्शन भी बन्धन के अनादित्व और मुक्ति से अनावित्त की घारणा को स्वीकार करता है। अतः बौद्ध दृष्टि से कर्म-परम्परा को व्य क्तविशेष की दृष्टि से अनादि और सान्त मानना समुचित प्रतीत होता है। बौद्ध दार्शनिक कारणरूप कर्म-परम्परा से आगे किसी कर्ता को नहीं देखते हैं। उनके अनुमार, मुख्या ज्ञानी कारण से आगे कर्ता को नहीं देखता न विपाक की प्रवित्त से आगे विपाक भोगनेवाले को । किन्तु कारण के होने पर कर्ता है और विपाक की प्रवित्त से भोगनवाला है, ऐसा मानता है। बौद्ध दार्शनिक अपनी अनात्मवादी धारणा के आधार पर कारणरूप कर्म-परम्परा पर रुक जाना पमन्द करते है, क्यों कि इस आधार पर अनात्म की अवधारणा सरल होती है। लेकिन कर्म के कारण को मानना और उसके कारक को नही मानना एक वदतोब्याघात है। यहाँ हम इमकी गहराई मे नही जाना चाहने। वास्तविकता यह है कि कर्ता, कर्म और कर्म-विपाक तीनों में से किमी की भी पूर्वकोटि नहीं मानी जा गकती। बौद्ध दार्शनिक भी कर्म और विपाह के सम्बन्ध में इसे स्वीकार करते हैं। कहा है कि कर्म और विपाक के प्रवर्तित होने पर वृक्ष बीज के समान किसी का पूर्व छोर नहीं जान पड़ता है। इस प्रकार बौद्ध दार्शनिकों के अनुनार भी प्रवाह अनादि तो है, लेकिन वैयक्तिक दृष्टि से वह अनन्त नहीं रहता। जैमे किसी बीज के भुन जाने पर उस बोज की दृष्टि से बोज-वृक्ष की परम्परा समाप्त हो जाती है, वै र ही व्यक्ति के राग, द्वष और मोह का प्रहाण हो जाने पर उम व्यक्ति का कर्म-विपाक परम्परा का अन्त हो जाता है।

#### § १२. कर्मफल सविभाग

कर्म-सिद्धान्त के सन्दर्भ में यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या एक व्यक्ति अपने

१. विसुद्धिमग्ग, माग २, पृ० २०५.

किये हुए गुभागुभ कर्मों का फल दूसरे ब्यक्ति को दे सकता है अथवा नहीं दे सकता? क्या व्यक्ति अपने किये हुए गुभागुभ कर्मों का ही भोग करता है अथवा दूसरों के द्वारा किये हुए गुभागुभ का फल भी उसे मिलता है ? इस सन्दर्भ में समालोच्य आचार-दर्शनों के दृष्टिकोण पर भी विचार कर स्त्रेना आवश्यक है।

#### जैन दृष्टिकोण

जैन विचारणा के अनुसार प्राणी के शुभागुभ कमों के प्रतिफल में कोई भागीदार नहीं बन सकता। जो ब्यक्ति गुभागुभ कमें करता है वहीं उसका फल प्राप्त करता है। उत्तराध्ययनसूत्र में स्पष्ट विधान है संमारी जीव स्व एवं पर के लिए जो साधारण कमें करता है। उस कमी के फल-भोग के समय वे बन्धु-बान्धव (परिजन) हिस्सा नहीं लेते। इसी प्रनथ मे प्राणी की अनायता का निर्णय करते हुए यह बताया गया है कि न तो माता-पिता और पुत्र-पौत्रादि ही प्राणी का हिताहित करने में समर्थ है। अगवतीसूत्र में भगवान् महावीर से जब यह प्रश्न किया गया कि प्राणी स्वकृत मुख-दु:ख का भोग करते हैं? तो महावीर का स्पष्ट उत्तर था कि प्राणी स्वकृत सुख-दु:ख का भोग करते हैं, परकृत का नही। इस प्रकार जैन विचारणा में कम्फल सविभाग को अस्वीकार किया गया है।

## बौद्ध दृष्टिकाण

बौद्ध दर्गन मे बोधिसत्व का आदर्श कर्मफल संविभाग के विचार को पृष्ट करता है। बोधिमत्व तो मदैव यह कामना करते हैं कि उनके कुगल कर्मों का फल विश्व के समस्त प्राणियों को मिले। फिर भी बौद्ध दर्गन यह मानता है कि केवल गुभकर्मों में ही दूमरे को सम्मिलित किया जा सकता है। बौद्ध दृष्टिकोण के सम्बन्ध में आचार्य नरेन्द्रदेव लिखते हैं कि सामान्य नियम यह है कि कर्म स्वकीय है, जो कर्म करता है वही (सन्तानप्रवाह की अपेक्षा से) उसका फल भोगता है। किन्तु पालीनिकाय में भी पुण्य परिणामना (पित्तदान) है। वह यह भी मानता है कि मृत की सहायता हो सकती है। स्वविरवादी प्रेत और देवों को दिक्षणा देते है अर्थात् भिक्षकों को दिये हुए दान (दिक्षणा) से जो पुण्य संवित होता है, उसको देते है। बौद्धों के अनुमार हम अपने पुण्य में दूसरे को सम्मिलित कर सकते हैं, पाप में नहीं। हिन्दुओं के समान ही बौद्ध भी प्रेतयोनि में विश्वास करते हैं और प्रेत के निमत्त जो भी दान-पुण्य आदि किया जाता है उसका फल प्रेत को मिलता है, यह मानते हैं। बौद्ध यह भी मानते हैं कि यदि प्राणी मरकर परदत्तोपजीबी प्रेतावस्था में जन्म लेता है, तब तो उसे यहाँ उसके निमित्त किया जानेवाला पुण्यकर्म का फल मिलता है, लेकन यदि वह मरकर मनुष्य,

१. उत्तराध्ययनस्त्र, १३.२३, ४।४.

२ वही, २०।२३-३०.

<sup>🤻</sup> भगवनीसन्न, शशह४.

४. बौद्ध धर्म दर्शन, पू० २७७.

कर्म-सिद्धान्त ११७

नारक, तियँच या देव योनि में उत्पन्न होता है तो पण्यक्त करनेवाले को ही उसका फल मिलता है। इस प्रकार बौद्ध विचारणा कुशल कर्मों के फल संविभाग को स्वीकार करती है।

#### गीता एव हिन्दू परम्परा का दृष्टिकोण

गीता कर्मफल मंबिमाग में विश्वास करती है, ऐसा कहा जा सकता है। गीता में श्राद्ध-तर्पण आदि क्रियाओं के अभाव में तथा कुलधर्म के विनष्ट होने से पितर का पतन हो जग्ता है, यह वृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सतानादि द्वारा किये गये शुभागुभ कृत्यों का प्रभाव उनके पितरों पर पड़ता है। महाभारत में यह बात भी स्वीकार की गई है कि न केवल सन्तान के कृत्यों का प्रभाव पूर ो ार पड़ता है वरन पूर्वजों के शुभागुभ कृत्यों का फल भी सन्तान को प्राप्त होता है। शान्ति-पर्व में भीष्म युधिष्टिर से कहते हैं, 'हे राजन्, चाहे किसी आदमी को उसके पाप कर्मों का फल उस समय मिलता हुआ न दीख पड़े, तथापि वह उसे ही नही किन्तु उमके पुत्रों, पोत्रों और प्रपीत्रों तक को भोगना पड़ता है।' इसी सन्दर्भ में मनुस्मृति (४।१७३) एवं महाभारत (आदिपर्व, ८०।३) का उद्धरण देते हुए तिलक भी लिखते हैं कि न केवल हमें, किन्तु कभी-कभी हमारे नाम-रूपान्मक देह में उत्पन्न लड़कों और हमारे नातियों तक को कर्मफल भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार हिन्दू विचारणा सभा गुभागुभ कर्मों के फल-मंविभाग को स्वीकार करती है।

#### तुलना एव समीक्षा

बौद्ध और हिन्दू परम्परा में महत्त्वपूर्ण अन्तर यह है कि हिन्दू धर्म में मनुष्य के घृभ और अगुभ कमों का फल उसके पूर्वजों एव सन्तानों को मिल सकता है, जब कि बौद्ध धर्म म केवल ुण्य कमों का फल ही प्रेतों को मिलता है। हिन्दू धर्म मे पुण्य और पाप दोनों कमों का फल-सिवभाग स्वीकार किया गया है, जब कि बौद्धधर्म का सिद्धान्त यह है कि कुशल (पुण्य) कर्म का ही सिवभाग हो सकता है, अनुगल (पाप) कर्म का नहीं। मिलिन्दप्रक्त में दो कारणों से अनुशल कर्म को संविभाग के अयोग्य माना है (१) पाप-कर्म में प्रेत की अनुमित नहीं है, अतः उसका फल उमे नहीं मिल मकता। (२) अनुशल परिमित होता है, अतः उसका संविभाग नहीं हो सकता; किन्तु कुशल विपुल होता है अत उसका संविभाग हो सकता है। "

लेकिन विचारपूर्वक देखों तो यह तर्क औ चित्यपूर्ण नही है। यदि अनुमति के अभाव मे अशुभ काफल प्राप्त नहीं होता है तो फिर शुभ का फल कैसे प्राप्त हो

१. गीना, १।४२.

२ महाभारत, श न्तिपर्व, १२६.

a. गीतारहस्य, पृ० २६८.

४ देखिए-अात्मभीमांसा, पृ० १६२-१६३; मिल्लिन्दप्रदन, ४।८।३०-३५, पृ० २८८.

सकता है ? दूसरे यह बहना कि अबु शक परिमित है, टीक नहीं है। इस बधन का क्या आधार है कि अबु शल (पाप) परिमित है ? दूसरे, परिमित का भी भाग होना संभव है। व्यावहारि के दृष्टि से विचार करने पर हम यह मान सकते है कि व्यक्ति के शुभाशुभ आचरण का प्रनाव केवल परिजनों पर ही नहीं, समाज पर भी पडता है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी मनुष्य की शुभाशु कियाओं से समाज एवं भावी पीढी अमावित होती है। एक मनुष्य की गलत नीति का परिणाम समूचे राष्ट्र और राष्ट्र की भावी पीढ़ी को भुगतना पड़ता है, यह एक स्वयंसिद्ध तथ्य है। ऐमी स्थिति में कर्म-फल का संविभाग निद्धान्त ही हमारी व्यवहाय बुद्धि को सन्तुष्ट करता है। लेकिन इम धारणा को स्वीकार कर लेने पर कर्म-मिद्धान्त के मूल पर ही कुठाराधात होता है, क्यों कि कर्म-सिद्धान्त में वैयक्तिक विविध अनुभूतियों का कारण व्यक्ति के अन्दर ही माना जाता है, जबकि फल-संविभाग के आधार पर हमें बाह्य कारण को स्वीकार करना होता है।

जैन कर्म-मिद्धान्त में फल-संविभाग का अर्थ ममझने के लिए हमें उगादान कारण ( आन्तरिक कारण ) और निमित्त कारण ( बाह्य कारण ) का भेद समझना होगा। जैन एर्म-मिद्धान्त म'नना है कि विविध मुखद-दुखद अनुभूतियों का मूल कारण ( उप'दान कारण ) तो ब्यक्ति के अपने ही पूर्व-कर्म है। दूमरा ब्यक्ति तो मात्र निमित्त बन सकता है। अर्थात् उपादान कारण की दृष्टि से सुख-दुःखादि अनुभव स्वकृत है और निमित्तकारण की दृष्टि से परकृत है। गंपा भी यह दृष्टिकोण अपनाती है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहने है कि यह लोग तो अपनी ही मौत मरेंगे, तू तो मात्र निमित्त होगा। लेकिन यहाँ यह प्रकन उठता है यदि हम दूमरों का हिताहित करने में मात्र निमित्त होते हैं, तो फिर हमें पाप-पुण्य का भागी क्यो माना जाता है? जैन-विचारकों ने इस प्रकन का गमाधान खोजा है। उनका कहना है कि हमारे पुण्य-पाप दूमरे के हिताहित करने पर उत्तरदायी इनलिए है कि वह कर्म एवं कर्म-मंकल्प हमारा है। दूमरों के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, वही हमें उत्तरदायी बनाता है। उनी के अधार पर व्यक्ति कर्म का बन्ध करता है और उसका फल भोगता है।

#### § १३. जैन दर्शन में कर्म की अवस्था

जैन दर्शन में कर्मों की शिभिन्न अवस्थाओं पर गहराई से विचार हुआ है। प्रमुख रूप से कर्मों की दस अवस्थाएँ मानी गयी है—१. बन्ध, २. संक्रमण, ३. उत्कर्षण, ४. अपवर्तन, ५. सत्ता, ६. उदय, ७. उदीरणा, ८. उपशमन, ९. निधत्ति और १०. निकाचना।

वश्य—कषाय एवं योग के फलस्वरूप कर्म-परमाणुओं का आत्म-प्रदेशों से
 स्टडीज इन जैन फिल्लासफी, पृ० २५४.

कर्म-सिद्धान्त ११९

जो सम्बन्ध होता है, उसे जैन दर्शन में बन्ध कहा जाता है। इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा एक स्वतन्त्र अध्याय में की गई है।

- संक्रमण—एक कर्म के अनेक अवान्तर भेद हैं और जैन कर्म-सिद्धान्त के अनमार कर्म का एक भेद अपने सजातीय दूसरे भेद में बदल सकता है। यह अवान्तर कर्म-प्रकृतियों का अदल-बदल संक्रमण कहलाता है। राक्रमण वह प्रक्रिया है जिसमें आत्मा पूर्व-बद्ध कर्मों की अवान्तर प्रकृतियों, समयाविध, तीवता एव परिमाण (मात्रा) को परिवर्तित करता है। संक्रमण मे आत्मा पूर्वबद्ध कर्म-प्रकृति का, नवीन कर्म-प्रकृति का बन्ध करते समय मिलाकर तत्पश्चान नवीन कर्म-प्रकृति में उमका स्पान्तरण कर सकता है। उदाहरणार्थ, पूर्व में बद्ध दःखद संवेदन रूप असातावेदनीय कर्म का नर्व न सातावेदनीय कर्म का बन्ध करने समय ही सातावेदनीय कर्म-प्रकृति के साथ मिलाकर उसका मातावेदनीय कर्म में संक्रमण किया जा सकता है। यद्यपि दर्शनमोह कर्म की तीन प्रकृतियों मिथ्यात्वमोह, सम्यक्त्वमोह और मिश्रमोह में नवीन बन्ध के अभाव में भी संक्रमण सम्भव होता है, क्योंकि सम्यवत्वमोह एवं मिश्रमोह का बन्ध नहीं होता है, वे अवस्थाएँ निष्यात्वमोह कर्म के शद्धीकरण से होती हैं। संक्रमण कर्मों के अवान्तर भेदों में ही होता है, मूल भेशों में नहीं होता है, अर्थात ज्ञानावरणीय कर्म का आयुकर्म में संक्रमण नही किया जा सकता। इसी प्रकार कुछ अवान्तर कर्म ऐसे हैं जिनका रूपान्तर नही किया जा सकता। जैमे दर्शन-मोहनीय और चारित्र-मोहनीय कर्म का रूपान्तर नहीं होता। इसी प्रकार कोई नरकाय के बन्ध को मनुष्य आयु के बन्ध मे नहीं बदल सकता। नैतिक दृष्टि में संक्रमण की धारणा की दो महत्त्वपूर्ण बातें हैं -- एक तो यह है कि संक्रमण की क्षमता केवल आत्मा की पवित्रता के माथ ही बढ़ती जाती है। जो आत्मा जितना पवित्र होता है उतनी ही उसकी आत्मशक्ति. प्रकट होती है और उननी उसमें वर्ग-संक्रमण की क्षमता भी होती है। लेकिन जो व्यक्ति जितना अधिक अपवित्र होता है, उसमें कर्म-संक्रमण की क्षमता उतनी ही क्षीण होती है और वह अधिक मात्रा में परिस्थितियों (कर्मों ) का दास होता है। पवित्र आत्माएँ परिस्थितियों की दास न ह कर उनकी स्वामी बन जाती हैं। इस प्रकार मंक्रमण की प्रक्रिया आत्मा के स्वातन्त्र्य और दासता को व्यक्ति की नैतिक प्रगति पर अधिष्ठित करती है। दूसरे, संक्रमण की धारणा भाग्यबाद के स्थान पर पुरुषार्थवाद को सबल बनाती है।
- १. इद्वर्शना आत्मा से कर्म-परमाणुओं के बद्ध होते समय जो काषायिक ताग्तमता होती हूँ उमी के अनुमार बन्धन के समय कर्म की स्थित तथा तीवता का निश्चय होता है। जैन कर्म-सिद्धान्त के अनुमार आत्मा नर्वन बन्ध करते समय पूर्व बद्ध कर्मों की कालमर्यादा और तीवता को बढ़ा भी सकती है। यही कर्म-परमाणुओं की कालमर्यादा और तीवता को बढ़ाने की किया उद्दर्गना कही जाती है।
  - ४. अथवतंना जिस प्रकार नवीन बन्ध के समय पूर्वबद्ध कर्मों की काल-मर्यादा १. तत्त्व धंस म, ८१२-३.

- (स्थिति) और तीव्रता (अन्भाग) को बढ़ाया जा सकता है, उसी प्रकार उसे कम भी किया जा सकता है और यह कम करने की क्रिया अपवर्तना कहलाती है।
- ५. सत्ता-कार्मों का बन्ध हो जाने के पश्चात् उनका विपाक भविष्य में किसी समय होता है। प्रत्येक कर्म अपने मत्ता-काल के समाप्त होने पर ही फल ( विपाक ) दे पाता है। जितने समय तक काल-मर्यादा परिपक्व न होने के कारण कर्मों का आत्मा के माथ मम्बन्ध बना रहता हूं, उम अवस्था को मत्ता कहते हैं।
- 4. उदय जब कर्म अपना फर (विपाक) देना प्रारम्भ कर देते हैं, उम अवस्था को उदय कहने है। जीन दर्शन यह भी मानना है कि सभी कर्म अपना फल प्रदान तो करने हैं लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी हने हैं जो फल देते हुए भी भोक्ता को फल की अनुभूति नही कराते हैं और निजरित हो जाने हैं। जैन दर्शन में फल देना और फल की अनुभूति होना ये अलग तथ्य माने गये हैं। जो कर्म दिना फल की अनुभूति कराये निजरित हो जारा है, उसका उदय प्रदेशोदय कहा जाता है। जैसे, अपरेशन करते समय अचेतन अवस्था में शल्य-किया की बेदना की अनुभूति नहीं होती। कप य के अभाव में ईपीपथिक किया के कारण जो बन्ध होता है उसका मात्र प्रदेशोदय होता है। जो कर्म-परमाणु अपनी फलानुभूति करवाकर आत्मा से निजरित होते है, उनका उदय विपाकांदय कहलाता है। विपाकोदय की अवस्था में तो प्रदेशोदय होता ही हं, लेकिन प्रदेशोदय की अवस्था में विपाकंदय हो ही, यह अनिवार्य नहीं है।
- ७. उदीरणा— जिम प्रकार समय से पूर्व कृतिम हप से फल को पकाया जा सकता है, उसी प्रकार नियत काल के पूर्व ही प्रयामपूर्वक उदय मे लाकर कमों के फलों को भोग लेना उदीरणा ह। साधारण नियम यह है कि जिस कमें प्रकृति का उदय या भेग चल रहा हो, उनकी सजातीय कर्म-प्रकृति की उदीरणा सम्भव है।
- 2. उपशमा-—कर्मों के विद्यमान रहते हुए भी उनके फल देने की शक्ति की कुछ समय के लिए दबा देना या उन्हें किमी काल-विशेष के लिए फल देने में अक्षम बना देना उपशमन है। उपशमन में कर्म को हुँ अध्न के समान बना दिया जाता ह। जिन प्रकार राख से दबी हुई अध्न उस आवरण के दूर होत ही पुनः प्रज्वलित हो जाती है, उमी प्रकार उपशमन की अवस्था के समाम होते ही कर्म पुनः उदय में आकर अपना फल देता है। उपशमन में कर्म की सत्ता नष्ट नहीं होती है, मात्र उसे काल-विशेष तक के लिए फल देने में अक्षम बनाया जाता है।
- ९. निषात्त कर्म की बह अवस्था निधित्त है जिसमें कर्म न अपने अवान्तर भेदों में रूपान्तरित हो सकते है और न अपना फल प्रदान कर सकते है। लेकिन कर्मों की समय-मर्यादा बीर विपाक-तीव्रता (परिमाण) को कम-अधिक किया जा सकता है अर्थात् इस अवस्था में उत्कर्षण और अपकर्षण सम्भव हैं।
- १०. निकाबना—कर्मो का बन्धन इतना प्रगाढ़ होना कि उनकी काल-मर्यादा एवं तीव्रता (परिमाण) में कोई परिवर्तन न किया जा सके, न समय के पूर्व उनका भोग

कर्न-सिद्धान्त १:१

ही किया सके, निकाचना कहा जाता है। इपमें कर्म का जिस रूप मे बन्धन हुआ होता है उसी रूप मे उसको अनिवार्यनया भोगना पड़ता है।

#### कमं की अवस्थाओं पर बौद्ध धमं की दृष्टि से विचार एव तुलना

बौद्ध कर्म-विचारणा में जनक, उपस्थम्भक, उपपीलक और उपचानक ऐसे चार कर्म माने गये हैं। जनक कर्ग दूसरा जन्म ग्रहण करवाते हैं, इस रूप में वे सत्ता की अवस्था में तुलनीय हैं। उपस्थम्भक कर्म दूसरे वर्म ना फल देने में सहायक होने हैं, ये उन्क्षण की प्रक्रिया के महायक माने जा सकते हैं। उपपीलक कर्म दूसरे कर्मों की शक्ति को क्षीण करने हैं, ये अपवर्तन की अवस्था में तुलनीय हैं। उपघानक कर्म दूसरे कर्मों का विपाक रोककर अपना फल देने हैं ये कर्म उपशमन की प्रक्रिया के निकट हे। बौद्ध दर्मन में कर्म-पाल के गंक्रमण की घारणा स्वीकार की गयी हैं। बौद्ध-दर्शन यह मानता है कि यद्यपि कर्म (फल) का विप्रणाश नहीं है, तथापि कर्म-फल का सानिक्रम हो सकता है। विपच्यमान कर्मों का संक्रमण हो सकता है। विपच्यमान कर्म वे हैं जिनको बदला जा सकता है अर्थात् जिनका सातिक्रमण (संक्रमण) हो सकता है, यद्यपि फल-भोग अनिवार्य है। उन्हें अनियत-वेदनीय किन्तु नियतविपाक कर्म औन दर्शन के निकाचना में तुलनीय है।

## कमं की अवश्याओं पर हिन्दू आचारदर्शन की वृष्टि से विचार एवं तुलना

कमों की सत्ता, उदय, उदीरणा और उपशमन इन चार अवस्थाओं का विवेचन हिन्दू आचारदर्शन में भी मिलता है। वहाँ कमों की संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण ऐसी तीन अवस्थाएँ मानी गयी है। वर्तमान क्षण के पूर्व तक किये गये नमस्त कर्म संचित कर्म कहे जाते हैं, इन्हें ही अपूर्व और अदृष्ट भी वहा गया हं। मंचित कर्म के जिस भाग का फलभोग गुरू हो जाता है उस ही प्रारब्ध कर्म कहने हैं। इस प्रकार पूर्वबद्ध कर्म के दो भाग होने हैं। जो भाग अपना फल देना प्रारम्भ कर देता है वह प्रारब्ध (आरब्ध) कर्म कहलाता है शेष भाग जिसका फलभोग प्रारम्भ नहीं हुआ है अनारब्ध (संचित) कहलाता है। लोकमान्य तिलक ने 'क्रियमाण कर्म' ऐसा स्वतन्त्र अवस्था-भेद नहीं माना है। वे कहते हैं कि यादे उसका पाणिनिसूत्र के अनुसार भविष्यकालिक अर्थ लेने हैं, तो उसे अनारब्ध कहा जायेगा। विज्ञना की दृष्टि से कर्म की अनारब्ध या संचित अवस्था ही 'मत्ता' को अवस्था कही जा सकती है। इसी प्रकार प्रारब्ध-कर्म की तुलना कर्म की उदय-अवस्था से की जा सकती है। कुछ लोग नवीन कर्म-संचय की दृष्टि से क्रियमाण नामक स्वतन्त्र अवस्था मानते हैं। क्रियमाण कर्म की तुलना जैन विचारणा के बन्धमान कर्म से की जा सकती है। डा० टाँटिया

१. बौद्ध धर्म दर्शन, प्र० २७५।

२. गीतारहस्य, ए० २७४.

सिवित कर्म की तुलना कर्म की सत्ता अवस्था से, प्र'रब्धकर्म की तुलना उदय कर्म से तथा क्रियमाण कर्म की तुलना बन्धमान कर्म से करते हैं। वैदिक प्रम्परा में कर्म की उपगमन अवस्था का मान्यता का स्पष्ट निर्देश तो नही मिलना, फिर भी महाभारत में पाराशरगीना में एक निर्देश हैं जिसमें कहा गया है कि कभी-कभी मनुष्य का पूर्वकाल में किया गया पुष्य (अपना फल देने की राह देखता हुआ) चुप बैठा रहता है। दिस अवस्था की तुलना जैन विचारणा के उपशमन से की जा सकती है।

कर्म की इन विभिन्न अवस्थाओं का प्रश्न कर्मविपाक की नियतता से सम्बन्धित है। अतः इम प्रश्न पर भी थोड़ा विचार कर लेना आवश्यक है।

## १४ कर्म-विपाक की नियतता और अनियतता जैन दृष्टिकोण

हमने ऊपर कर्मों की अवस्थाओं पर विचार करते हुए देला कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका विपाक नियत हूं और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो जैन विचारणा में निकाचित कर्म कहे जाते हैं। जिनका बन्ध जिम विपाक को लेकर होता है उसी विपाक के द्वारा वे क्षय (निर्जरित) होते हैं अन्य किसी प्रकार से नहीं, यही कर्म-विपाक की नियतता है। इसके अतिरिक्त कुछ कर्म ऐसे भी हैं, जिनका विप क उसी रूप में अनिवार्य नही होता। उनके विपाक के स्वरूप, मात्रा, समयाविष एवं तीव्रता आदि में परिवर्तन किया जा सकता है, जिन्हें हम अनिकाचित कर्म के रूप में जानते हैं।

जैन विचारणा कर्म-विपाक की नियतता और अनियतता दोनों को ही स्वीकार करती है और बताती है कि कर्मों के पीछे रही हुई कपायों की तीव्रना एवं अल्वता के आधार पर ही क्रमज्ञ: नियन-विपाकी एवं अनियत-विपाकी कर्मों का बन्ध होता है। जिन कर्मों के सम्पादन के पाछे तीव्र कषाय (वामनाएँ) होती हैं, उनका बन्ध भी अति प्रगाढ़ होता है और उसका विपाक भी नियत होता है। इपके विपरीत जिन कर्मों के सम्पादन के पीछे कषाय अल्प होती है उनका बन्ध शिथिल होता है और इसीलिए उनका विपाक भी अनियत होता है। जैन कर्म-मिद्धान्त की संक्रमण, उद्धर्तना, अपवर्तता, उदोरणा एवं उपशमन की अवस्थाएँ कर्मों के अनियत विपाक की ओर संक्रंत भरती हैं, लेकिन जैन विचारणा सभी कर्मों को अनियतविपाकी नहीं मानती। जिन कर्मों का बन्ध तीव कथाय भावों के फलस्वष्य होता है उन्हें वह नियतविपाकी कर्म मानती है। वैयक्तिक दृष्टि से सभी आत्माओं में कर्मविपाक में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होती। जब व्यक्ति एक आध्यात्मिक ऊँवाई पर पहुँच जाता है, तभी उसमें कर्म-विपाक को अनियत बनाने की शक्ति उत्पन्न होती है। फिर भी स्मरण

१. स्टडांज इन जैन फिलासफी, पृ० २६०.

<sup>-</sup>२. महाभारत, शान्तिपर्व, २६०।१७.

कर्म-सिद्धान्त १२३७

रखना चाहिए कि व्यक्ति कितनी हो आध्यान्मिक ऊँचाई पर स्थित हो, वह मात्र उन्हीं कमों का विपाक अनियत बना मकता है, जिनका बन्ध अनियतिविपाकी वर्म के रूप में हुआ है। जिन कमो का बन्ध नियतिविपाकी कमों के रूप मे हुआ है उनका भोग अनिवार्य है। इस प्रकार जैन-विचारणा वर्मों के नियतता और अनियतता के दोनों पक्षों को स्वीकार करती है और इस आधार पर अपने वर्म सिद्धान्त को नियति-वाद और यद्व्छावाद के दोषों से बचा लेती है।

## बौद्ध दृष्टिकोण

बौद्ध दर्शन में भी कर्मों के विपास की नियतता और अनियतना का विचार विया गया है। बौद्ध दर्शन में कर्मों को नियत विपाकी और अनियतविपाकी दोनों प्रकार का माना गया है। जिन कर्मों का फल-भोग अनिवार्य नहीं या जिनका प्रतिमंबेदन आवश्यक नहीं वे कर्म अनियतविपाकी है। अनियतविपाकी कर्म के फलभोग का उल्लंघन हो सकता है। इसके अतिरिक्त वे वर्ग जिनका प्रतिमंबेदन या फलभोग अनिवार्य है वे नियतविपाकी कर्म है अर्थात् उनके फलभोग का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कुछ बौद्ध आचार्यों ने नियतविपाकी और अनियतविपाकी कर्मों में प्रत्येक को चार च र भागों में विभाजित किया हं।

#### नियतविपाक व मं

(१) दृष्टधर्मवेदनीय नियनिवाक वर्म अर्थान् इसी जन्म में अनिवार्य एउ देनेवाला कर्म। (२) उपपद्यवेदनीय नियनिवाक वर्म अर्थान् उपपन्न हेक्र समन्तर जन्म में अनिवार्य फल देनेवाला कर्म। (३) अपरापर्यवेदनीय नियतिवाक कर्म अर्थात् विलम्ब से अनिवार्य फल देनेवाला कर्म। (४) अनियत वेदनीय विन्तु नियतिवाक कर्म अर्थात् वे कर्म जो विषच्यमान तो है (जिनवा स्वभाव बदला जा सकता है एवं सातिक्रमण हो सकता है) किन्तु जिनवा भोग अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कुछ आचार्यों के अनुमार नियतिवाक कर्म पर विषाव-वाल को नियतता के आधार पर भी विचार किया जा सकता है और ऐसी अवस्था में नियतिवाक कर्म के दो हप होंगे (१) जिनका विषाक भी नियत है और विषाक-काल भी नियत है तथा (२) वे जिनका विपाक तो नियत है, लेकिन विषाक-काल नियत नहीं। ऐसे कर्म अपरापर्यवेदनीय से दृष्टधर्भवेदनीय बन जाते है।

#### अनियतविपाक कर्म

(१) दृष्टघर्मवेदनीय अनियतिवपाक कर्म अर्थान् को इसी जन्म मे फल देनेवाला है लेकिन जिसका फल-भोग आवश्यक नहीं है। (२) उपपद्मवेदनीय अनियतिवपाक कर्म अर्थात् उपपन्न होकर समन्तर जन्म मे फल देनेवाला है लेकिन जिसका फलभोग हो यह आवश्यक नहीं हैं। (३) अपरापर्य अनियतिवपाक कर्म अर्थात् जो देरी सं

१. बौद्ध धर्म दर्शन, अध्याय १३.

फल देनेवाला है लेकिन जिसका फल-भोग आवश्यक है। (४) अनियतवेदनीय अनियतविपाक कर्म अर्थात् जो अनुभूति और विपाक दःनों दृष्टियों से अनियत है।

इस प्रकार बौद्ध विचारक न केवल कमों के विपाक में नियतता और अनियतता को स्वीकार करते हैं, वरन् दोनों की विरन्त ब्याख्या भी करते हैं। वे यह भी बताते हैं कि कौन कर्म नियतविपाकी होगा—प्रथमतः वे वर्म जो केवल कृत नहीं किन्तु उपिवत भी है नियतविपाक कर्म है। कर्म के उपिवत होने का मतलब है वर्म का चैत्तसिक के साथ-साथ भौतिक दृष्टि से भी परिममाम होना। टूमरे, वे कर्म जो तीव्र प्रमाद (श्रद्धा) और तीव क्लेश (राग-डेष) में किये जाते हैं, नियतविपाक कर्म हैं। बौद्ध दर्शन की यह धारणा जैन दर्शन से बहुत कुछ मिलती है, लेकिन प्रमुख अन्तर यही है कि जहाँ बौद्ध दर्शन तीव्र श्रद्धा और तेष राग-डेप दोनों अवस्था में होनेवाले कर्म को नियतविपाकी मानता है, वहाँ जैन दर्शन मात्र राग-डेप (वपाय) की अवस्था में किये हुए कर्मों को ही नियतविपाकी मानता है। तीव्र श्रद्धा की अवस्था में किए गये कर्म जैन दर्शन के अनुसार नियतविपाकी मही हैं। हाँ, यदि तीव्र श्रद्धा के माथ प्रशस्त राग होता है तो शुभ कर्म बन्ध तो होता है लेकिन वह नियतविपाकी ही हो, यह अनिवार्य नहीं है। दोनों ही इस बात में गहमत है कि मानुबध, पितृव व तथा धर्म, संघ और तीर्थ तथा धर्म। वया धर्म। वया धर्म। तथा धर्म। तथा धर्म। तथा धर्म। तथा विपातविपाकी होते है।

#### गीता का दृष्टिकीण

वैदिक परम्परा में यह माना गया है कि मंचित कर्म को ज्ञान के द्वारा बिना फलभोग के ही नष्ट किया जा मकता है। इस प्रकार वैदिक परम्परा कर्मिवपाक की अनियतता को स्वांकार कर लेती है। ज्ञानारिन सब कर्मों को भस्म कर देती हैं। अर्थात् ज्ञान के द्वारा संचित कर्मों को नष्ट किया जा सकता है, यद्यपि वैदिक परम्परा में आरब्ध कर्मों का भोग अनिवार्य माना गया है। इस प्रकार वैदिक परम्परा में कर्मियपाक की नियतता और अनियतता दोनों स्वांकार की गई है। फिर भी उसमें संचित कर्मों की दृष्टि से नियतविपाक का विचार नहीं मिलता। सभी संचित कर्म अनियतविपाकी मान लिये गये है।

#### निष्कर्षं

वस्तुतः कर्म-सिद्धान्त में कर्मविपाक की नियतता और अनियतता की दोनों विरोधी घारणाओं के समन्वय के अभाव में नैतिक जीवन की यथार्थ व्याख्या सम्भव नहीं होती है। यदि एकान्त रूप से कर्म-विपाक की नियतता की स्वीकार किया जाता है तो नैतिक आचरण का चाहे निपेधात्मक कुछ मूल्य बना रहें, लेकिन उसका विधायक मूल्य पूर्णतया समाप्त हो जाता है। नियत भविष्य के बदलने की सामर्थ्य नैतिक जीवन में नहीं रह पाती है। दूसरे, यदि कर्मों की पूर्णतः अनियतविपाकी माना जावे तो

१. ज्ञानाग्नि सर्वकर्माण भस्मसात् कुरुते-गाता, ४।३७.

कर्म-सिद्धान्त १२५

नैतिक व्यवस्था का ही कोई अर्थ नहीं रहता है। विपाक की पूर्ण नियतता मानने पर निर्धारणवाद ओर विपाक की पूर्ण अनियतता मानने पर अनिर्धारणवाद की मम्भावना होगी, लेकिन दोनों ही घारणाएँ ऐकान्तिक रूप मे नैतिक जीवन की समुचित व्याख्या कर पाने में असमर्थ हैं। अतः कर्म-विपाक वी नियततानियतता ही एक तर्कसंगत दृष्टिकोण है, जो नैतिक दर्शन की सम्यक् व्याख्या प्रस्तुत करता है।

इसके पूर्व कि हम इस अध्याय को समाप्त करें हमें कर्म-सिद्धान्त के सम्बन्ध में पाश्चात्य एव भारतीय विचारकों के आक्षेपों पर भी विचार कर लेना चाहिए।

## § १५. कर्म-सिद्धान्त पर आक्षेप और उनका प्रत्युत्तर

कर्म-मिद्धान्त को अस्वीकार करनेवाले विचारकों के द्वारा कर्म-सिद्धान्त के प्रांतिपेय के लिए प्राचीन काल से ही तर्क प्रस्तुत किये जाते रहे हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने प्रसिद्ध प्रन्थ 'त्रषिट्धालाकापुरुषचरित में उन विचारकों के द्वारा दियं जाने वाले कुछ तर्कों का दिख्यान कराया है। कर्म-मिद्धान्त के विरोध में उन विचारकों का निम्न तर्क हैं, 'एक प्रस्तरखण्ड जब प्र'तमा के रूप में निर्मित हो जाता है तब स्नान, अगराग, माला, वस्त्र और अलंकारों में उमकी पूजा की जाती हैं। विचारणीय यह है कि उन प्रतिमान्त्य प्रस्तरखण्ड ने कौन-सा पुण्य किया था? एक अन्य प्रस्तर खण्ड जिम पर उपविष्ट होकर लोग मल-मूत्र-विमर्जन करते हैं, उसने कौन-मा पाप-कर्मा किया था? यदि प्राणा कर्म से ही जन्म ग्रहण करते हैं और मरते हैं, फिर जल के बुदबुद किम शुभाशुभ कर्म में उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं?''

कर्म-सिद्धान्त के विरोध में दिया गया यह तर्क वस्तुतः एक भ्रान्त धारणा पर खड़ा हुआ है। कर्म-सिद्धान्त का नियम शरीरयुक्त चेतन प्राणियों पर लागू होता है, जबिक आलोचक ने अपने तर्क जड़ पदार्थों के सन्दर्भ में दिये हैं। कर्म-सिद्धान्त का नियम जड़ जगत के लिए नहीं है। अतः जड़ जगत् के सम्बन्ध में दिये हुए तर्क उस पर कैसे लागू हो सकते हैं। यदि हम जैन दृष्टिकोण के आधार पर उन्हें जीवनयुक्त मानें तो भी यह आक्षेप असत्य ही सिद्ध होता है। क्योंकि जीवनयुक्त मानने पर यह भी सम्भव है कि उन्होंने पूर्व जीवन में कोई ऐसा शुभ या अशुभ कर्म किया होगा जिमका परिणाम व प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों ही दृष्टियों से यह आक्षेप समुचित प्रतीत नहीं होता।

## कमं-विद्वान्त पर मेकेंजी के आक्षेप और उनका प्रत्युत्तर

पाश्चात्य आचारदर्शन के प्रमुख विद्वान् जान मेकेंजी ने अपनी पुस्तक हिन्दू एथिक्स में कर्म-सिद्धान्त पर कुछ आक्षेप किये हैं—

१. कर्म-सिद्धान्त में अनेक ऐसे कमी को भी शुभाशुभ फल देनेवाला मान लिया गया है जिन्हें सामान्यतया नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा नहीं कहा जाता है। दे

१. त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित, १।१।३३५-३६.

२. हिन्द एथिक्स, पृ० २१८.

बस्तुतः मेकेंजी का यह आक्षेप कर्म-सिद्धान्त पर न होकर मात्र प्राच्य और पाइचात्य आचारदर्शन के अन्तर को स्पष्ट करता है। पाइचात्य विचारणा में अनेक प्रकार के धार्मिक क्रिया-कर्मी, निषेधात्मक एवं वैयक्तिक सद्गुणों—जैसे उपवास, घ्यानादि तथा पशु जगत् मे प्रदर्शित रुहानुभृति एवं करुणा को नैतिक दृष्टि से शुभाशुभ नहीं माना गया है। लेकिन दृष्टिकोण का भेद है। क्योंकि पाइचात्य आचारदर्शन नीति- धास्त्र को मानव समाज के पारस्परिक व्यवहारों तक मीमित करता है, अतः यह दृष्टिभेद स्वाभाविक है। भारतीय चिन्तन का आचारदर्शन के प्रति व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण इन्हें नैतिक मूल्य प्रदान कर देता है।

२. मैकों जो का दूसरा आक्षेप यह है कि कर्म-सिद्धान्त के अनुसार पुरस्कार और टण्ड दो बार दिये जाते हैं। एक बार स्वर्ग और नरक में, और दूसरी बार भावी जन्म में।

मैकेजी का यह आक्षेप परलोक की धारणा को नहीं समझ पाने के कारण है। भावी जन्म में स्वर्ग और नरक के जीवन भी सम्मिलित है। कोई भी कर्म केवल एक ही बार अपना फल प्रदान करता है। या तो वह अपना फल स्वर्गीय जीवन में देया नार्वीय जीवन में अथवा इसी लोक में मानवीय एवं पाशविक जीवनों में।

३. वर्ग-सिद्धान्त ईश्वरीय कृपा के विचार के विरोध में जाता है। र

जहाँतक मेकेंजी के इस आक्षेप का प्रक्रन है, जैन और बौद्ध दृष्टिकोण निश्चित रूप से अपने कर्म-सिद्धान्त की घारणा में ईश्वरीय कृपा को कोई स्थान नहीं देते हैं। जैन-दर्शन के अनुसार व्यक्ति स्वय ही अपने विकास और पतन का कारण बनता है, अतः उसके लिए ईश्वरीय कृपा का कोई अर्थ नहीं है। गीता में ईश्वरीय कृपा का स्थान है, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि ईश्वर कर्म-नियम के अनुसार ही व्यवहार करता है। यह सत्य है कि कर्म-सिद्धान्त और ईश्वरीय कृपा ये दो घारणाएँ एक-दूसरे के विरोध में जाती है, लेकिन गीता के अनुसार यह मान लिया जाय कि ईश्वर कर्म-नियम के अनुसार शासन करता है, तो दोनों घारणाओं में कोई विरोध नहीं रह जाता है। कर्म-सिद्धान्त किसी ईश्वर की कृपा की भीख की अपेक्षा आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता है।

४. कर्ग-सिद्धान्त मे लोकहित के लिए उठाये गये कष्ट और पीड़ा की प्रशंसा निरर्थक है। इस आक्षेप से मेर्केजी का तात्पर्य यह है कि यदि कर्ग-सिद्धान्त में निष्ठा रखनेवाला व्यक्ति लोकहित के कार्य करता है तो भी वह प्रशंसनीय नहीं माना जा मकता, क्योंकि वह वस्तुतः लोकहित नहीं वरन् स्वहित ही कर रहा है। उसके द्वारा किये गये लोकहित के कार्यों का प्रतिफल उसे मिलनेवाला है। कर्ग-सिद्धान्त के

१. हिन्द् एथि<del>वस</del> पृ० २२०.

२. वहां, पृ० २२३.

१. वर्धा, पृ० २२४.

कर्न-सिद्धान्त १२७

अनुसार लोकहित में भी स्वार्थ-बुद्धि होती है, अतः लोकहित के कार्य प्रशंसनीय नहीं माने जा सकते।

यद्यपि यह सत्य है कि कर्म-सिद्धान्त में आस्था रखने पर लोकहित में भी स्वार्थ-बृद्धि हो सकती है और इस आधार पर व्यक्ति का लोकहित का कर्म प्रशंसनीय नहीं माना जा सकता। स्वार्थ-बृद्धि से किये गये लोकहित कर्मों को भारतीय आवारदर्शनों में भी प्रशंसनीय नहीं कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनमें लोकहित का कोई स्थान नहीं है। भारतीय आवारदर्शनों में तो निष्काम-बृद्धि से किया गया लोकहित ही सदैव प्रशंसनीय माना गया है।

इस प्रक्त पर पारमाधिक और व्यावहारिक दृष्टि से भी विचार कर लिया जाय। यद्यपि पारमाधिक दृष्टि से भारतीय आचारदर्शन अपने कर्म-सिद्धान्त के द्वारा यह अवक्य स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति किसी भी दूसरे का हित-अहित नहीं कर सकता, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से या निमित्त कारण की दृष्टि से यह अवक्य माना गया है कि व्यक्ति दूसरे के सुख-दुःख का निमित्त कारण बन सकता है और इस आधार पर उसका लोक-हित प्रशंसनीय भी माना जा सकता है। व्यावहारिक नैतिकता की दृष्टि से लोकहित का महत्त्व भारतीय आचारदर्शनों में स्वीकृत रहा है। डॉ॰ दयानन्द भागंव के शब्दों में आध्यात्मिक आत्मसाक्षात्कार, न कि समाजसेवा, जीवन का परम साध्य है; लेकिन समाजसेवा आध्यात्मिक आत्मसाक्षात्कार की सीढ़ी का प्रथम पत्थर ही सिद्ध होती है।

५. मैकों जो के विचार में कर्म-सिद्धान्त के आधार पर मानव जाति की पीड़ाओं एवं दु: खों का कोई कारण नहीं बताया जा सकता। र इस आक्षेप का समाधान यह है कि कोई भी कार्य अकारण नहीं हो सकता। उसका कोई न कोई कारण तो अवश्य ही मानना पड़ेगा। यदि मानवता की पीड़ा का कारण व्यक्ति नहीं है तो या तो उसका कारण ईश्वर होगा या प्रकृति। यदि इसका कारण ईश्वर है तो वह निदंयी ही सिद्ध होगा और यदि इसका कारण प्रकृति है तो मनुष्य के सम्बन्ध में यान्त्रिकता की धारणा को स्वीकार करना होगा। लेकिन मानव-व्यवहार के यान्त्रिकता के सिद्धान्त में नैतिक और जीवन के उच्च मूल्यों का कोई स्थान नहीं रहेगा। अतः मानवता की पीड़ा का कारण प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही है। जैन-विचारणा में इस सम्बन्ध में सामुदायिक कर्म की घारणा को स्वीकार किया गया है. जिसका बन्धन और विपाक दोनों ही समग्र समाज के सदस्यों को एक साथ होता है। यही एक ऐसी घारणा है जो इस आक्षेप का समृचित समाधान कर सकती है।

१. जैन ऐथिक्स, पृ० ६०.

२. वही, १० २७.

६. मेकेंजी के विचार में कर्म-सिद्धान्त यान्त्रिक रूप में कार्य करता है और कर्म के मनोवैज्ञानिक पक्ष या प्रयोजन को विचार में नहीं लेता है।

मेकेंजी का यह दृष्टिकोण भी भ्रान्तिपूर्ण ही है। कर्म-सिद्धान्त कर्म के मनोवैज्ञानिक पक्ष या कर्ता के प्रयोजन को महत्त्वपूर्ण स्थान देता है। कर्म के मानसिक पक्ष के अभाव में तो बौद्ध और वैदिक विचारणाओं में कोई बन्धन ही नहीं माना गया है। यद्यपि जैन विचारणा ईर्यापिथक बन्ध के रूप में कर्म के बाह्य पक्ष को स्वीकार करती है, रुकिन उसके अनुसार भी बन्धन का प्रमुख कारण तो यही मनोवैज्ञानिक पक्ष है। जैन साहित्य में तन्दुल मत्स्य की कथा स्पष्ट रूप से यह बताती है कि कर्म की बाह्य कियानिवित के अभाव में भी मात्र वैचारिक गा मनोवैज्ञानिक पक्ष ही बन्धन का सृजन कर देता है, अतः कर्म-सिद्धान्त में मनोवैज्ञानिक पक्ष या कर्म के मानसिक पहलू की उपेक्षा नहीं हुई है।

इस प्रकार कर्म-सिद्धान्त पर किये जानेवाले आक्षेप नैतिकता की दृष्टि मे निर्बल ही सिद्ध होते हैं। कर्म-सिद्धान्त में अनन्य आस्था रखकर ही नैतिक जीवन में आगे बढ़ा जा मकता है।

 $\Box$ 

# कर्म का अशुभत्व, शुभत्व एवं शुद्धत्व

| ₹.         | तीन प्रकार के कर्म                                       | 3 5 8       |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|            | अधुम या पाप कर्म                                         | <b>३३</b> २ |
|            | पाप या अकुशल कर्मों का वर्गीकरण ३३२ / जैन दृष्टिकोण      |             |
|            | ३३२ / बौद्ध दृष्टिकोण ३३२ / कायिक पाप ३३२ / वाचिक        |             |
|            | पाप ३३२ / मानसिक पाप ३३२ / गीता का दृष्टिकोण ३३३ /       |             |
|            | पाप के कारण ३३३ /                                        |             |
| ₹.         | पुष्य (कुशल कर्म)                                        | \$ \$ \$    |
|            | पुण्य या कुशल कर्मों का वर्गीकरण ३३४ /                   |             |
| ٧.         | पुच्य और पाप (शुभ और अशुभ) की कसौटी                      | 334         |
| ٩.         | सामाजिक जीवन में आचरण के शुभत्व का आधार                  | 336         |
|            | जैन दर्शन का दृष्टिकोण ३३८ / बौद्ध दर्शन का दृष्टिकोण    |             |
|            | ३३९ / हिन्दू घर्म का दृष्टिकोण ३३९ / पाक्चात्य दृष्टिकोण |             |
|            | ₹%o                                                      |             |
| ₹.         | शुभ और अशुभ से शुद्ध की ओर                               | 380         |
|            | जैन दृष्टिकोण ३४० / बौद्ध दृष्टिकोण ३४२ / गीता का        |             |
|            | दृष्टिकोण ३४२ / पाक्चात्य दृष्टिकोण ३४३ /                |             |
| <b>9</b> . | शुद्ध कर्म (अकर्म)                                       | 141         |
| ८.         | <b>जैन दर्श</b> न में कर्म-अकर्म विचार                   | <b>AAA</b>  |
| ٩.         | बौद्ध दर्शन में कर्म-अकर्म का विचार                      | 386         |
|            | १. वे कर्म जो कृत (सम्पादित) नहीं हैं लेकिन उपित्रत (फल  |             |
|            | प्रदाता) हैं ३४६ / २. वे कर्म जो कृत भी हैं और उपचित हैं |             |
|            | ३४६ / ३. वे कर्म जो कृत हैं लेकिन उपचित नहीं हैं ३४६ /   |             |
|            | ४. वे कर्म जो कृत भी नहीं हैं और उपचित भी नहीं हैं ३४७ / |             |
| <b>१</b> 0 | . गीता में कर्म-अकर्म का स्वरूप                          | 380         |
|            | १. कर्म ३४७ / २. विकर्म ३४७ / ३. अकर्म ३४७ /             |             |
| 11         | . अकर्म की अर्थ-विवक्षा पर तुलनात्मक दिष्ट से विचार      | 386         |

# 33

## कर्म का अशुभत्व, शुभत्व एवं शुद्धत्व

## § १. तीन प्रकार के कर्म

जैन दृष्टि से 'कर्मणा बघ्यते जन्तः' की उक्ति टीक है, लेकिन जैन दर्शन में सभी कर्म अथवा कियाएँ समान रूप से बन्धनकारक नहीं हैं। उसमें दो प्रकार के कर्म माने गये हैं-एक को कर्म कहा गया है, दूसरे को अकर्म। समस्त साम्परायिक क्रियाएँ कर्म की कोटि में आती हैं और ईर्यापथिक क्रियाएँ अकर्म की कोटि मे आती है। नैतिक दर्शन की दिष्टि से प्रथम प्रकार के कर्मही नैतिकता के क्षेत्र में आते हैं और दूसरे प्रकार के कर्म नैतिकता के क्षेत्र से परे है। उन्हें अतिनैतिक कहा जा सकता है। लेकिन नैतिकता के क्षेत्र में आनेवाले सभी कर्म भी एकसमान नहीं होते हैं। उनमें से कुछ शभ और कुछ अगुभ होते हैं। जैन परिभाषा में इन्हें क्रमशः पुण्य-कर्म और पाप-कर्म कहा जाता है। इस प्रकार जैन दर्शन के अनुसार कर्म तीन प्रकार के होते है—(१) ईयि-पथिक कर्म (अकर्म) (२) पुण्य-कर्म और (३) पाप-कर्म। बौद्ध दर्शन में भी तीन प्रकार के कर्म माने गये हैं — (१) अव्यक्त या अकृष्ण-अगुक्ल कर्म (२) कृशल या शुक्ल कर्म और (३) अक्शल या कृष्ण कर्म। गीता में भी तीन प्रकार के कर्म निरूपित हैं—(१) अकर्म (२) कर्म (कुशल कर्म) और (३) विकर्म (अकुशल कर्म)। जैन दर्शन का ईर्यापथिक कर्म, बौद्ध दर्शन का अध्यक्त या अकृष्ण-अशुक्ल कर्म तथा गीता का अकर्म समान है। इसी प्रकार जैन दर्शन का पुण्य कर्म, बौद्ध दर्शन का कूशल (शक्ल) कर्म तथा गीता का सकाम सात्विक कर्म भी समान है। जैन दर्शन का पाप कर्म बौद्ध दर्शन का अकुशल (कुष्ण) कर्म तथा गीता का विकर्म है।

पाश्चात्य नैतिक दर्शन की दृष्टि से भी कर्म तीन प्रकार के हैं—(१) अतिनैतिक (२) नैतिक और (३) अनैतिक। जैन दर्शन का ईर्यापिथक कर्म अतिनैतिक कर्म है, पुण्य कर्म नैतिक कर्म है, और पापकर्म अनैतिक कर्म है। गीता का अकर्म अतिनैतिक गुभ कर्म या कर्म नैतिक और विकर्म अनैतिक है। बौद्ध दर्शन में अनैतिक, नैतिक और अतिनैतिक कार अत्वानिक कर्म को क्रमशः अकुशल, कुशल और अब्यक्त कर्म अथवा कुष्ण, गुक्ल और अकुष्ण-अशुक्ल कर्म कहा गया है। इन्हें निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है:—

|    | क्सं  | पारचात्य आचारश | र्शन जैन     | बौद्ध              | पोता  |
|----|-------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| ₹. | গুত্ত | अतिनैतिक कर्म  | ईयापिथक कर्म | अव्यक्त कर्म       | अकर्म |
| ₹. | গু্ু  | नैतिक कर्मी    | पुण्य कर्म   | कुशल (शुक्ल)कर्म   | कर्म  |
| ₹. | अधुभ  | अनैतिक कर्म    | पाप-कर्म     | अकुशल (कुष्ण) कर्म | विकम' |

आध्यात्मिकता या नैतिक पूर्णता के लिए हमें क्रमशः अधुभ कर्मों से शुभ कर्मों की और और शुभ कर्मों से शुद्ध कर्मों की ओर बढना होगा। आगे हम इसी क्रम से उनपर थोड़ी अधिक गहराई से विवेचन करेगे।

## § २. बज्ञम या पाप कर्म

जैन बाचारों ने पाप की यह परिभाषा की है कि वैयक्तिक सन्दर्भ में जो बातमा को बन्धन में डाले, जिसके कारण आत्मा का पतन हो, जो बातमा के आनन्द का घोषण करे और आत्मशक्तियों का क्षय करे, वह पाप है। सामाजिक सन्दर्भ में जो परपीड़ा या दूसरों के दुःख का कारण है, वह पाप है (पाप।य परपीड़नं)। वस्तुतः जिस विचार एवं आचार से अपना और पर का अहित हो और जिससे अनिष्ट फल की प्राप्ति हो वह पाप है। नैतिक जीवन की दृष्टि से वे सभी कर्म जो स्वार्थ, घृणा बा अज्ञान के कारण दूधरे का अहित करने की दृष्टि से किये जाते है, पाप कर्म है। इतना ही नहीं, सभी प्रकार के दुविचार और दुर्भावनाएँ भी पाप कर्म है।

वाय या अकुशल कर्मो का वर्गीकरण

कोन वृष्टिकोण—जैन दार्शनिकों के अनुसार पाप कर्म १८ प्रकार के हैं— १. प्राणातिपात (हिंसा), २. मृषावाद (असत्य माषण) ३. अदत्तादान (चौर्य कर्म), ४. मैथुन (काम-विकार), ५. परिग्रह (ममत्व, मूर्छा, तृष्णा या संचय-वृत्ति), ६. कोष (गुस्सा), ७. मान (अहंकार), ८. माया (कपट, छल, षड्यन्त्र कोर कूटनीति), ९. लोभ (संचय या संग्रह की वृत्ति), १०. राग (आमक्ति), हेष (घृणा, तिरस्कार, ईप्यो आदि), ११. वलेश (संघर्ष, कलह, लड़ाई, झगड़ा आदि), १२. अभ्यास्यान (दोषारोपण), १३. पिशुनता (चुगली), १४. पर-परिवाद (परनिन्दा), १५. रति-अरति (हर्ष और शोक), १६. माया-मृषा (कपट सहित असत्य भाषण), १७. मिथ्यादर्शनशस्य (अयथार्थ जीवनदृष्टि)।

बोव्य दृष्टिकोण—बोद्ध दर्शन में कायिक, वाचिक और मानसिक आधारों पर निम्न १० प्रकार के पापों या अकुशल कर्मों का वर्णन मिलता है। 3

- (क) काधिक पाप-१. प्राणातिपात (हिंसा), २. अदत्तादान (चोरी), ३. कामेसूमिच्छाचार (कामभोग सम्बन्धी दुराचार)।
- (व) वाचिक पार—४. मुसावाद (असत्य भाषण), ५. पिसुनावाचा (पिशुन वचन), ६. फरूसावाचा (कठोर वचन), ७. सम्फलाप (व्यर्थ आलाप)।
- (स) मानसिक पाप-८. अभिज्जा ( लोभ ) ९. व्यापाद ( मानसिक हिंसा या अहितः चिन्तन ), १०. मिच्छादिट्री ( मिथ्या दृष्टिकोण )।

१. अभिधान राजेन्द्र कोश, खण्ड ४, ए० ८७६.

र. जैन सिद्ध ना बोल-संग्रह, भाग १, ६० १८२.

बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, भाग १, ६० ४८०.

अभिषम्मत्यसंगहो में निम्न १४ अकुशल चैत्तसिक बताये गये हैं --

१. मोह (वित्त का अन्धापन), मूढता, २. अहिरिक (निर्लज्जता), ३. अनोत्तप्पं—अ-भीरुता (पाप कर्म में भय न मानना), ४. उद्धच्चं—उद्धतपन (चंचलता), ५. लोभो (तृष्णा), ६. दिट्टि—मिध्यादृष्टि, ७. मानो—अहंकार, ८. दोसो—द्वेष, ९ इस्सा—ईर्ष्या (दूसरे की सम्पत्ति को न सह सकना), १०. मच्छरियं— मात्सर्य्य (अपनी सम्पत्ति को छिपाने की प्रवृत्ति), ११. कुक्कुच्च-कौकृत्य (कृत-अकृत के बारे में पश्चात्ताप), १२. थीनं, १३. मिद्धं, १४. विविकिच्छा—विचिकित्सा (संशय)।

#### गीता का दृष्टिकीण

गीता में भी जैन और बौद्ध दर्शन में स्वीकृत इन पापाचरणों या विकर्मी का छल्छेख आसुरी सम्पदा के रूप में किया गया है। गीतारहस्य में तिलक ने मनुस्मृति के आधार पर निम्न दस प्रकार के पापाचरण का वर्णन किया है। र

- (अ) कायिक-१. हिंसा, २. चोरी, ३. व्यभिचार।
- (ब) वाचिक—४. मिथ्या (असत्य), ५. ताना मारना, ६. कटु वचन, ७. असंगत वाणी।
- (स) मानसिक—८. परद्रव्य की अभिलाषा, ९. अहित-चिन्तन, १०. व्यर्थ आग्रह । पार के कारण

जैन विचारकों के अनुसार पापकर्म की उत्पत्ति के स्थान तीन हैं—(१) राग (आसिक ), (२) द्वेष (घृणा), (३) मोह (अज्ञान)। जीव राग, द्वेष और मोह से ही पापकर्म करता है। बुद्ध के अनुसार भी पापकर्म की उत्पत्ति के स्थान तीन हैं—(१) लोभ (राग), (२) द्वेष और (३) मोह। गीता के अनुसार काम (राग) और क्रोघ ही पाप के कारण हैं।

## § ३. पुष्य ( कुशल कर्म )

पुण्य वह है जिसके कारण सामाजिक एवं भौतिक स्तर पर समत्व की स्थापना होती है। मन, शरीर और बाह्य परिवेश में सन्तुलन बनाना यह पुण्य का कार्य है। पुण्य क्या है इसकी व्याख्या में तत्त्वार्थसूत्रकार कहते हैं— शुभास्रव पुण्य है। के लेकिन पुण्य मात्र आस्रव नहीं है, वह बन्ध और विपाक भी है। वह हेय ही नहीं है, उपादेय भी है। अतः अनेक आचार्यों ने उसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से की है। आचार्य हेमचन्द्र पुण्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पुण्य (अशुभ) कर्मों का लावव है और शुभ कर्मों का उदय है। इस प्रकार आवार्य हेमचन्द्र की दृष्टि में पुण्य अशुभ (पाप)

१. अभिधम्मत्थसंगद्दो, ५० १६-२०.

२. मनुस्मृति, १२।५.७.

३. तत्त्वार्थसत्र , ६।४.

४. बोगशास्त्र, ४।१०७.

कर्मों की अल्पता और गुभ कर्मों के उदय के फलस्वरूप प्राप्त प्रशस्त अवस्था का द्योतक है। पुण्य के निर्वाण की उपलब्धि में सहायक स्वरूप की व्याख्या आचार्य अभयदेव की स्थानांगसूत्र की टीका में मिलती है। आचार्य अभयदेव कहते हैं कि पुण्य वह है जो आत्मा को पवित्र करता है अथवा पवित्रता की ओर ले जाता है। आचार्य की दृष्टि में पुण्य आध्यात्मक साधना में सहायक तत्त्व है। मुनि सुशील कुमार लिखते हैं, "पुण्य मोक्षार्थियों की नौका के लिए अनुकूल वायु है जो नौका को भवसागर से शीझ पार करा देती है। जैन किव बनारसीदासजी समयसार नाटक में कहते हैं कि "जिससे भावों की विशुद्धि हो, जिससे आत्मा आध्यात्मक विकास की ओर बढ़ता है और जिससे इस संसार में भौतिक समृद्धि और सुख मिलता है वही पृण्य है।"

जैन तत्त्वज्ञान के अनुसार, पुण्य-कर्म वे शुभ पुद्गल-परमाणु हैं जो शुभवृत्तियों एवं क्रियाओं के कारण आत्मा की ओर आकर्षित हो बन्ध करते हैं और अपने विपाक के अवसर पर शुभ अध्यवसायों, शुभ विचारों एवं क्रियाओं की ओर प्रेरित करते हैं तथा आध्यात्मिक, मानसिक एवं भौतिक अनुकूलताओं के संयोग प्रम्तुत कर देते हैं। आत्मा की वे मनोदशाएँ एवं क्रियाएँ भी पुण्य कहलाती हैं जो शुभ पुद्गल परमाणु को आकर्षित करती हैं। साथ ही दूसरी ओर वे पुद्गल-परमाणु जो इन शुभ वृत्तियों एवं क्रियाओं को प्रेरित करते हैं और अपने प्रभाव से आरोग्य, सम्पत्ति एवं सम्यक् श्रद्धा, ज्ञान एवं संयम के अवसर उपस्थित करते हैं, पुण्य कहे जाते हैं। शुभ मनोवृत्तियौ भावपुष्य हैं और शुभ पुद्गल-परमाणु द्रव्यपुष्य हैं।

#### पुष्य या कुशल कर्मी का वर्गीकरण

भगवतीसूत्र में अनुकम्पा, सेवा, परोपकार आदि शुभ-प्रश्नियों को पुण्योपार्जन का कारण कहा गया है। र स्थालागसूत्र में नौ प्रकार के पृण्य निरूपित हैं —

- १. अन्नपुण्य-भोजनादि देकर क्षुत्रातं की क्षुघा-निवृत्ति करना।
- २. पानपुण्य तृषा ( प्यास ) से पीड़ित व्यक्ति, को पानी पिलाना ।
- ३. लयनपुण्य निवास के लिए स्थान देना जैसे धर्मशालाएँ आदि बनवाना।
- ४. शयनपुण्य शय्या, बिछौना आदि देना ।
- ५. वस्त्रपुण्य-वस्त्र का दान देना ।
- ६. मनपुण्य-मन से शुभ विचार करना। जगत् के मंगल की शुभकामना करना।
- ७. वचनपुष्य-प्रशस्त एवं संतोष देनेवाली वाणी का प्रयोग करना ।

१. स्थानांग टीका, १ ११-१२.

२. जैन धर्म, पृ० ८४.

३. समयमार नाटक उत्थानिका, २८.

४. मगवतीस्त्र, ७१०।१३१.

४. स्थानांगस्त्र, १.

- ८. कायपुण्य-रोगी, दु:खित एवं पूज्य जनों की सेवा करना।
- ९. नमस्कारपुण्य गुरुजनों के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उनका अभिवादन करना।

बौद्ध आचारदर्शन में भी पुण्य के इस दानात्मक स्वरूप की चर्चा मिलती है। संयुक्तिनकाय में कहा गया है, अन्न, पान, वस्त्र, शय्या, आसन एवं चादर के दानी पिष्डत पुरुष में पुण्य की घाराएँ आ गिरती हैं। अभिषम्मत्थसंगहो में (१) श्रद्धा, (२) अप्रमक्तता (स्मृति), (३) पाप कर्म के प्रति लज्जा, (४) पाप कर्म के प्रति भय, (५) अलोभ (त्याग), (६) अद्वैष (मैत्री), (७) समभाव, (८) मन की पिवत्रता शरीर की प्रसन्नता (१०) मन का हलकापन, (११) शरीर का हलकापन, मन की मृदुता, (१२) शरीर की मृदुता, (१२) शरीर की सरलता आदि को भी कुशल चैतसिक कहा गया है।

जैन और बौद्ध दर्शन में पुण्यविषयक विशेष अन्तर यह है कि जैन दर्शन में संवर, निर्जरा और पुण्य में अन्तर किया गया है, किन्तु बौद्ध दर्शन में ऐसा स्पष्ट अन्तर नहीं है। जैनाचारदर्शन में सम्यक्दर्शन (श्रद्धा), मन्यक्ज्ञान (श्रज्ञा) और सम्यक्-चारित्र (शील) संवर और निर्जरा के अन्तर्गत हैं और बौद्ध आचारदर्शन में घर्म, संघ और बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा, शील और प्रज्ञा पुण्य (कुशल कर्म) के अन्तर्गत है।

## § ४. पुण्य और पाप ( शुभ और अशुभ ) की कसौटी

घुभाशुभता या पुण्य-पाप के निर्णय के दो आघार हो सकते हैं—(१) कर्म का बाह्य स्वरूप अर्थात् समाज पर उसका प्रभाव और (२) कर्ता का अभिप्राय। इन दोनों में कौन-सा आघार यथार्थ है, यह विवाद का विषय रहा है। गीता और बौद्ध दर्शन में कर्ता के अभिप्राय को ही कृत्यों की घुभाशुभता का सच्चा आघार माना गया। गीता स्पष्टरूप से कहती है कि जिसमें कर्तृत्व भाव नहीं है, जिमकी बुद्धि निर्लिप्त है, वह इन सब लोगों को मार डाले तो भो यह समझना चाहिए कि उसने न तो किसी को मारा है और न वह उस कर्म से बन्धन को प्राप्त होता है। घरमपद में बुद्ध-चवन भी ऐसा ही है (नैष्कर्म्यस्थित को प्राप्त) बाह्यण माता-पिता को, दो क्षत्रिय र जाओं को एवं प्रजासहित राष्ट्र को मारकर भी निष्पाप होकर जाता है। बसका प्रमाण सूत्र-कृतांगसूत्र के आर्द्ध सम्बाद में भी मिलता है। जहीं तक जैन मान्यता का प्रश्न है, विद्धानों के अनुसार उसमें भी कर्ता के अभिप्राय को हो पुग्य-पाप का आघार माना गया है। कर्म की घुभागुमता का है, विद्धानों के अनुसार उसमें भी कर्ता के अभिप्राय को हो कर्म की घुभागुमता का

१. अमिथम्मत्थरांगहो,चैतसिक विभाग.

२. गीता, १८१७.

३. धम्मपद, २४६.

४. सूत्रकृतांग, रादार७-४२.

अधार माना गया है। मुनि सुज्ञील कुमार जी लिखते हैं, 'शुभ-अ शुभ कर्म के इज का मुख्य आघार मनोवृत्तियाँ ही हैं। एक डॉक्टर किसी को पीड़ा पहुँचाने के लिए उसका खण चीरता है। उससे चाहे रोगी को लाभ ही हो जाये परन्तु डॉक्टर तो पाप-कर्म के बन्ध का ही भागी होगा। इसके विपरीत वही डॉक्टर करुणा से प्रेरित होकर बण चीरता है और कदाचित् उससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो भी डॉक्टर अपनी जुभ-भावना के कारण पुण्य का बन्ध करता है। पंडित सुखलाल जी भी यही कहते हैं, पुण्य-बंध और पाप-बंध की सच्ची कसौटी केवल ऊपरी क्रिया नहीं है, किन्तु उसकी यथार्थ कसौटी कर्ती का आश्वाय ही है। प

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जैन धर्म में भी कर्मों की शुभाशुभता के निर्णय का आधार मनोवृत्तियाँ ही हैं, फिर भी उसमें कर्म का बाह्य-स्वरूप उपेक्षित नहीं है। निश्चयदृष्टि से तो मनोवृत्तियां ही कमों की शुभाशुभता की निर्णायक हैं, फिर भी व्यवहारदृष्टि से कर्म का बाह्य स्वरूप भी शुभाशुभता का निश्चय करता है। सूत्रकृतांग में आई क कुमार बौद्धों की एकांगी धारणा का निरसन करते हुए कहते हैं कि जो मांस खाता हो-चाहे न जानते हुए ही खाता हो-तो भी उसको पाप लगता ही है। हम जानकर नहीं खाते, इसलिए दोष (पाप) नहीं लगता ऐसा कहना असत्य नहीं तो क्या है ? इससे स्पष्ट है कि जैन दृष्टि में मनोवृत्ति के साथ ही कर्मों का बाह्य स्वरूप भी शुभाशुभता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में सामाजिक दृष्टि या लोक-व्यवहार में तो यही प्रमुख निर्णायक होता है। सामाजिक न्याय में तो कर्म का बाह्य स्वरूप ही खनकी शुभाशुभता का निश्चय करता है, क्योंकि आन्तरिक वृत्ति को व्यक्ति स्वयं जान सकता है, दूमरा नहीं । जैन दृष्टि एकांगी नहीं है, वह समन्वयवादी और सापेशवादी है । वह व्यक्ति-सापेक्ष होकर मनोवृत्ति को कर्मों की शुभाशुभता का निर्णायक मानती है और समाज-सापेक्ष होकर कर्मों के बाह्य स्वरूप पर उनकी शुभाशुभता का निश्चय करती है। उसमें द्रव्य (बाह्य ) और भाव (आंतरिक ) दोनों का मृत्य है। योग (बाह्य किया ) और भाव ( मनोवृत्ति ) दोनों ही बन्धन के कारण माने गये हैं, यद्यपि उसमें मनोवृत्ति ही प्रमुख कारण है। वह वृत्ति और क्रिया में विभेद नहीं मानती। उसकी समन्वयवादी दृष्टि में मनोवृत्ति शुभ हो और क्रिया अशुभ हो, यह सम्भव नहीं। मन में शुभ भाव हो तो पापाचरण सम्भव नहीं है। वह एक समालोचक दृष्टि से कहती है कि मन में सत्य की समझते हुए भी बाहर से दूसरी बातें ( अशुभाचरण ) करना क्या सबमी पुरुषों का लक्षण है ? उनकी दृष्टि में सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर क्षात्मप्रवंचना है। मानसिक हेतु पर ही जोर देनेवाली धारणा का निरसन करते हुए सूत्रकृतांग में कहा गया है, "कर्म-बन्धन का सत्य ज्ञान नहीं बतानेवाले इस

१. जैन धर्म, पृ० १६०.

र. दर्शन और चिन्तन, खण्ड २, पृ० २२६.

३. स्त्रकृतांग, २।६।२७-४२.

बाद को माननेवाले कितने ही लोग ससार में फँसते रहते हैं कि पाप लगने के तीन स्थान है—स्वयं करने से, दूसरे से कराने से, दूसरों के कार्य का अनुमोदन करने से। परन्तु यदि हृदय पाप-मुक्त हो तो इन तीनों के करने पर भी निर्वाण अवस्य मिले। यह वाद अज्ञान है, मन से पाप को पाप समझते हुए जो दोष करता है, उसे निर्दोष नही माना जा सकता, क्यों कि वह सयम (वासना-निग्नह) में शिबल है। परन्तु भोगासक्त लोग उक्त बाते मानकर पाप में पड़े हैं।

पाश्चात्य आचारदर्शन में भी सुखवादी दार्शनिक कर्म की फलश्रुति के आधार पर उनकी शुभाशुभता का निश्चय करते हैं, जब कि मार्टिन्यू कर्मप्रेरक पर उनकी शुभाशुभता का निश्चय करता है। जैन दर्शन के अनुसार इन दोनों पाश्चात्य विचारणाओं में अपूर्ण सत्य है—एक का आधार लोकदृष्टि है तथा दूसरी का आधार परमार्थ-दृष्टि या शुद्धदृष्टि है। एक व्यावहारिक सत्य है और दूसरा पारमार्थिक सत्य। नैतिकता व्यवहार से परमार्थ की ओर प्रयाण है, अतः उसमें दोनों का ही मूल्य है।

कर्ता के अभिप्राय को शुभागुभता के निर्णय का आधार मानें, या कर्म के समाज पर होनेवाले परिणाम को, दोनो स्थितियों में किस प्रकार का कर्म पुण्य-कर्म या उचित कर्म कहा जायेगा और किस प्रकार का कर्म पाप-कर्म या अनुचित कर्म कहा जायेगा, इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। सामान्यतया भारतीय चिन्तन में पुण्य पाप की विचारणा के सन्दर्भ में सामाजिक दृष्टि ही प्रमुख है। जहाँ कर्म-अकर्म का विचार व्यक्ति-सापेक्ष है, वहाँ पुण्य-पाप का विचार समाज-सापेक्ष है। जब हम कर्म-अकर्मया कर्मबन्ध का विचार करते हैं, तो वैयक्तिक कर्म-प्रेरक या वैयक्तिक चेतना की विशुद्धता (बीतरागता) ही हमारे निर्णय का आधार बनती है। लेकिन जब हम पुण्य-पाप का विचार करते है तो समाजकल्याण या लोकहित ही हमारे निर्णय का आधार होता है। वस्तुतः भारतीय चिन्तन में जीवनादर्श तो शुभाशुभत्व की सीमा से ऊपर उठना है। उस सन्दर्भ में वीतराग या अनासक्त जीवनदृष्टि का निर्माण ही व्यक्ति का परम साध्य माना गया है और वही कर्म के बन्धन या अबन्धन का आधार है। लेकिन गुभ और अगुभ दोनों में ही राग तो होता ही है, राग के अभाव में तो कर्म शुभाशुभ से ऊपर उठकर अतिनैतिक (शुद्ध) होगा। शुभाशुभ कर्मों में प्रमुखता राग की उपस्थिति या अनुपस्थिति की नही, वरन उसकी प्रशस्तता या अप्र-शस्तता की है। प्रशस्त-राग शुभ या पुण्यबन्ध का कारण माना गया है और अप्रशस्त-राग अशुभ या पापबन्च का कारण है। राग की प्रशस्तता उसमें द्वेष की कमी के आधार पर निर्भर करती है। यद्मपि राग और द्वेष साथ-साथ रहते हैं, यथापि जिस राग के साथ द्वेष की मात्रा जितनी अल्प और मन्द होगी वह राग उतना प्रशस्त

१. सत्रकृतांग, शाशवध-२९.

होगा और जिस राग के साथ द्वेष की मात्रा और तीव्रता जितनी अधिक होगी, राग उतना ही अप्रशस्त होगा।

ढेषविहीन राग या प्रशस्त राग ही निष्काम प्रेम कहा जाता है। उस प्रेम से परार्थ या परोपकारवृत्ति का उदय होता है जो शुभ का सृजन करती है। उसी से लोक-मंगलकारी प्रवृत्तियों के रूप में पुण्य-कर्म निस्सृत होते है, जबिक ढेषयुक्त अप्रशस्त राग ही घृणा को जन्म देकर स्वार्थ-वृत्ति का विकास करता है। उससे अशुभ, अमंगलकारी पापकर्म निस्सृत होते है। संक्षेप में जिस कर्म के पीछे प्रेम और परार्थ होता है वह पुण्य कर्म है और जिस कर्म के पोछे घृणा और स्वार्थ होता है वह पाप कर्म है।

जैन आचारदर्शन पुण्य कर्मों के वर्गीकरण में जिन तथ्यों पर अधिक जोर देता है वे सभी समाज-सापेज हैं। बस्तुतः शुम-अशुम के वर्गीकरण में सामाजिक दृष्टि ही प्रधान है। भारतीय चिन्तकों की दृष्टि में पुण्य और पाप की समग्र चिन्तना का सार निम्न कथन में समाया हुआ है कि 'परोपकार पुण्य है और परपीड़न पाप है।' जैन विचारकों ने पुण्य-बन्ध के दान, सेवा आदि जिन कारणों का उल्लेख किया है उनका प्रमुख सम्बन्ध सामाजिक कल्याण या लोक-मंगल से है। इसी प्रकार पाप के रूप में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है वे सभी लोक-अमंगलकारी तत्त्व है। इस प्रकार जहाँ तक शुभ-अशुभ या पुण्य-पाप के वर्गीकरण का प्रधन है, हमे सामाजिक सदर्भ में उसे देखना होगा; यद्यपि बन्धन की दृष्टि से विचार करते समय कर्ता के आशय को मुलाया नहीं जा सकता।

## § ५. सामाजिक जीवन में आचरण के शुभत्व का आघार

यह सत्य है कि कर्म के शुभत्व और अशुभत्व का निर्णय अन्य प्राणियों या समाज के प्रति किये गये व्यवहार अथवा दृष्टिकोण के सन्दर्भ में होता है। लेकिन अन्य प्राणियों के प्रति हमारा कौन-सा व्यवहार या दृष्टिकोण शुभ होगा और कौन-सा अशुभ होगा इनका निर्णय किस आधार पर किया जाये? भारतीय चिन्तन ने इम सन्दर्भ में जो कसौटी प्रदान की है, वह यही है कि जैमा व्यवहार हम अपने लिए प्रतिकूल समझते हैं वैसा आवरण दूमरे के प्रति नहीं करना और जैसा व्यवहार हमें अनुकूल है वैसा व्यवहार दूसरे के प्रति करना यही शुभाचरण है। इसके विपरीत जो व्यवहार हमें अपने लिए प्रतिकूल लगता है वैसा व्यवहार दूसरे के प्रति करना और जैसा व्यवहार हमें अपने लिए अनुकूल लगता है वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति नहीं करना अशुभाचरण है। भारतीय ऋषियों का यही संदेश है। संक्षेप में सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत् दृष्टि ही व्यवहार के शुभत्व का प्रमाण है।

## नेन दर्शन का वृष्टिकीण

जैन दर्शन के अनुसार जिस व्यक्ति में संसार के सभी प्राणियों के प्रति बात्मवत्

१. देखिए-अठार६ पाप स्थान. प्रतिक्रमण सूत्र .

दृष्टि है, वही नैतिक कर्मों का सृष्टा है। दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है कि समस्त प्राणियों को जो अपने समान समझता है और जिसका सभो के प्रति समभाव है वह पाप-कर्म का बन्ध नहीं करता। स्त्र सूत्रकृतांग के अनुमार भी धर्म-अधर्म (शुभागुभत्व) के निर्णय में अपने समान दूपरे को समझना चाहिए। सभी को जीवित रहने की इच्छा है। कोई भी मरना नहीं चाहता। सभी को अपने प्राण प्रिय हैं। सुख अनुकूल है और दुःख प्रतिकूल है। इसलिए वही आचरण श्रेष्ट है, जिसके द्वारा किसी भी प्राण का हनन नहीं हो।

## बौद्ध दशंन का दृष्टिकोण

बौद्ध दर्शन में भी सर्वत्र आत्मवत् दृष्टि को ही कर्म के शुभत्व का आधार माना गया है। सुल्तिपात में बुद्ध कहते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसे हो ये दूसरे प्राणी भी हैं और जैसे ये दूसरे प्राणी हैं वैसा हो मैं हूँ, इस प्रकार सभी को अपने समान सण्झकर किसी की हिमा या धात नहीं करना चाहिए। " घम्मपद में भी यही कहा है कि सभी प्राणी दण्ड से डरने हैं, मृत्यु से सभी भय खाते हैं, सबको जीवन प्रिय है; अतः सबको अपने समान समझकर न मारे और न मारने की प्रेरणा करे। सुख चाहनेवाले प्राणियों को अपने सुख की चाह से जो दुःख देता है वह मरकर सुख नहीं पाता। लेकिन जो सुख चाहनेवाले प्राणियों को अपने मुख की चाह से दुःख नहीं देता वह मरकर सुख को प्राप्त होता है। "

#### हिन्दू धर्म का दृष्टिकोण

मनुस्मृति, महाभारत तथा गीता में भी हमें इसी दृष्टिकोण का समर्थन मिलता है। गीता में कहा गया है कि जो मुख और दुःख सभी में दूसरे प्राणियों के प्रति आत्मवत् दृष्टि रखकर व्यवहार करता है वही परमयोगी है। महाभ रत में अनेक स्थानों पर इस विचार का समर्थन मिलता है। उसमें कहा गया है कि जैसा अपने लिए चाहता है वैसा ही व्यवहार दूमरे के प्रति भी करे। त्याग-दान, सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय सभी में दूसरे को अपनी आत्मा के समान मानकर व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों के प्रति अपने जैसा व्यवहार करता है वही स्वर्ग

१. अनुयोगद्वारस्त्र, १२१.

२. दशवैकालिक, ४।९.

<sup>3.</sup> स्त्रकृतांग, शशा४, पृ० १०४.

४. देशवैकालिक, ६।११.

५. सुत्तनिपात, ३७।२७.

६. धम्मपद, १२९, १३१, १३२.

७. गीता, ६।३०.

८. महामारत शांति पर्व, २५८।२१.

६. महामारत अनुशासन पर्व, ११३।६-१०.

के सुखों को प्राप्त करता है। जो व्यवहार स्वयं को प्रियं लगता है वैसा हो व्यवहार दूसरों के प्रति किया जाय। हे युधिष्ठिर, धर्म अप्रैर अधर्म की प्रहचान का यहीं लक्षण है। य

#### पारवात्य दृष्टिकोण

पाश्चात्य चिन्तन में भी सामाजिक जीवन में दूसरों के प्रति व्यवहार करने का यह दृष्टिकोण स्वीकृत है कि जैना व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरे के लिए करो। कांट ने भी कहा है कि केवल उसी नियम के अनुसार काम करो जिसे तुम एक सावंभीम नियम बन जाने की इच्छा करते हो। मानवता, चाहे वह तुम्हारे अन्दर हो या किसी अन्य के, सदैव साध्य बनी रहे, साधन कभी न हो। कांट के इम कथन का आशाय भी यही है कि नैतिक जीवन के संदर्भ में सभी को अपने समान मानकर ब्यवहार करना चाहिए।

## § ६. शुभ और अशुभ से शुद्ध को ओर

#### जैन वृष्टि कोण

जैन विचारणा में शुभ-अशुभ अथवा मंगळ-अमंगल की वास्तविकता स्वीकार की गयी है। उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार तत्व नी हैं जिनमें पुण्य और पाप स्वतंत्र तत्व हैं। उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार तत्व नी हैं जिनमें पुण्य और पाप स्वतंत्र तत्व हैं। उत्तराध्ययनसूत्र कार उमास्वाति ने जीव, अजीव, आस्रव, संवर, निर्जरा, बघ और मोक्ष ये सात तत्व गिनाये हैं, इनमें पृण्य और पाप को नहीं गिनाया है। अिकिन यह विवाद महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि जो परम्परा उन्हें स्वतंत्र तत्व नहीं मानती है वह भी उनको आस्रव तत्व के अन्तर्गत मान लेती है। यद्यपि पुण्य और पाप मात्र आस्रव नहीं हैं, वरन् उनका बंघ भी होता है बौर विपाक भी होता है। अतः आस्रव के शुभास्रव और अशुभास्रव ये दो विभाग करने से काम नहीं बनता, बल्कि बंघ और विपाक में भी दो-दो. भेद करने होंगे। इस कठिनाई से बचने के लिए ही पाप एवं पुण्य को स्वतंत्र तत्त्वों के रूप में गिन लिया गया है।

िकर भी जैन विचारणा निर्वाण-मार्ग के सावक के लिए दोनों को हेय और त्याज्य मानती है, क्योंकि दोनों ही बन्धन के कारण हैं। वस्तुतः नैतिक जीवन की पूर्णता शुभाशुभ या पृण्य-पाप से ऊपर उठ जाने में है। शुभ (पुण्य) और अशुभ (पाप) का भेद जब तक बना रहता है, नैतिक पूर्णता नहीं आती। अशुभ पर पूर्ण विजय के साथ ही क्यक्ति शुभ (पुण्य) से भी ऊपर उठकर शुद्ध दशा में स्थित हो जाता है।

१. महाभारत अनुशासन पर्व, १११।६-१०.

२. सुभाषित संग्रह से उद्धृत.

के. न तिशास्त्र का सर्वेश्वण, पृ० २६ द पर उद्भृत.

४. उत्तराध्ययनम् श्र, २८।१४.

क तत्त्वार्थसूत्र, शे४.

ऋषिभासित सूत्र में ऋषि कहता है, पूर्वकृत पुण्य और पाप संसार मंतित के मूल हैं। आचार्य कुन्दकुन्द पुण्य-पाप दोनों को बन्धन का कारण कहकर दोनों के बन्धकत्व का अन्तर भी स्पष्ट कर देते हैं। समयसार में वे कहते हैं कि अगुभ कर्म पाप (कुशील) और गुभ कर्म पुण्य (मुशील) कहे जाते हैं, फिर भी पुण्य कर्म मंसार (बन्धन) का कारण है जिस प्रकार स्वर्ण की बेड़ी भी लौह-बेड़ी के समान ही व्यक्ति को बन्धन में रखती है, उसी प्रकार जीवकृत सभी गुभागुभ कर्म भी बन्धन के कारण हैं। फिर भी आचार्य पुण्य को स्वर्ण-बेड़ी कहकर उसकी पाप में किञ्चित् श्रेष्टता मिद्ध कर देते हैं। आचार्य अमृतवन्द्र का कहना है कि पारमाधिक दृष्टि से पुण्य और पाप दोनों में भेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्ततोगत्वा दोनों ही बन्धन हैं। यही बात पं० जयवन्द्रजी भी कहते हैं—

## पुष्प पाप दोऊ करम, बंबरूप हुई मानि। सृद्ध आत्मा जिन लह्यो, नमूं बरन हित जानि।।

जैनाचारों ने पुण्य को निर्वाण की दृष्टि से हेय मानते हुए भी उसे निर्वाण का सहायक तत्त्व स्वीकार किया है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए अन्ततोगत्वा पुण्य को त्यागना ही होता है, फिर भी वह निर्वाण में ठीक उसी प्रकार सहायक है जैसे साबुन बस्त्र के मैल को साफ करने में सहायक है। शुद्ध वस्त्र के लिए साबुन का लगा होना अनावश्यक है उसे भी अलग करना होता है, वैसे हो निर्वाण या शुद्धात्म-दशा में पुण्य का होना भी अनावश्यक है, उसे भी छोड़ना होता है। जिस प्रकार साबुन मेल को दूर करता है और मैल छूटने पर स्वयं अलग हो जाता है, वैसे ही पुण्य भी पापरूप भल को अलग करने में सहायक होता है और उसके अलग हो जाने पर स्वयं भी अलग हो जाता है। अतः व्यक्ति जब अशुभ (पाप) कर्म से उपर उठ जाता है, तब उसका शुभ कर्म भी शुद्ध कर्म बन जाता है। देव पर पूर्ण विजय पा जाने पर राग भी नहीं रहता है, अतः राग-देव के अभाव में उससे जो कर्म निस्सृत होते हैं, वे शुद्ध (ईर्याण्यिक) होते हैं।

पुण्य ( शुभ ) कर्म के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि पुण्योपार्जन की उपर्युक्त क्रियाएँ जब अनापक्तभाव से की जाती हैं, तो वे शुभ बन्ध का कारण न होकर कर्मक्षय ( संवर और निर्जरा ) का कारण बन जाती हैं। इसी प्रकार संवर और निर्जरा के कारण संयम और तप जब बासक्तभाव या फलाकांक्षा ( निदान अर्थात् उनके प्रतिफल के रूप में किसी निश्चित फल की कामना करना ) से युक्त होते हैं, तो वे कर्म क्षय अथवा निर्वाण का कारण न होकर बन्धन का ही कारण बनते हैं, चाहे वह सुखद

१. इसिमासियं सुत्त, ६।२.

२. समयसार, १४५-१४६.

३. प्रवचनसारटीका, १।७२.

४. समयसारटीका. १० २०७.

फल के रूप में क्यों न हों। जैनाचारदर्शन मे राग-द्वेष से रहित होकर किया गया शुद्ध कार्य ही मोक्ष या निर्वाण का कारण माना गया है और आसक्तिपूर्वक किया गया गुभ कार्य भी बन्धन का कारण माना गया है। यहाँ पर गीता का अनासक्त कर्भ-योग जैन दशन के अत्यन्त समीप आ जाता है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का लक्ष्य अशुभ कर्म से शुभ कर्म की और शुभ से शुद्धकर्म (वीतराग दशा) की प्राप्ति है। आत्मा का शुद्धोपयोग ही जैन नैतिकता का अन्तिम साध्य है।

## बौद्ध दृष्टिकोण

बौद्ध दर्शन भी जैन दर्शन के समान नैतिक साधना की अन्तिम अवस्था में पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठने की बात कहता है और इम प्रकार वह भी समान विचारों का प्रतिपादन करता है। भगवान बुद्ध मुक्त निपात में कहते हैं कि जो पुण्य और पाप को दूर कर शांत (सम) हो गया है इम लोक और पग्लोक (के यथार्थ स्वरूप) को जान कर (कर्म) रज रहित हो गया है, जो जन्म-मरण से परे हो गया है, वह श्रमण स्थिर, स्थितातमा (तथता) कहलाता है। में सभिय परिवाजक द्वारा बुद्ध-वंदना में यही बात दोहरायो गयो है। वह बुद्ध के प्रति कहना है, 'जिस प्रकार सुन्दर पुण्डरीक कमल पानी में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार आप पुण्य और अशुभ से ऊपर उठना है। होते। इस प्रकार बौद्ध दर्शन का भी अन्तिम लक्ष्य शुभ और अशुभ से ऊपर उठना है।

## गीता का दृष्टिकीण

गीताकार ने भी यह संकेत किया है कि मुक्ति के लिए शुभाशुभ दोनों प्रकार के कर्मफलों मे मुक्त होना आवश्यक है। श्रीकृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है अथवा तप करता है को कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है अथवा तप करता है वह सभी शुभाशुभ कर्म मुझे अपित कर दे अर्थात उनके प्रति किसी प्रकार की आसक्ति या कर्नृत्वभाव मत रख। इस प्रकार सन्यास-योग से युक्त होने पर तू शुभाशुभ फल देनेवाले कर्म-बन्धन से छूट जायेगा और मुझे प्राप्त होवेगा। वोता-कार स्पष्ट करता है कि शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म बन्धन हैं और मुक्ति के लिए उनसे ऊपर उठना आवश्यक है। बुद्धिमान् मनुष्य शुभ और अशुभ या पृष्य और पाप दोनों को त्याग देता है। अस्च भक्त का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि जो शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर चुका है अर्थात् जो दोनों से ऊपर उठ चुका है वह भक्तियुक्त पुरुष मुझे प्रिय है। उडा० राधाकृष्णन् ने गीता के परिचयात्मक निबन्ध में भी इसी धारणा को प्रस्तुत किया। वे आवार्य कुन्दकुन्द के साथ समःवर होकर

१. सुत्त नपात, ३२।११.

२. वही, ३२।३८.

३. गीता, श२८.

४. वही, २।५०.

प्र वही, १२।१६.

कहते है. चाहे हम अच्छी इच्छाओं के बन्धन में बँधे हों या बुरी इच्छाओं के, बन्धन तो दोनः हो हैं। इससे क्या अन्तर पडता है कि जिन जंजीरों में हम बँधे है वे सोने की है या लोहे की। जैन दर्शन के समान गीता भी यही कहती है कि जब पुण्य कर्मों के सम्यादन द्वारा पाप कर्मों का क्षय कर दिया जाता है, तब वह पुरुष राग-देव के इन्द्र से मुक्त होकर दृढ़ निश्चयपूर्वक मेरी भक्ति करता है। द इस प्रकार गीता भी नैतिक जोवन के लिए अश्म से शुभ कर्म की ओर और शुभ कर्म से शृद्ध या निष्काम कमं का ओर बढ़ने का सकेत देती है। गीता का ऑन्तम लक्ष्य भी शुभाशभ से ऊपर निकाम जीवन-दिष्ट का निर्माण है।

#### पारवात्य दश्कोण

अनेक पाक्चात्य विचारकों ने नैतिक जीवन की पूर्णता के लिए गुभागुभ से परे जाना आवश्यक माना है। ब्रेडले का कहना है कि नैतिकता हमें शुभाशुभ से परे ले जाती है। 3 नैतिक जीवन के क्षेत्र में शभ और अग्भ का विरोध बना रहता है लेकिन आत्म-पूर्णताको अवस्थामे यह विरोध नही रहना चाहिए। अतः पूर्ण आत्म-साक्षात्कार के लिए हमें नैतिकता ( गुभाशुभ ) के क्षेत्र से ऊपर उठना होगा। ब्रेडले ने नै तिकता के क्षेत्र मे ऊपर धर्म (आध्यात्म ) का क्षेत्र माना है। उसके अनुसार, नैतिकता का अन्त धर्म मे होता है, जहां व्यक्ति शुभाशुभ के द्वंद्व से ऊपर उठकर देश्वर से तदातम्य स्थापित कर लेता है। वे लिखते है कि अन्त में हम ऐसे स्थान पर पहेंच जाते है, जहां प्रक्रिया का अन्त होता है, यद्यपि सर्वोत्तम क्रिया सर्वप्रथम यहां से ही आरम्भ होती है। यहाँ पर हमारी नैतिकता ईश्वर से तादातम्य मे चरम अवस्था में फिलत होती हैं और सर्वत्र हम उस अमर प्रेम को देखते हैं, जो सदैव विरोधाभाम पर विकसित होता है, किन्तू जिसमे विरोधाभाग का सदा के लिए अन्त हो जाता है।

ब्रेडले ने नैतिकता और घर्म में जो भेद किया, वैसा ही भेद भारतीय दशनों ने व्यावहारिक नैतिकता और पारमार्थिक नैतिकता में किया है। व्यावहारिक नैतिकता का क्षेत्र शुभाशुभ का क्षेत्र है। यहाँ आचरण की दृष्टि समाज-सापेक्ष होती है और लोक-मंगल ही उपका माध्य है। पारमाधिक नैतिकता का क्षेत्र शुद्ध चेतना (अनासक्त या बीतराग जावन दृष्टि । है, यह व्यक्ति-सापेश्न है । व्यक्ति की बन्धन से बचाकर मक्ति की ओर ले जाना ही इसका अन्तिम साघ्य है।

## ६७. शुद्ध कर्म ( अकर्म )

शुद्ध कर्म वह जीवन-व्यवहार है जिसमें क्रियाएँ राग-द्वेष से रहित होती है तथा जो आत्मा को बन्धन मे नहीं डालतीं। अबन्धक कर्म ही शुद्धकर्म हैं। जैन, बौद्ध और

१. भगवद्गीता (र.०), पृ० ५६.

२. गोता, ७।२८.

३. ए थकल स्टडीज, पू० ३१४.

४. वडी, ५० ३४२.

गीता के आचारदर्शन इम प्रश्न पर गहराई से विचार करते हैं कि आचरण (क्रिया) एवं बन्धन में क्या सम्बन्ध है ? क्या 'कर्मणा बध्यते जन्तुः' की उक्ति सर्वाशतः सत्य है ? जैन, बौद्ध एवं गीता के आचारदर्शनों में यह उक्ति कि 'कर्म से प्राणी बन्धन में बाता है' निरपेक्ष सत्य नहीं है। एक तो कर्म या क्रिया के सभी रूप बन्धन की दिष्ट से समान नहीं हैं, फिर यह भी सम्भव है कि आचरण एवं क्रिया के होते हुए भी नोई बन्धन नहीं हो। लेकिन यह निर्णय कर पाना कि बन्धक कर्म क्या है और अबन्धक कर्म क्या हैं, अत्यन्त कठिन है। गीता कहती है कि कर्म (बन्धक कर्म) क्या हैं और अकर्म ( अबंधक कर्म ) क्या है, इसके विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कर्म के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान का विषय अत्यन्त गृहन है। यह कर्म-समीक्षा का विषय अत्यन्त गहन और दृष्कर क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर हमें जैनागम सुत्रकृतांग में भी मिलता है। उसमें कहा गया है कि कर्म, क्रिया या आचरण समान होने पर भी बन्धन की दृष्टि से वे भिन्न-भिन्न प्रकृति के हो सकते हैं। मात्र आचरण, कर्म या परुवार्थ को देखकर यह निर्णय देना सम्भव नहीं कि वह नैतिक दृष्टि से किस प्रकार का है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही समान बीरता को दिखाते हुए ( अर्थात् समानरूप से कर्म करते हुए ) भी अधुरे ज्ञानी और सर्वथा अज्ञानी का, चाहे जितना पराक्रम (पुरुषार्थ) हो. पर वह अशुद्ध है और कर्म-बन्धन का कारण है, परन्तु ज्ञान एवं बोध सहित मनध्य का पराक्रम शुद्ध है और उसे उसका कुछ फल नहीं भोगना पहता। योग्य रीति से किया हुआ तप भी यदि कीर्ति की इच्छा से किया गया हो तो शुद्ध नहीं होता। र बन्धन की दृष्टि से कर्म का विचार उसके बाह्य स्वरूप के आधार पर ही नहीं किया जा सकता. उसमें कर्ता का प्रयोजन. कर्ता का विवेक एवं देशकालगत पिरिस्थितियाँ भी महत्त्वपूर्ण है और कमों का ऐसा सर्वांगपूर्ण विचार करने में विद्वत वर्ग भी कठिनाई में पड जाता है। कर्म में कर्ता के प्रयोजन को, जो कि एक आन्तरिक तथ्य है, जान पाना सहज नहीं होता।

लेकिन, कर्ता के लिए जो कि अपनी मनोदशा का जाता भी है, यह आवश्यक है कि कर्म और अकर्म का यथार्थ स्वरूप समझे, क्योंकि उसके अभाव में मुक्ति सम्भव नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुझे कर्म के उस रहस्य को बताऊँगा जिसे जानकर तू मुक्त हो जायेगा। <sup>3</sup> नैतिक विकास के लिए बंघक और अबंधक कर्म के यथार्थ स्वरूप को जानना आवश्यक है। बंघन की दृष्टि से कर्म के यथार्थ स्वरूप के सम्बन्ध में जैन, बौद्ध तथा गीता के आचारदर्शनों का दृष्टिकोण निम्नानुसार है।

## § ८. जैन दर्शन में कर्म-अकर्म दिवार

कर्म के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए उसपर दो दृष्टियों से विचार किया

१. गीता, ४।१६.

२. स्त्रकृतींग, १।८।२२-२४.

३. गीता, ४।१६.

जा सकता है। (१) उसकी बन्धनात्मक शक्ति के आधार पर और (२) उसकी शुभा-शुभता के आधार पर । बन्धनात्मक शक्ति के आधार पर विचार करने पर हम पाते हैं है कि कुछ कर्म बन्धन में डालते है, और कुछ कर्म बन्धन में नहीं डालते हैं। बन्धक कर्मों को कर्म और अवन्धक कर्मों को अकर्म कहा जाता है। जैन दर्शन मे कर्म और अकर्म के यथार्थ स्वरूप का विवेचन हमें सर्वप्रथम आचारांग ए ं सत्रकृतांग में बिलता है। सुत्रकृताग में कहा गया है कि कुछ कर्म को बीर्य ( पुरुषार्थ ) कहते है, कुछ अकर्म को बीर्य (पम्बार्थ) वहने है। डिम्का तात्पर्य यह है कि कुछ विचारको की दिष्ट मे सिक्रयता ही पुरुषार्थ या नैतिकता है जबिक दूसरे विचारको की दृष्टि मे निष्क्रियता ही परुषार्थ या नैतिकता है। इस सम्बन्ध में महाबीर अपने दिष्टकोण को प्रस्तुत करते हा यह स्पर् करने का प्रयास करते है कि 'कर्म का अर्थ शरीरादि की चेंग्टा एवं अकर्म का अर्थ शरीरादि की चेल्टा का अभाव' ऐसा नही मानना चाहिए । वे अ यन्त सीमित शब्दों में कहने हैं कि प्रमाद कर्म है, अप्रमाद अकर्म है। रे ऐसा कहकर महाबीर यह स्पष्ट कर देते है कि अकर्म निष्क्रियता नही, वह तो सतन जागरूकता है। अप्रमत्त अवस्था या आत्म-जागृति की दशा मे क्रियाशीलता भी अकर्म हो जाती. है जबकि प्रमत्त दशा या आत्म-जागति के अभाव मे निष्क्रियता भी कर्म (बन्धन ) बन जाती है। वस्तूत किसी क्रिया का बन्यकत्व मात्र क्रिया के घटित होने मे नहीं, वरन् उसके पीछे रहे हुए कष य-भावो एवं राग द्वेष की स्थिति पर निर्भर है। जैन दर्शन के अनुसार, राग-देख एवं कथाय (जो कि आत्मा की प्रमत्त दशा है) ही किसी किया को कर्म बना देने है जबिक कषाय एव आमिक से रहित होकर किया हुआ कर्म अकर्म बन जाता है। महाबीर ने स्पष्ट रू। से कहा है कि जो आस्रव या बन्धन-कारक कियाएँ है वे ही अनामिक एव विवेक से समन्वित होकर मुक्ति के साधन बन जाती है। 3 इन प्रकार जैन विचारणा में कर्म और अकर्म अपने बाह्य स्वरूप की अपेक्षा कर्ता के विवेक और मनोवृत्ति पर निर्भर होते है। जैन दर्शन मे बन्धन की दृष्टि से क्रियाओं को दो भागों में बौटा गया है—(१) ईर्यापियक क्रियाएँ ( अकर्म ) और (२) साम्परायिक क्रियाएँ ( कर्म ) । ईर्यापथिक क्रियाएँ निष्काम वीनरागदिष्ट-सम्पन्न व्यक्ति की क्रियाएँ है जो बन्धनकारक नही है और साम्परायिक क्रियाएँ आसक्त व्यक्ति की क्रियाएँ है जो बन्धनकारक है। संक्षेप मे वे समस्त क्रियाएँ जो आस्रव एव बन्ध की कारण है, वर्म है और वे समस्त क्रियाएँ जो संबर एवं निर्जरा की हेतु है, अकर्म है। जैन दृष्टि मे अकर्म या ईर्यापथिक कर्म का अर्थ है — राग-ढेष एवं मोह रहित होकर मात्र कर्तव्य अथवा शरीर-निवाह के लिए किया जानेवाला कर्म !-और कर्म का अर्थ है राग-द्रेष एवं मोहसहित क्रियाएँ। जैन दर्शन के अनुमार जो क्रिया या व्यापार राग-देव और मोह से युक्त होता है वह बन्धन में डालता है इसलिए वह.

१. सूत्र कृतांग, शना१-२.

२ वही, श=।३.

इ. अाचारांग, १,४।२।१.

कर्म है और जो क्रिया-ज्यापार राग-द्वेष और मोह से रहित होकर कर्ताब्य या शरीर-निर्वाह के लिए किया जाता है, वह बन्धन का कारण नहीं है अतः अकर्म है। जिन्हें जैन दर्शन में ईयिपिथक क्रियाएँ या अकर्म कहा गया है उन्हें बौद्ध परम्परा अनुपचित अव्यक्त या अकुष्ण-अशुक्ल कर्म कहती है और जिन्हें जैन-परम्परा साम्परायिक क्रियाएँ या कर्म कहती है, उन्हें बौद्ध परम्परा उपचित कर्म या कुष्ण-शुक्ल कर्म कहती है। इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार करना आवश्यक है।

## § ९ बौद्ध दर्शन में कर्म-अकर्म का विचार

बीद्ध विचारणा में भी कर्म और उनके फल देने की योग्यता के प्रश्न को लेकर महाकर्म विभंग में विचार किया गया है। वौद्ध दर्शन वा प्रमुख प्रश्न यह है कि कौन से कर्म उपचित होते हैं। कर्म के उपचित होने का तात्पर्य संचित होकर फल देने की क्षमता के योग्य होने से हैं। बौद्ध परम्परा का उपचित कर्म जैन परम्परा के विपाकोदयी कर्म से और बौद्धपरम्परा का अनुपचित-कर्म जैनपरम्परा के प्रदेशोदयीकर्म (ईर्या-पिथक कर्म) से तुलनीय है। महाकर्मविभंग में कर्म की कुत्यता और उपचितता के सम्बन्ध को लेकर कर्म का एक चतुर्विष वर्गीकरण प्रस्तृत किया गया है।

- १. वे कमं जो कृत ( सम्यादित ) नहीं हैं लेकिन उपित ( फल प्रवाता ) हैं— वासनाओं के तीव आवेग से प्रेरित होकर किये गये ऐसे कर्म-संकल्प जो कार्यरूप में परिणत नहीं हो पाये, इस वर्ग में आते हैं। जैस किसी व्यक्ति ने क्रांध या देख के वशीमृत होकर किसी को मारन का सकल्प किया हो, लेकिन वह उसे मान्ने की क्रिया को सम्पादित न कर सका हो।
- २. वे कर्म को कृत भी हैं और उपित्वत हैं— वे समस्त ऐच्छिक कर्म जिनको संकल्प-पूर्वक सम्पादित किया गया है, इस कोटि मे अति हैं। अकृत उपित्वत कर्म और कृत उपित्त कर्म दोनों शुभ और अगुभ हो सकते है।
- इ. वे कमं जो इत हैं लेकिन उपित्तत नहीं हैं—अभिषमंकोष के अनुसार निम्न कमं इत होने पर उपित्तत नहीं होते हैं अर्थात् अपना फल नहीं देते हैं —
- (अ) वे कर्म जिन्हें संकल्पपूर्वक नही किया गया है, अर्थात् जो सचिन्त्य नहीं हैं, स्वपचित नहीं होते हैं।
- (ब) वे कर्म जो सचिन्त्य होते हुए भी सहसाकृत हैं, उपचित नहीं होने हैं। इन्हें हम आकस्मिक कर्म कह सकते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में इन्हें विचारप्रेरित कर्म (आइडियो मोटर एक्टीविटी ) कहा जा सकता है।
  - (स) भ्रान्तिवश किया गया कर्म भी उपवित नहीं होता।
- (द) कर्म के करने के पश्चात् यदि अनुताप या ग्लानि हो, तो उस पाप का प्रकाशन करके पाप-विरति का व्रत लेने से वह कृतकर्म उपचित नहीं होता।

१. देखें-डेव्हलपमेन्ट आफ मॉरल फिलासफी इन इंडिया, ए० १६८-१७४.

- (ई) गुभ का अभ्यास करने से तथा आश्रय बल से (बुद्धादि के शरणागत हो जाने से) भी पापकर्म उपचित नहीं होता।
- ४. वे कमं को कृत भी नहीं हैं और उपित भी नहों हैं स्वप्नावस्था में किये गये कर्म इसी प्रकार के होते हैं।

इस प्रकार प्रथम दो वर्गों के कर्म प्राणी को बन्धन में डालते हैं और अन्तिम दो प्रकार के कर्म प्राणी को बन्धन में नहीं डालते।

बौद्ध आचारदर्शन में भी राग द्वेष और मोह से युक्त होने पर ही कर्म को बन्धन-कारक माना जाता है और राग-द्वेष और मोह से रहित कर्म को बन्धनकारक नहीं माना ज ता। बौद्धदर्शन राग-द्वेष और मोह रहित अर्हत् के क्रिया-व्यापार को बन्धन-कारक नहीं मानता है, ऐसे कर्मों को अकृष्ण-अशुक्ल या अब्यक्त कर्म भी कहा गया है।

#### § १०. गीता में कर्म-अकर्म का स्वरूप

गीता भी इस सम्बन्ध में गहराई सं विचार करती है कि कौन-सा कर्म बन्धन-कारक और कौन-सा कर्म बन्धनकारक नहीं है। गोता के अनुसार कर्म तीन प्रकार के है—(१) कर्म, (२) विकर्म, (३) अकर्म। गीता के अनुसार कर्म और विकर्म बन्धनकारक है और अकर्म बन्धनकारक नहीं हैं।

- **१. कर्म**—फल की इच्छा से जो गुभ कर्म किये जाते है. उसका नाम कर्म है।
- े. बिकर्श समस्त अश्य कर्म जो वामनाओं की पूर्ति के लिए किये जाने हैं, उन्हें विकर्म कहा गया है। साथ ही फल की इच्छा एवं अश्य भावना मे जो दान. तप, सेवा आदि शुभ कर्म किये जाने हैं, वे भी विकर्म कहलाने हैं। गीता में कहा गया, है, जो तप मूहतापूर्वक हठ से मन, वाणी, शरीर की पीड़ासहित अथवा दूनरे का अनिष्ट करने के विचार मे किया जाता है वह तामस कहा जाता है। माथ.रणतया मन, वाणी एवं शरीर से होनेवाले हिंसा, असत्य, चोरी आदि निषिद्ध कर्म मात्र ही विकर्म समझे जाते हैं, परन्तु बाह्य रूप सं विकर्म प्रतीत होनेवाले कर्म भी कभी कर्ता की भावनानुसार कर्म या अकर्म के रूप में बदल जाते हैं। आसक्ति और अहंकार से रहित होकर शुद्ध भाव एवं मात्र कर्तव्य-बृद्धि से किये जानेवाले कर्म (जो बाह्यतः विकर्म प्रतीत होते हैं) भी फलोत्पादक न होने से अकर्म ही हैं। वे
- ३. अकर्म फलसक्तिरहित हो अपना कर्तव्य समझकर जो भी कर्म किया जाता है उस कर्म का नाम अकर्म है। गीता के अनुसार, परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित होकर कर्तापन के अभिमान से रहित पुरुष द्वारा जो कर्म किया जाता है, वह मुक्ति के अतिरिक्त अन्य फल नहीं देनेवाला होने से अकर्म ही है। 3

१. गाता, १७ १६.

२. वही, १८।१७.

३. वही, ३।१०.

## § ११. अकर्म की अर्थ-विवक्षा पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार

जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शन क्रिया-अयापार को बन्धकत्व की दृष्टि से दो भागों में बाँट देते हैं-- १. बन्धक कर्म और २. अबन्धक कर्म । अबन्धक क्रिया-व्यापार को जैन दर्शन में अकर्म या ईयीपधिक कर्म, बौद्धदर्शन में अकुष्ण-अशुक्ल कर्म या अव्यक्त कर्म तथा गीता में अकर्म कहा गया है। सभी समालोच्य आचारदर्शनों की दिष्ट में अकर्म कर्म-अभाव नहीं है। जैन विचारणा के अनुसार कर्म-प्रकृति के उदय को समझकर, बिना राग-द्वेष के जो कम होता है वह अकर्म ही है। मन, वाणी, शरीर की क्रिया के अभाव का नाम ही अवर्म नहीं है। गीता के अनुसार, व्यक्ति की मनोदशा के आधार पर क्रिया न करनेवाले व्यक्तियों का कियात्याग क्य अकर्म भी कर्म बन सकता है और क्रिया-शील व्यक्तियों का कर्म भी अकर्म बन सकता है। गीता कहती है, कर्मेन्द्रियों की सब कियाओं को त्याग क्रियारहित पुरुष (जो अपने को सम्पूर्ण क्रियाओं का त्यागी सम-झता है) के द्वारा प्रकट रूप से कोई काम होता हुआ न दीखने पर भी त्याग का अभिमान या आग्रह रहने के कारण उससे वह त्यागरूप कर्म होता है। उसका वह त्याग का अभिमान या आग्रह अकर्म को भी कर्म बना देता है। १ इसी प्रकार कर्तव्य श्राप्त होने पर भय या स्वार्थवश कर्तव्य-कर्म से मुँह मोड़ना, विहित कर्मी का त्याग कर देना बादि में भी कर्म नहीं होते, परन्तु इस दशा में भी भय या रागभाव अकर्म को भी कर्म बना देता है। <sup>२</sup> अनासक्त वृत्ति और कर्तव्य दृष्टि से जो कर्म किया जाता है. वह कर्म राग-देव के अभाव के कारण अकर्म बन जाता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कर्म और अकर्म का निर्णय केवल शारीरिक क्रियाशीलता या निष्क्रियता से नहीं होता। कर्ता के भावों के अनुसार ही कर्मों का स्वरूप बनता है। इस रहस्य को सम्यक्रूपेण जाननेवाला ही गीताकार की दृष्टि में मनुष्यों में बुद्धिमान योगी है। 3

सभी विवेच्य आचारदर्शनों में कर्म-अकर्म विचार में वासना, इच्छा या कर्तृत्वभाव ही प्रमुख तत्त्व माना गया है। यदि कर्म के सम्पादन में वासना, इच्छा या कर्तृत्व-बुद्धि का भाव नहीं है तो वह कर्म बन्धनकारक नहीं होता। दूसरे शब्दों में बन्धन की दृष्टि से वह कर्म अकर्म बन जाता है, वह क्रिया अक्रिया हो जाती है। वस्तुतः कर्म-अकर्म विचार में क्रिया प्रमुख तत्त्व नहीं है, प्रमुख तत्त्व है कर्ता का चेतन पक्ष। यदि चेतना जागृत है, अप्रमत्त है, विशुद्ध है, वासनाशून्य है, यथार्थ दृष्टि-सम्पन्न है, तो फिर क्रिया का बाह्य स्वरूप अधिक मूल्य नहीं रखता। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, जो आत्म-तत्त्व में स्थिर है वह बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, देखते हुए भी नहीं देखता है। अाचार्य अमृतचन्द्र का कथन है, 'रागादि (भावों)

१. गंता, १६.

२. वहां, १=।७.

इ. वही, ४।१८.

४. इष्टोपदेश, ४१.

से मुक्त व्यक्ति के द्वारा आवरण करते हुए यदि हिंसा (प्राणघात) हो जाये तो वह हिंसा नहीं है अर्थात हिमा और अहिसा, पाप और पण्य मात्र बाह्य-परिणामों पर निर्भर नहीं होते. वरन उसमें कर्ता की चित्तवृत्ति ही प्रमुख है। उत्तराध्ययनमूत्र में भी स्पष्ट कहा गया है, भावों से विरक्त जीव शोकरहित हो जाता है, वह कमल-पत्र की तरह संसार में रहते हुए भी लिस नहीं होता। ये गीताकार भी इसी विचार-दृष्टि की प्रस्तुत करते हए कहता है-जिमने कर्म-फलामिक का त्याग कर दिया है, जो वामनाशून्य होने के कारण सदैव ही आकांक्षारहित है और आत्मनन्व में स्थिर होने कारण आलम्बन-रहित है, वह कियाओं को करते हुए भी कुछ नहीं करता है। 3 गीता का अकर्म जैन-दर्शन के संबर और निर्जरा मे भी तुलनीय है। जैन दर्शन में मंबर एवं निर्जरा के हेतू किया जानेवाला समस्त किया-व्यापार मोक्ष का हेतू होने से अकर्म ही माना गया है। इसी प्रकार गीता में भी फलाकांक्षा से रहित हो कर ईश्वरीय आदेश के पालनार्थ जो नियत कर्म किया जाता है, वह अकर्म ही माना गया है। दोनों में जो विचार-साम्य है, वह तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले के लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। गीता और जैनागम आचारांग में मिलने वाला निम्न विचार-साम्य भी तिशेष रूप से द्रष्टव्य है। आचारांगसूत्र में कहा गया है, 'अग्रकमं और मुल कर्म के भेदों में विवेक रखकर ही कर्म कर। ऐसे कर्मों का कर्ता होने पर भी वह साधक निष्कर्म ही कहा जाता है। निष्कर्मता के जीवन में उपाधियों का आधिक्य नहीं होता, लौकिक प्रदर्शन नहीं होता। उसका शरीर मात्र योगक्षेम ( शारीरिक क्रियाओं ) का वाहक होता है। '४ गीता कहती है --आत्मविजेता, इन्द्रियजित मभी प्राणियों के प्रति समभाव रखनेवाला व्यक्ति कर्मका कर्ता होने पर निष्कर्मकहा जाता है। वह कर्मसे लिप्त नही होता। जो फलासिक से मक होकर कर्म करता है, वह नैष्ठिक शान्ति प्राप्त करता है। लेकिन जो फलामिक से बैंघा हुआ है, वह कुछ नहीं करता हुआ भी कर्म-बन्धन से बेंघ जाता है। गीता का उपर्युक्त कथन मूत्र कृतांग के इस कथन से भी काफी निकटता रखता है—मिथ्यादृष्टि व्यक्ति का सारा पुरुषार्थ फलासक्ति से युक्त होने के कारण अगुद्ध होता है और बन्धन का हेतू है। लेकिन सम्यक्दृष्टि व्यक्ति का सारा पुरुषार्थ गुद्ध है क्यों कि बह निर्वाण का हेत् है।

इस प्रकार हम देखा है कि दोनों हो आचारदर्शनों में अकर्म का अर्थ निष्क्रियता विवक्षित नहों है, किर भी तिजक के अनुसार यदि इसका अर्थ निष्क्राम बुद्धि से

१. पुरुष श्रीसद्धयुपाय, ४५.

२. उत्तर,ध्ययन, ३२ ९९.

३. गीता, ४,२०.

४. आचारांग, १।३।२।४, १।३।१।११०-देखिये आचारांग ( संतवाल ) परिशिष्ट, पु० ३६-३७.

ध. गीता, ४'७,४।१२.

६. स्त्रकृतांग, १।८।२२-२३.

किये गये प्रवित्तमय सांसारिक कर्म से माना जाय तो वह बुद्धिसंगत नहीं होगा । जैन विचारणा के अनुसार निष्कामबुद्धि से युक्त होकर अथवा बीतरागावस्था में सांसारिक प्रवित्तमय कर्म का किया जाना सम्भव नहीं। तिलक के अनुसार, निष्काम बद्धि से यक्त होकर यद तक लडा जा सकता है। लेकिन जैन दर्शन को यह स्वीकार नहीं है। उनकी दिष्टि में अकर्म का अर्थ मात्र शारीरिक अनिवार्य कर्म ही अभिप्रेत है। जैन दर्शन की ईर्यापथिक क्रियाएँ प्रमुखतया अनिवार्य शारीरिक क्रियाएँ ही हैं। रेगीता में भी अकर्म का अर्थ शारीरिक अनिवार्य कर्म के रूप में गृहीत है (४।२१)। आचार्य शंकर ने अपने गीताभाष्य में अनिवार्य शारीरिक कर्मों को अकर्म की कोटि में माना है।3 जैन विचारणा में भी अकर्म में अनिवार्य शारीरिक क्रियाओं के अतिरिक्त निरपेक्ष भाव से जनकल्याणार्थ किये जानेवाले कर्म तथा कर्मक्षय के हेत् किया जानेवाला तप स्वाध्याय आदि भी समाविष्ट है। सुत्रकृतांग के अनुसार, जो प्रवृत्तियाँ प्रमाद-रहित हैं, वे अकर्म हैं। तीर्थकरों की संघ-प्रवर्तन आदि लोककल्याणकारक प्रवृत्तियाँ एवं सामान्य साधक के कर्मक्षय (निर्जरा) के हेतू किये गये सभी साधनात्मक कर्म अकर्म हैं। संक्षेप में जो कर्म राग-द्वेष से रहित होने से बन्धनकारक नहीं हैं, वे अकर्मही हैं। गीता रहस्य में भी तिलक ने यही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। कर्म और अकर्म का विचार करना हो तो वह इतनो ही दृष्टि से करना चाहिए कि मनुष्य की वह कर्म कहां तक बद्ध करेगा, करने पर भी जो कर्म हमें बद्ध नहीं करता, उसके विषय में कहना चाहिए कि उसका कर्मत्व अथवा बन्धकत्व नष्ट हो गया। यदि किसी भी कर्म का बन्धकत्व अर्थात कर्मत्व इस प्रकार नष्ट हो जाय, तो फिर बह कर्म अकर्म ही हुआ - कर्म के बन्धकत्व से यह निश्चय किया जाता है कि वह कर्म है या अकर्म। उ जैन और बौद्ध आचारदर्शन में अर्हत के क्रिया-व्यापार को तथा गीता में स्थितप्रज्ञ के क्रिया-व्यापार को बन्धन और विपाकरहित माना गया है, क्योंकि अर्हत या स्थितप्रज्ञ मे राग-हेष और मोहरूपी वासनाओं का पूर्णतया अभाव होता है। अतः उसका क्रिया-व्यापार बन्धनकारक मही होता और इसलिए वह अकर्म कहा जाता है। इस प्रकार तीनों आचारदर्शन इस सम्बन्ध में एकमत हैं कि बासना एवं कषाय से रहित निष्काम कर्म अकर्म है और वासनासहित सकाम कर्म ही कर्म है, बन्धन-कारक है।

उपर्युक्त विवेचन से निष्कां निकाला जा सकता है कि कमी-अकमी विवक्षा में कमी का चैक्तसिक पक्ष ही महत्त्वपूर्ण है। कीन-सा कर्म बन्धनकारक है और कीन-सा कर्म बन्धनकारक नहीं है, इसका निर्णय क्रिया के बाह्यस्वरूप से नहीं वरन क्रिया के मूस्ट

१. वीतारहस्य, ४।१६. (टिप्पणी)

२. स्त्रकृतांग राराहर.

<sup>₹</sup> गीता (शां०), ४।२१.

४. गीतारहस्य, पृ० ६८४.

में निहित चैतना की रागात्मकता के आधार पर होगा। पं॰ सुखलाल जी कर्मग्रन्य की भूमिका में लिखते हैं, साधारण लोग यह समझ बैठते हैं कि अमुक काम नहीं करने से अपने को पुण्य-पाप का लेप नहीं लगेगा, इससे वे काम को छोड़ देते हैं। पर बहुधा उनकी मानसिक क्रिया नहीं छूटती। इससे वे इच्छा रहने पर भी पुण्य-पाप के लेप (बन्ध) से अपने को मुक्त नहीं कर सकते। यदि कषाय (रागादिभाव) नहीं है तो ऊपर की कोई भी क्रिया आत्मा को बन्धन में रखने में समर्थ नहीं है। इससे उल्डे, यदि कषाय का वेग भीतर वर्तमान है तो ऊपर से हजार यन्न करने पर भी कोई अपने को बन्धन से छुड़ा नहीं सकता। इसी से यह कहा जाता है कि आमिक्त छोड़कर जो काम किया जाता है वह बन्धनकारक नहीं होता।



## कर्म-बन्ध के कारण, स्वरूप एवं प्रक्रिया

१, बन्धन और दुःख

344

१. प्रकृति बन्ध ३५६ / २. प्रदेश बन्ध ३५६ / ३. स्थिति बन्ध ३५६ / ४. अनुभाग बन्ध ३५६ /

348

२. बन्धन का कारण-आसव

जैन दृष्टिकोण ३५६ | १. मिध्यारव ३६० | २. अविरित्त ३६० | ३. प्रमाद ३६१ | (क) विकथा ३६१ | (ख) कवाब ३६१ | (ग) राग ३६१ | (घ) विषय-सेवन ३६१ | (ङ) निद्रा ३६१ | ४. कवाय ३६१ | ५. योग ३६१ | बौद्ध दर्शन में बन्धन (दु:ख) का कारण ३६२ | गीता की दृष्टि में बन्धन का कारण ३६२ | सांस्थ योग दर्शन में बन्धन का कारण ३६५ |

३. बन्धन के कारणों का बन्ध के चार प्रकारों से सम्बन्ध

३६५ ३६६

४. अष्टकर्म और उनके कारण

१. ज्ञानावरणीय कर्म ३६७ | ज्ञानावरणीय कर्म के बन्धन के कारण ३६७ | १. प्रदोष ३६७ | २. निह्नव ३६७ | ३. अन्तर्भराव ३६७ | ४. मास्सर्य ३६७ | ५. असादना ३६७ | ६. उपचात ३६७ | ज्ञानावरणीय कर्म का निपाक ३६७ | १. मितज्ञानावरण ३६७ | २. श्रुतिज्ञानावरण ३६७ | ३. अब-धिज्ञानावरण ३६७ | ४. मन:पर्याय ज्ञानावरण ३६७ | ५. केवल ज्ञानावरण ३६७ |

२. वर्शनावरणीय कर्म ३६८ / वर्शनावरणीय कर्म के बन्ध के कारच ३६८ / दर्शनावरणीय कर्म का विपाक ३६८ / १. चक्षुदर्शनावरण ३६८ / १. चक्षुदर्शनावरण ३६८ / १. चक्ष्यक्रिनावरण ३६८ / ५. निद्रा ३६८ / ६. निद्रानिद्रा ३६८ / ७. प्रचला ३६८ / ८. स्त्यान-गृद्धि ३६८ /

३. वेदनीय कर्म ३६८ / साताबेदनीय कर्म के कारण ३६९ / साताबेदनीय कर्म का विपाक ३६९ / असाताबेदनीय कर्म के कारण ३६९ /

४. मोहनीय कर्म ३७० / मोहनीय कर्म के बन्घ के कारण ३७० / (अ) दर्शन मोह ३७१ / (ब) चारित्र मोह ३७१ /

५. आयुष्य कर्म ३७२ / आयुष्य-कर्म के बन्ध के कारण ३७२ / (अ) नारकीय जीवन की प्राप्ति के चार कारण ३७२ / (ब) पाश्चिक जीवन की प्राप्ति के चार कारण ३७२ / (स) मानव जीवन की प्राप्ति के चार कारण ३७३ / (द) दैवीय जीवन की प्राप्ति के चार कारण ३७३ / आकस्मिक्यरण ३७३ /

६. नाम कर्म ३७३ / शुभनाम कर्म के बन्च के कारण ३७४ / शुभनाम कर्म का विपाक ३७४ / अशुभनाम कर्म के कारण ३७४ / अशुभनाम कर्म का विपाक ३७४ /

७. गोत्र कर्म ३७५ / उच्च गोत्र एवं नीच गोत्र के कर्म-बन्ध के कारण ३७५ / गोत्र कर्म का विपाक ३७५ /

८. अन्तराय कर्म ३७५ / १. दानान्तराय ३७६ / २. लाभाग्तराय ३७६ / ३. भोगान्तराय ३७६ / ४. उपभोगा-न्तराय ३७६ / ५ दीर्यान्तराय ३७६ /

५ वाती और अघाती कर्म

y: 1

1

- रें सर्वघाती और देशघाती कर्म प्रकृतियाँ ३७७ /
- ६. प्रतीत्यसमुदत्पाद और अष्टकर्म, एक तुलनात्मक विवेचन

१. अविद्या ३७८ | २. संस्कार ३७९ | ३. विज्ञान ३७९ | ४. नाम-रूप ३७९ | ५. वडायतन ३७९ | ६. स्पर्श ३८० | ७. वेदना ३८० | ८. तृष्णा ३८० | ९. उपादान ३८० | १० भव ३८१ | ११. जाति ३८१ | १२. जरा-मरण ३८१ |

- ७ महायान दुष्टिकोण और अष्टकर्म
- ८ कम्मभव और उप्पत्तिभव तथा घाती और अघाती कर्म
- ९ बेतना के विभिन्न पक्त और बन्धन

आधुनिक मनोविज्ञान में चेतना ३८३ / जैन दुष्टिकोण ३८४ / बौद्ध दृष्टिकोण से तुलना ३८५ /

# कर्म-बन्ध के कारण, स्वरूग एवां प्रक्रिया

# ??

# § १. बन्धन और दुःख

बन्धन मभी भारतीय दर्शनों का प्रमुख प्रत्यय है, यही दु.ख है। भारतीय चिन्तन के अनुसार, नैतिक जीवन की समग्र साधना दःधन या द ख से मुक्ति के लिए है। इस प्रकार वन्धन नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-दर्शन की प्रमुख मान्यता है। यदि बन्धन की वास्तविकता से इन्कार करते हैं. तो नैतिक साधना का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि भारतीय दर्शन में नीतकता का प्रत्यय सामाजिक व्यवहार की अपेक्षा बन्धन-मुक्ति, द:ख-मुक्ति अथवा आध्यात्मिक विकास से सम्बन्धित है। जैन दर्शन के अनुसार, जड़ द्रव्यों में एक पुदुगल नामक द्रव्य है। पुदुगल के अनेक प्रकारों में कर्म-वर्गणा या कर्म-परमाणु भी एक प्रकार है। कर्म-वर्गणा या कर्म-परमाणु एक सूक्ष्म भौतिक तत्त्व ( द्रव्य ) है। इस मुक्ष्म भौतिक कर्म-द्रव्य ( Karmic Matter ) से आत्मा का सम्बन्धित होना ही बन्धन है। तत्त्वार्थसत्र में उमास्वाति कहते हैं, "कषायभाव के कारण जीव का कर्म-पुद्गल से आक्रान्त हो जाना ही बन्ध है।" बन्धन आत्म का अनात्म में, जड़ का चेतन से, देह का देही से संयोग है। यही दु:ख है, क्यों कि समग्र दु:खों का कारण शरीर ही माना गया है ! वस्तुतः आत्मा के बन्धन का अर्थ सीमितता या अपूर्णता है। आत्मा की सीमितता, अपूर्णता, बन्धन एवं दु.ख, सभी उसके शरीर के साथ आबद्ध होने के कारण है। वास्तव में, शरीर ही बन्धन है। शरीर से यहाँ तात्पर्य स्थूल शरीर नहीं, वरन् लिंग-शरीर, कर्म-शरीर या सूक्ष्म-शरीर है, जो व्यक्ति के कर्म-संस्कारों से बनता है। यह सक्ष्म लिंग-शरीर या कर्म-शरीर ही प्राणियों के स्थल शरीर का आधार एवं जन्म-मरण की परम्परा का कारण है। जन्म-मरण की यह परम्पराही भारतीय दर्शनों में दुख या बन्धन मानी गयी है। कर्म-प्रत्य में कहा गया है कि आत्मा जिस शक्ति (वीर्य) विशेष से कर्म-परमाणुओं को आकर्षित कर उन्हें आठ प्रकार के कर्मों के रूप में जीव-प्रदेशों से सम्बन्धित करता है तथा कर्म-परमाणु और आत्मा परस्पर एकदूसरे को प्रभावित करते हैं, वह बन्धन है। वसे दीपक अपनो ऊष्मा से बत्ती के द्वारा तेल को आवर्षित कर उसे अपने शरीर (ली) के रूप में बदल लेता है वैसे ही यह आत्मरूपी दीपक अपने रागभावरूपी ऊष्मा के कारण कियाओं रूपो बत्ती के द्वारा कर्म-परमाण्ओं रूपी तेल को आकर्षित कर उसे अपने कर्म-

१ तस्त्रार्थस्य वार-३.

२. कर्म प्रकृति, बन्ध प्रकरण, १.

शरीररूपी लो में बदल देता है। इस प्रकार यह बन्धन की प्रक्रिया चलती रहती है। ''भारमा के रागभाव से कियाएँ होती हैं, क्रियाओं से कर्म परमाणुओं का आस्रव (आकर्षण) होता है और कर्मास्रव से कर्म-बन्ध होता है। यह बन्धन की प्रक्रिया कर्मी क्ष्स्तभाव (प्रकृति), मात्रा, काल, मर्यादा ओर तीव्रता इन चारों बातों का निश्चय कर सम्पन्न होती है।''र

- **१. प्रकृति बन्ध** यह कर्म परमाणुओं कं प्रकृति (स्वभाव) का निश्वय व रता हैं, अर्थात् कर्म के द्वारा आत्मा की ज्ञानशक्ति, दर्शनशक्ति आदि किस शक्ति का आवरण होगा, इस बात का निर्धारण कर्म की प्रकृति करती है।
- २. प्रदेश बन्ध—कर्म-परमाणु आत्मा के किस विशेष भाग का आवरण करेंगे, इमका निश्चय प्रदेश बन्ध करता है। यह मात्रात्मक होता है। स्थिति और अनुभाग से निरपेक्ष कर्म-दिलकों की सख्या की प्रधानता से कर्म-परमाणुओं का ग्रहण प्रदेश-बन्ध कहलाता है।
- ३. स्थिति बन्ध कर्म-परमाणु कितने समय तक सत्ता में रहेंगे और कब अपना फल देना प्रारम्भ करेंगे, इस काल-मर्यादा का निश्चय स्थितिबन्ध करता है। यह समय मर्यादा का सूचक है।
- ४. अनुभाग बन्ध यह कर्मों के बन्ध एवं विपाक की तीव्रता और मन्दता का निश्चय करता है। यह तीव्रता या गहनता (Intensity) का सूचक है।

#### § २. बन्धन का कारण-आस्त्रव

खैन दृष्टिकोण—जैन दर्शन में बन्धन का कारण आस्रव है। आस्रव शब्द करेश या मल का बोधक है। क्लेश या मल ही कर्मवर्शणा के पूद्गलों को आत्मा के सम्पर्क में आने का कारण है। अतः जैन तत्त्वज्ञःन में आस्रव का रूढ़ अर्थ यह भी हुआ कि कर्मवर्शणाओं का आत्मा में आना आस्रव है। अपने मूल अर्थ में आस्रव उन कारकों की व्याख्या करता है, जो कर्मवर्शणाओं को आत्मा की ओर छाते हैं और इम प्रकार आत्मा के बन्धन के कारण होते हैं। आस्रव के दो भेद हैं (१) भावास्रव और (२) द्रव्यास्रव । आत्मा की विकारी मनोदशा भावास्रव है और कर्मवर्शणाओं के आत्मा में आने की प्रक्रिया द्रव्यास्रव है। इस प्रकार भावास्रव कारण है और द्रव्यास्रव कार्य या प्रक्रिया है। द्रव्यास्रव का कारण भावास्रव है, लेकिन यह भावात्मक परिवर्तन भी अकारण नहीं है, वरन पूर्वबद्ध कर्म के कारण होता है। इस प्रकार पूर्व-बन्धन के कारण भावास्रव और भावास्रव के कारण द्रव्यास्रव और द्रव्यास्रव से कर्म का बन्धन होता है।

१. तत्त्वार्थसूत्र टीका, माग १, पू॰ ३४३ उद्घृत स्टडीज इन जैन किलासकी, पृ० २३२.

२. तस्वार्थसूत्र, ८।४

वैसे सामान्य रूप में 'मानसिक, वाचिक एवं कायिक प्रवृत्तियां ही आस्रव हैं।' ये प्रवृत्तियां या क्रियाएँ दो प्रकार की होर्त है. शुभ प्रवृत्तियां पुण्य कर्म का आस्रव हैं और अशुभ प्रवृत्तियां पाप कर्म का आस्रव हैं। उन सभी मानसिक एवं कायिक प्रवृत्तियों का, जो आस्रव कही जाती है, विस्तृत विवेचन यहाँ सम्भव नहीं हैं। जैनागमों में इनका वर्गीकरण अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार से मिलता है। यहाँ तन्वार्थसूत्र के आधार पर एक वर्गीकरण प्रस्तुत कर देन। ही पर्याप्त होगा।

तत्त्वार्धमूत्र में आस्रव दो प्रकार का माना गया है—(१) ईर्यापिथक और (२) साम्परायिक। 3 जैन दर्शन गीता के गमान यह स्वीकार करता हं कि जब तक जीवन है, तब तक शरीर से निष्क्रिय नही रहा जा सकता। मानमिक वृत्ति के साथ हा साथ सहज शारीरिक एवं वाचिक क्रियाएँ भी चलती रहती हैं और क्रिया के फलस्वरूप कर्मास्रव भी होता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कलुषित मानसिक वृत्तियों (कषायों) के क्रपर उठ जाता है, उसकी और सामान्य व्यक्तियों की क्रियाओं के द्वारा होनेवाले आस्रव में अन्तर तो अवश्य ही मानना होगा। कषायवृत्ति (दूषिन मनोवृत्ति) से ऊपर उठे व्यक्ति की क्रियाओं के द्वारा जो आस्रव होता है, उसे जैन परिभाषा में ईर्यापिक आस्रव कहते हैं। जिस प्रकार चलते हुए रास्ते की घूल का मूखा कण पहले क्षण में सूखे वस्त्र पर लगता है, लेकिन गित के साथ ही दूसरे क्षण में विलग हो जाता है, उसी प्रकार कषायवृत्ति से रहित क्रियाओं से पहले क्षण में आस्रव होता है और दूसरे क्षण में वह निर्जरित हो जाता है। ऐसी क्रिया आत्मा में योई विभाव उत्पन्न नहीं करती, किन्तु जो क्रियाएँ कषायमहित होती है उनसे साम्परायिक आस्रव होता है। साम्परायिक आस्रव आत्मा के स्वभाव का आवरण कर उनमें विभाव उत्पन्न करता है।

तत्त्वार्थसूत्र में साम्परायिक आस्रव का आधार ३८ प्रकार की क्रियाएँ हैं— १-५, हिंसा, असत्य-भाषण, चोरी, मैथुन, संग्रह (परिग्रह) ये पाँच अन्नत ६-९, क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कषाय १०-१४, पाँचों इन्द्रियों के विषयों का सेवन १५-३८, चौबीस साम्परायिक क्रियाएँ—

१. कायिकी क्रिया─शारीरिक हलन-चलन आदि क्रियाएँ कायिकी क्रिया कही जाती हैं। यह तीन प्रकार की हैं─(अ) मिध्यादृष्टि प्रमत्त जीव की क्रिया, (ब) सम्यक् दृष्टि प्रमत्त जीव की क्रिया, (स) सम्यक्दृष्टि अप्रमत्त साधक की क्रिया। इन्हें क्रमशः अविरत कायिकी, दुष्प्रणिहित कायिकी और उपरत कायिकी क्रिया कहा जाता है।

१. तस्वार्थसूत्र ६।१-२.

२. वही, ६।३-४.

<sup>🤻.</sup> वहीं, ६।५.

- अधिकरणिका क्रिया—घातक अस्त्र-शस्त्र आदि के द्वारा सम्पन्न की जाने बाली हिंसादि की क्रिया। इसे प्रयोग-क्रिया भी कहते हैं।
- ३. प्रादेषिकी क्रिया—द्वेष, मात्सर्य, ईर्ष्या आदि से युक्त होकर की जानेवाली क्रिया।
- ४. पारितापितकी ताइना, तर्जना आदि के द्वारा दुःख देना। यह दो प्रकार की हैं १. स्वयं को कष्ट देना और २. दूसरे को कष्ट देना। जो विचारक जैन दर्शन को कायाक्लेश का समर्थक मानते हैं उन्हें यहाँ एक बार पुनः विचार करना चाहिए। यदि उसका मन्तव्य कायाक्लेश का होता तो जैन दर्शन स्व-पारितापिनकी क्रिया को पाप के आगमन का कारण नहीं मानता।
- ५. प्राणातिपातकी क्रिया—हिंसा करना । इसके भी दो भेद हैं—१. स्वप्राणाति-पातकी क्रिया अर्थात् राग-द्वेष एवं कषायों के वर्श भूत होकर आत्म के स्वस्वभाव का घात करना तथा २. परप्राणातिपातकी क्रिया अर्थात् कषायवश दूसरे प्राणियों की हिंसा करना ।
  - ६. आरम्भ क्रिया-जड़ एवं चेतन वस्तुओं का विनाश करना।
  - ७. पारिग्राहिकी क्रिया-जड़ पदार्थी एवं चेतन प्राणियों का संग्रह करना ।
  - ८. माया क्रिया → कपट करना।
- ९. राग क्रिया—आसक्तिः करना । यह क्रिया मानसिक प्रकृति की है इसे प्रेम अत्ययिकी क्रिया भी कहते हैं ।
  - १०. द्वेष क्रिया-द्वेष-वृत्ति से कार्य करना।
- ११. अत्रत्याख्यान क्रिया असंयम या अविरित्त की दशा में होनेवाला कर्मी अत्रत्याख्यान क्रिया है।
- १२. मिथ्यादर्शन क्रिया मिथ्यादृष्टित्व से युक्त होना एवं उसके अनुसार क्रिया करना।
  - १३. दृष्टिजा क्रिया—देखने की क्रिया एवं तज्जनित राग-द्वेषादि भावरूप क्रिया।
- १४. स्पर्शन किया—~स्पर्श सम्बन्धी किया एवं तज्जनित राग-द्वेषादि भाव । इसे पृष्टिजा किया भी कहते हैं ।
- १५. प्रातीत्यकी क्रिया—जड़ पदार्थ एवं चेतन वस्तुओं के बाह्य संयोग या आश्रय से उत्पन्न रागादि भाव एवं तज्जनित क्रिया।
- १६. सामन्त क्रिया—स्वयं के जड़ पदार्थ की भौतिक सम्पदा तथा चेतन प्राणिज सम्पदा; जैसे पित्नयाँ, दास, दासी, अथवा पशु पक्षी इत्यादि को देखकर लोगों के द्वारा की हुई प्रशंसा से हिषत होना। दूसरे शब्दों में लोगों के द्वारा स्वप्रशंसा की अपेका करना। सामन्तवाद का मूल आधार यही है।

- १७. स्वहस्तिकी किया—स्वयं के द्वारा दूमरे जीवों को त्रास या कब्ट देने की किया। इसके दो भेद हैं—१. जीव स्वहस्तिकी,—जैसे चौटा मारना २. अजीव स्वहस्तिकी, जैसे डण्डे से मारना।
- १८. नैसृष्टिकी क्रिया—िकियी को फेंककर मारना। इसके दो भेद हैं—ि १. जीव-निमर्ग क्रिया; जैसे किसो प्राणी को पकड़कर फेंक देने की क्रिया, २. अजीव-निसर्ग क्रिया; जैसे बाण आदि मारना।
- १९. आज्ञापनिका क्रिया—दूसरे को आज्ञा देकर कराई जानेवाली क्रिया या पप्प कर्मा।
  - २०. वैदारिणो क्रिया विदारण करने या फाड़ने से उत्पन्त होनेवाली क्रिया।

कुछ विचारकों के अनुसार दो व्यक्तियों या समुदायों में विभेद करा देना या स्वयं के स्वार्थ के लिए दो पक्षों (क्रेता-विक्रेता) को गलत सलाह देकर फूट डालना आदि।

- २१. अनाभोग क्रिया-अविवेकपूर्वक जीवन-व्यवहार का सम्पादन करना।
- २२. अनाकांक्षा किया-स्वहित एवं परहित का घ्यान नहीं रखकर किया करना।
- २३. प्रायोगिकी क्रिया—मन से अशुभ विचार, वाणी से अशुभ सम्भाषण एवं शारीर से अशुभ कर्म करके, मन, वाणी और शरीर शक्ति का अनुचित रूप में उपयोग करना।
- २ ८ सामुदायिक किया—समूह रूप में इकट्ठे होकर अशुभ या अनुचित कियाओं का करना; जैसे सामूहिक वैदया-नृत्य करवाना। लोगों को ठगने के लिए सामूहिक रूप से कोई कम्पनी खोलना अथवा किसी को मारने के लिए सामूहिक रूप में कोई षड्यंत्र करना आदि।

मात्र शारोरिक व्यापाररूप ईर्यापथिक क्रिया, जिसका विवेचन पूर्व में किया जा चुका है, को मिलाकर जैनविचारणा में क्रिया के पच्चीस भेद तथा आस्रव के ३९ भेद होते हैं। कुछ आचार्यों ने मन, वचन और काय योग को मिलाकर आस्रव के ४२ भेद भी माने हैं। 2

आस्रव रूप क्रियाओं का एक संक्षिप्त वर्गीकरण सूत्रकृतांग में भी उपलब्ध है। संक्षेत्र में वे क्रियाएँ निम्त प्रकार हैं। 3

- १. अर्थ किया—अपने किसी प्रयोजन ( अर्थ ) के टिए किया करना; जैसे अपने लाभ के लिए दूसरे का अहित करना।
- २. अनर्थ क्रिया—बिना किसी प्रयोजन के किया जाने वाला कर्म; जैसे व्यर्थ में किसी को सताना।
  - १. तस्वार्थं सन्न, इ।इ.
  - २. नव पदार्थ शानसार, पृ० १००.
  - ३. स्त्रकृतांग, शश्र.

- ३. हिमा क्रिया अमुक व्यक्ति ने मुझे अदवा मेरे प्रियजनों को कष्ट दिया है अथवा देगा, यह सोचकर उसकी हिमा करना।
- ४. अकस्मात् क्रिया—शीघ्रतावज अथवा अनजाने में होनेवाला पाप-कर्म; जैसे धाम काटते काटते जल्दी में अनाज के पौधे को क'ट देना।
- ५. दृष्टि विषयीस किया—मितिभ्रम से होनेवाला पाप-कर्म; जैसे चौरादि के भ्रम में साघारण अनपराधी पुरुष को दण्ड देना, मारना आदि । जैसे दशरथ के द्वारा मृग के भ्रम में किया गया श्रवणकुमार का वध ।
  - ६. मृषः क्रिया- झूठ बोलना ।
  - ७. अदत्तादान क्रिया-चीर्य कर्म करना ।
- ८. अध्यात्म क्रिया—बाह्य निमित्त के अभाव मे होनेवाले मनोविकार अर्थात् बिना समुचित कारण के मन में होनेवाला क्रोब आदि दुर्भाव।
  - ९. मान क्रिया अपनी प्रशंसा या घमण्ड करना।
- १०. मित्र क्रिया—प्रियजनों, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू. पत्नी आदि को कठोर दण्ड देना।
  - ११. माया क्रिया--कपट करना, ढोंग करना।
  - १२. लोभ क्रिया-लोभ करना।
- १३. ईर्य ४थिको क्रिया—अप्रमत्त, विवेको एवं संयमी व्यक्ति को गमनागमन एवं आहार-विहार को क्रिया।

वैसे मूलभूत आस्रव योग (क्रिया) है। लेकिन यह समग्र क्रिया-व्यापार भी स्वतः प्रसूत नहीं है। उसके भी प्रोरक सूत्र है जिन्हें आस्रव-द्वार या बन्ध-हेतु कहा गया है। समवायांग, ऋषिभाषित एवं तत्त्वार्थसूत्र में इनकी संख्या ५ मानी गयी है (१) मिध्य'त्व, (२) अविरित, (२) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग (क्रिया)। समयसार में इनमें से ४ का उल्लेख मिलता है, उसमें प्रमाद का उल्लेख नहीं। उपर्यृक्त पाँच प्रमुख आस्रव-द्वार या बन्ध हेतुओं को पुनः अनेक भेद-प्रभेदों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ केवल नामनिर्देश करना पर्याप्त है। पाँच आस्रव द्वारों या बन्ध हेतुओं के अवान्तर भेद इस प्रकार हैं—

- **१. मिन्याःव**—मिन्यात्व अयथार्थ दृष्टिकोण है जो पाँच प्रकार का है— (१) एकान्त, (२) विपरीत, (३) विनय, (४) संशय और (५) अज्ञान।
- २. अविरिति—यह अमर्यादित एवं असंयमित जीवन प्रणाली है। इसके भी पाँच भेद हैं—(१) हिंसा, (२) असत्य, (३) स्तेयवृत्ति, (४) मैथुन (काम वासना) और (५) परिग्रह (आसिक्त)।

१. (अ) समवायांग, ५।४; (व) इसियमासिय, ६।५; (स) तस्वार्थ सूत्र, ८।१.

२. समयसार, १७१.

- ३. प्रमाद सामान्यतया समय का अनुपयोग या दुरुपयोग प्रमाद है। लक्ष्योनमुख प्रयास के स्थान पर लक्ष्य-विमुख प्रयास समय का दुरुपयोग है, जबकि प्रयास का अभाव अनुपयोग है। वस्तुतः प्रमाद आत्म-चेतना का अभाव है। प्रमाद पाँच प्रकार का माना गया है—
- (क) विकथा—जीवन के लक्ष्य (साध्य) और उसके साधना मार्ग पर विचार नहीं करतं हुए अनावश्यक चर्चाएँ करना । विकथाएँ चार प्रकार की है—(१) राज्य सम्बन्धी (२) भोजन सम्बन्धी, (३) स्त्रियों के रूप सौन्दयँ सम्बन्धी, और (४) देश सम्बन्धी। विकथा समय का दुरुपयोग है।
- (क्र) कवाय—क्रोध, मान, माया और लोभ । इनकी उपस्थिति में आत्मचेतना कुष्ठित होती है। अतः ये भी प्रमाद हैं।
- (ग) राग—आसिक भी आत्म-चेतना को कुण्ठित करती है, इमलिए प्रमाद कही जाती है।
  - (भ) विषय-सेवन--पाँचों इन्द्रियों के विषयों का सेवन।
  - (ङ) -िज्ञा-अधिक निद्रा लेटा । निद्रा समय का अनुपयोग है ।
- ४. कवाय क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार प्रमुख मनोदशाएँ, जो अपनी तीव्रता ओर मन्दता के आधार पर १६ प्रकार की होती हैं. कथाय कही जाती हैं। इन क्यायों के जनक हास्यादि ९ प्रकार के मनोभाव उपकथाय है। कथाय और उप-कथाय मिलकर पच्चीम भेद होते हैं।
- ५. योग— जैन शब्दावली में योग का अर्थ किया है जो तीन प्रकार की हैं— (१) मानमिक किया (मनोयोग), (२) वाचिक क्रिया (वचनयोग) (३) शारीरिक क्रिया (काय योग)।

यदि हम बन्धन के प्रमुख कारणों को और मंक्षेप में जानना चाहें तो जैन परम्परा में बन्धन के मूलभूत तीन कारण राग ( आसिक्त ), द्वेष और मोह माने गये हैं । उत्तरा-ध्ययनसूत्र में राग और द्वेष इन दोनों को कर्म-बीज कहा गया है । और उन दोनों का कारण मोह बताया गया है । यद्यपि राग और द्वेष साथ-साथ रहते हैं, फिर भी उनमें राग ही प्रमुख है । राग के कारण ही द्वेष होता है । जैन कथानकों के अनुसार इन्द्रभूति गौतम का महावीर के प्रति प्रशस्त राग भी उनके कैवल्य की उपलब्धि में बाधक रहा था । इस प्रकार राग एव मोह ( अज्ञान ) ही बन्धन के प्रमुख कारण हैं । आचार्य कुन्दकुन्द राग को प्रमुख कारण बताते हुए कहते हैं, आसक्त आत्मा ही कर्म-बन्ध करता है और अनासक्त मुक्त हो जाता है, यही जिन भगवान् का उपदेश है । इसलिए कर्मों में आसिक मत रखो । रे लेकिन यदि राग ( आमिक्त ) का कारण जानना चाहें तो जैन

१. उत्तराध्ययन, १२ ७.

२. समयसार, १५७.

परम्परा के अनुसार मोह ही इसका कारण सिद्ध होता है। यद्यपि मोह और राग-हेष सापेक्षरूप में एकदूसरे के कारण बनते हैं। इस प्रकार हेष का कारण राग और राग का कारण मोह है। मोह तथा राग (आसिक्तः) परस्पर एकदूसरे के कारण है। अतः राग, हेष और मोह ये तीन ही जैन परम्परा में बन्धन के मूल कारण है। इसमें से हेष को जो राग (आसिक्तः) जिनत है, छोड़ देने पर शेष राग (आसिक्तः) और मोह (अज्ञानः) ये दो कारण बचते हैं, जो अन्योन्याश्रित है।

### बौद्ध दर्शन में बन्धन ( दुःस ) का कारण

जैनविचारणा की भौति ही बौद्धविचारणा में भी बन्धन या दुख का हेतृ अस्व माना गया है। उसमें भी आस्त्र (आमव) शब्द का उपयोग लगभग समान अर्थ में ही हुआ है। यही कारण है कि श्री एम० सी० घोषाल आदि कुछ विचारवों ने यह मान लिया कि बौद्धों ने यह शब्द जैनों से लिया है। मेरी अपनी दृष्टि मे यह शब्द तत्कालीन श्रमणपरम्परा का सामान्य शब्द था। बौद्धपरम्परा में आस्रव शब्द की व्याख्या यह है कि जो मदिरा (आसव) के समान ज्ञान का विपर्यय करे वह आस्रव है। दूमरे जिससे संसाररूपी दुःख का प्रमव होता है वह आस्रव है।

जैनदर्शन में आस्रव को संसार (भव) एवं बन्धन का कारण माना गया है। बौद्धदंन में आस्रव को भव का हेतु कहा गया है। दोनों दर्शन अहंतों को क्षीणास्रव कहते हैं। बौद्धविचारणा में आस्रव तीन माने गये है—(१) काम, (२) भव और (३) अविद्या। लेकिन अभिधर्म में दृष्टि को भी आस्रव कहा गया है। अविद्या और मिथ्यात्व समानार्थी हैं ही। काम को कथाय के अर्थ में लिया जा सकता है और भव को पुनर्जन्म के अर्थ में। धम्मपद में प्रमाद को आस्रव का कारण कहा गया है। बुद्ध कहते हैं, जो कर्तब्य को छोड़ता है और अकर्नब्य को करता है ऐसे मलयुक्त प्रमादियों के आस्रव बढ़ते हैं। इस प्रकार जैन विचारणा के समान बौद्ध विचारणा में भी प्रमाद आस्रव का कारण है।

बौद्ध और जैन विचारणाओं में इस अर्थ में भी आस्त्र के विचार के सम्बन्ध में मतिवय है कि आस्त्रव अविद्या (मिथ्यात्व ) के कारण होता है। लेकिन यह अिद्या या मिथ्यात्व भी अकारण नहीं, वरन् आस्त्रवप्रस्त है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज की परम्परा चलती है, वैसे ही अविद्या (मिथ्यात्व ) से आस्त्रव और आस्त्रव से अविद्या (मिथ्यात्व ) की परम्परा परस्पर सापेक्षरूप में चलती रहती है। बुद्ध ने जहाँ अविद्या को आस्त्रव का कारण माना, वहाँ यह भी बताया कि आस्त्रवों के समुदय से अविद्या का समुदय होता है। अप के अनुसार आस्त्रव चित्त-मल हैं, दूसरे के अनु-

१. संयुत्तनिकाय, ३६।८,४३।७।३, ४५।५।१०. देखिये —बौद्ध धर्मदर्शन, पृ० २४५.

२. धम्मपद, २६२;

३. मञ्झिमतिकाय, १:१।६.

सार वे आत्म-मल हैं, लेकिन इस आत्मवाद सम्बन्धी दार्शनिक भेद के होते हुए भी दोनों का साधनामार्ग आस्रव-क्षय के निमित्त ही है। दोनों की दृष्टि में आस्रवक्षय ही निर्वाण-प्राप्ति का प्रथम सोपान है। बुद्ध कहते हैं, "मिक्षुओ ! संस्कार, तृष्णा, बेदना, स्पर्श, अविद्या आदि सभी अनित्य, संस्कृत और किसी कारण से उत्पन्न होनेवाले हैं। भिक्षुओ ! इसे भी जान लेने और देख लेने से आस्रवों का क्षय होता है।"

जैसे जैन परम्परा में राग, द्वेष और मोह बन्धन के मूलभूत कारण माने गये हैं, वैसे ही बौद्ध परम्परा में लोभ (राग), द्वेष और मोह को बन्धन (कर्मों की उत्पत्ति) का कारण माना गया है। जो मूर्ख लोभ, द्वेष और मोह से प्रेरित होकर छोटा या बड़ा जो भी कर्म करता है, उसे उसी को भोगना पड़ता है, न कि दूसरे का किया हुआ। इसलिए बुद्धिमान् भिक्षु को चाहिए कि लोभ, द्वेष और मोह का त्याग कर एवं विद्या का लाभ कर सारी दुर्गतियों से मुक्त हो। है

इस प्रकार जैन और बौद्ध दोनों परम्पराओं में राग, द्वेष और मोह यही तीन बन्धन (संसार-परिश्रमण) के कारण सिद्ध होते हैं। जैन और बौद्ध परम्पराओं में इस बन्धन की मूलभूत त्रिपृटी का सापेक्ष सम्बन्ध भी स्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में आचार्य नरेन्द्रदेव लिखते हैं, "लोभ और द्वेष का हेतु मोह है, किन्तु पर्याय से राग, द्वेष भी मोह के हेतु हैं।" राग, द्वेष और मोह में सापेक्ष सम्बन्ध है। अज्ञान (मोह) के कारण हम राग-द्वेष करते हैं और राग-द्वेष ही हमें यथार्थ ज्ञान से वंचित रखते हैं। अविद्या (मोह) के कारण हुएणा (राग) होती है और तृष्णा (राग) के कारण मोह होता है।

गीता की दृष्टि में बन्धन का कारए।—जैन परम्परा बन्धन के कारण-रूप में जो पाँच हेतु बताती है, उनको गीता की आचार परम्परा में भी बन्धन के हेतु के रूप में खोजा जा सकता है। जैन विचारणा के पाँच हेतु हैं—(१) मिध्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग। गीता में मिध्या दृष्टिकोण को संसार-भ्रमण का कारण कहा गया है। इतना ही नहीं, मिध्यात्व के पाँच प्रकार (१) एकान्त, (२) विपरीत, (३) संशय, (४) विनय (रूढ़िवादिता) और (५) अज्ञान में से विपरीत, संशय और अज्ञान इन तीन का विवेचन गीता में मिलता है। विनय को अगर स्व-परम्परा के अर्थ में लें तो गीता वैदिक रूढ़ परम्पराओं की आलोचना के रूप में विनय को स्वीकार कर लेती है। हाँ, गीता में एकान्त का मिध्यात्व के रूप में विवेचन उपलब्ध नहीं होता। अविरति का विवेचन गीता अशुचि-न्नत के रूप में करती

१. संयुत्तनिकाय, २१।३।९.

३. वही, ३।३३.

२. अंगुत्तरनिकाय, ३।३३, (पृ० १३७). ४. बौद्ध वर्मदर्शन, पृ० २५.

है। गीता में भी हिमा, अमत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य और परिग्रह (लोभ-आसक्ति) अविरिति ये पाँचो प्रकार बन्धन के कारण माने गये हैं। प्रमाद जो तमोगुण से प्रत्युत्पन्न है, गीता के अनुमार, अधोगित का कारण माना गया है। यद्यपि गीता में 'कषाय' शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है. तथापि जैन विचारणा में कषाय के जो चार भेद— कोध, मान, माया ओर लोभ बताये गये है, उनको गीता में भी आमुरी-सम्पदा का लक्षण एव नरक आदि अधोगित का कारण माना गया है। जैनविचारणा में योग शब्द मानिसक, वाचिक ओर शारीरिक कर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है और इन तीनों को बन्धन का हेतु माना गया है। गीता स्वतन्त्र रूप से शारीरिक कर्म को बन्धन का कारण नहीं मानती, वह मानिसक तथ्य में सम्बन्धित होने पर ही शारीरिक कर्म को बन्धक मानती है, अन्यथा नहीं। फिर भी गीता के १८वे अध्याय में समस्त शुभाशुभ कर्मों का सम्पादन मन, वाणी और शरीर से माना गया है।

गीता के अनुसार आसूरी-सम्पदा बन्धन का हेतू है। उसमे दम्भ, दर्प अभिमान, कोघ, पारुप्य (कठोर वाणी ) एवं अज्ञान को आसूरी-सम्पदा कहा गया है। अशिकृष्ण कहते है, 'दम्भ, मान, मद से समन्वित दूष्पूर्ण आसक्ति ( नामनाएँ ) से यक्त तथा मोह ( अज्ञान ) मे मिथ्यादृष्टित्व को ग्रहण कर प्राणी असदाचरण से यक्त हो संसार-परिश्रमण करते हैं। यदि हम गीता के इस क्लोक का विक्लेषण करें तो हमें यहां भी बन्धन के काम (आसक्ति) और मोह ये दो प्रमुख कारण प्रतीत होते हे. जिन्हे जैन और बौद्ध परम्पराओं ने स्वीकार किया है. इस क्लोक का पूर्वाई काम से प्रारम्भ होता है और उत्तराई मोह से। यदि ग्रन्थकार की यह योजना युक्तिपूर्ण मानी जाये तो बन्धन के कारण की व्याख्या में जैन, बौद्ध और गीता के दृष्टिकोण एकमत हो जाते है। उपर्युक्त क्लोक के पूर्वाई में ग्रन्थकार ने दम्भ, मान और मद को दुष्पूर्ण काम के आश्रित कहकर स्पष्ट रूप में काम को इन सबमें प्रमुख माना है और उत्तराई मे तो मोहात् शब्द का उपयोग ही मोह के महत्त्व को स्पष्ट बताता है। गीताकार यहाँ मोह (अज्ञान) के कारण दो बातों का होना स्वीकार करता है-१. मिध्याद्ष्टि का ग्रहण और २. असदाचरण, जो हमें जैन विचारणा के मोह के दो भेद दर्शन-मोह और चारित्र-मोह की याद दिला देते हैं। यह बात तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। एक अन्य क्लोक में भी गीताकार ने मोह (अविद्या-अज्ञान) और आसक्ति ( तृष्णा, राग या लोभ ) को नरक का कारण बताकर उनके बन्धकत्व को स्पष्ट किया है। वहाँ कहा गया

१. (अ) गीता, १६।१०; (ब) गीता ( बां० ), १६।१०.

२. गीता, १४।१३, १४।१७. ३. वही, १८।१५.

४. वही, १६।५.

५. वही, १६।४.

६. वही १६।१०.

है कि मोह-जाल में आवृत्त और काम-भोगों में आसक्त पुरुष अपवित्र नरकों में गिरते हैं। अर्थात् मोह और आमक्ति पतन के कारण हैं। सातवें अध्याय में गीता जैन विचारणा के ममान संसार (अर्थात् बन्धन) के तीन कारणों की व्याख्या करती है। वहाँ गीता कहती है कि इच्छा (राग), द्वेष और तज्जनित मोह से सभी प्राणी अज्ञानी बन समार के बन्धन को प्राप्त होते हैं। यहाँ गीताकार राग, द्वेष और मोह बन्धन के इन तीन कारणों की व्याख्या ही नहीं करता, वरन् टच्छा-द्वेष से उत्पन्न मोह कहकर जैनदर्शन के ममान राग, द्वेष और मोह की परस्पर मापेक्षता को भी अभिव्यक्त कर देता है।

सांख्य योग दर्शन में बन्धन की कारण—योगमूत्र में बन्धन या क्लेश के पाँच कारण माने गये हैं—?. अविद्या, २. अस्मिता (अहंकार), ३. राग (आसिक्त), ४. ढेष और ५. अभिनिवेश (मृत्यु का मैक)। इनमें भी अविद्या ही प्रमुख कारण है, क्योंकि शेष चारों अविद्या पर आधारित है। जैनदर्शन के राग, ढेष और मोह (अविद्या) इसमें भी स्वीकृत हैं।

न्याय दर्शन में बन्धन का कारण—न्यायदर्शन में जैनदर्शन के ममान बन्धन के मूलभूत तीन कारण माने गये है—१. राग, २. द्वेष और ३. मोह। राग (आसिक्त) के भीतर काम, मत्मर, स्पृहा, नृष्णा, लोभ, माया तथा दम्भ का समावेश होता है तथा द्वेष में कोध, ईप्यां, असूया, द्रोह (हिंसा) तथा अमर्ष का। मोह (अज्ञान) में मिथ्याज्ञान, संशय, मान और प्रमाद होने हैं। राग और द्वेष मोह अथवा अज्ञान में उत्पन्न होते हैं। ई इम प्रकार नुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाये तो मभी विचारणाओं में अविद्या (मोह) और राग-द्वेष ही बन्धन, दुःख या क्लेश के कारण है। द्वेष भी राग के कारण होता है, अतः मूलतः आसिक्त (राग) और अविद्या (मोह) ही बन्धन के कारण हैं, जिनकी स्थित परस्पर सापेक्ष भाव से है।

3. बन्धन के कारणों का बन्ध के चार प्रकारों से सम्बन्ध—बन्ध के चार प्रकारों का बन्ध के कारणों से क्या सम्बन्ध है, इसपर विचार करना भी आवश्यक है। जैनदर्शन में स्वीकृत बन्ध के पाँच कारणों में से कषाय और योग ये दो बन्धन के प्रकार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। अतः कषाय और योग के सन्दर्भ में बन्ध के इन चार प्रकारों पर विचार अपेक्षित है। जैन विचारकों के अनुसार कषाय का सम्बन्ध स्थिति और अनुभाग-बन्ध से है। कषायवृत्ति की तीव्रता ही बन्धन की समयाविध (स्थिति) और तीव्रता (अनुभाग) का निश्चय करती है। पाप-बन्ध

१. गीता, १६।१६.

२. गीता, ७।२७; गीता (शां०), ७।२७.

३. योगसूत्र, २।३.

४. नीतिशास्त्र, पृ० ६३.

में कषाय जितने तीव होगे, बन्धन की समयाविष और तीवता भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन पुण्य-बन्ध में कषाय और रागभाव का बन्धन की समयाविष से तो अनुलोम सम्बन्ध होता है, लेकिन बन्धन की तीवता से प्रतिलोम सम्बन्ध होता है अर्थात् कषाय जितने अल्प होंगे पुण्यबन्ध उतना ही अधिक होगा। शुभ कर्मों का बन्ध कषायों की तीवता से कम और कषायों की मन्दता से अधिक होगा। जहाँ तक अनुभागबन्ध और स्थितिबन्ध के पारस्परिक सम्बन्ध का प्रश्न है, अशुभ-बन्ध में दोनों में अनुलोम सम्बन्ध होता है अर्थात् जितनी अधिक समयाविष का बन्ध होगा उतना ही अधिक तीव होगा, लेकिन शुभ-बन्ध में दोनों में विलोम-सम्बन्ध होगा अर्थात् जितनी अधिक समयाविष का बन्ध होगा उतना ही कम तीव होगा। श

बन्धन के दूसरे कारण योग (Activity) का सम्बन्ध प्रदेश-बन्ध और प्रकृति-बन्ध से है। जैनदर्शन के अनुसार्श्वमध्यात्व, अविरित, प्रभाद और कथाय के अभाव में मात्र किया (योग) से भी बन्ध होता है। किया कर्मपरमाणुओं की मात्रा (प्रदेश) और गुण (प्रकृति) का निर्धारण करती है। योग या कियाएँ जितनी अधिक होंगी, उतनी ही अधिक मात्रा में कर्म-परमाणु आत्मा की ओर आकर्षित होकर उससे अपना सम्बन्ध स्थापित करेंगे। साथ ही किया का प्रकार ही कर्म-पृद्गलों की प्रकृति का निर्धारण करता है। यद्यपि यह सही है कि किया के स्वरूप का निर्धारण कथायों पर निर्भर होता है और अन्तिम रूप में तो कथाय ही कर्म-पृद्गलों की प्रकृति का निश्चय करते है। लेकिन निकटवर्ती कारण की दृष्ट से किया (योग) ही कर्म-पृद्गलों के बन्ध की प्रकृति वा निश्चय करती है। इस प्रकार जैनदर्शन में कथाय या राग भाव का सम्बन्ध बन्धन की समयाविध (स्थित) तथा तीव्रता (अनुभाग) से होता है जबिक किया (योग) का सम्बन्ध बन्धन की मात्रा (प्रदेश) और गुण (प्रकृति) से होता है।

# श्रष्टकर्म श्रीर उनके कारण

जिस रूप में कर्मपरमाणु आत्मा की विभिन्न शक्तियों के प्रकटन का अवरोध करते है और आत्मा का शरीर से सम्बन्ध स्थापित कराते हैं—उनके अनुसार उनके विभाग किये जाते हैं। जैनदर्शन के अनुसार कर्म आठ प्रकार के हैं—१. ज्ञानावरणीय, २. दर्शनावरणीय, ३. वेदनीय, ४. मोहनीय, ५. आयुष्य, ६. नाम, ७. गोत्र, और ८. अन्तराय। १

कर्मग्रन्थ, भाग २, पृ० ५१.
 देखिए—स्टडीज इन जैन फिलासफी, पृ० २३५ से २३९.

२. कर्मग्रन्थ, भाग २, पृ० १२१. ३. उत्तराध्ययन, ३३।२३.

#### १. जानावरणीय कर्म

जिस प्रकार बादल सूर्य के प्रकाश को ढँक देते हैं, उसी प्रकार जो कर्मवर्गणाएँ आत्मा की ज्ञानशक्ति को ढंक देती हैं और सहज ज्ञान की प्राप्ति में बाधक बनती हैं, वे ज्ञानावरणीय कर्म कही जाती हैं।

ज्ञानावरणीय कर्म के बन्धन के कारण—जिन कारणों से ज्ञानावरणीय कर्म के परमाणु आत्मा से मंयोजित होकर ज्ञान-शक्ति को कुंठित करते हैं, वे छः हैं।

9. प्रदोष—ज्ञानी का अवर्णवाद (निन्दा) करना एवं उसके अवगुण निकालना।

2. निह्नव—ज्ञानी का उपकार स्वीकार न करना अथवा किसी विषय को जानते हुए भी उसका अपलाप करना।

3. अन्तराय—ज्ञान की प्राप्ति में बाधक बनना, ज्ञानी एवं ज्ञान के माधन पुस्तकादि को नष्ट करना। ४. मात्सर्य—विद्वानों के प्रति देष-बुद्धि रखना, ज्ञान के साधन पुस्तक आदि में अरुचि रखना।

4. असादना—ज्ञान एवं ज्ञानी पुरुषों के कथनों को स्वीकार नहीं करना, उनकी ममुचित विनय नही करना और ६. उपधात—विद्वानों के साथ मिथ्याग्रह युक्त विसंवाद करना अथवा स्वार्थवश सत्य को असत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करना। उपर्युक्त छ: प्रकार का अनैतिक आचरण व्यक्ति की ज्ञानशक्ति के कुंठित होने का कारण है।

ज्ञान(वरणीय कर्म का विपाक—विपाक की दृष्टि से ज्ञानावरणीय कर्म के कारण पाँच रूपों में आत्मा की ज्ञान-शक्ति का आवरण होता है—

१. मितज्ञानावरण—ऐन्द्रिक एवं मानसिक ज्ञान-क्षमता का अभाव, २. श्रुतिज्ञानावरण—-बौद्धिक अथवा आगमज्ञान की अनुपल्बिष, ३. अविष ज्ञानावरण—अतीन्द्रिय ज्ञान-क्षमता का अभाव, ४. मन:पर्याय ज्ञानावरण— दूसरे की मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्ति कर लेने की शक्ति का अभाव, ५. केवल ज्ञानावरण—-पूर्णज्ञान प्राप्त करने की क्षमता का अभाव। २

कहीं-कहीं विपाक की दृष्टि से इनके १० भेद बताये गये हैं । १. सुनने की शक्ति का अभाव, २. सुनने से प्राप्त होनेवाले ज्ञान की अनुपलब्धि, ३. दृष्टि शक्ति का अभाव, ४. दृष्ट्यज्ञान की अनुपलब्धि, ५. गंधग्रहण करने की शक्ति का अभाव, ६. गन्य सम्बन्धी ज्ञान की अनुपलब्धि, ७. स्वाद ग्रहण करने की शक्ति का अभाव, ८. स्वाद सम्बन्धी ज्ञान की अनुपलब्धि, ९. स्पर्श-क्षमता का अभाव और १०. स्पर्श सम्बन्धी ज्ञान की अनुपलब्धि।

१. (अ) कर्मग्रन्थ, १।५४.

३. नवपदार्थ ज्ञानसार, पृ० २३६.

<sup>(</sup>ब) तत्त्वार्थसूत्र, ६।११.

२. तत्त्वार्थसूत्र, ८।७.

#### २. दर्शनावरणीय कर्म

जिस प्रकार ढारपाल राजा के दर्शन में बाघक होता है उसी प्रकार जो कर्मवर्गणाएँ आत्मा की दर्शन-शक्ति में बाघक होती हैं, वे दर्शनावरणीय कर्म कहलाती हैं। ज्ञान से पहले होने वाला वस्तु तत्त्व का निविशेष (निविकल्प) बोध, जिसमें मत्ता के अतिरिक्त किसी विशेष गुण धर्म की प्राप्ति नहीं होती, दर्शन कहलाता है। दर्शनावरणीय कर्म आत्मा के दर्शन-गुण को आवृत्त करता है।

दर्शनावरणीय कर्म के बन्ध के कारण—ज्ञानावरणीय कर्म के समान ही छः प्रकार के अशुभ आचरण के द्वारा दर्शनावरणीय कर्म का बन्ध होता है—
(१) सम्यक् दृष्टि की निन्दा (छिद्रान्वेषण) करना अथवा उसके प्रति अकृतज्ञ होना,
(२) मिध्यात्व या असत् मान्यताओ का प्रतिपादन करना, (३) शुद्ध दृष्टिकोण की उपलब्धि में बाधक बनना, (४) सम्यक्दृष्टि का ममुचित विनय एवं सम्मान नहीं करना, (५) सम्यक्दृष्टि पर द्वेष करना, (६) सम्यक्दृष्टि के साथ मिध्याग्रह सहित विवाद करना।

दर्शनावरणीय कर्म का विपाक—उपर्युक्त अग्रुभ आचरण के कारण आत्मा का दर्शन गुण नौ प्रकार से कुंठित हो जाता है— र १. चक्षुदर्शनावरण—नेत्र- शिक्त का अवरुद्ध हो जाना। २. अचक्षुदर्शनावरण—नेत्र के अतिरिक्त शेष इन्द्रियों की सामान्य अनुभवशक्ति का अवरुद्ध हो जाना। ३. अवधिदर्शनावरण—सीमत अतीन्द्रिय दर्शन की उपलब्धि में बाधा उपस्थित होना। ४. केवल दर्शनावरण—परिपूर्ण दर्शन की उपलब्धि का नहीं होना। ४. निद्रा—सामान्य निद्रा। ६ निद्रानिद्रा—गहरी निद्रा। ७. प्रचला—बैठे-बैठे आ जाने वाली निद्रा। ६. प्रचलाभिचला—चलते-फिरते भी आ जाने वाली निद्रा। ६. स्त्यानगृद्धि—जिस निद्रा में प्राणी बड़े-बड़े बल-साध्य कार्य कर डालता है। अन्तिम दो अवस्थाएँ आधुनिक मनोविज्ञान के द्विविध व्यक्तित्व के समान मानी जा सकती हैं। उपर्युक्त पाँच प्रकार की निद्राओं के कारण व्यक्ति की सहज अनुभूति की क्षमता में अवरोध उत्पन्न हो जाता है।

## ३. वेदनीय कर्म

जिसके कारण सांसारिक सुख-दुःख की संवेदना होती है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। इसके दो भेद हैं—१. सातावेदनीय और २. असातावेदनीय। सुख रूप संवेदना का कारण सातावेदनीय और दुःख रूप संवेदना का कारण असातावेदनीय कर्म कहलाता है।

१. (अ) तत्त्वार्थसूत्र, ६।११.

२. तत्त्वार्थसूत्र, ८।८.

<sup>(</sup>ब) कर्मग्रन्थ, १।५४.

सातावेदनीय कर्म का विपाक—उपर्युक्त शुभाचरण के फलस्वरूप प्राणी निम्न प्रकार की मुखद मंबेदना प्राप्त करता है—१. मनोहर, कर्णप्रिय, सुखद म्बर श्रवण करने को मिलते है, २. मनोज्ञ, मुन्दर रूप देखने को मिलता है, ३. सुगन्ध की संवेदना होती है, ४. सुस्वादु भोजन-पानादि उपलब्ध होता है, ५. मनोज्ञ, कोमल स्पर्श व आसन शयनादि की उपलब्धि होती है, ६. वांछित सुखों की प्राप्ति होती है, ७. शुभ वचन, प्रशंमादि सुनने का अवसर प्राप्त होता है, ८. शारीरिक सुख मिलता है। ६

असात विदनीय कर्म के कार मिला अशुभ आचरणों के कारण प्राणी को दुःख संवेदना प्राप्त होती है, वे १२ प्रकार के हैं—१. किसी भी प्राणी को दुःख देना, २. चिन्तित बनाना, ३. शोका कुल बनाना, ४. रुलाना, ५. मारना और ६. प्रताड़ित करना, इन छः कियाओं की मंदता और तीवता के आधार पर इनके बारह प्रकार हो जाते है। कि तत्त्वार्यमूत्र के अनुसार १. दुःख, २. शोक, ३. ताप, ४. आकन्दन, ५. वघ और ६. परिदेवन ये छः असातावेदनीय कर्म के बन्ध के कारण हैं जो 'स्व' और 'पर' की अपेक्षा से १२ प्रकार के हो जाते हैं। स्व एवं पर की अपेक्षा पर आधारित तत्त्वार्यमूत्र का यह दृष्टिकोण अधिक संगत है। कर्मग्रन्थ में सातावेदनीय के बन्ध के कारणों के विपरीत गुरु का अविनय, अक्षमा, क्र्रता, अविरति, योगाम्यास नहीं करना, कथाययुक्त होना, तथा दान एवं

१. नवपदार्थ ज्ञानसार, पृ० २३७.

३. तत्त्वार्थसूत्र, ६।१३.

५. वही, पृ० २३७.

२. कर्मग्रन्थ, १।५५.

४. नवपदार्थ ज्ञानसार, पृ० २३७.

६. तत्त्वार्थसूत्र, ६।१२.

श्रद्धा का अभाव असातावेदनीय कर्म के कारण माने गये हैं। इन क्रियाओं के विपाक के रूप में आठ प्रकार की दुःखद संवेदनाएँ प्राप्त होती है—१. कर्ण-कटु, कर्कदा स्वर सुनने को प्राप्त होते हैं २. अमनोज्ञ एवं सौन्दर्यविहीन रूप देखने को प्राप्त होता है, ३. अमनोज्ञ गन्धों की उपलब्धि होती है, ४. स्वादिवहीन मोजनादि मिलता है, ५. अमनोज्ञ, कठोर एव दुःखद संवेदना उत्पन्न करनेवाले स्पर्श की प्राप्त होती है, ६. अमनोज्ञ मानसिक अनुभूतियों का होना, ७. निन्दा-अपमानजनक वचन सुनने को मिलते हैं और ८. शरीर में विविध रोगों की उत्पत्ति से शरीर को दुःखद संवेदनाएँ प्राप्त होती हैं। २

#### ४. मोहनीय कर्म

जैसे मदिरा आदि नशीली वस्तु के सेवन से विवेक-शक्ति कुंठित हो जौती है, उसी प्रकार जिन कर्म-परमाणुओं से आत्मा की विवेक-शक्ति कुंठित होती है और अनैतिक आचरण में प्रवृत्ति होती है, उन्हें मोहनीय (विमोहित करने वाले) कर्म कहते हैं। इसके दो भेद हैं—दर्शनमोह और चारित्रमोह।

मोहनीय कर्म के बन्ध के कारण-मामान्यतया मोहनीय कर्म का बन्ध छ: कारणों से होता है-१. कोघ, २. अहंकार, ३. कपट, ४. लोभ, ५. अशुभाचरण और ६. विवेकाभाव (विमृद्धता )। प्रथम पाँच से चारित्रमांह का और अन्तिम से दर्शनमोह का बन्ध होता है। कमंग्रन्थ में दर्शनमोह और चारित्रमोह के बन्धन के कारण अलग-अलग बताये गये हैं। दर्शनमोह के कारण हैं— उन्मार्ग देशना, सन्मार्ग का अपलाप, घार्मिक सम्पत्ति का अपहरण और तीर्थकर, मूनि, चैत्य (जिन-प्रतिमाएँ) और धर्म-संघ के प्रतिकृल आचरण। चारित्रमोह कर्म के बन्धन के कारणों में कषाय, हास्य आदि तथा विषयों के अधीन होना प्रमुख हैं। ४ तत्त्वार्य-सूत्र में सर्वज्ञ, श्रुत, संघ, धर्म और देव के अवर्णवाद (निन्दा) को दर्शनमोह का तथा कषायजनित आत्म-परिणाम को चारित्रमोह का कारण माना गया है। समवायांगसूत्र में तीव्रतम मोहकर्म के बन्घन के तीस कारण बताये गये हैं। E १. जो किसी त्रस प्राणी को पानी में ड्बाकर मारता है। २. जो किसी त्रस प्राणी को तीव अध्यम अध्यवसाय से मस्तक को गीला चमड़ा बांधकर मारता है। ३. जो किसी त्रस प्राणी को मुंह बाँघ कर मारता है। ४. जो किसी जल प्राणी को अग्नि के धूएँसे मारता है। ५. जो किसी त्रस प्राणी के मस्तक का छेदन करके मारता है। ६. जो किसी त्रस प्राणी को छल से मारकर

१. कर्मग्रन्थ, १।५५.

२. नवपदार्थं ज्ञानसार, पृ० २३७.

३. वही, पृ० २३७.

४. कर्मग्रन्थ, १।५६-५७.

५. तस्वायंसूत्र, ६।१४-१५.

६. समवायांग, ३०।१.

हँसता है। ७. जो मायाचार करके तथा असत्य बोलकर अपना अनाचार छिपाता है। ८. जो अपने दुराचार को छिपाकर दूसरे पर कलंक लगाता है। ९. जो कलह बढ़ाने के लिए जानता हुआ मिश्र भाषा बोलता है। १०. जो पति-पत्नी में मतभेद 'पैदा करता है तथा उन्हें मार्मिक वचनों से झेंपा देता है। ११. जो स्त्री में आसक्त **व्यक्ति** अपने-आपको कुंवारा कहता है। १२. जो अत्यन्त कामुक व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है। १३. जो चापलुसी करके अपने स्वामी को उनता है। १४. जो जिनकी कृपा मे समृद्ध बना है वह ईर्घ्या मे उनके ही कार्यों में विघ्न डालता है। १५. जो अपने उपकारी की हत्या करता है। १६. जो प्रसिद्ध पुरुष की हत्या करता है। १७. जो प्रमुख पुरुष की हत्या करता है। १८. जो संयमी को पथभ्रष्ट करता है। १९ जो महान् पुरुषों की निन्दा करता है। २०. जो न्यायमार्ग की निन्दा करता है। २१. जो आचार्य, उपाध्याय एवं गूरु की निन्दा करता है। २२. जो आचार्य, उपाध्याय एवं गृरु का अविनय करता है। २३. जो अबहुश्रुत होते हुए भी अपने-आपको बहुश्रुत कहता है। २४. जो तपस्वी न होते हुए भी अपने-आपको तपस्वी कहता है। २५. जो अस्वस्य आचार्य आदि की सेवा नहीं करता । २६. जो आचार्य आदि क्रशास्त्र का प्ररूपण करते हैं । २७. जो आचार्य आदि अपनी प्रशंसा के लिए मंत्रादि का प्रयोग करते है। २८. जो इहलोक और परलोक में भोगोपभोग पाने की अभिलाषा करता है। २९, जो देवताओं की निन्दा करता है या करवाता है। ३०. जो असर्वज्ञ होते हुए भी अपने आपको सर्वज कहता है।

- (अ) दर्शन-मोह—जैन-दर्शन मे दर्शन शब्द तीन अथों मे प्रयुक्त हुआ है—१. प्रत्यक्षीकरण, २. दृष्टिकोण और ३. श्रद्धा। प्रथम अर्थ का सम्बन्ध दर्शनावरणीय कर्म से है, जबिक दूसरे और तीसरे अर्थ का सम्बन्ध मोहनीय कर्म से है। दर्शन-मोह के कारण प्राणी में सम्यक् दृष्टिकोण का अमान होता है और वह मिध्या बारणाओं एवं विचारों का शिकार रहता है, उसकी विवेकबुद्ध असंतुलित होती है। दर्शनमोह तीन प्रकार का है—१. मिध्यात्व मोह—जिमके कारण प्राणी असत्य को सत्य तथा सत्य को असत्य समझता है। शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ मानना मिथ्यात्व मोह है। २. सम्यक्-मिध्यात्व मोह—सत्य एवं असत्य तथा शुभ एवं अशुभ के सम्बन्ध मे अनिश्चयात्मकता और ३. सम्यक्त्व मोह—क्षयिक सम्यक्त्व की उपलब्धि में बाधक सम्यक्त्व मोह है अर्थात् दृष्टिकोण की आंशिक विश्वद्धता।
- (ब) चारित्र-मोह—चारित्र-मोह के कारण प्राणी का आचरण अशुभ होता है। चारित्र-मोहजनित अशुभाचरण २५ प्रकार का है — १. प्रबल्तम क्रोश,

१. तन्वार्थसूत्र, ८।१०.

२. प्रबलतम मान, ३. प्रबलतम माया (कपट), ४. प्रबलतम लोभ, ५. अति कोध, ६. अति मान, ७. अति माया (कपट), ८. अति लोभ, ९.साधारण कोध, १०. साधारण मान, ११. साधारण माया (कपट), १२. साधारण लोभ, १३. अल्प कोध, १४.अल्प मान, १५. अल्प माया (कपट) और, १६ अल्प लोभ में सोलह कषाय हैं। उपर्युक्त कषायों को उत्तेजित करने वाली नौ मनोवृत्तियौँ (उपकषाय) है—१. हास्य, २. रित (स्नेह, राग), ३. अरित (द्वेष), ४. शोक, ५. भय, ६. जुगुप्सा (घृणा), ७. स्त्रीवेद (पुरुष सहवाम की इच्छा), ८. पुरुषवेद (स्त्री सहवाम की इच्छा), ९. नपुंसकवेद (स्त्री-पुरुष दोनों के सहवाम की इच्छा)।

मोहनीय कर्म विवेकाभाव है और उसी विवेकाभाव के कारण अशुभ की ओर प्रवृत्ति की रुचि होती है। अन्य परम्पराओं में जो स्थान अविद्या का है, वहीं स्थान जैन परम्परा में मोहनीय कर्म का है। जिस प्रकार अन्य परम्पराओं में बन्धन का मूल कारण अविद्या है, उसी प्रकार जैन परम्पराओं में बन्धन का मूल कारण मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म का क्षयोपशम ही नैतिक विकास का आधार है।

#### ५. आयुष्य कर्म

जिस प्रकार बेड़ी कैदी की स्वाधीनता में बाधक है, उसी प्रकार जो कर्म परमाणु आत्मा को विभिन्न शरीरों में नियत अविध तक कैद रखते हैं, उन्हें आयुष्य कर्म कहते हैं। यह कर्म निश्चय करता है कि आत्मा को किस शरीर में कितनी समयाविध तक रहना है। आयुष्य कर्म चार प्रकार का है—१. नरक आयु, २. तिर्यच आयु (वानस्पतिक एवं पशु जीवन) ३. मनुष्य आयु और ४. देव आयु । १

आयुष्य-कर्म के बन्ध के कारण सभी प्रकार के आयुष्य-कर्म के बन्ध का कारण शील और वृत से रहित होना माना गया है। फिर भी किस प्रकार के आचरण से किस प्रकार का जीवन मिलता है, उसका निर्देश भी जैन आगमीं में उपलब्ध है। स्थानांगसूत्र में प्रत्येक प्रकार के आयुष्य-कर्म के बन्ध के चार-चार कारण माने गये हैं। श

- (अ) नारकीय जीवन की प्राप्ति के चार कारण—१. महारम्भ (भयानक हिंसक कर्म), २. महापरिग्रह (अत्यधिक संचय वृत्ति), ३. मनुष्य, पशु आदि का वध करना, ४. मांसाहार और शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन।
- (ब) पाश्चिक जीवन की प्राप्ति के चार कारण—१. कपट करना, २. रहस्यपूर्ण कपट करना, ३. असत्य भाषण, ४. कम-ज्यादा तोल-माप करना। कर्म-

१. तत्त्वार्थसूत्र, ८।११.

२. वही, ६।१९.

३. स्थानांग, १।४।४।३७३.

ग्रन्थ में प्रतिष्ठा कम होने के भय से पाप का प्रकटन करना भी तियंञ्च आयु. .के बन्ध का कारण माना गया है। तत्त्वार्थसूत्र में माया (कपट) को ही पशु-योनि का कारण बताया है। र

- (स) मानव जीवन की प्राप्ति के चार कारण—१. सरलता, २. विनय-शीलता, ३. करुणा और ४. अहंकार एवं मात्सयं से रहित होना। तत्त्वार्थसूत्र में १. अल्प आरम्भ, २. अल्प परिग्रह, ३. स्वभाव की सरलता और ४. स्वभाव की मृदुता को मनुष्य आयु के बन्ध का कारण कहा गया है। ३
- (द) दंबीय जीवन की प्राप्ति के चार कारण- १. सराग (सकाम) सयम का पालन, २. संयम का आंशिक पालन, ३. सकाम तपस्या (बाल तप) ४. स्वाभाविक रूप में कर्मों के निर्जरित होने से। तत्त्वार्थसूत्र मे भी यही कारण माने गये है। ६ कर्म-प्रन्थ के अनुसार अविरत सम्यक्दृष्टि मनुष्य या तिर्यच, देर्शावरत श्रावक, सरागी-साधु, बाल-तपस्वी और इच्छा नही होते हुए भी परिस्थित वश भूख-प्यास आदि को सहन करते हुए अकाम-निर्जरा करनेवाले व्यक्ति देवायु का बन्ध करते है। "

आकिस्मिकमरण—प्राणी अपने जीवनकाल में प्रत्येक क्षण आयु कमं को भोग रहा है और प्रत्येक क्षण में आयु कमं के परमाणु भोग के पश्चात् पृथक् होते रहते हैं। जिस समय वर्तमान आयु कमं के पूर्वबद्ध समस्त परमाणु आत्मा से पृथक् हो जाते हैं उस समय प्राणी को वर्तमान शरीर छोड़ना पड़ता है। वर्तमान शरीर छोड़ने के पूर्व ही नवीन शरीर के आयु कमं का बन्ध हो जाता है। लेकिन यदि आयुष्य का भोग इस प्रकार नियत है तो आकिस्मिकमरण की व्याख्या क्या? इसके प्रत्युत्तर में जैन-विचारकों ने आयु कमं का भोग दो प्रकार का माना—१. किमक, २. आकिस्मिक। किमक भोग में स्वाभाविक रूप से आयु का भोग धीरे- धीरे होता रहता है, जबिक आकिस्मिक भोग में किसी कारण के उपस्थित हो जाने पर आयु एक साथ ही भोग ली जाती है। इसे ही आकिस्मिकमरण या अकाल मृत्यु कहते है। स्थानांगसूत्र में इसके सात कारण बताये गये हैं—१. हर्ष-शोक का अतिरेक, २. विष अथवा शस्त्र का प्रयोग, ३. आहार की अत्यिषकता अथवा सर्वथा-अभाव ४. व्याधिजनित तीव बेदना, ५. आधात ६. सर्पदंशादि और ७. श्वास- ितरोध। इसे ही स्थानंगित तीव बेदना, ५. आधात ६. सर्पदंशादि और ७. श्वास-

#### ६. नाम कर्म

जिस प्रकार चित्रकार विभिन्न रंगों से अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, उसी।

१. कर्मग्रन्थ, १।५८.

२. तत्त्वार्थसूत्र, ६।१७.

३. वही, ६।१८.

४. वही, ६।२०.

५. कर्मग्रन्थ, १।५९.

६. स्थानांग, ७।५६१.

प्रकार नाम-कर्म विभिन्न परमाणुओं से जगत् के प्राणियों के शरीर की रचना करता है। मनोविज्ञान की भाषा में नाम-कर्म को व्यक्तित्व का निर्धारक तस्य कह सकते हैं। जैन-दर्शन में व्यक्तित्व के निर्धारक तस्यों को नाम कर्म की प्रकृति के रूप में जाना जाता है, जिनकी मंख्या १०३ मानी गई है लेकिन विस्तारभय से उनका वर्णन सम्भव नहीं है। उपर्यृक्त सारे वर्गीकरण का मंक्षिप्त रूप है—१. शुभनामकर्म (अच्छा व्यक्तित्व) और २. अशुभनामकर्म (बुरा व्यक्तित्व)। प्राणीजगत् में जो आश्चर्यजनक वैचित्र्य दिखाई देता है, उसका प्रमुख कारण नाम-कर्म है।

शुभनाम कर्म के बन्ध के कारण—जैनागमों मे अच्छे, व्यक्तिव की उपलब्धि के चार कारण माने गये है—१. शरीर की मरलता, २. वाणी की सरलता, ३. मन या विचारों की मरलता, ४. अहंकार एवं मात्सर्य से रहित होना या सामञ्जस्य पूर्ण जीवन।

शुभनामकर्म का विपाक—उपर्युक्त चार प्रकार के शुभाचरण से प्राप्त शुभ व्यक्तित्व का विपाक १४ प्रकार का माना गया है — १. अधिकारपूर्ण प्रभावक वाणी (इष्ट शब्द), २. सुन्दर सुगठित शरीर (इष्ट रूप), ३. शरीर से निःमृत होनेवाले मलों में भी सुगंधि (इष्ट गंध), ४. जैवीय रमों की ममुचितता (इष्ट रम), ५. त्वचा का सुकोमल होना (इष्ट स्पर्श), ६. अचपल योग्य गति (इष्ट गति), ७. अंगों का समुचित स्थान पर होना (इष्ट स्थिति), ८. लावण्य, ९. यशःकीर्ति का प्रसार (इष्ट यशः कीर्ति), १०. योग्य शारीरिक शक्ति (इष्ट उन्थान, कर्म, बलवीर्य, पुरुषार्थ और पराक्रम), ११. लोगों को रुचिकर लगे ऐमा स्वर, १२. कान्त रवर, १३. प्रिय स्वर और १४. मनोज स्वर। व

अणुभ नाम कर्म के कारण—निम्न चार प्रकार के अशुभाचरण से व्यक्ति (प्राणी) को अशुभ व्यक्तित्व की उपलब्धि होती है—१. शरीर की वक्रता, २. वचन की वक्रता, ३. मन की वक्रता, ४. अहंकार एवं मात्सर्य वृत्ति या असामंजस्य-पूर्ण जीवन। १

अशुभनाम कर्म का विपाक—१. अप्रभावक वाणी (अनिष्ट शब्द), २. असुन्दर शरीर (अनिष्ट स्पर्श), ३. शारीरिक मलों का दुर्गन्धयुक्त होना (अनिष्ट गंघ), ४. जैवीय रसों की असमुचितता (अनिष्ट रस), ५. अप्रिय स्पर्श, ६. अनिष्ट गति, ७. अंगों का समुचित स्थान पर न होना (अनिष्ट स्थिति), ८. सौन्दर्य का अभाव, ९. अपयश, १०. पुरुषार्थ करने की शक्ति का अभाव, ११. हीन स्वर, १२. दीन स्वर, १३. अप्रिय स्वर और १४. अकान्त स्वर।

१. तत्त्वार्थसूत्र, ६।२२.

२. नवपदार्थं ज्ञानसार, पृ० २३९.

३. तत्त्वार्थसूत्र ६।२१.

४. नवपदार्थ ज्ञानसार, पृ० २३९.

#### ७. गोत्र कर्म

जिसके कारण व्यक्ति प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित कुल मे जन्म लेता है, वह गोत्र कर्म है। यह दो प्रकार का माना गया है—१. उच्च गोत्र (प्रतिष्ठित कुल) और २. नीच गोत्र (अप्रतिष्ठित कुल)। किम प्रकार के आचरण के कारण प्राणी का अप्रतिष्ठित कुल में जन्म होता है और किस प्रकार के आचरण से प्राणी का प्रतिष्ठित कुल में जन्म होता है, इस पर जैनाचार-दर्शन मे विचार किया गया है। अहंकारवृत्ति ही इसका प्रमुख कारण मानी गई है।

उच्च गोत्र एवं नीच गोत्र के कर्म-बन्ध के कारण—िनम्न आठ वातों का अहंकार न करने वाला व्यक्ति भविष्य मे प्रतिष्ठित कुल मे जन्म लेता है—

१. जाति, २. कुल, ३. बल (शारीरिक शिक्त), ४. रूप (सौन्दर्य), ५. तपस्या (साधना), ६. ज्ञान (श्रुत), ७. लाभ (उपलब्धियाँ) और ८. स्वामित्व (अधिकार)। इसके विपरीत जो व्यक्ति उपर्युक्त आठ प्रकार का अहंकार करता है वह नीच कुल मे जन्म लेता है। १ कर्म-प्रत्थ के अनुसार भी अहंकार रिहत गुणग्राही दृष्टि वाला. अध्ययन-अध्यापन मे किच रखने वाला तथा भक्त उच्च-गोत्र को प्राप्त करता है और इसके विपरीत आचरण करने वाला नीच गोत्र को प्राप्त करता है। १ तत्त्वार्थमूत्र के अनुसार पर-निन्दा, आत्मप्रशसा, दूसरो के सद्गुणों का आच्छादन और असद्गुणों का प्रकाशन ये नीच गोत्र के बन्ध के हेतु है। इसके विपरीत पर-प्रशसा, आत्म-निन्दा, सद्गुणों का प्रकाशन, असद्गुणों का गोपन और नम्रवृत्ति एवं निरिभमानता य उच्च गोत्र के बन्ध के हेतु है। १

गोत्र-कर्म का विपाक—विपाक (फल) दृष्टि से विचार करते हुए यह घ्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति अहंकार नहीं करता, वह प्रतिष्ठित कुल में जन्म लेकर निम्नोक्त आठ क्षमताओं से युक्त होता है—१. निष्कलंक मातृ-पक्ष (जाति), २. प्रतिष्ठित पितृ-पक्ष (कुल), ३. सबल शरीर. ४. सौन्दर्ययुक्त शरीर, ५. उच्च साधना एवं तप-शक्ति, ६. तीत्र बुद्धि एवं विपुलज्ञान राशि पर अधिकार, ७. लाभ एवं विविध उपलब्धियाँ और ८. अधिकार, स्वामित्व एव ऐश्वर्य की प्राप्ति । लेकिन अहंकारी व्यक्तित्व उपर्युक्त समग्र क्षमताओं से अथवा इनमें से किन्हीं विशेष क्षमताओं से वंजित रहता है। ध

#### अन्तराय कर्म

अभीष्ट की उपलब्धि में बाधा पहुँचाने वाले कारण को अन्तराय कर्म कहते

१. तत्त्वार्थसूत्र, ८।१३.

२. नवपदार्थ ज्ञानसार, पृ० २४०.

३. (अ) कर्मग्रन्थ, १।६०;

४. नवपदार्थ ज्ञानसार, पृ० २४०-

(ब) तत्त्वार्थसूत्र, ६।२४.

हैं। यह पाँच प्रकार का है। १. दानान्तराय—दान की इच्छा होने पर भी दान नहीं किया जा सके, २. लाभान्तराय—कोई प्राप्ति होने वाली हो लेकिन किसी कारण से उसमें बाघा आ जाना, ३. भोगान्तराय—भोग में बाघा उपस्थित होना जैसे व्यक्ति सम्पन्न हो, भोजनगृह में अच्छा सुस्वादु भोजन भी बना हो लेकिन अस्वस्थता के कारण उसे मात्र खिचड़ी ही खानी पड़े, ४. उपभोगान्तराय—उपभोग की सामग्री के होने पर भी उपभोग करने में असमर्थता, ५. वीर्यान्तराय—शिवत के होने पर भी पुरुषार्थ में उसका उपयोग नही किया जा सकना।

---(तत्त्वार्थसूत्र, ८.१४)

जैन नीति-दर्शन के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के दान, लाभ, भोग, उपभोग-शक्ति के उपयोग में बाघक बनता है, वह भी अपनी उपलब्ध सामग्री एवं शक्तियों का समुचित उपयोग नहीं कर पाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी दान देने वाले व्यक्ति को दान प्राप्त करने वाली संस्था के बारे में गलत सूचना देकर या अन्य प्रकार में दान देने से रोक देता है अथवा किसी भोजन करते हुए व्यक्ति को भोजन पर से उठा देता है तो उसकी उपलब्धियों में भी बाधा उपस्थित होती है अथवा भोग-सामग्री के होने पर भी वह उसके भोग से वंचित रहता है। कर्मग्रन्थ के अनुसार जिन-पूजा आदि धर्म-कार्यों में विघ्न उत्पन्न करने वाला और हिसा में तत्पर व्यक्ति भी अन्तराय कर्म का संचय करता है। तत्त्वार्थसूत्र के अनुसार भी विघ्न या बाधा डालना ही अन्तराय-कर्म के बन्ध का कारण है। व

#### घाती और अघाती कर्म

कर्मों के इस वर्गीकरण में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय इन चार कर्मों को 'घातिक' और नाम, गोत्र, आयुष्य और वेदनीय इन चार कर्मों को 'अघाती' माना जाता है। घाती कर्म आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति गुण का आवरण करते हैं। ये कर्म आत्मा की स्वभावदशा को विकृत करते हैं, अतः जीवन-मुक्ति में बाघक होते हैं। इन घाती कर्मों में अविद्या रूप मोहनीय कर्म ही आत्म-स्वरूप के आवरण, क्षमता, तीव्रता और स्थितिकाल की दृष्टि से प्रमुख हैं। वस्तुतः मोहकर्म ही एक ऐसा कर्म-संस्कार है, जिसके कारण कर्म-बन्ध का प्रवाह सतत बना रहता है। मोहनीय कर्म उस बीज के समान है, जिसमें अंकुरण की शक्ति है। जिस प्रकार उगने योग्य बीज हवा, पानी आदि के सहयोग से अपनी परम्परा को बढ़ाता रहता है उसी प्रकार मोहनीय रूपी कर्म-बीज ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय रूप हवा, पानी आदि के सहयोग से कर्म-परम्परा को सतत बनाये रखता

<sup>-</sup>१. (अ) कर्म ४ नथ, १।६१; (ब) तत्त्वार्थसूत्र, ६।२६.

है। मोहनीय कर्म ही जन्म, मरण, संसार या बन्धन का मूल है, शेष घाती कर्म उसके सहयोगी मात्र हैं। इसे कर्मों का सेनापित कहा गया है। जिस प्रकार सेनापित के पराजित होने पर मारी सेना इतप्रभ हो शीघ्र ही पराजित हो जाती है, उसी प्रकार मोह कर्म पर विजय प्राप्त कर लेने पर शेष सारे कर्मों को आमामी से पराजित कर आत्मशुद्धता की उपलब्धि की जा सकती है। जैसे ही मोह नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञानावरण और दर्शनावरण का पर्दा हट जाता है, अन्तराय या बाधकता समाप्त हो जाती है और व्यक्ति (आत्मा) जीवन-मूक्त बन जाता है।

अघाती कर्म वे हैं जो आत्मा के स्वभाव दशा की उपलब्धि और विकास में बाघक नहीं होते। अघाती कर्म भुने हुए बीज के ममान हैं, जिनमें नवीन कर्मों की उत्पादन-क्षमता नहीं होती। वे कर्म-परम्परा का प्रवाह बनाये रखने में असमर्थ होते है और समय की परिपक्वता के साथ ही अपना फल देकर सहज ही अलग हो जाते हैं।

सर्वघाती और देशघाती कर्म-प्रकृतियाँ—आत्मा के स्व-लक्षणों का आवरण करने वाले घाती कर्मों की ४५ कर्म-प्रकृतियाँ भी दो प्रकार की हैं—१. मर्वघाती और २. देशघाती। मर्वघाती कर्म प्रकृति किसी आत्मगुण को पूर्णतया आवरित करती है और देशघाती कर्म-प्रकृति उसके एक अंदा को आवरित करती है।

आत्मा के स्वाभाविक सत्यानुभूति नाम-गुण को मिथ्यात्व (अशुद्ध दृष्टिकोण) सर्व-रूपेण आच्छादित कर देता है। अनन्तज्ञान (केवलज्ञान) और अनन्तदर्शन (केवलदर्शन) नामक आत्मा के गुणों का आवरण भी पूर्ण रूप से होता है। पाँचों प्रकार की निद्राएँ भी आत्मा की महज अनुभूति की क्षमता को पूर्णतया आवरित करती हैं। इसी प्रकार चारों कथायों के पहले तीना प्रकार, जो कि संख्या में १२ होते हैं, भी पूर्णतया बाधक बनते हैं। अनन्तानुबन्धी कथाय मम्यक्त्व का, प्रत्या-स्थानी कथाय विद्याती चारित्र (गृहस्थ धर्म) का और प्रत्यास्थानी कथाय सर्वद्गती-चारित्र (मृनिधर्म) का पूर्णतया बाधक बनता है। अतः ये २० प्रकार की कर्म-प्रकृतियाँ सर्वधाती कही जाती हैं। शेष ज्ञानावरणीय कर्म की ४, दर्शनावरणीय कर्म की ३, मोहनीय कर्म की १३, अन्तराय कर्म की ५ कुल २५ कर्म-प्रकृतियाँ देशधाती कही जाती हैं। सर्वधात का अर्थमात्र इन गुणों के पूर्ण प्रकटन को रोकना है न कि इन गुणों का अनस्तित्व। बयोकि ज्ञानादि गुणों के पूर्ण अभाव की स्थिति में आत्म-तत्त्व और जड़-तत्त्व में अंतर ही नही रहेगा। कर्म तो प्रकटन में बाधक तत्त्व हैं, वे आत्मगुणों को विनष्ट नहीं कर सकते। नन्दिसूत्र में तो कहा गया है कि जिस प्रकार बादल सूर्य के प्रकाश को चाहे कितना ही आवरित क्यों

न कर ले, फिर भी वह न तो उसकी प्रकाश-क्षमता को नष्ट कर सकता है और न उसके प्रकाश के प्रकटन को पूर्णतया रोक सकता है, उसी प्रकार चाहे कर्म ज्ञानादि आत्मगुणों को कितना ही आवृत क्यों न कर ले, फिर भी उनका एक अंश हमेशा ही अनावृत रहता है।

## ६. प्रतीत्यसमृत्पाद<sup>२</sup> और अष्टकर्म, एक तुलनात्मक विवेचन

जैन दर्शन के अष्टकर्म के वर्गीकरण पर कोई तुलनात्मक विवेचन सम्भव नहीं है, क्योंकि बौद्ध दर्शन और गीता में इस रूप में कोई विवेचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन जिस प्रकार जैन-दर्शन का कर्म-वर्गीकरण बन्धन एवं जन्म-मरण की परम्परा के कारकों की व्याख्या करता है उसी प्रकार बौद्ध-परम्परा में प्रतीत्य-समुत्पाद भी जन्म-मरण की परम्परा के कारकों की व्याख्या करता है। अतः उस पर संक्षेप में विचार कर लेना उपयुक्त होगा।

प्रतीत्यसमृत्पाद ना अर्थ है ऐसा होने पर ऐसा होता है और ऐसा न होने पर ऐसा नहीं होता है। वह यह मानता है कि प्रत्येक उत्पाद का कोई प्रत्यय, हेतु या कारण अवश्य होता है। यदि प्रत्यंक उत्पाद सहेतुक है तो फिर हमारे बन्धन या दुःख का भी कोई हेतु अवश्य होगा। प्रतीत्यसमुत्पाद हमारे बन्धन या दुःख की निम्न १२ अंगों में कार्य-कारणात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है।

१. अविद्या—प्रतीत्यसमुत्पाद की प्रथम कड़ी अविद्या है। बौद्ध-दर्शन में अविद्या का अर्थ है दु:ख, दु:ख समुदय, दु:ख-निरोध और दु:ख-निरोधमार्ग रूपी चार आर्यसत्य मम्बन्धी अज्ञान। अविद्या का हेतु आस्रव है, आस्रवों के समुदय से अविद्या का समुदय होता है और अविद्या के कारण ही जन्म-मरण परम्परा का संसरण होता है। इस प्रकार बौद्ध-दर्शन में अविद्या संसार में आवागमन (बन्धन) का मूलाधार है। तुल्नात्मक दृष्टि से देखा जाये तो अविद्या जैन-परम्परा के दर्शन-मोह के समान है। दोनों के अनुसार यह एक आध्यात्मिक अन्धता या सम्यक्-दृष्टिकोण का अभाव है। दोनों ही इस बात में सहमत हैं कि अविद्या या दर्शन-मोह दु:ख, बन्धन एवं अनैतिक आचरण का प्रमुख कारण है। दोनों ही परम्पराएँ अविद्या या दर्शन मोह को अनादि मानते हुए भी अहेतुक या अकारण नहीं मानती हैं, जैसा कि सांख्य दर्शन में माना गया है। बौद्ध-परम्परा में अविद्या और तृष्टणा में तथा जैन-परम्परा में दर्शन-मोह और चारित्र-मोह में पारस्परिक कार्य-कारण

१. नन्दिसूत्र, ४२. २. (अ) दीघनिकाय, २।२;

<sup>(</sup>ब) संयुत्तनिकाय, १२।१।२;

<sup>(</sup>स) बौद्धदर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० ३७३-४१०.

'सम्बन्ध माना गया है । इस प्रकार अविद्या या दर्शन-मोह अहेतुक नहीं है, उनका हेतु तृष्णा या चारित्र मोह है ।

- २. संस्कार—प्रतीत्यसमृत्पाद की दूसरी कड़ी संस्कार है। कुशल-अकुशल कायिक, वाचिक और मानसिक चेतनाएँ, जो जन्म-मरण परम्परा का कनरण बनती हैं, संस्कार कही जाती हैं। संस्कार एक प्रकार से मानसिक वासना है जो अविद्याजन्य है। संस्कार तीन प्रकार के हैं—१. पुण्याभिसंस्कार, २. अपुण्याभिसंस्कार, ३. अन्योन्याभिसंस्कार। ये संस्कार जैन परम्परा के चारित्र-मोह से तुलनीय हैं। पुण्याभिसंस्कार पुण्य-बन्घ से, अपुण्याभिसंस्कार पाप-बन्घ से और अन्योन्याभिसंस्कार पुण्यानुबन्धी पाप या पापानुबन्धी पुण्य से तुलनीय है।
- ३. विज्ञान—प्रतीत्यसमुत्पाद की तीसरी कड़ी विज्ञान (चेतना) है, जो संस्कारजन्य है। विज्ञान का तात्पर्य उन चित्त-धाराओं से है जो पूर्वजन्म में किसे हुए कुशल-अकुशल कर्मों के विपाकस्वरूप इस जन्म में प्रकट होती हैं और जिनके कारण मनुष्य को ऐन्द्रिक संवेदन एवं अनुभूति होती है अर्थात् विज्ञान इन्द्रियों की ज्ञान-सम्बन्धी चेतन-क्षमता का आधार एवं निर्धारक है। इस प्रकार विज्ञान जैन-परम्परा के ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म से तुलनीय है। पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ तथा मन ये छह विज्ञान के प्रकार हैं।

४. नाम-रूप—नाम-रूप का प्रतीत्यसमृत्याद में चौथा स्थान है। नाम-रूप का हेतु विज्ञान (चेतना) है। बौद्ध-दर्शन में समस्त जगत्— रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इन पंचस्कन्धों से निर्मित है। प्रथम रूपस्कन्ध को रूप और शेष चारों स्कन्धों को नाम कहा जाता है। रूप भौतिक और नाम चेतन है। मिलिन्दप्रक्त में नागसेन लिखते हैं कि जितनी स्थूल चीजें हैं वे सभी रूप है और जितनी सूक्ष्म मानसिक अवस्थाएँ हैं वे नाम हैं। पृथ्वी, अगिन, पानी और वायु वे चारों महाभूत और इनसे प्रत्युत्पन्न सभी वस्तुएँ एवं शरीरादि रूप कही जाती हैं, जबिक वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ये चारों नाम कहे जाते हैं। नाम-जैन-विचारणा के आयुष्य कर्म, गितनामकर्म और शरीर-नामकर्म की संयुक्त अवस्था से तुलनीय हैं।

४. षडायतन—षडायतन से तात्पर्य चक्षु, घ्राण, श्रवण, रसना और स्पर्ध इन पाँच इन्द्रियों एवं छठे मन से है। षडायतन का कारण नाम-रूप है। पुलनात्मक दिन्द से विचार करने पर व्यक्ति के सन्दर्भ में नाम-रूप और षडायतन जैन-दर्शन के नाम-कर्म के समान है। क्योंकि जैन-दर्शन में नामकर्म और बौद्ध-दर्शन में नाम-रूप तथा षडायतन वैयक्तिकता के निर्घारक हैं और इस अर्थ में बोनों ही समान हैं।

- ६. स्पर्श--- षडायतन अर्थात् इन्द्रियों एवं मन के होने से उनका अपने-अपने विषयों से सम्पर्क होता है। यह इन्द्रियों और विषय का संयोग ही स्पर्श है। यह षडायतनों पर निर्भर होने से छह प्रकार का है—आंख-स्पर्श (देखना), कान का स्पर्श (सुनना), नाक का स्पर्श (गन्ध-ग्रहण), जीम का स्पर्श (स्वाद), शरीर का स्पर्श (त्वक् संवेदना) और मन का स्पर्श (विचार-संकल्प)। ये सभी कुशल या अकुशल कर्म के विपाक माने गये हैं।
- ७. वेदना—वेदना स्पर्श-जितत है। इन्द्रिय और विषयों के संयोग का मन पर पड़ने वाला प्रथम प्रभाव वेदना है। इन्द्रियों के होने पर उनका अपने-अपने विषयों से सम्पर्क होता है और वह मम्पर्क हमारे मन पर प्रभाव डालता है। यह प्रभाव चार प्रकार का होता है—१. सुख रूप, २. दु:ख रूप, ३. सुख-दु:ख रूप और ४. असुख-अदु:ख रूप। पाँच इन्द्रियों एवं मन की अपेक्षा से वेदना के छह विभाग भी किये गये हैं। स्पर्श और वेदना जैन-विचारणा के वेदनीय कमं के समान है। सुखरूप वेदना सातावेदनीय और दु:ख-रूप वेदना असातावेदनीय से तुलनीय है। असुख-अदु:ख रूप-वेदना की तुलना जैन दर्शन की वेदनीय कमं की प्रदेशोदय नामक अवस्था से की जा सकती है।
- ८. तृष्णा—इन्द्रियों एवं मन के विषयों के सम्पर्क की चाह तृष्णा है। यह छह प्रकार की होती है— शब्द-तृष्णा, रूप-तृष्णा, गंध-तृष्णा, रस (आस्वाद)-तृष्णा, स्पर्श-तृष्णा और मन के विषयों की तृष्णा। इनमें से प्रत्येक कामतृष्णा, भवतृष्णा और विभवतृष्णा के रूप में तीन प्रकार की होती है। विषयों के भोग की वासना को लेकर जो तृष्णा उदित होती है, वह काम-तृष्णा है। विषय (पदार्थ) और विषयी (भोक्ता) का संयोग सदैव बना रहे, उनका उच्छेद न हो, यह लालसा मवतृष्णा है। यह शाश्वतता या बने रहने की तृष्णा है। अरुचिकर या दुःखद संवेदन रूप विषयों के मम्पर्क को लेकर जो विनाश-सम्बन्धी इच्छा उदित होतीं है, वह विभव तृष्णा है। यह द्वेष स्थानीय एवं अनस्तित्व की तृष्णा है।

तृष्णा लोभ का ही रूप है। इस प्रकार यह जैन-दर्शन के चारित्रमोह कर्म के अन्तर्गत आ जाती है। एक दूसरे प्रकार से तृष्णा अपूर्ण या अतृष्त इच्छा है और इस प्रकार यह अन्तराय कर्म से भी तुल्नीय है, यद्यपि दोनों में अधिक निकटता नहीं है।

ह. उपादान—उपादान का अर्थ आसिक्त है जो तृष्णा के कारण होती है। उपादान चार प्रकार के हैं—१. कामुपादान-कामभोग में गृद्ध बने रहना, २. दिट्ठूपादान-मिथ्या घारणाओं से चिपके रहना, ४. सीलब्बू तूपादान-क्यर्थ के कर्मकाण्डों में लगे रहना और ४. अत्तवादूपादान-आत्मवाद में आसिक्त रखना।

उपादान का सम्बन्ध भी मोहनीय कर्म से ही माना जा सकता है। दिट्ठूपादान, सीस्रब्बू तूपादान और अत्तवादूपादान का सम्बन्ध दर्शन-मोह से और कामूपादान का सम्बन्ध चारित्रमोह से है। वैसे ये उपादान वैयिवतक पुरुषार्थ को सन्मार्ग की दिशा में लगाने में बाधक हैं और इस रूप में वीर्यान्तराय के ममान हैं।

- १०. भव—भव का अर्थ है पुनर्जन्म कराने वाला कर्म। भव दो प्रकार का है—कम्मभव और उप्पत्तिभव। जो कर्म पुनर्जन्म कराने वाला है वह कर्मभव (कंम्मभव) हैऔर जिस उपादान को लेकर व्यक्ति लोक में जन्म ग्रहण करता है वह उत्पत्तिभव (उप्पत्तिभव) है। भव जैन-दर्शन के आयुष्य कर्म में तुलनीय है। कम्मभव भावी जोवन सम्बन्धी आयुष्य-कर्म का बन्ध है जो तृष्णा या मोह के कारण होता है। उप्पत्तिभव वर्तमान जीवन सम्बन्धी आयुष्य-कर्म है।
- ११. जाति देवो का देवत्व, मनुष्यो का मनुष्यत्व, चतुष्पदों का चतुष्पदत्व जाति कहा जाता है। जाति भावी जन्म की योनि का निश्चय है जिससे पुनः जन्म ग्रहण करना होता है। जाति की तुलना जैन-दर्शन के जाति नाम कर्म से और कुछ रूप में गोत्र-कर्म से की जा सकती है।
- १२. जरा-मरण—जन्म घारण कर वृद्धावस्था और मृत्यु को प्राप्त होना जरा-मरण है। जरा-मरण की तुलना भी आयुष्य वर्म के भोग से की जा सकती है। आयुष्य-कर्म का क्षय होना ही जरामरण है।

इस प्रकार बौद्ध-दर्शन के प्रतीत्य-समुत्पाद और जैन-दर्शन के कर्मों के वर्गीकरण में कुछ निकटता देखी जा सकती है। यद्यपि दोनों में मुख्य अन्तर यह है कि बौद्ध-दर्शन में प्रतीत्यसमृत्पाद की कड़ियों में पारस्परिक कार्य-कारणे प्रृंखला की जो मनोवैज्ञानिक योजना दिखाई गई है, वैमी जैन कर्म-मिद्धान्त में नहीं है। उसमें केवक मोहकर्म का अन्य कर्मों से कुछ सम्बन्ध खोजा जा मकता है। फिर भी पंचास्तिकायसार में हमे एक ऐसी मनोवैज्ञानिक योजना परिलक्षित होती है, जिसकी तुलना प्रतीत्यसमृत्पाद से की जा सकती है।

# ∫ ७. महायान दृष्टिकोण और अष्टकर्म

महायान बौद्ध-दर्शन मे कर्मों का ज्ञेयावरण और क्लेशावरण के रूप में वर्गीकरण किया गया है। वह जैन दर्शन के कर्म वर्गीकरण के काफी निकट है। क्लेशावरण बन्धन एवं दुःख का कारण है जबकि ज्ञेयावरण ज्ञान के प्रकाश या सर्वज्ञता में

१. पंचास्तिकायसार, १२८ व १२९.

अभिषमं कोष-कर्मनिर्देश नामक चौथा निर्देश, उद्घृत जैन स्टडीज, पृ० २५१-२५२.

बाधक है। क्लेशावरण जैन-दर्शन के चारित्र-मोह कर्म और ज्ञेयावरण केवलं जाना-वरण कर्म से तुलनीय है। वैसे जैन विचारणा द्वारा स्वीकृत कर्म के दो कार्ष आवरण और विक्षेप की तुलना भी कमशः ज्ञेयावरण और क्लेशावरण से की जा सकती है।

## ∫ ८. कम्मभव और उप्पत्तिभव तथा घाती और अवाती कर्म

अष्ट कर्मों में आत्मा के स्वभाव के आवरण की दृष्टि से चार कर्म घाती और चार कर्म अघाती माने गये है, लेकिन यदि नवीन बन्ध या पुनर्जन्म उत्पादक कर्म की दृष्टि से विचार करें तो एक मात्र मोह-कर्म ही नवीन बंध या पुनर्जन्म का उत्पादक है, शेष सभी कर्मों का बन्ध मोह-कर्म की उपस्थित में ही होता है। मोह-कर्म की अनुपरिथित में कोई ऐमा बन्ध नहीं होता जिसके कारण आत्मा को जन्ममरण के चत्र में फॅसना पड़े।

बौद्ध-दर्शन में आत्मा के स्वभाव को आवरित करनेवाले घाती और अघाती कर्मों के सम्बन्ध में तो कोई विचार उपलब्ध नहीं है लेकिन उसमें पनर्जन्म उत्पादक कर्म की दृष्टि से कम्मभव और उप्पत्तिभव का विचार अवश्य उपलब्ध है। प्रतीत्य-समृत्पाद की १२ कडियों मे अविद्या, संस्कार, तृष्णा, उपादान और भव पाँच कम्मभव हैं। इनके कारण जन्म-मरण की परम्परा का प्रवाह चलता रहता है। शेष विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, जाति और जरामरण उत्पत्तिमव हैं, जो अपनी उदय या विपाक अवस्था में नये बन्धन का सुजन नही करते हैं। कम्मभव में अविद्या और संस्कार भूतकालीन जीवन के अजित कर्म-संस्कार या चेतना-संस्कार हैं। य संकलित होकर विपाक के रूप में हमारे वर्तमान जीवन के उत्पत्तिभव (विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श और वेदना) का निश्चय करते हैं। तत्पश्चात वर्तमान जीवन के तुष्णा, उपादान और भव स्वयं कम्मभव के रूप में भावी जीवन के उत्पत्तिभव के रूप में जाति और जरामरण का निश्चय करते ह । वर्तमान जीवन के तुष्णा, उपादान और भव भावी-जीवन के अविद्या और संस्कार बन जाते हैं आर वर्तमान मे भावी जीवन के लिए निश्चित हुए जाति और जरामरण भावी जीवन में विज्ञान, नामरूप और षडायतन के कारण होते हैं। इस प्रकार कम्ममव रचनात्मक कर्म शक्ति के रूप में जैन-दर्शन के मोह-कर्म के समान जन्म-मरण की शृखंला का सर्जक है और उत्पत्ति-भव शेष निष्क्रिय कर्म अवस्थाओं के समान है, जो मोहकर्म या कम्मभव के अभाव में जन्म-मरण की परम्परा के प्रवाह को बनाये रखने में असमर्थ है। इस प्रकार बौद्ध-दर्शन का कर्मभव जैन-दर्शन के मोह-कर्म से और उत्पत्ति-भव जैन विचारणा की शेष कर्म अवस्थाओं के समान है। इसे निम्न तुलनात्मक तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है-

| बौद्ध-परम्परा                                             | जैन-परम्परा                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| कम्मभव १. अविद्या }<br>२. संस्कार                         | मोहकर्म की सत्ता की अवस्था।                                                            |
| ३. तृष्णा<br>४. उपादान<br>५. भव                           | मोहकर्मकी विपाक और नवीन बन्घकी<br>अवस्था।                                              |
| ज्ञान ६. विज्ञान ७. नाम-रूप ८. षडायतन ९. स्पर्श १०. वेदना | ज्ञानावरण, दर्शनावरण आयुष्य, नाम,<br>गोत्र और वेदनीय कर्म की विपाक<br>अ <b>वस्था</b> । |
| ११. जाति<br>१२. जरा–मरण                                   | भावी जीवन के लिए आयुष्य, नाम,<br>गोत्र आदि कर्मों की बन्घ की अवस्था।                   |

## ∫ ९. बेतना के विभिन्न पक्ष और बन्धन

कर्म-अकर्म विचार में हमने देखा कि बन्धन मुख्य रूप से कर्ता की चैत्तसिक स्रवस्था पर आधारित है, अतः यह विचार भी आवश्यक है कि चेतना और बन्धन कें बीच क्या सम्बन्ध है?

# आधुनिक मनोविज्ञान में चेतना

आधुनिक मनोविज्ञान चेतना के तीन पक्ष मानता है, जिन्हे कमशः (१) ज्ञाना-समक पक्ष, (२) भावात्मक पक्ष और (३) संकल्पात्मक पक्ष कहा जाता है। इन्हीं सीन पक्षों के आधार पर चेतना के तीन कार्य माने जाते हैं—१. जानना २. अनु-श्रव करना ३. इच्छा करना। भारतीय चिन्तन में भी चेतना के इन तीन पक्षों अथवा कार्यों के सम्बन्ध में प्राचीन समय से ही पर्याप्त विचार किया गया है। आचार्य कुन्दकुन्द ने चेतना के निम्न तीन पक्षों का निर्देश किया है—१. ज्ञान-चेतना २. कर्मचेतना और ३. कर्मफलचेतना। तुल्नात्मक दिष्ट से विचार करने पर ज्ञान-चेतना को चेतना के ज्ञानात्मक पक्ष से, कर्मफलचेतना को चेतना के आचात्मक (अनुभूत्यात्मक) पक्ष से और कर्म-चेतना को चेतना के संकल्पात्मक पक्ष के समकक्ष माना जा सकता है।

#### पंचास्तिकायसार, ३८.

जैन दुष्टिकोण

उपर्युक्त तीनों पक्षों पर बन्धन के कारण की दृष्टि से विचार करें तो ज्ञात होता है कि चेतना का ज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञान-चेतना बन्धन का कारण नहीं हों सकती है। ज्ञान चेतना तो मुक्त जीवात्माओं में भी होती है, अतः उसे बन्धन का कारण मानना असंगत है। कर्मफलचेतना या चेतना के अनुभृत्यात्मक पक्ष को भी अपने आप में बन्धन का कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि आईत्या केवली में भी वेदनीय कर्म का फल भोगने के कारण कर्मफल वेतना तो होती है; लेकिन वह उसके बन्धन का कारण नहीं बनती। उत्तराध्ययनसूत्र स्पष्ट रूप से कहता है कि इन्द्रियों के माध्यम से होनेवाली सुखद और दुःखद अनुभूतियाँ वीतराग के मन में राग-द्वेष के भाव उत्पन्न नहीं कर सकती। इस प्रकार न चेतना का ज्ञानात्मक पक्ष बन्धन का कारण है, न अनुभूत्यात्मक पक्ष बन्धन का कारण है। चतना के तीसरे संकल्पात्मक पक्ष को, जिसे कर्मचेतना कहा जाता है, बन्धन का कारण माना जा सकता है। क्यों कि शेष दो ज्ञानचेतना और अनुभवचेतना तो चेतना की निष्क्रिय अवस्थाएँ हैं, यद्यपि उनमें प्रतिबिम्बत होने वाली बाह्य घटनाएँ सिकय तत्त्व हैं। लेकिन कर्म-वेतना स्वतः ही सिकय अवस्था है। संकल्प, विकल्प एवं राग-द्वेषादि भावों का जन्म चेतना की इसी अवस्था में होता है अतः जैन-दर्शन मे चेतना का यही संकल्पात्मक पक्ष बन्धन का कारण माना गया है. यद्यपि इसके पीछे उपादान कारक के रूप में भीतिक तथ्यों से प्रमावित होनेवाली कर्मफल चेतना का हाथ अवश्य होता है। कुछ विचारकों ने कर्म-चेतना को मी निष्क्रिय क्रियाचेतना के रूप में समझने की कोशिश की है, लेकिन ऐसी अवस्था में चेतना का कोई भी सिकिय पक्ष नहीं रहने से बन्धन की व्याख्या संभव नहीं होगी। यदि कर्म-चेतना केवल किया के होने का ज्ञान है तो फिर वह ज्ञान चेतना या कर्मफलचेतना से मिन्न नहीं होगी। अतः कर्मचेतना की निष्क्रिय रूप में ब्याख्या उचित प्रतीत नहीं होती है। केवल उसी का सम्बन्ध बन्धन से हो सकता है, क्योंकि वही राग-द्वेष या कषायादि भाव-कर्मों की कर्ता है।

बौद्ध दृष्टिकोण से नुलना

बौद्ध विचार में भी चेतना को ज्ञानात्मक, अनुभवात्मक तथा संकल्पात्मक पक्षीं, ते युक्त माना गया है, जिन्हें कमशः सन्ना, वेदना और चेतना (संकल्प) कहा गया है। वैन परम्परा जिसे ज्ञान-चेतना कहती है उसे बौद्ध-परम्परा में सन्ना या किया-चेतना कहा जाता है, जैन परम्परा की कर्मफल चेतना बौद्ध परम्परा की विपाक-चेतना या वेदना के समकक्ष है। बौद्ध-विचारणा की चेतना (संकल्प) की

**१. उत्त**राध्ययन, ३२।१००. २. उद्भृत स्टडीज इन जैन फिलासफी, पृ० २४७,

तुलना जैन विचारणा की कर्म-चेतना से की जा सकती है। तीनो पक्षों से समन्वित चेतना नैतिक आधार पर शोभना, अकुशल और अव्यक्त ऐसे तीन मागों में विमाजित की गयी है। पुनः शोभना या कुशल चेतना को तीन उपभागों में विमाजित किया गया है—१. शुभ संकल्प चेतना, २. शुभ विपाक चेतना और ३. शुभ किया चेतना। इसी प्रकार अशुभ या अकुशल चेतना भी १. अकुशल सकल्प चेतना, २. अकुशल विपाक चेतना, और ३. अकुशल किया चेतना (ज्ञान चेतना)— ऐसे तीन उपभागों में विभाजित की गई है। लेकिन इसमें से शुभ और अशुभ विपाक चेतनाएँ तथा शुभ और अशुभ किया चेतनाएँ बन्धन की कोटि में नहीं आती हैं। यद्यपि बाह्य जगत् में ये त्रियाशीलता की अवस्थाएँ है, लेकिन इनके पीछे कर्ता का कोई आशय नहीं होने से ये बन्धनकारक नहीं है। मात्र शुभ और अशुभ संकल्प-चेतना ही बन्धन दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है तथा ससार के आवागमन का कारण है।



# 9 \$

# बन्धन से मुक्ति की ओर (संवर और निर्जरा)

| ₹. | संवर का अर्थ                                                                                                                             | 320 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ₹. | जैन परम्परा में संबर का वर्गीकरण                                                                                                         | 366 |
| ₹. | बौद्ध दर्शन में संबर                                                                                                                     | 369 |
| ٧. | गीता का दृष्टिकोण                                                                                                                        | 380 |
| ٩. | संयम बीर नैतिकता                                                                                                                         | 328 |
|    | १ इतान-पान में संयम ३९३ / २ भोगों में संयम ३९४ /<br>३ वाणी का संयम ३९४ /                                                                 |     |
| ₹. | निर्जरा                                                                                                                                  | 394 |
|    | द्रव्य और भाव निर्जरा ३९५ / सकाम और अकाम निर्जरा<br>३९५ / जैन साघना में औपक्रमिक निर्जरा का स्थान ३९६ /<br>औपक्रमिक निर्जरा के भेद ३९८ / |     |
| v. | बौद्ध आचार दर्शन और निर्जरा                                                                                                              | 196 |
| ۷. | गीता का दृष्टिकोण                                                                                                                        | 795 |
|    | निष्कर्ष                                                                                                                                 | Yot |
|    |                                                                                                                                          | _   |

93

# बन्धन से मुक्ति की श्रोर ( संवर और निर्वरा )

यश्चिप यह सत्य है कि आत्मा के पूर्वकर्म-संस्कारों के कारण बन्धन की प्रक्रिया अविराम गित से चल रही है। पूर्वकर्म-संस्कार विपाक के अवसर पर आत्मा को प्रभावित करते हैं और उसके परिणामस्वरूप मानिसक एवं शारीरिक किया-व्यापार होता है और उस किया व्यापार के कारण नवीन कर्मास्त्रव एवं कर्म-बन्ध होता है। अतः यह प्रक्रन उपस्थित होता है कि बन्धन से मुक्त कैसे हुआ जाय ? जैन दर्शन बन्धन से बचने के लिए जो उपाय बनाता है, उसे सवर कहते है।

# ∫ 9. संवर का अर्थ

तत्त्वार्थसूत्र के अनुसार आस्रव-निरोध सवर है। मंबर मोक्ष का मूल-कारण तथा नैतिक साधना का प्रथम सोपान है। संवर शब्द मम् उपसर्गपूर्वक व घात से बना है। व घात का अर्थ है रोकना या निरोध करना। इस प्रकार संवर शब्द का अर्थ है आत्मा में प्रवेश करनेवाले कर्म-वर्गणा के पुद्गलों को रोक देना । सामान्यतः शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक क्रियाओं का यथाशक्य निरोध (रोकना) करना संवर है, क्योंकि कियाएँ ही आसव का कारण हैं। जैन-परम्परा में मंदर को कर्म-परमाणओं के आस्रव को रोकने के अर्थ में और बीड-परम्परा मे किया के निरोध के अर्थ में स्वीकार किया गया है। क्योंकि बौद्ध-परम्परा मे कर्मवर्गणा (परमाणओं) का भौतिक स्वरूप मान्य नही है, अतः बे संवर को जैन-परम्परा के अर्थ में नहीं लेते हैं। उसमे संवर का अर्थ मन, वाणी एवं शरीर के किया-व्यापार या ऐन्द्रिक प्रवृत्तियों का संयम ही अभिप्रेत है। वैसे जैन-परम्परा में भी मंबर को कायिक, वाचिक एवं मानसिक कियाओं के निरोध के रूप में माना गया है, क्योंकि मंवर के पाँच अंगों मे अयोग (अक्रिया) भी एक है। यदि इस परम्परागत अर्थ को मान्य करते हुए भी थोड़ा ऊपर उठ-कर देखें तो मंबर का वास्तविक अर्थ संयम ही होता है। जैन-परम्परा में संबर के रूप में जिस जीवन-प्रणाली का विघान है वह संयमी जीवन की प्रतिक है। स्थानांगसूत्र में संवर के पाँच भेदों का विधान पाँचों इन्द्रियों के संयम के रूप में

तत्त्वार्थसूत्र, ९।१.

किया गया है। उत्तराघ्ययनसूत्र में तो संवर के स्थान पर संयम को ही आस्रवनिरोध का कारण कहा गया है। वस्तुतः संवर का अर्थ है अनैतिक या पापकारी
प्रवृत्तियों से अपने को बचाना और संवर शब्द इस अर्थ में संयम का पर्याय ही
सिद्ध होता है। बौद्ध-परम्पपा में संवर शब्द का प्रयोग संयम के अर्थ में ही हुआ
है। घम्मपद आदि में प्रयुक्त संवर शब्द का अर्थ संयम ही किया गया है। सवर
शब्द का यह अर्थ करने में जहाँ एक ओर हम तुलनात्मक विवेचन को सुलभ बना
सकेंगे वही दूसरी शोर जैन-परम्परा के मूल आश्रय से भी दूर नहीं जायेंगे।
लेकिन संवर का यह निषेधक अर्थ ही सब-कुछ नही है, वरन् उसका एक विधायक
पक्ष भी है। शुभ अध्यवसाय भी संवर के अर्थ में स्वीकार किये गये हैं, क्योंकि
अशुभ की निवृत्ति के लिये शुभ का अंगीकार प्राथमिक स्थिति में आवश्यक है।
वृत्त-शून्यता के अभ्यासी के लिए भी प्रथम शुभ-वृत्तियों को अंगीकार करना होता
है। क्योंकि चित्त का शुभवृत्ति से परिपूर्ण होने पर अशुभ के लिए कोई स्थान
नहीं रहता। अशुभ को हटाने के लिए शुभ आवश्यक है। संवर का अर्थ शुभ-वृत्तियों का अभ्यास भी है। यद्यपि वहाँ शुभ का मात्र वहीं अर्थ नहीं है जिसे हम
पूण्यास्रव या पुण्यबंध के रूप में जानते है।

# ∫ २. जैन परम्परा में संवर का वर्गीकरण

- (अ) जैन-दर्शन में संवर के दो भेद हैं—१. द्रव्य संवर और २. भाव संवर । द्रव्यसंग्रह में कहा गया है कि कर्मास्रव को रोकने में सक्षम आत्मा की चैत्तसिक स्थिति भावसंवर है, और द्रव्यास्रव को रोकने वाला उस चैत्तसिक स्थिति का परिणाम द्रव्य संवर है। भे
- (ब) संवर के पाँच अंग या द्वार बताये गये है—१. सम्यक्त्व—यथार्थ हर्षि-कांण, २. विरिति—मर्यादित या संयमित जीवन, ३. अप्रमत्तता—आत्म-चेतनता, ४. अकवायवृत्ति—कोषादि मनोवेगो का अभाव और ५. अयोग—अकिया।
- (स) स्थानागसूत्र में संवर के आठ भेद निरूपित हैं—१. श्रोत्र इन्द्रिय का सयम, २. चक्षु इन्द्रिय का संयम, ३. घ्राण इन्द्रिय का संयम, ४. रसना इन्द्रिय का संयम, ५. स्पर्श इन्द्रिय का संयम, ६. मन का संयम, ७. वचन का संयम, ८. शरीर का संयम। ६
- · (द) प्रकारान्तर से जैनागमों में संवर के सत्तावन भेद भी प्रतिपादित हैं, जिनमें पाँच समितियाँ, तीन गुप्तियाँ, दसविध यति-धर्म, बारह अनुप्रेक्षाएँ (भाव-
- १. स्थानांग, ५।२।४२७.
- ३. धम्मपद, ३६०-३६३.
- ५. समवायांग, ५।५.

- २. उत्तराध्ययन, २९।२६.
- ४. द्रव्यसंग्रह, ३४.
- ६. स्थानांग, ८१३।५९८.

नाएँ) बाईस परीवह और पाँच सामायिक चारित्र सम्मिलित हैं। ये सभी कर्मास्त्रव का निरोध कर आत्मा को बन्धन से बचाते हैं, अतः संवर कहे जाते हैं। इन सबका विशेष सम्बन्ध संन्यास या श्रमण जीवन से है।

उपर्युक्त आधारों पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संवर का तात्पर्य ऐसी मर्या-दित जीवन-प्रणाली है जिसमें विवेकपूर्ण आचरण (कियाओं का सम्पादन) मन, वाणी और शरीर की अयोग्य प्रवृत्तियों का संयमन, सद्गुणों का ग्रहण, कष्ट-सिंह प्णता और समत्व की साधना समाविष्ट है। जैन-दर्शन में संवर के साधक से यही अपेक्षा की गई है कि उसका प्रत्येक आचरण संयत एवं विवेकपूर्ण हो, चेतना सदैव जागृत रहे ताकि इन्द्रिकों के विषय उसमें राग-द्वेप की प्रवृत्तियाँ पैदा न कर सकें। जब इन्द्रियाँ और मन अपने विषयों के सम्पर्क में आते है तो आत्मा में विकार या वासना उत्पन्न होने की सम्भावना खड़ी होती है, अतः साधना-मार्ग के पिथक को सदैव जागृत ग्हते हुए विषय-सेवन रूप छिद्रों से आने वाले कर्मास्रव या विकार से अपनी रक्षा करनी है। सूत्रकृतांग में कहा गया है कि कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को समेटकर खतरे से बाहर हो जाता है, वैसे ही साधक भी अध्यात्म योग के द्वारा अन्तर्मख होकर अपने को पाप वृत्तियों से सुरक्षित रखे। " मन, वाणी, शरीर और इन्द्रिय-व्यापारों का संयमन ही नैतिक जीवन की साधना का लक्ष्य है। सच्चे साधक की व्याख्या करते हुए दशवैकालिकसूत्र में कहा गया है कि जो सूत्र तथा उसके रहस्य को जानकर हाथ, पैर, वाणी, तथा इन्द्रियो का यथार्थ संयम रखता है ( अर्थात् सन्मार्ग मे विवेकपूर्वक प्रयत्नज्ञील रहता है ),-अध्यात्मरस में ही जो मस्त रहता है और अपनी आत्मा को ममाधि में लगाता है. वही सच्चा साधक है। 2

## ∫ ३. बौद्ध-दर्शन में संवर

त्रिपिटक साहित्य में संवर शब्द का प्रयोग बहुत हुआ है, लेकिन कायिक, वाचिक एवं मानिसक प्रवृतियों के संयमन के अर्थ में ही। भगवान् बुद्ध संयुत्तिकाय के संवरयुत्त में असंवर और संवर कैसे होता है इसके विषय में कहते हैं—
भिक्षुओं! संवर और असंवर का उपदेश करूँगा। उसे सुनो।
भिक्षुओं कैसे असंवर होता है?

भिक्षुओ ! चक्षुविज्ञेय रूप, श्रोत्रविज्ञेय शब्द, घ्राणविज्ञेय गन्ध, जिह्नाविज्ञेय रस, कायाविज्ञेय स्पर्श, मनोविज्ञेय धर्म, अभीष्ट, सुन्दर, लुभावने, प्यारे, कामयुक्त, राग मे डालनेवाले होते हैं। यदि कोई भिक्षु उसका अभिनन्दन करे, उसकी बढ़ाई.

१. सूत्रकृतांग, १।८।१६.

२. दशवंकालिक, १०।१५.

करे और उसमें सलंग्न हो जाय, तो उसे समझना चौहिए कि वें कुक्क धर्मों से जिर रहा हूं। इसे परिहान कहा है।

मिक्षुओ ! ऐसे ही असंवर होता है।

मिक्षुओ ! संवर कैसे होता है ?

मिक्षुओ ! चक्षुविज्ञेय रूप, श्रोत्रविज्ञेय शब्द, घ्राणविज्ञेय गन्ध, जिह्वाविज्ञेय रस, कायाविज्ञेय स्पर्श, मनोविज्ञेय घर्म, अभीष्ट, सुन्दर, लुभावने, प्यारे, कामयुक्त, राग में डालने वाले होते हैं। यदि कोई मिक्षु उनका अभिनन्दन न करे, उनकी बड़ाई न करे, और उनमें संलग्न न हो, तो उसे समझना चाहिए कि मैं कुशल चर्मों मे नहीं गिर रहा हूँ। इसे अपरिहान कहा है। भिक्षुओ ! ऐसे ही संवर होता है। भ

घम्मपद में बुद्ध कहते हैं, "भिक्षुओ ! आँख का संवर उत्तम है, श्रोत्र का संवर उत्तम है, सिक्षुओ ! नासिका का संवर उत्तम है और उत्तम है जिह्ना का संवर । मन, वाणी और कारीर सभी का संवर उत्तम है । जो भिक्षु पूर्णतया संवृत है, वह समग्र दु:खों मे शीघ्र ही छूट जाता है।" २

इस प्रकार बौद्ध-दर्शन में संवर का तत्त्व स्वीकृत रहा है। इन्द्रियनिग्रह और मन, वाणी एवं शरीर के संयम को दोनों परम्पराओं ने स्वीकार किया है। दोनों ही संवर (संयम) को नवीन कर्म-संतित से बचने का उपाय तथा निर्वाण-मार्ग का सहायक तत्त्व स्वीकार करते है। दशवैकालिकसूत्र के समान बुद्ध भी सच्चे साधक को सुसमाहित (सुसंवृत) रूप में देखना चाहते हैं। वे कहते हैं कि "भिक्षु वस्तुतः वह कहलाता है, जो हाथ और पैर का संयम करता है, जो वाणी का संयम करता है, जो उत्तम रूप से संयत है, जो अध्यात्म में स्थित है, जो समाधि-युक्त है और सन्तुष्ट है।" है

## ∫ ४. गीता का दृष्टिकोण

गीता में संवर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी मन, वाणी, शरीर और इन्द्रियों के संयम का विचार तो उसमें है ही। सूत्रकृतांग के समान कछुए का उदाहरण देते हुए गीताकार भी कहता है कि "कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट छैता है, वैसे ही साधक जब सब ओर से अपनी इन्द्रियों को इन्द्रियों के विषयों से समेट छैता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है।"

संयुक्तनिकाय, ३४।२।५।५.

२. घम्मपद, ३६०-३६१.

**<sup>₹.</sup> वही**, ३६२. तुलनीय दशवैकालिक १०।१५

४. गीता, २।५८.

"है अर्जुन! यत्न करते हुए बुद्धिमान् पुरुष के मन को भी यह प्रमथन-स्वभाव वाली इन्द्रियाँ बलात्कार से हर लेती हैं। जैसे जल में वायु नाव को हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के बीच में जिस इन्द्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि का हरण कर लेती है। हे महा-बाहो! जिस पुरुष की इन्द्रियाँ सब प्रकार के इन्द्रियों-विषयों से वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन सम्पूर्ण इन्द्रियों को वश में करके समाहितचित्त हुआ मेरे परायण स्थित होये।" इस प्रकार गीता का जोर भी संयम पर है।

#### ∫ ५. संयम और नैतिकता

वस्तुतः जैन और गीता के आचार-दर्शन संयम के प्रत्यय को मुक्ति के लिए बावश्यक मानते है। जैन-विचारणा में धर्म (नैतिकता) के तीन प्रमुख अंग माने मये हैं—१. अहिंसा २. संयम और ३. तप। दशवैकालिकसूत्र में कहा गया है, "अहिंसा, संयम और तप रूप धर्म सर्वोत्कृष्ट मंगल है"। ये संयम का अर्थ है मर्यादित या नियमपूर्वक जीवन और नैतिकता का भी यही अर्थ है। नैतिकता को मर्यादित या नियमपूर्वक जीवन से भिन्न नही देखा जा सकता।

किन्हीं विचारकों की यह मान्यता हो सकती है कि व्यक्ति को जीवन-यात्रा के संचालन में किन्ही मर्यादाओं एवं आचार नियमों मे बॉघना उचित नहीं है। तर्क दिया जा सकता है कि मर्यादाओं के द्वारा व्यक्ति के जीवन की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है और मर्यादाएँ या नियम कभी भी परमसाध्य नहीं हो सकते। वे तो स्वयं एक प्रकार का बंघन हैं। लक्ष्य की प्राप्ति में मर्यादाएँ व्यर्थ हैं।

लेकिन यह मान्यता युक्तिसंगत नही है। प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि प्रकृति (सम्पूर्ण जगत) नियमों से आबद्ध है। पाश्चात्य दार्शिक स्पिनोजा का कथन है कि संसार में जो कुछ हो रहा है. नियमबद्ध हो रहा है। इससे भिन्न कुछ हो ही नहीं सकता, जो कुछ होता है प्राकृतिक नियम के अघीन होता है। अकृति स्वयं उन तथ्यों को व्यक्त कर रही है जो इस घारणा को पृष्ट करते हैं कि विकारमुक्त अवस्था की प्राप्ति एवं आत्म-विकास के लिए भी मर्यादाएँ आवश्यक हैं। चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की पृष्टि की अपनी-अपनी मर्यादाएँ है। सम्पूर्ण जगत् नियमों से शासित है। जिस समय जगत् में नियमों का अस्तित्व समाप्त होगा, उसी समय जगत् का अस्तित्व भी समाप्त हो जायेगा।

१. गीता, २।६०, २।६७, २।६८, २।६१.

२. दशवैकालिक, १।१.

३. पश्चिमी दर्शन (दीवानचन्द), पृ० १२१.

नदी का अस्तित्व तटो की मर्यादा मे है। यदि नदी अपनी सीमारेखा (तट) को स्वीकार नहीं करती है तो क्या उसका अस्तित्व रह सकता है? क्या वह अपने लक्ष्य जलनिधि (समुद्र) को प्राप्त कर सकती है, किवा जन-कल्याण में उपयोगी हो सकती है? प्रकृति यदि अपने नियमों में आबद्ध न रहे, वह मर्यादा तोड दे तो वर्तमान विश्व क्या अपना अस्तित्व बनाये रख सकता है? प्रकृति का अस्तित्व स्वय उनके नियमों पर है। डा० राधाकृष्णन् कहते है, "प्रकृति का मार्ग लोगों के मन में छाई भावना और सस्कार द्वारा नहीं, वरन् शाश्वत नियमों द्वारा निर्धारित होता है, विश्व पूर्ण रूप से नियमबद्ध है।" नै

पशु जगत् के अपने नियम और अपनी मर्यादाएँ है, जिनके आधार पर बे अपनी जीवन-यात्रा सम्पन्न करत है। उनका आहार-विहार सभी नियमबद्ध है। वे निश्चित समय पर मोजन की खोज को जाते एव वापस लौट आते है। उनके जीवन-कार्यों मे एक व्यवस्था होती है। लेकिन उपर्युक्त सभी तथ्यो के प्रति आपत्ति यह की जा सकती है कि ये सभी नियम स्वभाविक या प्राकृतिक है जब कि मानवीय नैतिक नियम कृत्रिम या निर्मित होते हैं। अतएव उनकी महत्ता प्राकृतिक नियमो की महत्ता के आधार पर सिद्ध नहीं की जा सकती।

अब हम यह सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे कि मनुष्य के लिए निर्मित नैतिक नियम क्यों आवज्यक है। इस हेतु हमें सर्वप्रथम यह जान लेना आवज्यक होगा कि सामान्य प्राणी वर्ग और मनुष्य में क्या अन्तर है, जिसके आधार पर उसे नैतिक मर्यादाएँ (निर्मित नियम) पालन करने को कहा जा सकता है।

यह निर्विवाद सत्य है कि प्राणी-वर्ग मे मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमे चिन्तन की सर्वाधिक क्षमता है। उसका यह ज्ञानगुण या विवेकक्षमता ही उसे पशुओं से पृथक् कर उच्च स्थान प्रदान करती है।

नैतिक नियम मानव-जाति के सहस्रो वर्षों के चिन्तन और मनन का परिणाम है। उनके मानने से इनकार करने का अर्थ होगा कि मनुष्य-जाति को उसकी ज्ञान-क्षमता से विलग कर पशु-जाति की श्रेणी मे मिला देना।

स्वाभाविक नियम तो पशुओं में भी होते हैं। उनका आचार-व्यवहार उन्हीं नियम। से शासित होता है। वे आहार की मात्रा, रक्षा के उपाय आदि का निश्चय इन स्वाभाविक नियमों के सहारे करते हैं। लेकिन मनुष्य की सार्थकता इसी में है कि वह स्वचिन्तन के आधार पर अपने हिताहित का ध्यान रख कर ऐसी मर्यादाएँ निश्चित करे जिससे वह परमसाध्य को प्राप्त कर सके। कांट ने कहा है कि "अन्य पदार्थ नियम के अधीन चलते हैं। मनुष्य नियम के प्रत्यय के आधीन

१. हिन्दुओ का जीवन-दर्शन, पृ० ६८.

भी चल सकता है अन्य शब्दों में उसके लिए आदर्श बनाना और उन पर चलना संभव है।

मनुष्य अपने को पूर्ण रूप से प्रकृति पर आश्रित नहीं छोड़ता। वह प्रकृति के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता। मानव-जाति का इतिहास यह बताता है कि मनुष्य ने प्रकृति से शासित होने की अपेक्षा उस पर शासन करने का प्रयस्त किया है। फिर आचार के क्षेत्र में यह दावा कैमे स्वीकार किया जा सकता है कि मनुष्य को अपनी वृत्तियों की पूर्ति हेनु मानवो द्वारा निर्मित नैतिक मर्यादाओं द्वारा शासित नहीं करके स्वतंत्र परिचारण करने देना चाहिए। मनुष्य ने जीवन में कृत्रिमता को अधिक स्थान दे दिया है और इम हेनु उनके लिए अधिक निर्मित नैतिक मर्यादाओं की आवश्यकता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। यह मनुष्य के सम्बन्ध में दूसरा मुद्रालेख है। यह व्यक्त करता है कि मनुष्य के नियम ऐसे होने चाहिए जो उसे सामाजिक प्राणी बनाय रखे। यदि वह इतना नहीं करे, तो भी सामाजिक व्यवस्था में व्याधात उत्पन्न करे, ऐसी आचार विधि के निर्माण का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है।

उपर्युक्त निश्चय के आधार पर मनुष्य की आचार-विधि या नैतिक मर्यादाएँ दो प्रकार की हो मकती है — समाजगत और आत्मगत। पाटचात्य विचारक भी ऐसे ही दो विभाग करते हैं— १. उपयोगितावादी सिद्धान्त, २. अन्तरात्मक सिद्धान्त।

लेकिन निरपेक्ष रूप से न तो सामाजगत विधि ही अपनायी जा सकती है और न आत्मगत। दोनों का महत्व सापेक्ष है। यह तथ्य अलग है कि किसी परिस्थित और साधन की योग्यता के आधार पर किसी एक को प्रमुखता दी जा सकती है और दूसरी गौण हो सकती है, लेकिन एक की पूरी तरह अवहेलना करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता।

नंतिक मर्यादाओं का पालन हम अपने स्वयं के लिए करे या समाज के लिए, लेकिन उनकी अनिवार्यता से इनकार नहीं किया जा सकता । दृष्टिकोण चाहे जो हो, दोनों में संयम का स्थान समान है। असंयम से जीवन विगड़ता है, प्राणी दुःसी होता है।

१. खान-पान में संयम ─ खान-पान में संयम अत्यन्त आवश्यक है। न पचने वाले या स्वास्थ्य के विरोधी तत्वों के शरीर में प्रवेश के कारण रोग पैदा होंगे। रुग्ण व्यक्ति यदि मोजन का संयम न रखे, तो रोग बढ़ेगा और वह मृत्यु के मुख में पहुँच जायेगा।

१. पश्चिमी दर्शन (दीवानचंद्र), पृ० १६४.

- २. भोगों में संयम—विषय-मुख बड़े मधुर लगते हैं, पर यदि व्यक्ति इसमें संयम न रखे तो वीर्य-नाश से शक्ति हास यावत् रोगोत्पत्ति से मरण तक हो सकता है। सुन्दर स्त्रियों को देखकर मन ललचा जाता है, किन्तु परायी स्त्रियों से विषय-सुख की इच्छा करने पर समाज-व्यवस्था में विश्वखंलता पैदा हो जायेगी। मन की चंचलता व दौड़ में यदि मर्यादाएँ न रहें तो अभोग्य बहन, बेटी, कुटुम्बिनी तक से विषय-सुख की लालसा जागृत हो जायेगी और इस प्रकार सामाजिक मर्यादाएँ समाप्त हो जायंगी।
- ३. वाणी का संयम बोलने में संयम न रहे तो कलह एवं मनोमालिन्य बढ़ता है। चाहे जैसा, जो भी मन में आया, उसे बोलने का परिणाम बढ़ा दारुण होता है। वचन के असंयम से छोटी-सी बात भी विचाद का कारण बन जाती है। अधिक झगड़े इसी कारण पैदा होते है। महाभारत का महायुद्ध वाणी के असंयम का ही परिणाम था।

हम देखते हैं कि वाद्य-यंत्रों के वादन में, मोटर आदि वाहनों के चलाने में हाथ का संयम जरूरी होता है। थोड़ा-सा हाथ का संयम खत्म कि मोटर कहीं से कहीं जा गिरेगी। ताल व वाद्य पर नियंत्रण न रहा तो संगीत का सारा मजा किरकिरा हो जायेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि संयम के बिना जीवन चल नही सकता, मिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। संयम रूपी ब्रेक हर काम मे आवश्यक है। जीवन की यात्रा में संयम रूपी ब्रेक न हो तो महान् अनर्थ हो सकता है। सामाजिक जीवन में भी संयम के अभाव में सुखद जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सामाजिक जीवन में संयम के बिना प्रवेश करना संभव नहीं। व्यक्ति जब तक अपने हितों को मर्यादित नहीं कर सकता और अपनी आकांक्षाओं को समाज-हित में बिलदान नहीं कर सकता, वह सामाजिक जीवन के अयोग्य है।

समाज में शांति और समृद्धि इसी आघार पर संभव है, जब उसके सदस्य अपने हितों का नियंत्रण करना जानें। सामाजिक जीवन में हमें हितों की प्राप्ति के लिए एक सीमारेखा निश्चित करनी होती है। हम अपने हित-साधन की सीमा वही तक बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक दूसरे के हित की सीमा प्रारम्भ होती है। समाज में व्यक्ति अपना स्वार्थ-साधन वहीं तक कर सकता है जहाँ तक उससे दूसरे का अहित न हो। इस सामाजिक जीवन के आवश्यक तत्त्व हैं—१. अनुशासन, २. सहयोग की भावना और ३. अपने हितों का बलिदान करने की क्षमता। क्या इन सबका आधार संयम नहीं है ? सच्चाई यह है कि संयम के बिना सामाजिक जीवन की कल्पना ही संभव नहीं।

संयम और मानव-जीवन ऐसे घुले-मिले तथ्य हैं कि उनसे परे सुब्यवस्थित जीवन की कल्पना संभव नहीं दिखाई देती। सयम का दूसरा रूप ही मर्यादित जीवन-व्यवस्था है। मनुष्य के लिए अमर्यादित जीवन-व्यवस्था संभव नहीं है। हम सभी ओर से मर्यादाओं से आबद्ध हैं। प्राकृतिक मर्यादाएँ, व्यक्तियत मर्यादाएँ, पारिवारिक मर्यादाएँ, सामाजिक-मर्यादाएँ, राष्ट्रीय मर्यादाएँ, और अन्तर्राष्ट्रीय मर्यादाएँ सभी से मनुष्य बंघा हुआ है और यदि वह इन सबको स्वीकार न करे तो वह उस दशा में पशु से भी हीन होगा।

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मर्यादाओं का पालन अनिवार्य है। सभी मर्यादाओं का पालन करना संयम नहीं है लेकिन यदि मर्यादाओं का पालन स्वेच्छा से किया जाता है तो उनके पीछे अव्यक्त रूप में संयम का भाव निहित रहता है। सामान्यतया वे ही मर्यादाएँ संयम कहलाती हैं जिनके द्वारा व्यक्ति आत्मविकास और परमसाध्य की प्राप्ति करता है।

§ ६. निर्जरा

नात्मा के साथ कर्म-पुद्गलों का सम्बद्ध होना बंघ है और आत्मा से कर्म-वर्षणाओं का अलग होना निर्जरा है। नवीन वाने वाले कर्म-पुद्गलों को रोकवा (संवर) है, परन्तु मात्र संवर से निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि किसी बड़े तालाब के जल स्रोतों (पानी के आगमन के द्वारों) को बन्द कर दिया जाए और उसके अन्दर रहे हुए जल को उलीचा जाय और ताप से मुखाया जाए तो वह विस्तीण तालाब भी सूख जाएगा।" इस रूपक में आत्मा ही सरोवर है, कर्म पानी है, कर्म का आस्नव ही पानी का आगमन है। उस पानी के आगमन के द्वारों को निरुद्ध कर देना संवर है और पानी का उलीचना और मुखाना निर्जरा है। यह रूपक यह बताता है कि "संवर से नये कर्म रूपी जल का आगमन (आसव) तो रुक जाता है, लेकिन पूर्व में बंघे हुए, सत्तारूप कर्मों का जल जो आत्मारूपी तालाब में शेष है, उसे मुखाना ही निर्जरा है।

द्रव्य और भाव रूप निर्जरा—निर्जरा शब्द का अर्थ है जर्जरित कर देना, झाड़ देना अर्थात् आत्म-तत्त्व से कर्म-पूद्गलों का अलग हो जाना अथवा अलग कर देना निर्जरा है। यह निर्जरा दो प्रकार की है। आत्मा का वह चैत्तसिक अवस्था रूप हेतु जिसके द्वारा कर्म-पूद्गल अपना फल देकर अलग हो जाते हैं, माव-निर्जरा कहा जाता है। भाव-निर्जरा आत्मा की वह विशुद्ध अवस्था है जिसके कारण कर्म-परमाणु आत्मा से अलग हो जाते हैं। यही कर्म-परमाणुओं का आत्मा से पृथकक-रण द्वय निर्जरा है। भाव-निर्जरा कारण रूप है और द्रव्य-निर्जरा कार्य रूप है।

१. उत्तराध्ययन ३०।५-९.

सकाम और अकाम निर्जरा--निर्जरा के ये दो प्रकार भी माने गये हैं--

१. कर्म जितनी काल-मर्यादा के साथ बँघा है, उसके समाप्त हो जाने पर अपना विपाक (फल) देकर आत्मा से अलग हो जाता है, यह यथाकाल-निर्जरा है। इसे सविपाक, अकाम और अनौपक्रमिक निर्जरा भी कहते हैं। इसे सविपाक निर्जरा इसलिए कहते हैं कि इसमें कर्म अपना विपाक देकर अलग होता है अर्थात् इसमें फलोदय (विपाकोदय) होता है। इसे अकाम निर्जरा इस आघार पर कहा गया है कि इसमें कर्म के अलग करने में व्यक्ति के संकल्प का तत्त्व नहीं होता। उपक्रम शब्द प्रयास के अर्थ में आता है, इसमें वैयक्तिक प्रयास का अभाव होता है, अतः इसे अनौपक्रमिक भी कहा जाता है। यह एक प्रकार से विपाक-अविघ के आने पर अपना फल देकर स्वाभाविक रूप में कर्म का अलग हो जाना है।

२. तपस्या के माध्यम से कर्मों को उनके फल देने के समय के पूर्व अर्थात उनकी कालस्थिति परिपक्व होने के पहिले ही प्रदेशोदय के द्वारा मोगकर बला**त्** बलग कर दिया जाता है. तो यह निर्जरा सकाम निर्जरा कही जाती है. क्योंकि निर्जरित होने में समय का तत्त्व अपनी स्थिति को पूरी नहीं करता है। इसे अविपाक निर्जरा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विपाकोदय या फलोदय नहीं होता है, मात्र प्रदेशोदय होता है। विपाकोदय और प्रदेशोदय के अन्तर को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जब क्लोरोफार्म सुंघाकर किसी व्यक्ति की चीर-फाड की जाती है तो उसमें उसे असातावेदनीय (दु:सानुमृति) नामक कर्म का प्रदेशोदय होता है, लेकिन विपाकोदय नहीं होता है। उसमें दु:सद वेदना के तच्य तो उपस्थित होते हैं, लेकिन दुःखद वेदना की अनुभूति नहीं है। इसी प्रकार प्रदेशोदय कर्म के फल का तथ्य तो उपस्थित हो जाता है, लेकिन उसकी फलानू-भृति नहीं होती है। अतः वह अविपाका निर्जरा कही जाती है। इसे सकाम निर्जरा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कर्म-परमाणुओं को आत्मा से अलग करने का संकल्प होता है। यह औपक्रमिक निर्जरा भी कही जाती है, क्योंकि इसमें उपक्रम या प्रयास होता है। प्रयासपूर्वक, तैयारीसहित, कर्मवर्गणा के पुद्रगलों को आत्मा से अलग किया जाता है। यह कर्मों को निर्जरित (क्षय) करने का कृत्रिम प्रकार हैं। अनीपक्रमिक या सविपाक-निर्जरा अनिच्छापूर्वक, अशान्त एवं व्याकूल चित्त-वृत्ति से, पूर्वसंचित कर्म के प्रतिफलों का सहन करना है जब कि अविपाक निर्जरा इच्छापूर्वक सममावों से जीवन में आई हुई परिस्थितियों का मुकाबला करना है।

∫ ७. जैन साधना में औपक्रीमक निर्णरा का स्थान जैन-साधना की दृष्टि से निर्जरा का पहला प्रकार जिसे सविपाक या अनौप- किमिक निजंरा कहते हैं, अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है। यह पहला प्रकार साधना के क्षेत्र में ही नहीं आता है क्योंकि कमों के बन्ध और निजंरा का यह कम तो सतत चला आ रहा है। हम प्रतिक्षण पुराने कमों की निजंरा करते रहते हैं, लेकिन जब तक नवीन कमों का धृजन समाप्त नहीं होता, ऐसी निजंरा से सापेक्ष रूप में कोई लाभ नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति पुराने ऋण का भुगतान तो करता रहे लेकिन नवीन ऋण भी लेता रहे तो वह ऋण-मूक्त नहीं हो पाता।

जैन-दर्शन के अनुसार आत्मा सविपाक निर्जारा तो अनादिकाल से करता आ रहा है, लेकिब निर्वाण का लाभ प्राप्त नहीं कर सका। आचार्य कुन्दकुन्द कहते है "यह चेतन आत्मा कर्म के विपाककाल में सुखद और दुःखद फलों की अनुभूति करते हुए पुनः दुःख के बीज रूप आठ प्रकार के कर्मों का बन्ध कर लेता है। क्योंकि कर्म जब अपना विपाक फल देते हैं, तो किसी निमित्त से देते हैं और अज्ञानी आत्मा ग्रुभ निमित्त पर राग और अशुभ निमित्त पर द्वेष करके नवीन बन्ध कर लेता है।

अतः साधना-मार्ग के पथिक के लिए पहले यह निर्देश दिया गया कि वह प्रथम ज्ञान-युक्त हो कर्मास्रव का निरोध कर अपने आपको संवृत करे। संवर के अभाव में निर्जरा का कोई मूल्य नहीं, वह तो अनादिकाल से होती आ रही है. किन्तु भव-परम्परा को समाप्त करने में सहायक नहीं हुई। दूसरे, यदि आत्मा संवर का आचरण करता हुआ भी इस यथाकाल होनेवाली निर्जरा की प्रतीक्षा में बैठा रहे तो भी वह शायद ही मुक्त हो सकेगा, क्योंकि जैन मान्यता के अनुसार प्राणी का कर्म-बन्ध इतना अधिक होता है कि वह अनेक जन्मों में भी शायद इस कर्म-बन्ध से स्वाभाविक निर्जरा के माध्यम से मुक्त हो सके। लेकिन इतनी लम्बी समयाविष में संवर से स्खलित होकर नवीन कर्मों के बन्ध की सम्मावना भी तो रहती है। अतः साधना-मार्गं के पथिक के लिये जो मार्ग बताया गया है, वह है, औपक्रमिक या अविपाक निर्जरा का। महत्त्व इसी तपजन्य औपक्रमिक निर्जरा का है। ऋषिमाषित सूत्र में - ऋषि कहता है कि 'संसारी आत्मा प्रतिक्षण नये कर्मों का बन्ध और पुराने कमों की निर्जरा कर रहा है, लेकिन तप से होने वाली निर्जरा ही विशेष (महत्त्वपूर्ण) है।" मृति सुशीलकुमार जी लिखते हैं कि "बन्घ और निर्जरा का प्रवाह अविराम गति से बढ़ रहा है, किन्तु (जो) साधक संवर द्वारा नवीन अभाव को निरुद्धकर तपस्या द्वारा पुरातन कर्मों को क्षीण करता चलता है, वह अन्त में पूर्ण रूप से निष्कर्म बन जाता है।

१. समयसार, ३८९.

२. इसिभासियम्, ९।१०.

३. जैनधर्म, पृ० ८७.

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन आचारदर्शन औपक्रमिक या अविपाक निजंरा पर बल देता है। जैन-तत्त्वज्ञान औपक्रमिक निजंरा की घारणा के द्वारा यह स्वीकार करके चलता है कि कर्मों को उनके विपाक के पूर्व ही समाप्त किया जा सकता है। यह अनिवार्य नहीं है कि हमें अपने पूर्वकृत सभी कर्मों का फल भोगाता ही पड़े। जैनदर्शन कहता है कि व्यक्ति तपस्या से अपने अन्दर वह सामर्थ्य उत्पन्न कर लेता है कि जिससे वह अपने कोटि-कोटि जन्मों के संचित कर्मों को झणमात्र में बिना फल भोगे ही समाप्त कर देता है। साधक के द्वारा अलिस भाव से किया हुआ तपश्चरण उसके कर्म-संघात पर ऐसा प्रहार करता है कि वह जजंरित होकर आत्मा से अलग हो जाता है।

स्रोपक्रमिक निर्जरा के मेद—जैनाचार-दर्शन में तपस्या को पूर्व संचितकमों के नष्ट करने का सावन माना गया है। जैन विचारकों ने इस औपक्रमिक अथवा अविपाक निर्जरा के १२ भेद किये हैं जो कि तप के ही १२ भेद हैं। वे इस प्रकार हैं—१. अनशन या उपवास, २. ऊनोदरी-आहार के माना में कमी, ३. भिक्षाचर्या अथवा वृत्ति संक्षेप-मर्यादित मोजन, ४. रसपरित्याग-स्वादजय, ५. काया क्लेश—आसनादि, ६. प्रतिसंलीनता—इन्द्रिय-निरोध, कषाय-निरोध, किया-निरोध तथा एकांत निवास, ७. प्रायश्चित्त-स्वेच्छा से दण्ड ग्रहण कर पाप-शुद्धि या दुष्कमों के प्रति पश्चात्ताप, ८. विनय—विनम्रवृत्ति तथा वरिष्ठजनों के प्रति सम्मान प्रकट करना, ९. वैयावृत्य—सेवा, १०. स्वाध्याय, ११. ध्यान और १२. ब्युत्सर्ग-ममत्व-त्याग।

इस प्रकार साधक संवर के द्वारा नवीन-कर्मों के आसव (आगमन) का निरोध तथा निर्जरा द्वारा पूर्व कर्मों का क्षय कर निर्वाण प्राप्त कर लेता है। दि. बौद्ध ग्राचार-दर्शन ग्रोर निर्जरा:

बुद्ध ने स्वतन्त्र रूप से निर्जरा के सम्बन्ध में कुछ कहा हो, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया, फिर भी अंगुत्तरनिकाय में एक प्रसंग है जहां बुद्ध के अन्तेवासी शिष्य आनन्द निर्मन्थ-परम्परा में प्रचलित निर्जरा का परिष्कार करते हुए बौद्ध-दिष्टिकोण उपस्थित करते हैं। अभय लिच्छिब आनन्द के सम्मुख निर्जरासम्बन्धी जैन-दिष्टिकोण इन शब्दों में प्रस्तुत करते हैं—''मन्ते! ज्ञातृ-पृत्र निर्मन्थ का कहना है कि तपस्या से पुराने कर्मों का नाश हो जाता है और कर्मों को न करने से नये कर्मों का घात हो जाता है। इस प्रकार कर्म का क्षय होने से दुःख का क्षय, दुःख का क्षय होने से वेदना का क्षय और वेदना का क्षय होने से सारे दुःख की निर्जरा होगी।

२. वही, ३०१७-८, ३०.

इस प्रकार सांदृष्टिक निर्जरा—विशुद्धि से (दु:स का) अविकथण होता है। भन्ते, मगवान् (बुद्ध) इस विषय में क्या कहते हैं"?

इस प्रकार अभय द्वारा, निर्जरा के तप-प्रधान निर्मन्य-दृष्टिकोण को उपस्थित कर, निर्जरा के सम्बन्ध में भगवान् बुद्ध की विचारसरिण को जानने की जिक्कासा प्रकट की गई है। आयुष्मान् आनन्द इस सम्बन्ध में भगवान् बुद्ध के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, "अभय! उन भगवान् (बुद्ध) के द्वारा तीन निर्जरा—विधुद्धियाँ सम्यक् प्रकार कही गयी हैं। हे अभय! भिक्षु सदाचारी होता है, प्राति-मोक्स—शिक्षा-पदों के नियम का सम्यक् पालन करनेवाला होता है, इस प्रकार बहु धील-सम्पन्न भिक्षु काम-मोगों से दूर हो चतुर्ष घ्यान को प्राप्त कर विहार करता है। इस प्रकार वह शील-सम्पन्न भिक्षु आसवों का क्षय कर अनास्रव—चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी शरीर में जान कर, साक्षात् कर, प्राप्त कर, विहार करता है। वह नया कमं नहीं करता और पुराने कमों (के फल) को भोगकर समाप्त कर देता है। यह सांदृष्टिक निर्जरा है, अकालिका (देश और काल की सीमाओं से परे)।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध-परम्परा निर्जरा के प्रत्यय को स्वीकार तो कर लेती है, लेकिन उसके तपस्यात्मक पहलू के स्थान पर उसके चारित्र-विशुद्धघात्मक तथा चित्त-विशुद्धघात्मक पहलू पर ही अधिक जोर देती है। बुद्ध की दृष्टि में निर्जरा के लिये कठोर तपस्या आवश्यक नहीं है। आवश्यक है—सदाचार के पालन एवं सम्यक् घ्यान के द्वारा प्राप्त होनेवाली चित्त-विमुक्ति। बुद्ध निर्जरा के लिये उन्हीं बातों पर अधिक जोर देते हैं, जिन्हें जैन-दर्शन अन्तरंग तप कहता है। है. गीता का दिष्टकोरण:

यद्यपि गीता में निर्जरा शब्द का प्रयोग नहीं है, तथापि जैन-दर्शन निर्जरा शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग करता है, वह अर्थ गीता में उपलब्ध है। जैन-दर्शन में निर्जरा शब्द का अर्थ पुरातन कर्मों को क्षय करने की प्रक्रिया है। गीता में भी पुराने कर्मों को क्षय करने की प्रक्रिया का निर्देश है। गीता में ज्ञान को पूर्व-संचित कर्म को नष्ट करने का साधन कहा गया है। गीताकार कहता है कि जिस प्रकार प्रक्वलित अग्नि ईघन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सभी पुरातन कर्मों को नष्ट कर देती है। हमें यहाँ जैन-दर्शन और गीता में स्पष्ट विरोध प्रति-भासित होता है। जैन-विचारणा तप पर जोर देती है, और गीता ज्ञान पर। छेकिन अधिक गहराई पर जाने पर यह विरोध बहुत मामूली रह जाता है, क्योंकि -

१. अंगुत्तरनिकाय, ३।७४.

जैनाचार-दर्शन में तप का मात्र शारीरिक या बाह्य पक्ष ही स्वीकार नहीं किया गया है, वरन् उसका ज्ञानात्मक एवं आंतरिक पक्ष भी स्वीकृत है। जैन-दर्शन में तप के वर्गीकरण में स्वाघ्याय थादि को स्थान देकर उसे ज्ञानात्मक स्वरूप दिया गया है। यही नहीं, उत्तराध्ययन एवं सूत्रकृतांग में अज्ञानतप की तीव्र निन्दा भी की गई है। अतः जैन विचारक भी यह तो स्वीकार कर छेते हैं कि निर्जरा ज्ञानात्मक तप से होती है, अज्ञानात्मक तप से ही नहीं। वस्तुतः निर्जरा या कर्मक्षय के निमित्त ज्ञान और कर्म (तप) दोनों आवश्यक हैं। यही नहीं, तप के छिए ज्ञान को प्राथमिक भी माना गया है। निर्जरा में ज्ञान और तप का क्या स्थान है, इसे जैन मूनि रत्नचन्द्रजी के निम्न पद्य से समझा जा सकता है—

बाल (मूर्ख) तपस्वी सहते हैं जो कष्ट करोड़ों वर्ष महान। जितने कर्म नष्ट करते हैं उस तप से वह नर अज्ञान।। ज्ञानीजन उतने कर्मों का क्षण भर में कर देते हैं नाश। ज्ञान निज्रा का कारण है मिलता इससे मुक्ति प्रकाश।। अगिन और जल जिस प्रकार से बस्त्र शुद्धि कर देते हैं। उसी तरह से ज्ञान और तप कर्मों का क्षय करते हैं।। उसी तरह से ज्ञान और तप कर्मों का क्षय करते हैं।।

पं० दौलतरामजी कहते हैं--

कोटि जन्म तप तपैं ज्ञान बिन कर्म झरै जे ज्ञानी के दिन माहिं त्रिगृप्ति तै सहज टरै ते।।

इस प्रकार जैनाचार-दर्शन ज्ञान को निर्जरा का कारण तो मानता है, लेकिन एकांत कारण नहीं मानता। जैनाचार-दर्शन कहता है मान ज्ञान निर्जरा का कारण नहीं है। यदि गीता के उपर्युक्त क्लोक को आधार मानें तो जहाँ गीता का आचार-दर्शन ज्ञान को कर्मक्षय (निर्जरा) का कारण मानता है, वहाँ जैन-दर्शन ज्ञान समन्वित तप से कर्मक्षय (निर्जरा) मानता है, लेकिन जब गीताकार ज्ञान खौर योग (कर्म) का समन्वय कर देता है, तो दोनों विचारणाएँ एक दूसरे के निकट आ जाती हैं।

गीता पुरातन कर्मों से छूटने के लिये भक्ति को भी स्थान देती है। गीता के अनुसार यदि भक्त अपने को पूर्णतया निश्छल भाव से भगवान् के चरणों में समर्पित कर देता है तो भी वह सभी पुरातन पापों से मुक्त हो जाता है। गीता

१. (व) उत्तराध्ययन, ९।४४.

<sup>(</sup>ब) सूत्रकृतांग, १।८।२४.

२. भावनाशतक, ७२-७३.

३. छहढाला, ४।५.

में श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं कि "तू सब घर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे रभी पुरातन पापों से मुक्त कर दूँगा, तू चिन्ता मत कर।" विद तुलनात्मक दृष्टि से विचार करें तो यहां जैन-दर्शन और गीता का दृष्टिकोण भिन्न है। जैन-दर्शन पुरातन कर्मों से मुक्ति के लिए उनका भोग अथवा तपस्या के द्वारा उनका क्षय यह दो ही मार्ग देखता है। लेकिन गीता पुरातन कर्मों के बाय करने के लिए न केवल ज्ञान एवं भिक्त पर बल देती है, वरन वह जैन विचारणा में प्रस्तुत संयम और निजरा के अन्य विविध साधनों-इन्द्रिय संयम एवं मन, वाणी तथा शरीर का संयम, एकान्त सेवन, अल्प-आहार, ध्यान, व्यत्सर्ग (वैराग्य) आदि की भी विवेचना करती है। कहा गया है कि "हे अर्जन ! विशुद्ध बृद्धि से युक्त. एकान्त और शुद्ध देश का सेवन करनेवाला तथा अल्प आहार करनेवाला, जीते हए मन, बाणी और शरीर वाला और व्ह वैराग्य को मली प्रकार प्राप्त परुष निरन्तर ध्यान-योग के परायण हुआ, सदैव वैराग्ययुक्त, अन्तः करण को वश में करके तथा इन्द्रियों के शब्दादिक विषयों को त्यागकर और राग-देखों को नष्ट करके तथा अहंकार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध और संग्रह को त्यागकर, ममता-रहित और शान्त अन्तःकरण हुआ, सच्चिदानन्दघन ब्रह्म में एकीभाव होने के थोग्य हो जाता है।" यदि त्लनात्मक दृष्टि से देखें तो गीताकार के इस कथन में संवर और निर्जरा के अधिकांश तथ्य समाविष्ट हैं। यहाँ कीता का दृष्टिकोण जैन विचारणा के अत्यन्त समीप आ जाता है।

## ∫ १०. निष्कर्ष :

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शन बंधन से मुक्ति के लिये दो उपायों पर बल देते हैं—नवीन बंध से बचने के लिये संयम और पुरातन बंधन से छूटने के लिये तप, ज्ञान मिक्ति या ध्यान। जहाँ तक संयम की बात है, तीनों आचार-दर्शन उसे लगभग समान रूप से स्वीकार करते हैं। तीनों के लिये संयम का अर्थ केवल इन्द्रिय-व्यापारों का निरोध न होकर उसके पीछे रही हुई आसक्ति का क्षय भी है। जहाँ तक पुरातन कर्मों से छूटने के साधन का प्रधन है जैन-दर्शन तप पर, बौद्ध-दर्शन ध्यान (चित्त-निरोध) पर तथा गीता ज्ञान एवं मिक्ति पर अधिक बल देती है। छेकिन जैसा कि हमने देसा, जैन-दर्शन का तप ज्ञान समन्वित है तो गीता का ज्ञानमार्ग भी तप एवं संयम से युक्त है। बौद्ध-दर्शन का ध्यान भी जैन-दर्शन और गीता दोनों को ही स्वीकृत है। जो भी

१. गीता, १८।६६.

२. वही, १८।५१-५३.

अन्तर प्रतीत होता है, वह शब्दों का है, मूलात्मा का नहीं। जैन-दर्शन में निर्जरा के साधन रूप जिस तप का विधान है, उसमें ज्ञान और घ्यान दोनों ही सम्माहित हैं। तीनों आचार-दर्शन साधक से यह अपेक्षा करते हैं कि वह तंयम (संवर) के द्वारा नवीन कर्मों के बन्धन को रोककर तथा ज्ञान, ध्यान और तपस्या के द्वारा पुरातन कर्मों का क्षय कर परमश्रेय को प्राप्त करे।

# नैतिक जीवन का साध्य (मोक्ष)

| •          | जीवन-रुक्य की शोध में                                     | 804    |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| -          |                                                           | -      |
| _          | जीवन क्या है ?                                            | 804    |
| ₹.         | नैतिकता का साध्य                                          | 800    |
|            | (अ) संघर्षका निराकरण एवं समस्य का संस्थापन ४०७ /          |        |
|            | १. मनोवृत्तियों का आन्तरिक संवर्ष / २. व्यक्ति की आन्तरिक |        |
|            | अभिद्वियों और बाह्य परिस्थितियों का संघर्ष / ३ बाह्य      |        |
|            | वाताबरण के मध्य होनेवाला संवर्ष ४०७ / (ब) आत्म-पूर्णता    |        |
|            | ४११ / (स) आत्म-साक्षात्कार ४१४ / जैन दृष्टिकोण और         |        |
|            | बात्म-साक्षात्कार ४१४ /                                   |        |
| Υ.         | जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों में परम साध्य          | 884    |
| ·          | जैन दर्शन में मुक्ति के दो रूप ४१५   बौद्ध-परम्परा में दो |        |
|            | प्रकार का निर्वाण ४१५ / वैदिक परम्परा में दो प्रकार की    |        |
|            | मुक्ति ४१६ /                                              |        |
| 4.         | जैन दर्शन में वीतराग का जीवनादर्श                         | 884    |
| -          | बौद्ध दशैन में अर्हत् का जीवनादर्श                        | 880    |
|            | गीता में स्थितप्रज्ञ का जीवनादर्श                         | 886    |
| •          | शांकरवेदान्त में जीवन्मुक्त के लक्षण                      | 888    |
| -          | जैन दर्शन में मोक्ष का स्वरूप                             | 820    |
| ••         | (अ) भावात्मक दृष्टिकोण ४२० / (ब) अभावात्मक दृष्टिकोण      |        |
|            | ४२२ / (स) अनिर्वचनीय दृष्टिकोण ४२२ /                      |        |
| <b>?</b> o | ्बीद दर्शन में निर्वाण का स्वरूप                          | ४२३    |
| •          | १. वैभाषिक सम्प्रदाय ४२३ / २. सीत्रान्तिक सम्प्रदाय ३२४ / | - , ,  |
|            | ३ विज्ञानवाद (योगाचार) ४२५ / ४ शुन्यवाद ४२६ /             |        |
|            | निर्वाण-माबात्मक तथ्य ४२७ / निर्वाण-भ्रमावात्मक तथ्य      |        |
|            | ४२७ / निर्वाण की अनिर्वचनीयता ४२८ /                       |        |
|            | , गीता में मोक्ष का स्वरूप                                | o \$ 8 |
| •          | निकर्ष ४३१ /                                              | • 40   |
| 5 3        | ्रसाच्य, सामक और सामना पण का पारस्परिक सम्बन्ध            | ४३१    |
| • (        | साध्य और साधक-जैनवृष्टिकोण ४३१ / गीता का दृष्टिकोण        | 9 4 5  |
|            | ४३३ / साधना-पय और साध्य ४३३ /                             |        |
|            | ०२९ / तालगान्त्रण आर् ता <b>ण्या ३४४</b> /                |        |

.

# § १. जीवन-लक्ष्य की शोध में

प्राणीय व्यवहार लक्ष्यात्मक होता है, लेकिन लक्ष्य का चयन एवं निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया है। लक्ष्य के निर्धारण में मात्र प्रेरणा ही काम नहीं करती, वरन उसमें बृद्धि का भी योगदान रहता है। बौद्धिक विवेक इस बात का भी विचार करता है कि कौनसा आदर्श उसके लिए श्रेयस्कर है। जीवन-व्यवहार के श्रेयस्कर आदर्श का निर्धा-रण नीतिशास्त्र करता है। कठोपनिषद् में कहा गया है कि श्रेय (परम कल्याण)-- और प्रेय (वामनापूर्ति) के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं। दोनों मनुष्य को दो भिन्न-भिन्न दिशाओं में प्रेरित करते हैं। उसमें जो श्रेय का वरण करता है वह गुभ का अनुसरण करता है और जो प्रेय का वरण करता है वह पतन की ओर जाता है। प्रेय और श्रेय दोनों ही साथ-साथ मनुष्य के सामने उपस्थित होते हैं। विवेकवान् मनुष्य दोनों का सम्यक् विचार कर प्रेय (भोग-मार्ग) के स्थान पर श्रेय (कल्याण-मार्ग) का वरण करता है, जबिक मुर्ख भौतिक सुखों के पीछे प्रेय (भोग- मार्ग) का वरण करता है। जन्म पा लेना ही पर्याप्त नहीं है। वह तो जीवन का आरम्भ-बिन्दू है, भूमिका है, उसमें सम्भावनाएँ तो है. लेकिन पूर्णता नही । वहाँ से पूर्णता की दिशा में वास्तविक विकास प्रारम्भ होता है. लेकिन उसे गंतव्य मानकर एक जाना विकास की समस्त सम्भावनाओं को नष्ट कर देना है। जिमे हम जीना कहते हैं, वह तो नित्य मृत्यु की ओर प्रयाण है। जब तक हमें जीवन की सम्यक् दिशा या जीवन का लक्ष्य ज्ञात नहीं होता, तब तक जीने का कोई अर्थ नहीं।

## § २. जीवन क्या है ?

वस्तुतः जीवन का लक्ष्य या परमसाध्य क्या है, इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि जीवन क्या है? क्योंकि जीवन का लक्ष्य जीवन से हटकर नहीं हो सकता। जीवन के सम्बन्ध में दो दृष्टियाँ हैं। एक जैविक दृष्टि और दूसरी बाध्यात्मिक दृष्टि। जैविक दृष्टि से विचार करने पर हम देखते हैं कि जीवन एक ऐमी प्रक्रिया है जो मदैव ही परिवेश के प्रति क्रियाशील है। जीवन की यह क्रियाशीलता मात्र सन्तुलन बनाये रखने का प्रयास है। डा॰ राधाकृष्णन् के शब्दों में "जीवन गतिशील सन्तुलन है।" स्पेन्सर के अनुसार "परिवेश में निहित तथ्य जीवन के सन्तुलन को भंग करते रहते हैं

कठोपनिषद्, १।२।१-२
 अाउटलाइन्स ऑफ जूलाजी, पृ० २१

३. जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि, पृ० २५९

बीर जीवन अपनी क्रियाशोलता के द्वारा पुन: इस सन्तुलन को बनाने का प्रयास करता है। यह मन्तुलन बनाने का प्रयाम ही जीवन की प्रक्रिया है। "" विकासवादियों ने इसे ही 'अस्तित्व के लिए संघर्ष' कहा है। वस्तुतः उसे 'अस्तित्व के लिए संघर्ष' की अपेक्षा 'समत्व के संस्थापन का प्रयाम' कहना अधिक उचित है। "समत्व का संस्थापन, सन्तुल्लन एवं ममायोजन की प्रक्रिया ही जीवन का महत्त्वपूर्ण लक्षण है। "" जहां भी जीवन है, यह प्रक्रिया अविराम गति में चल रही है। जीवन का अर्थ है समायोजन या सन्तुल्लन का प्रयाम। दूमरे शब्दों में समायोजन और सन्तुलन के प्रयासों की उपस्थिति ही जीवन है, उनका अभाव ही जीवन का अभाव है, मृत्यु और कुछ नही, मात्र सन्तुलन बनाने की प्रक्रिया का अमफल होकर टूट जाना है। इस प्रकर जैविक दृष्टि से जीवन मन्तुलन-शक्ति है, समत्व के संस्थापन की प्रक्रिया है।

अध्यात्मशास्त्र के अनुसार जीवन न तो जन्म है, न मृत्यु। एक उसका प्रारम्भ बिन्दु है, दूसरा उसके अभाव की उद्घोषणा करने वाला। जीवन इन दोनों से ऊपर है। जन्म आर मृत्यु तो एक शरीर में उसके आगमन और चले जाने की सूचनाएँ भर हैं, वह इनमें अप्रभावित है। जीवन तो जागृति है, चेतना है। वैयक्तिक दृष्टि से इसे ही जीव कहते हैं और यही आत्मा है।

यदि उपर्युक्त दोनों ही दृष्टिकोणों के आधार पर जीवन की एक समुचित परिभाषा देने का प्रयाम किया जाय तो कह मकते हैं कि जीवन चेतन तत्त्वकी सन्तुलन-शक्ति हैं। चेतना जीवन है और जीवन का कार्य है समस्व का संस्थापन। अतः सिद्ध यह हुआ कि समस्व का संस्थापन चेतना का कार्य है। दूमरे शब्दों मे समस्व मे स्थित रहना ही चेतना का स्वाभाविक गुण है, जो चेतना का आदर्श और जीवन को प्रक्रिया का चरम लक्ष्य हो सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चेतन-जीवन का विश्लेषण करने पर हमें उसके तीन पक्ष ज्ञान, अनुभूति और संकल्प भिलते हैं। चेतना को इन तीन पक्षों से भिन्न कही देखा नही जा सकता। चेतना इन तीन प्रक्रियाओं के रूप मे ही अभिव्यक्त होती है। चेतन जीवन का प्रयास ज्ञान, अनुभृति और संकल्प की क्षमताओं के विकास के रूप में परिलक्षित होता है। सक्षेप में जीवन-प्रक्रिया समस्व के संस्थापन का प्रयत्न करते हुए चेतना के ज्ञानात्मक, अनुभृत्यात्मक और संकल्पात्मक पक्षों का पूर्णता की दिशा में विकास का प्रयास है। इस प्रशार जीवन-प्रक्रिया को जान लेने पर यह विचार आवश्यक है कि हमारे नैतिक जीवन का साध्य क्या हो सकता है?

फर्स्ट प्रिन्सपल्स्ः स्पेन्सर, पृ० ६६
 प्रतिकारिक, पृ० १९७
 फाइव टाइप्स आफ एथिकल ध्योरोज, पृ० १६

#### § ३. नेतिकता का साध्य

#### (अ) संधर्ष का निराकरण एवं समत्व का संस्थापन

हमारे नैतिक आचरण का लक्ष्य क्या है ? नैतिक आचरण के द्वारा हम क्या पाना चाहते हैं ? ये प्रश्न नैतिक जीवन के साध्य का स्पष्टीकरण चाहते हैं । आचरण के विकास-क्रम का इतिहास बताता है कि प्रत्येक युग की नैतिक अवधारणाएँ उन परि-स्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास थी, जिसके द्वारा व्यक्ति के अपने वासनात्मक और बौद्धिक पक्ष के मध्य होनेवाला अन्तर्द्धन्द्व समाप्त होकर जीवन में संतुलन हो, व्यक्ति और समाज के मध्य पारस्परिक सम्बन्धों में उचित समायोजन हो और गमाज अथवा राष्ट्रों के मध्य एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो, जिसके द्वारा एक सांगसंतुलन से युक्त जीवन-प्रणाली का निर्माण हो सके ।

मोटे तौर पर नैतिकता के विकास का इतिहास यही बताता है कि नैतिकता का सम्बन्ध हमेशा उन्ही आदर्शों से ग्हा है, जिनके द्वारा वैयक्तिक एवं सामाजिक सुख एवं शान्ति की उपलब्धि हो सके । मानवीय जीवन-प्रणाली में हम तीन प्रकार के संवर्ष पाते हैं—(१) मनोवृश्तियों का आन्तरिक संवर्ष—जो दो वासनाओं के मध्य, वासना और बृद्धि के मध्य, तथा वासना एवं बौद्धिक आदर्शों के मध्य चलता रहता है और आन्तरिक असन्तुलन को जन्म देकर आन्तरिक शान्ति मंग करता है, आधुनिक मनोविज्ञान इसे 'इड' और 'सुपर इगो' का संवर्ष कहता है। (२) व्यक्ति की आन्तरिक अभिविचयों और बाह्य परिस्थितयों का संवर्ष—जो व्यक्ति और उसके भौतिक परिवेश, व्यक्ति और व्यक्ति अथवा व्यक्ति और समाज के मध्य चलता रहता है और कुस्योजन को जन्म देकर व्यक्ति को जीवन—प्रणाली को दूषित बनाता है। (३) बाह्य बाताबरण के मध्य होनेवाला संवर्ष—जो विविध समाजों एवं राष्ट्रों के मध्य होते हैं, जिसके कारण शान्ति, सुगक्षा एवं अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न होता है।

प्रत्येक युग में नैतिक नियमों का कार्य इन संघर्षों को समाप्त करने का रहा है। वे यह बताते हैं कि हमारी जीवन-दृष्टि क्या हो, जीवन का आचरण कैसा हो, जिससे यह संघर्ष व्यक्ति को विखण्डित न कर सके। यद्यपि वे कहाँ तक इसे समाप्त कर सके यह एक दूसरा प्रश्न है, जो नैतिक आदेशों के आचरण से संबंध रखता है, उनकी मुल्यात्मकता से नहीं।

नैतिक जीवन का व्यावहारिक लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि उसके द्वारा जीवन के असंतुलन, कुसंयोजन और अव्यवस्था को समाप्त कर एक संतुलित, सुसंयोजित एवं व्यवस्थित जीवन-प्रणाली का निर्माण किया जाये, ताकि एक ऐसे विकसित मानव-समाज की संरचना हो सके, जो इन संघर्षों से मुक्त हो। वस्तुतः नैतिक जीवन का लक्ष्य एक

ऐसे समत्व की संस्थापना करना है, जिससे आन्तरिक मनोवृत्तियों का संघर्ष, आन्तरिक इच्छाओं और उनकी पूर्ति के बाह्य प्रयासों का संघर्ष और बाह्य समाजगत एवं राष्ट्रगत संघर्ष-जो स्वयं व्यक्ति के द्वारा प्रसूत नहीं होते हुए भी उसे प्रभावित करते हैं. समाप्त हो जायें । वैज्ञानिकों ने जीवन की प्रवृत्ति को संतुलन बनाने वाली प्रवृत्ति कहा है। जीवन का आदर्श संतुलन बनाये रखना है। जब भी किसी कारण से यह संतलन टटता है. प्राणी उस संतूलन को बनाने की कोशिश करता है। मनोविज्ञान भी प्राणी में निहित इस संतूलन बनाने की अभिवृत्ति को बताता है। जीवन का आदर्श जीवन के अन्दर ही निहित है। उसे बाहर खोजना प्रवंचना है। जैसाकि जैव-विज्ञान एवं मनोविज्ञान बताते हैं, यदि जीवन में स्वयं संतुलन या समत्व बनाने की प्रवृत्ति पायी जाती है, यदि जीवन का अर्थ ही सन्तुलन का प्रयास है, तो फिर हमे जीवन के आदर्श के रूप में इसी समत्व या संतुलन बनाये रखने की प्रवित्त की स्वीकार करना होगा । आचार-विज्ञान यद्यपि एक मुल्यात्मक विज्ञान है, फिर भी वह जीवन के बास्तविकता को झुठला नहीं सकता है। जो स्वयं जीवन में नहीं है, वह जीवन के द्वारा पाया नहीं जा सकता । अत: वह जीवन का आदर्श नहीं हो सकता । ऐसा आदर्श जो आदर्श ही रहे, लेकिन उपलब्ध नहीं हो सके, एक आध्यारिमक मगमरीचिका से अधिक नहीं है। चाहे आदर्श आदर्श बना रहे और उसकी पूर्णतः उपलब्धि न भी हो पाये फिर भी कम से कम आंशिक रूप में तो उसे उपलब्ध होना ही चाहिए।

संघर्ष नहीं समत्व ही मानवीय जीवन का आदर्श हो सकता है, क्यों कि यही हमारा स्वभाव है। जो स्वभाव है, वही आदर्श है। स्वभाव से भिन्न आदर्श की कल्पना अयथार्थ है। स्पेन्सर, डाविन एवं मार्क्स प्रभृति कुछ विचारक संघर्ष को ही जीवन का स्वभाव मानते हैं। लेकिन यह एक मिथ्या घारणा है। विज्ञान के अनुसार वस्तु का स्वभाव वह होता है, जिसका निराकरण नहीं किया जा सकता। जो नित्य और निरप्वाद होता है, वही स्वभाव होता है। यदि इस कसौटी पर कसें तो संघर्ष जीवन का स्वभाव सिद्ध नहीं होता। यदि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार मनुष्य-स्वभाव में संघर्ष है और मानवीय इतिहास वर्ग-संघर्ष की कहानी है और संघर्ष ही जीवन का नियम है, तो फिर द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद संघर्ष का निराकरण क्यों करना चाहता है? संघर्ष मिटाने के लिए होता है। जो मिटाने की, निराकरण करने की वस्तु है, उसे स्वभाव कैसे कहा जा सकता है? संघर्ष यदि मानव-इतिहास का एक तथ्य है तो वह उसके दोषों का, उसके विभाव का इतिहास है, उसके स्वभाव का इतिहास नहीं। मानव-स्वभाव संघर्ष नहीं, संघर्ष का निराकरण या समत्व की अवस्था है। क्योंकि युगों से मानवीय प्रयास उसी के लिए होते आये हैं। सच्चा मानव इतिहास संघर्ष की कहानी नहीं, संघर्ष के निराकरण की कहानी है।

संघर्ष और समत्व के विचलन जीवन में होते हैं, लेकिन वे जीवन का स्वभाव नहीं। क्योंकि जीवन की प्रक्रिया उनके मिटाने की दिशा में ही प्रयासशील है। संघर्षों का निराकरण करना ही नैतिकता का साघ्य है। जिस प्रकार के आचरण से संघर्ष समाप्त हो, जीवन में समत्व और सन्तुलन बना रहे, वही आचरण नैतिक है। वही नैतिक साघ्य है। समत्व जीवन का साध्य है, वही नैतिक शुभ है। समत्व शुभ है और विषमता अशुभ है। कामना, आसिक्त, राग, द्वेष, वितर्क आदि सभी जीवन की विषमता, असन्तुलन या तनाव-अवस्था को अभिव्यक्त करते हैं। अतः ये भारतीय नैतिक चिन्तन में अशुभ माने गये हैं। इसके विपरीत वासनाशून्य, वितर्कशून्य, निष्काम, अनासक्त एवं वीतरागदशा ही नैतिक-शुभ मानी जा सकती है। क्योंकि यही समत्व का सूजन करती हं।

पाश्चात्य नैतिक विचारक स्पेन्सर कहते हैं कि जीवन के न्यून से न्यून स्तर में भी जीवन को बनाये रखने की प्रेरणा प्रधान है। अतः वह जीवन-व्यवहार ही शुभ है जो जीवन को बनाये रखने में वातावरण से समायोजन करता है। स्पेन्सर की इस धारणा में सत्य अवश्य है, लेकिन वह आंशिक ही है। जैन, बौद्ध और गीता की विचारधाराएँ भी जीवन के समायोजन में नैतिकता के प्रत्यय को देखती तो हैं, लेकिन उनके अनुसार जीवन के व्यवहार का समायोजन किसी प्रयोजनहीन अन्ध-विकास के निमित्त नहीं है। वह एक प्रयोजनपूर्ण समायोजन है, जिसके द्वारा व्यक्ति सत्य की अनुमृति करता है। गीता के स्थितप्रज्ञ, बौद्ध-दर्शन के अर्हत और जैन-विचार के वीतराग का जीवन-आदर्श एक पूर्ण समायोजन की स्थिति है। यद्यपि भारतीय समा-योजन और पारचात्य समायोजन की धारणा में प्रारम्भिक रूप में निकटता है, लेकिन फिर भी दोनों में एक मौलिक अन्तर है। पाश्चात्य परम्परा में यह समायोजन प्रमुखतः प्राणी और वातावरण के मध्य होता है, जबकि भारतीय चिन्तन में यह समायोजन व्यक्ति के अन्दर ही होता है। यह एक आध्यात्मिक संतुलन है। संतुलन का भंग और सन्तलन की स्थिति दोनों आन्तरिक तथ्य हैं। राग और द्वेष की वृत्तियाँ ही इस मन्तुलन-भंग का कारण हैं और इनसे ऊपर उठकर, अनासक्त जीवन-दृष्टि ही सच्चा समायोजन है। उपर्युक्त भारतीय विचारणाएँ यह तो स्वीकार करती हैं कि जीवन के सन्तुलन को भंग करने में वातावरण के तथ्यों का हाथ होता है, लेकिन उनके अनुसार वातावरण इस मन्तुलन के भंग का इतना महत्त्वपूर्ण एवं निकटवर्ती कारण नहीं है। जैन, बौद्ध और गीता की विचारणाओं में वातावरण के ऊपर व्यक्ति की सर्वोपरिता स्वीकृत है। वातावरण के तथ्य उसी अवस्था में व्यक्ति के अन्दर इस सन्तुलन का विचलन उत्पन्न कर सकते हैं जब व्यक्ति स्वयं वैसा चाहे। वस्तुएँ राग और द्वेष का निमित्त कारण हो सकती हैं, लेकिन उसमें राग और द्वेष का कर्ता तो व्यक्ति स्वयं है। जीवन के संतुलन को भंग करने में वातावरण का उदासीन कारण

अवस्य है, लेकिन वास्तविक कारण तो व्यक्ति स्वयं ही है। अतः भारतीय आचार-दर्शनों में नैतिक जीवन का कार्य उस आंतरिक संतुलन की स्थापना है। भारतीय आचार-दर्शनों में नैतिक जीवन का प्रमुख कार्य वातावरण और व्यक्ति के मध्य समा-योजन बनाना नहीं, वरन् व्यक्ति के आन्तरिक जीवन में, उसके मन और बुद्धि में, इस संतुलन को बनाये रखना है। नैतिकता के क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति का व्यवहार तो उसके विचारों का, उसके मानस का, बाह्य प्रकटीकरण मात्र है। अतः आवश्यकता तो मानसिक संतुलन की ही है।

मारतीय चिन्तन, विशेषकर जैन, बौद्ध एवं गीता के आचार-दर्शन यह स्वीकार करते हैं कि नैतिक जीवन एक समायोजन पूर्ण, समरूप एवं संतुलित जीवन है; जिसका केन्द्र हमारे व्यक्तित्व के अन्दर है। यह आत्म-केन्द्रित समत्वपूर्ण जीवन ही नैतिक परमसाध्य है और नैतिकता एक कला के रूप में हमें वैसा जीवन जीना सिखाती है, जैसाकि हम देख चुके हैं। भारतीय आचार दर्शन हमे न केवल यह बताते हैं कि हमारे जीवन का आदर्श क्या है, वरन्यह भी बताते हैं कि इस आदर्श की उपलब्धि कैसे हो सकती है।

मंक्षेप मे भारतीय आचार-दर्शनों के अनुसार जीवन का शुभत्व समत्व में निहित है। समस्वपूर्ण जीवन ही आदर्श जीवन है। पूर्ण समस्व की यह अवस्था जैनघर्म में बीतरागदशा के नाम से जानी जाती है। गीता इसी पूर्ण समस्व की स्थिति को स्थित-प्रज्ञता कहती है, जबिक बोद्ध दर्शन में इसे ही अर्हतावस्था कहा जाता है। जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों में जीवन का आदर्श यह आध्यात्मिक समस्व है और नैतिक जीवन इस आदर्श को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। जिस प्रकार के जीवन-व्यवहार मे यह समत्व बना रह सकता है, वही व्यवहार नैतिक है। नैतिकता इस समत्व के संस्थापन की कला है। गीता में इसी कला को समत्व-योग कहा गया है। जैन-दर्शन इस मामाजिक साधना के नाम से अभिहित करता है और बौद्ध-दर्शन में उसे मम्यक्-समाधि कहा जाता है। भारतीय आचार-दर्शन जीवन के व्यवहार पक्ष को जपेक्षित कर किमी आध्यात्मिक या नैतिक आदर्श की कल्पना नहीं करते। उनका नैतिक आदर्श व्यावहारिक जीवन में आत्मसात् करने की वस्तु है। गीता और जैन दर्शन में जिस मोक्ष और बौद्ध दर्शन में जिस निर्वाण की परिकल्पना है, वह तो पूर्ण समत्व की अवस्था है। वस्तुतः मोक्ष या निर्वाण मरणोत्तर स्थिति नहीं है। हम इस समत्व की साधना के मधुरफल का रसास्वादन, इसी जीवन में कर सकते हैं। बुद्ध और महाबीर के युग में भी यह प्रश्न उठाया गया था कि नैतिक साधना का तास्का-लिक फल क्या है ? क्योंकि जो लोग किसी मरणोत्तर अवस्था मे विश्वास नहीं करते, उनके लिए इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक भी या-जो नैतिक दर्शन और

धार्मिक-जीवन की ऐहिक समस्याओं दा समाधान नहीं कर पाता और मात्र पारलीकिक जीवन की मध्रलोरी सूनाकर हमें वर्तमान की समस्याओं के प्रति तन्द्रित करता है, वह न तो सच्चा नैतिक दर्शन हो मकता है, न धर्म । मग्याधिपति अजातशत्र ने इस तथ्य को घ्यान में रखते हुए ही बद्ध से यह प्रश्न किया था कि श्रामण्य का प्रत्यक्ष फल क्या है ? बुद्ध ने इम प्रक्त का जो उत्तर दिया है वह भारतीय नैतिक दर्शन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। बुद्ध के समग्र कथन को संक्षेप में इन शब्दों में प्रस्तूत किया जा सकता है--''निर्दोष आचरण (शील-संवरण) से निर्भय जीवन, वामनाओं एवं वितकों के प्रहाण से प्रशान्त मनः स्थिति (चित्त ममाधि) एवं एकाग्रता तथा प्रशान्त, एकाम, निर्मल (रागद्वेष के मल से रहित) निष्पाप एवं निश्चल चित्त से तत्त्व. वस्तुस्वरूप या परमार्थ का यथार्थ बोध प्राप्त हो जाता है। यही श्रामण्य का प्रत्यक्षफल है।" वस्तुत: सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्र या सम्यक् शील, समाप्ति और प्रज्ञा अथवा कर्म, ज्ञान, और भिक्त रूप नैतिक आचरण से जीवन के तीन पक्ष आचार, विचार और अनुभति में समत्व उत्पन्न होता है, जो इसी जीवन में मनुष्य को अभूत-पूर्व शान्ति और अनुरुआनन्द प्रदान करता है। क्योंकि अशान्ति, दःख, बेदना एवं तनाव का कारण आसक्ति, राग या तुल्ला है। उसका प्रहाण होने पर जीवन में स्वाभाविक शान्ति और आनन्द का होना अनिवार्य है। भारतीय आचार-दर्शन अपने साधना मार्ग के रूप में इसी राग-द्वेष, आसन्ति या तृष्णा के प्रहाण का उपाय बताते हैं, जिससे व्यक्ति शाश्वत शान्ति और चिरसीस्य का आस्वादन कर सके।

#### (ब) आत्म-पूर्णता

नैतिक जीवन का साध्य देवल समत्व का मंस्थापन ही नही है, वरन् इससे भी अधिक है; और वह है आत्मपूर्णता की दिशा मे प्रगति। वयों कि जब तक अपूर्णता है समत्व के विचलन की सम्भावनाएँ भी हैं। अपूर्णता की अवस्था में सदैव ही चाह (Want) उपस्थित रहती है और जब तक कोई भी चाह बनी हुई है, समत्व नहीं हो सकता। कामना, वासना और चाह सभी असंतुलन की सूचक हैं, उनकी उपस्थित में समत्व मम्भव नहीं होता। समत्व तो पूर्ण निष्काम एवं अनासक्त जीवन में सम्भव है। जब तक अपूर्णता है, कामना है; और जब तक कामना है, समत्व नहीं है। अतः पूर्ण समत्व के लिए आत्मपूर्णता आवश्यक है। हमारे व्यावहारिक जीवन में भी हमारा प्रयत्न चेतना के ज्ञानात्मक, अनुभूत्यात्मक और संकल्पात्मक पक्षों के विकास के निमित्त होता है। अन्तश्चेतना सदैव ही इस दिशा में प्रयत्नशील रहती है कि हम अपनी चेतना के इन तीनों पक्षों में देशकालगत सीमाओं का अतिक्रमण कर सकें। व्यक्ति

#### १. दोघनिकाय-सामञ्जकलसुत्त

अपनी ज्ञानात्मक, अनुभूत्यात्मक और संकल्पात्मक क्षमताओं की पूर्णता चाहता है। सीमितता और अपूर्णता भी व्यक्ति के मन की वेदना है और वह सदैव ही इस वेदना से छुटकारा पाना चाहता है। उसकी सीमितता और अपूर्णता जीवन की वह प्यास है, जो पूर्णता के जल में परिशान्त होना चाहती है। जब तक आत्मपूर्णता को प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तब तक पूर्ण समत्व नहीं होता; ओर जब तक पूर्ण समत्व नहीं होता, नैतिक पूर्णता भी सम्भव नहीं होती। नैतिक पूर्णता, आत्मपूर्णता और पूर्ण समत्व के पर्यायवाची ही हैं। काण्ट ने नैतिक विकास की वृष्टि से आत्मा की अमरता को अनिवार्य माना है। नैतिक पूर्णता आत्मपूर्णता की अवस्था में ही सम्भव है। यह पूर्णता या अनन्त तक प्रगति, केवल इस मान्यता पर निर्भर है कि व्यक्तित्व में उस पूर्णता को प्राप्त करने की क्षमता है और उस अनन्तता या पूर्णता तक पहुँचने के लिए उसकी स्थिरता भी अनन्त है। दूसरे शब्दों में आत्मा अमर है। काण्ट ने अनन्त की दिशा में नैतिक प्रगित के लिए आत्मा की अमरता पर बल दिया, लेकिन अरबन ने प्रगति को भी नैतिकता की एक स्वतन्त्र मान्यता कहा है। यदि नैतिक प्रगति को सम्भावना को स्वीकार नहीं किया जायेगा, तो नैतिक जीवन का महान् उद्देश्य समाप्त हो जायेगा, और नैतिकता पारम्परिक सम्बन्धों की एक कहानी मात्र रहेगी।

पाश्चात्य जगत् में नैतिक प्रगति का तात्पर्य मामाजिक जीवन की प्रगति है और भारतीय दर्शन में नैतिक प्रगति से तात्पर्य, वैयक्तिक आध्यात्मिक विकास है। मोक्ष, निर्वाण या परमात्मा की उपलब्धि के रूप में नैतिक पूर्णता की प्राप्ति को सम्भव मानना नैतिक जीवन की दृष्टि से अति आवश्यक है। यदि नैतिक पूर्णता या परमश्र्य की प्राप्ति सम्भव नहीं है, तो नैतिक जीवन और नैतिक प्रगति का कोई अर्थ नहीं रहेगा। नैतिक प्रगति के अन्तिम चरण के रूप में आत्मपूर्णता आवश्यक है।

वस्तुत: हमारी चेतना में अपनी अपूर्णता का जो बोध है, वह स्वयं ही हमारे अन्तस् में निहित पूर्णता का संकेत है। हमें अपनी अपूर्णता का स्पष्ट बोध है, लेकिन यह अपूर्णता का स्पष्ट बोध बिना पूर्णता के प्रत्यय के सम्भव नहीं। यदि हमारी चेतना या आत्मा, अनन्त या पूर्ण न हो तो हमें अपनी—अपूर्णता का बोध भी नही हो सकता। के के का कथन है कि ''चेतना अनन्त है, क्योंकि वह अनुभव करती है कि उसकी क्षमताएँ सान्त एवं सीमित हैं। लेकिन सीमा या अपूर्णता को जानने के लिए असीम एवं पूर्ण होना आवश्यक है। जब हमारी चेतना यह ज्ञान रखती है कि वह सान्त, सीमित या अपूर्ण है तो उसका यह सीमित होने का ज्ञान स्वयं इस सीमा को पार कर जाता है। इस प्रकार बेडले 'स्व' में निहित पूर्णता का संकेत करते हैं। आत्मा पूर्ण है, यह बात भारतीय दर्शन के विद्यार्थी के लिए नयी नहीं है, लेकिन इस आत्मपूर्णता का अर्थ यह नहीं कि हम पूर्ण है। पूर्णता हमारी क्षमता (Capacity) है, योग्यता

१. एथिकल स्टडीज, अध्याय-२

(Ability) नहीं । पूर्णता के प्रकाश में हमें अपनी अपूर्णता का बोध होता है, अपूर्णता का बोघ पूर्णता की उपस्थिति का संकेत अवश्य है, लेकिन वह पूर्णता की उपलब्धि नहीं है। जैसे दूध में प्रतीत होने वाली स्निग्धता उसमें निहित मक्खन की सूचक अवश्य है, लेकिन मक्खन की उपलब्धि नहीं है। जैसे दूध में निहित मक्खन को पाने के लिए प्रयत्न आवश्यक है, वैसे 'स्व' में निहित पूर्णता की उपलब्धि के लिए प्रयत्न आवश्यक है। नैतिकता उसी सम्यक् प्रयत्न की सूचक है, जिसके माध्यम से हम उस पूर्णता की उपलब्ध कर सकते हैं। हेडफील्ड लिखते हैं कि "हम जो कुछ हैं वही हमारा 'स्व' (Self) नहीं है, वरन हमारा 'स्व' वह है जोिक हम हो सकते हैं ।" हमारी सम्भाव-नाओं में ही हमारी सत्ता अभिव्यक्त होती है और इसी अर्थ में आत्मपूर्णता हमारा साध्य भी है। जैसे एक बालक में निहित समग्र क्षमताएँ जहाँ एक ओर उसकी सत्ता में निहित हैं वहीं दूसरी ओर उसका साध्य हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मपूर्णता हमारा साध्य है। यदि हम आत्मपूर्णता को नैतिक जीवन का परम साध्य मानते हैं, तो हमें यह भी स्पष्ट करना होना कि आत्मपूर्णता का तात्पर्य क्या है ? आत्मपूर्णता का तात्पर्य आत्मोपलब्धि ही है, वह स्व में 'स्व' को पाना हं। लेकिन जिस आत्मा या 'स्व' को उपलब्ध करना है वह सीमित या अपूर्ण आत्मा नहीं, वरन ऐभी आत्मा है जो समग्र वासनाओं, सकल्पों एवं संघर्षों से ऊपर है, विशुद्ध दृष्टा एवं साक्षी स्वरूप है। हमारी शुद्ध सत्ता हमारे ज्ञान, भाव और संकल्प सभी का आधार होते हुए भी सभी से ऊपर एक निर्विकल्प, बीतराग साक्षी की स्थिति है। इसी स्थिति की उपलब्धि को पूर्णात्मा का साक्षात्कार, परम आत्मा की उपलब्धि कहा जाता है। पारचात्य दर्शन में पूर्णता के दो अर्थ रहे हैं--एक अर्थ में वह चेतना के ज्ञान, भाव और संकल्प के मध्य सांग संतुलन है तो दूसरो ओर वह वैयक्तिक सोमाओं और सीमितताओं से ऊपर उठना है ताकि समाज के अन्य घटकों और हमारे बीच का द्वेत समाप्त हो सके और व्यक्ति एक महापुरुष के रूप में समाज का मार्गदर्शन कर सके । ब्रेडले का कथन है कि ''मैं अपने को नैतिक रूप से अभिव्यक्त तभी करता है, जब मेरी आत्मा मेरी निजी आत्मा नहीं रह जाती, जब मेरा संकल्प अन्य लोगों के संकल्प से भिन्न नहीं रह जाता और जब मैं दूसरों कं संसार में केवल अपने को पाता हूँ। आत्मानुभूति का अर्थ है असीम व अनन्त हो जाना, अपने व पराये के अन्तर को मिटा देना।" यह है पराभौतिक स्तर पर आत्मानुभृति का अर्थ। मनोवैज्ञानिक स्तर पर आत्मानुभृति का अर्थ होगा हमारी सम्पूर्ण बौद्धिक, नैतिक एवं कलात्मक योग्यताओं तथा क्षमताओ की अभिव्यक्ति । यदि हम अपनी कामनाओं एवं उद्देश्यों को एक साथ रखकर देखें तो सभी विशेष उद्देश्य कुछ सामान्य और व्यापक उद्देश्यों के अन्तर्गत आ जाते हैं जो परस्पर मिलकर एक

साइकालाजी एण्ड मारलस्, पृ० १८३
 एथिकल स्टडीज्, पृ० ११

समन्वयात्मक समुच्चय बन जाते हैं। इसी समन्वयात्मक समुच्चय में हमारी आत्मा पूर्ण रूप से अभिज्यक्त होती है।

भारतीय परम्परा में पूर्णता का अर्थ थोड़ा भिन्न है। पाश्चात्य परम्परा में आतमा (Self) का अर्थ व्यक्तित्व है और जब हम पाश्चात्य परम्परा में आतमपूर्णता की बात कहते हैं तो उसका तात्पर्य है क्यक्तित्व की पूर्णता। व्यक्तित्व का तात्पर्य है शरीर और चेतना। लेकिन अधिकांश भारतीय दर्शन आत्मा को तात्त्विक 'सत्' के रूप में लेते हैं। अतः भारतीय चिन्तन के अनुसार आत्म-पूर्णता का अर्थ अपनी तात्त्विक सत्ता की अथवा परमार्थ की उपलब्धि है। यों भारतीय परम्परा में आत्मपूर्णता का अर्थ आत्मा की जानात्मक, भावात्मक और संकल्पात्मक शिवतयों की पूर्णता भी मान्य है। भारतीय चिन्तन के अनुसार मनुष्य के जान, भाव और संकल्प का अनन्त ज्ञान, अनन्त सौस्य (आनन्द) और अनन्त शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो जाना ही आत्म-पूर्णता है। यही वह अवस्था है जिसमें आत्मा परमात्मा बन जाता है। आत्मा की शक्तियों का अनावरण एवं पूर्ण अभिव्यक्ति यही परमात्मतत्त्व की प्राप्ति है और यही आत्मपूर्णता है। (स) आत्म-साक्षात्कार

आत्मपूर्णता 'पर' या पूर्व-अनुपस्थित वस्तु की उपलब्धि नहीं वरन् आत्मोपलब्धि ही है। यह एक ऐसी उपलब्धि है, जिसमें पाना कुछ भी नहीं, वरन् सब कुछ खो देने पर सब कुछ पा लिया जाता है। यह पूर्ण रिक्तता एवं शून्यता है। सब कुछ खो देने पर सब कुछ पा लिया जाता है। पूर्ण रिक्तता पूर्णता बन कर प्रकट हो जाती है। भौतिक स्तर पर 'पर' को पाकर 'स्व' को खोते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में 'पर' को खोकर 'स्व' को पाकर 'स्व' को खोते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में 'पर' को खोकर 'स्व' को पाकाते हैं। जैन-दर्शन में इसे यह कहकर प्रकट किया गया है कि जितनी पर-परिणति या पुद्गल-परिणति है, उतना ही आत्म-विस्मरण है, 'स्व' को खोना है और जितना पर-परिणति या पुद्गल-परिणति का अभाव है उतना ही आत्मरमण या 'स्व' की उपलब्धि है। जितनी 'पर' में आसिक्त होती है, उतने ही हम 'स्व' से दूर होते हैं। इसके विपरीत 'पर' में आसिक्त का जितना अभाव होता है, उतना हो हम 'स्व' या आत्मा के समीप होते हैं। जितनी मात्रा में वामनाएँ, अहंकार और चित्त-विकल्प कम होते हैं, उतनी ही मात्रा में आत्मोपलब्धि या आत्मसाक्षात्कार होता है। जब चेतना में इनका पूर्ण अभाव हो जाता है, तो आत्मसाक्षात्कार आत्मपूर्णता के रूप में प्रकट हो जाता है।

जैन दृष्टिकोण और आत्म-साक्षास्कार—जैन नैतिकता का साध्य भी आत्मोपलब्धि या आत्म-साक्षात्कार ही है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि 'मोक्षकामी को आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा पर ही श्रद्धा करना चाहिए और आत्मा की ही अनुभूति

१. एथिकल स्टडीज्, पृ० ११

(अनुचरितव्य) करना चाहिए। सम्यग्जान, सम्यग्दर्शन, प्रत्याख्यान (त्याग), संवर (संयम) और योग सब अपने आप को पाने के साधन हैं। क्यों कि यही आत्मा ज्ञान में है, दर्शन में है, चारित्र में है, त्याग में है, संवर में है और योग मे हैं। '' आचार्य कुन्दकुन्द के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो जाता है कि नैतिक क्रियाएँ आत्मोपल्यविध ही हैं। व्यवहारनय से जिन्हें ज्ञान, दर्शन और चारित्र कहा गया है, निश्चयनय से बह आत्मा ही है। इस प्रकार नैतिक जीवन का अर्थ आत्म-साक्षात्कार या आत्मलाम है।

# § ४. जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों में परम साध्य

जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों में नैतिक जीवन का परममाध्य या परमश्रेय निर्वाण या आत्मा की उपलब्धि ही माना गया है। भारतीय परम्परा में मोक्ष,
निर्वाण, परमात्मा की प्राप्ति आदि जीवन के चरम लक्ष्य या परमश्रेय के ही पर्यायवाची हैं। लेकिन हमें यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि भारतीय-परम्परा में मोक्ष या
निर्वाण का तात्पर्य क्या है? सामान्यतया मोक्ष या निर्वाण से हम किसी मरणोत्तर
अवस्था की कल्पना करते हैं। लेकिन वास्तविक स्थित इससे भिन्न हैं। जिसे सामान्यतया मोक्ष या निर्वाण कहा जाता है, वह तो उसका मरणोत्तर परिणाम मात्र है जो
कि हमें जीवन-मुक्ति के रूप में इसी जीवन में उपलब्ध हो जाता है। वस्तुन: नैतिक
जीवन का साध्य यही जीवन-मुक्ति है, जिसे व्यक्ति को यही और इसी जगत् में प्राप्त
करना है। लोकोत्तर मुक्ति तो इसका अनिवार्य परिणाम है जो कि शरीर के छूट जाने
पर प्राप्त हो जाती है। जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शन मुक्ति के दो रूपों को
स्वीकार करते हैं, जिन्हें हम जीवन-मुक्ति और विदेह-मुक्ति कह सकते हैं।

जैन वर्डान में मुक्ति के दो रूप-जैन-परम्परा में मुक्ति के इन दो रूपों को भाव-मोक्ष और द्रव्य-मोक्ष कहा जा सकता है। जैन-परम्परा में भावमोक्ष की अवस्था के प्रतीक अग्हिन्त और द्रव्यमोक्ष को अवस्था के प्रतीक सिद्ध माने गये हैं। उत्तराघ्ययन सूत्र में मोक्ष और निर्वाण शब्दों का दो भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। उनमें मोक्ष को कारण और निर्वाण को उसका वार्य बताया गया है (उत्तरा०२८।३०)। इस सन्दर्भ में मोक्ष का अर्थ भाव-मोक्ष या रागद्वेष से मुक्ति हैं और द्रव्यमोक्ष का अर्थ निर्वाण या मरणोत्तर मुक्ति की प्राप्ति है।

बोद्ध-परम्परा में वो प्रकार का निर्वाण—बोद्ध-परम्परा में भी दो प्रकार के निर्वाण माने गये है--- १ सोपादिशेष निर्वाण धातु और २. अनुपादिशेष निर्वाण धातु । इति-वृक्तक में कहा गया है कि अनासक्त और चक्षुमान् भगवान् बृद्ध ने निर्वाण धातु को

१ समयसार, १८; समयसारटीका, १५ ३० ४१

इन दो प्रकार का बताया है। एक घातु का नाम सोपादिशेष हैं, जो इस शरीर में बार-बार लानेवाली तृष्णा के क्षय के बाद प्राप्त होती है और दूसरी अनुपादिशेष हैं, जो शरीर छूटने के बाद प्राप्त होती है (इतिवृत्तक २।७)।

वैदिक परम्परा में दो प्रकार को मुक्ति—गीता और वेदान्त की परम्परा में भी जैन और बौद्ध परम्पराओं के समान दो प्रकार की मुक्ति मानी गयी है—१. जीवन-मुक्ति और २. विदेह-मुक्ति । जीवन-मुक्ति रागद्धेष और आसक्ति के पूर्णरूपेण समाप्त हो जाने पर प्राप्त होती है और ऐसा जीवन्मुक्त साधक जब अपना शरीर छोड़ देता है तो वह विदेह-मुक्ति कही जाता है।

| जैन दर्शन   | बोद्ध दर्शन             | वैदिक       |
|-------------|-------------------------|-------------|
| भावमोक्ष    | सोपादिशेष निर्वाण धातु  | जीवन-मुक्ति |
| द्रव्यमोक्ष | अनुपादिशेष निर्वाण धातु | विदेह-मुनित |

इस तालिका के आधार पर जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों आचार दर्शन जीवन-मुक्ति और विदेह-मुक्ति के प्रत्यय को स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, तीनों आचार दर्शन जीवन-मुक्त के स्वरूप के सम्बन्ध में समान दृष्टिकोण रखते हैं, साथ ही यह भी स्वीकार करत है कि जब तक जीवन-मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक निर्वाण, मोक्ष या परमात्मा को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवन-मुक्ति प्राथमिक अवस्था है और व्यावहारिक जीवन में इसे नैतिक जीवन का जीवन-आदर्श स्वीकार किया जा सकता है। जिसे जीवन-मुक्त पुरुष को जैन-परम्परा में वीतराग कहा गया है, उसे ही वैदिक परम्परा में स्थितप्रज्ञ और बौद्ध -परम्परा में अहंत् कहा गया है। आगे अब हम इसी जीवन-मुक्त पुरुष के सम्बन्ध में विचार करेंगे।

## § ५. जैनदर्शन में वीतराग का जीवनादर्श

जैन-दर्शन में नैतिक जोवन का परमसाध्य वीतरागता की प्राप्ति रहा है। जैन-दर्शन में वीतराग एवं अरिहन्त (अर्हन्) इसी जीवनादर्श के प्रतीक है। वीतराग की जीवन-शैली क्या होती है, इसका वर्णन जैनागमों मे यत्र-तत्र बिखरा हुआ है। संक्षेप मे उन आधारों पर उसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैनागमों मे आदर्श पुरुष के लक्षण बताते हुए कहा गया है ''जो ममत्व एवं अहंकार से रिहित हैं, जिमके चित्त में कोई आसिक्त नहीं है और जिसने अभिमान का त्याग कर दिया हैं, जो प्राणिमात्र के प्रति समभाव ग्खता है। जो लाभ-अलाभ, सुख-दु:ख, जीवन-मरण, मान-अपमान और निन्दा-प्रशंसा में समभाव रखता है। जिसे न इस लोक की और न परलोक की कोई अपेक्षा है, किसी के द्वारा चन्दन का लेप करने पर और किसी के द्वारा बमूले से छीलने पर, जिसके मन मे लेप करने वाले पर राग-भाव और बसूले से छीलने वाले पर द्वैष-भाव नही होता, जो खाने में और अनशन त्रत करने में समभाव रखता है, वही महापुरुष है ।" जिस प्रकार अग्नि से शुद्ध किया हुआ सोना निर्मल होता है, उसी प्रकार जो राग-द्वेष और भय आदि से रहित, निर्मल है। जिस प्रकार कमल कीचड एवं पानी में उत्पन्न होकर भी उसमें लिप्त नहीं होता उसी प्रकार जो संसार के काम-भोगों में लिप्त नहीं होता, भाव से सदैव ही विरत रहता है, उस विग्तात्मा, अनामक्त पुरुष को इन्द्रियों के शब्दादि विषय भी मन मे राग-द्वेष के भाव उत्पन्न नहीं करते। जो विषय रागो व्यक्तियों को दुख देते हैं, वे वीतगागी के लिए दुःख के कारण नहीं होते हैं। वह गाग, द्वेप और मोह के अध्यवसायों को दोष रूप जानकर सदैव उनके प्रति जागृत रहता हुआ माध्यस्थभाव रखता है। किसी प्रकार के संकल्प-विकल्प नहीं करता हुआ तृष्णा का प्रहाण कर देता है। वीतराग पुरुष गाग-द्वेप और मोह का प्रहाण कर ज्ञानावरणीय, दर्शन।वरणीय और अन्तराय कर्म का क्षय कर कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार मोह, अन्तराय और आस्रवों से रहित वीतराग सर्वज्ञ, सर्वदर्शी होता है। वह शुक्लध्यान और सुसमाधि सहित होता है और आयु का क्षय होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

## § ६. बौद्ध दर्शन में अहंत् का जीवनादर्श

प्रारम्भिक बौद्ध दर्शन मे नैतिक जीवन का आदर्श अर्हतावस्था माना गया है। बौद्ध दर्शन मे अर्हत्-अवस्था से तात्पर्य तृष्णा या राग-द्रोध की वृत्तियों का पूर्ण क्षय है। जो गग, द्रोध और मोह से ऊपर उठ चुका है, जिममे किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है, जो सुख-दु ख, लाभ-अलाभ और निन्दा-प्रशंसा मे समभाव रखता है, वही अर्हत् है। बुद्ध ने अनेक प्रसंगों पर अर्हत् के जीवनादर्श को प्रस्तुत किया है। बौद्ध-दर्शन मे अर्हत् को स्थितातमा, केवली, उपशान्त आदि नामो से भी जाना जाता है। धम्मपद एवं सुत्तिपात मे अर्हत् के जीवनादर्श का निम्न विवरण उपलब्ध है। धम्मपद के अर्हत्-वर्ग में कहा गया है कि ''जो पृथ्वों के समान क्षुब्ध नहीं होता, जो इन्द्र के स्तम्भ के समान अपने बन मे दृढ है, जो झील के सदृश कीचड़ अथवा चित्तमल से रहित है, उसके लिए संसार (जन्म-मरण का चक्र) नहीं होता। जो सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति से विमुक्त तथा उपशान्त हो चुका है, ऐसे व्यक्ति का मन गान्त हो जाता है। जो मनुष्य अंधिवश्वासों नहीं है, जो अकृत अर्थात् निर्वाण को जानने वाला है, जिसने (जन्म-मरण) के बन्धनों को काट दिया है, जो (पाप-पुण्य को) अवकाश नहीं देता, जिसने तृष्णा को निकाल दिया है, वह पुष्योत्तम कहलाता है कि ''जो इस शरीर के त्यागने के पहले ही

१-२ उत्तराघ्ययन, १९।९०-९३, ३३।१०६-११० २९-२१, २७-२८ ३. घम्मपद, ९५-९७

त्बणा-रहित हो गया हो, जो भूत तथा भविष्य पर आश्रित नहीं है और न आश्रित है वर्तमान पर, उसके लिए कहीं आसक्ति नहीं है। जो क्रोध, त्रास, आश्म-प्रशंसा और चंचलता-रहित है, जो विचार पूर्वक बोलनेवाला है, जो गर्वरहित है और वचन में संयमी है, जो दृष्टियों के फेर में नही पड़ता, जो आसक्ति, ढोंग, स्पृहा और मात्सर्य से रहित है। जो प्रगल्भी नहीं है, घुणा-रहित है और चुगलक्षोर नहीं है, जो प्रिय वस्तुओं में रत नहीं होता और अभिमान रहित है, जो शान्त और प्रतिभाशाली है, वह न तो आंत श्रद्धाल होता है और न किमी मे उदास रहता है। जो अनासिन्त भाव को जानकर आसक्ति रहित हो गया है, जिसमे भव या विभव के प्रति तृष्णा नहीं है, विषयों के प्रति उपेक्षावान् है, उसे उपशान्त कहता हूँ। उसके लिए ग्रन्थियाँ नहीं है, क्योंकि वह तृष्णा से परे हो गया है। " उसी ग्रन्थ मे सिभयपरिवाजक को भी शान्त परुष एवं बुद्ध का स्वरूप बताते हुए पहा गया है कि जो स्वयं मार्ग पर चलकर शंकाओं से परे हो गया है, जो जन्म-मृत्यु को दूर कर परिनिर्वाण (जीवनमुक्ति) प्राप्त है, जिसका ब्रह्मचर्यवास का उद्देश्य पूरा हो गया है, जो सर्वत्र उपेक्षाभाव (अनासन्ति) से युक्त है, जो हिंसा से विरत, स्मृतिवान् (अप्रमत्त) प्रज्ञ, निर्मल और तृष्णा से रहित है, जो त्रिकालदर्शी, (कर्म) रज और (कर्म) पाप से रहित, विशुद्ध जन्म-क्षय को प्राप्त है, उसे बुद्ध (अर्हत्) कहते हैं । सूत्तानपात मे आदर्श मुनि, आदर्श ब्राह्मण, आदर्श श्रमण, उपशान्तात्मा, स्थितात्मा आदि का वर्णन भी इसी रूप में किया गया है।

### § ७. गीता में स्थितप्रज्ञ का जीवनादर्श

जैन दर्शन के वीतराग और बौद्ध दर्शन के अहंत् के जीवनादर्श के ममान गीता में स्थितप्रज्ञ, प्रियमक्त एवं योगी के जीवनादर्श निरूपित हैं। गीता में श्रीकृष्ण स्थितप्रज्ञ का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि ''जब व्यक्ति मन में स्थित सम्पूर्ण कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मा से ही आत्मा में सन्तुष्ट होता है, दुःखों की प्राप्ति में भी जो उद्धियन नहीं होता तथा सुखों के प्रति जिसके मन में कोई स्पृहा नहीं है, जिसके राग, भय और कोघ समाप्त हो गये हैं अर्थात् वीतराग है, जिसकी किसी भी बस्तु में आसक्ति नहीं है और जो शुभाशुभ के प्राप्त होने पर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिसकी इन्द्रियाँ सब प्रकार के विषयों से वश में का हुई है, ऐसा व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। जो पुष्त इस प्रकार सम्पूर्ण कामनाओं का त्याग कर समता, अहंकार और स्पृहा से रहित होकर आचरण करता है, वह शान्ति को प्राप्त होता है ।'' गीता मक्त के सम्बन्ध में भी यही जीवनादर्श प्रस्तुत करती है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि ''जो सभी प्राणियों में द्वेष माव एवं स्वार्थ से रहित होकर निष्काम भाव से सभी के प्रति मैत्री युक्त एवं कष्णावान् है। जो ममता और अहंकार से रहित,

१. सुत्तनिपात, ४८।२-६, ९-१० २. गीता, २।५५-५८, ७१-७२

सुख-दु:स में समभाव रखने वाला, क्षमाशील, संतुष्ट योगी, यतात्मा, दृढ़निश्चयी है, जिसका मन और बुद्धि परमात्मा में नियोजित है। जिससे कोई भी जीव उद्धेग को प्राप्त नहीं होता। हर्ष, अमर्ष, भय और उद्धेग से जो रहित है और जो आकांक्षा से रहित, अंतर-बाह्य शुद्ध, व्यवहार-कुशल, व्यथा से रहित, सभी आरम्भों (हिसादि पापकर्मों) का त्यागी है। जो न कभी हिंदत होता है, न कभी द्वेष करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ सम्पूर्ण कर्मों के प्रति फलासक्ति को त्याग चुका है। जो शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-दु:स आदि द्वन्द्वों में समभाव से युक्त है। ''

## 🖇 ८. शांकरवेदांत में जीवन्मुक्त के लक्षण

आचार्य शंकर ने भी विवेकचूड़ामणि में जीवन्मुक्त के लक्षणों का विवेचन किया है। वे लिखते है कि ''जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो निरन्तर आत्मानन्द का अनुभव करता है और प्रपंच को भूला-सा रहता है, वृत्ति के लीन रहने हुए भी जो जागता रहता है, किन्तु वास्तव में जो जागृति के घर्मों से रहित है तथा जिसका बोध सर्वधा वासना-रहित है, वह पुरुष जीवन्मुक्त माना जाता है। प्रारब्ध की समाप्ति पर्यन्त छाया के समान सदैव साथ रहनेवाले, इम शरीर के वर्तमान रहने हुए भी इसमें अहं-ममभाव (मैं—मेरापन) का अभाव हो जाना, बीती हुई बात को याद न करना, भविष्य की चिन्ता न करना और वर्तमान मे प्राप्त मुख-दु:खादि में उदासीनता, अपने आत्मस्वरूप से सर्वधा पृथक्, इम गुण-दोषमय संभार मे सर्वत्र समदर्शी होना, इप्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में समान भाव रखना जीवन्मुक्त पुष्प का लक्षण है ।''

वस्तुतः जीवन्मुक्त व्यक्तित्व के सम्बन्ध में सभी आचार दर्शनों में पर्याप्त विचार-साम्य है। इतना ही नहीं, जीवन्मुक्त के लक्षणों में सभी ने समान शब्दों का भी उपयोग किया है। सभी आचार-दर्शनों मे जीवन्मुक्त, स्थितप्रज्ञ, स्थितात्मा, बीतराग आदि शब्द पर्यायवाची हैं। सभी आचार-दर्शनों के अनुसार जीवन्मुक्त वह है जो राग-द्वेष और वासनाओं से ऊपर उठ चुका है एवं बीतराग, अनासक्त और समभाव से युक्त है। अरस्तू के आदर्श पृष्ठष का विवेचन और आधुनिक मनोविज्ञान में किया गया परिपक्त व्यक्तित्व का विवेचन भी कुछ अर्थों में जीवन्मुक्त के प्रत्यय के निकट है। जीवन्मुक्त के देह छोड़ने पर जो अवस्था प्राप्त होती है, उसे विदेह-मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण कहा गया है। हाँ, समालोच्य दर्शनों में मोक्ष के स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ मत-वैभिन्न्य अवस्य है।

१. गीता, १२।१३-१९

२. विवेकचूड़ामणि, ४२९-४३५

३. अरस्तू, पु० १२५-१२९

#### जेन दर्शन में मोक्ष का स्वरूप

जैन तत्त्व-मीमांसा के अनुसार संवर के द्वारा कर्मों के आगमन का निरोध हो जाने पर और निर्जरा के द्वारा समस्त पुरातन कर्मों का क्षय हो जाने पर आत्मा की जो निष्कर्म शुद्धावस्था होती है, वह मोक्ष है। कर्ममलों के अभाव में कर्म बन्धन भी नहीं रहता और बन्धन का अभाव ही मुक्ति है। र मोक्ष आत्मा की शुद्ध स्वरूपावस्था है। 8 अनात्मा में ममत्व आसक्तिरूप आत्माभिमान का दूर हो जाना ही मुक्ति है। <sup>४</sup>

बन्धन और मुक्ति की यह समग्र व्याख्या पर्यायद्ष्टि का विषय है। आत्मा का विरूप पर्याय ही बन्धन है और स्वरूप पर्याय मोक्ष है। पर-पदार्थ या पुद्गल परमाणुओं के निमित्त से आत्मा में जो पर्याएँ उत्पन्न होती हैं और जिसके कारण 'पर' में आत्मभाव (मेरापन) उत्पन्न होता है, वही विरूपपर्याय है, परपिणित है, 'स्व' की 'पर' मे अवस्थिति है, यही बन्धन है और इसका अभाव ही मक्ति है। बन्धन और मुक्ति दोनों आत्म-द्रव्य या चेतना की ही दो अवस्थाएँ है । विशुद्ध तत्त्वदृष्टि से विचार किया जाये तो बन्धन और मुक्ति की व्याख्या करना संभव नहीं है। क्योंकि आत्म तत्त्व स्वस्वरूप का परित्याग कर परस्वरूप में कभी भी परिणत नही होता । विशुद्ध तत्त्व-दिष्टि से तो आत्मा नित्यमुक्त है। लेकिन जब तत्त्व की पर्यायों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है तो बन्धन और मुक्ति की सम्भवानाएँ स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि बन्धन और मुक्ति पर्याय अवस्था में ही सम्भव होती है। मोक्ष को तत्त्व कहा गया है, लेकिन वस्तुतः मोक्ष तो बन्धन का अभाव ही है। जैनागमों में मोक्ष तत्त्व पर तीन दिष्टियों से विचार हुआ है-(१) भावात्मक दृष्टिकोण, (२) अभावात्मक दृष्टिकोण और (३) अनिर्वचनीय दुष्टिकोण।

#### (अ) भावात्मक दुव्टिकोण

जैन दार्शनिकों ने भावात्मक दृष्टिकोण से विचार करते हुए मोक्षावस्था को निर्वाघ अवस्था कहा है। भाक्ष अवस्था में समस्त बन्धनों के अभाव के कारण आत्मा के निज गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। मोक्ष बाधक तत्त्वों की अनुपस्थिति और आत्मज्ञक्तियों का पूर्ण प्रकटन है। जैन दर्शन के अनुसार मोक्षावस्था में मनुष्य की अव्यक्त शक्तियाँ व्यक्त हो जाती हैं। उसमें निहित ज्ञान, भाव और संकल्प आध्यात्मिक अनुशासन के द्वारा अनन्तज्ञान, अनन्तसूख और अनन्तशक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने मोक्ष की भावात्मक अवस्था का चित्रण करते हए उसे "शुद्ध, अनन्तचतुष्टय युक्त, शास्वत, अविनाशी, निर्बाध, अतीन्द्रिय, अनुपम, नित्य,

१. तत्त्वार्थसूत्र, १०।३ २. अभिषान राजेन्द्र, खण्ड ६, पू० ४३१

३. वही, पू॰ ४३! ४. आत्ममीमांसा, पू॰ ६६-६७

५. अभिघान राजेन्द्र, खण्ड ६, प्० ४३१

अविचल, अनासम्ब कहा है।" आचार्य आगे बलकर मोक्ष में निम्न बातों की विद्यमानता की सुचना करते हैं -- (१) पूर्णसौक्य, (२) पूर्णज्ञान, (३) पूर्णदर्शन, (४) पूर्णबीर्य ( शक्ति ), (५) अमूर्तत्व, (६) अस्तित्व और (७) सप्रदेशता । ये सात भावास्मक तच्य सभी भारतीय दर्शनों को स्वीकार नहीं हैं । वेदान्त सप्रदेशता को अस्वीकार करता है। सांख्य सौख्य एवं वीर्य को और न्याय-वैशेषिक ज्ञान और दर्शन को भी अस्वीकार कर देते हैं। बौद्ध-शून्यवाद अस्तित्व का भी निरसन करता है और चार्वाक दर्शन मोक्ष की घारणा को ही स्वीकार नहीं करता। वस्तुतः मोक्षावस्था को अनिर्वचनीय मानते हुए भी विभिन्न दार्शनिक मान्यताओं के प्रत्युत्तर के लिए ही इस भावारमक अवस्था का वर्णन किया गया है। भावात्मक दृष्टि से जैन विचारणा मोक्षावस्था में अनन्त-चतुष्ट्य अर्थात् अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दर्शन, अनन्त-सोस्य और अनन्त-शक्त की उपस्थिति पर बल देती है। बीजरूप में यह अनन्त-चतुष्टय सभी जीवों में स्वाभाविक गुण के रूप में विद्यमान है। मोअ-दशा में इनके अवरोधक कर्मों का क्षय हो जाने से यह पूर्ण रूप में प्रकट हो जाते हैं। अनन्त-चतुष्टय के अतिरिक्त अष्टकमों के क्षय के आधार पर सिद्धों में आठ गुण भी जैन दर्शन में मान्य हैं। (१) ज्ञानावरण कर्म के नष्ट हो जाने से मक्तात्मा अनन्त-ज्ञान या पूर्ण ज्ञान से युक्त होता है, (२) दर्शनावरण कर्म के नष्ट हो जाने से अनन्त-दर्शन प्रकट होता है। (३) वेदनीय कर्म के क्षय हो जाने से विशद्ध अनक्षर आध्यात्मिक सुखों से यक्त होता है। (४) मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने से यथार्थ दिख्ट ( सायिक सम्यक्त्व ) से यक्त होता है । आहे कर्म के दर्शनमोह और चारित्रमोह ऐसे दो भाग किए जाते हैं। दर्शनमोह के प्रहाण से यथार्थ दृष्टि और चारित्रमोह के क्षय से यथार्थ चारित्र (क्षायिकचारित्र) प्रकट होता है। लेकिन मोक्ष-दशा में क्रिया-रूप चारित्र नहीं होता, मात्र दृष्टि-रूप चारित्र होता है। अतः उसे शायिक सम्यक्त्व के अन्तर्गत ही माना जा सकता है। वैसे आठ कर्मों की ३१ प्रकृतियों के क्षय होने के आघार पर सिद्धों के ३१ गुण माने गये हैं, उनमें यथास्यात चारित्र को स्वतंत्र गुण माना गया है। (५) आयुकर्म के क्षय हो जाने से मुक्तात्मा अशरीरी होता है, अतः वह इन्द्रिय-प्राह्म नहीं होता। (६) गोत्र कर्म के नष्ट हो जाने से वह अगुरुलघु होता है अर्थात् सभी सिद्ध समान होते हैं, उनमें छोटा-बड़ा या ऊंच-नीच का भेद नहीं होता। (७) अन्तरायकर्म का प्रहाण हो जाने से आत्मा बाधा रहित होता है अर्थात् अनन्त-शक्ति सम्पन्न होता है। अनन्त-शक्ति का यह विचार मूलतः निषेघात्मक ही है। यह मात्र बाषाओं का अभाव है। लेकिन इस प्रकार अष्ट-कर्मों के प्रहाण के आधार से मुक्तात्मा के आठ गुणों की व्याख्या मात्र एक व्यावहारिक संकल्पना ही है। उसके वास्तविक स्वरूप का विवेचन

१ नियमसार, १७६-१७७

२. वही, १८१

३. प्रवचनसारोद्धार, २७६।१५९३-१५९४

नहीं है, ज्यावहारिक दृष्टि से उसे समझने का प्रयास भर है। वस्तुतः वह अनिर्वचनीय है। आचार्य नेमिचन्द्र स्पष्ट रूप से कहते हैं "सिद्धों के इन गुणों का विधान मात्र सिद्धान्त के स्वरूप के सम्बन्ध में जो ऐकान्तिक मान्यताएं हैं, उनके निषेध के लिए है।" मुक्तात्मा में केवल-ज्ञान और केवल-दर्शन के रूप में ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग को स्वीकार करके मुक्तात्मा को जड़ मानने वाली वैभाषिक बौद्धों और न्याय-वैशेषिकों की घारणा का प्रतिषेध किया गया है। मुक्तात्मा के अस्तित्व या अक्षयता को स्वीकार कर मोक्ष को अभावात्मक रूप में मानने वाले जड़वादी तथा सौत्रान्तिक बौद्धों की मान्यता का निरसन किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोक्षदशा का यह समग्र चित्रण अपना निषेधात्मक मूल्य हो रखता है। यह विधान भी निषेध के लिए है।

- (ब) अभावात्मक वृद्धिकोण जैनागमों में मोक्षावस्था का चित्रण निषेषात्मक रूप से भी हुआ है। आचारांग में मुक्तात्मा का निषेषात्मक चित्रण इस प्रकार हुआ है— मोक्षावस्था में समस्त कमों का क्षय हो जाने से मुक्तात्मा में समस्त कर्मजन्य उपाधियों का भी अभाव होता है; अतः मुक्तात्मा न दीर्घ है, न ह्रस्व है, न वृत्ताकार है, न त्रिकोण है, न चतुष्कोण है, न परिमण्डल संस्थानवाला है। वह कृष्ण, नील, पीत, रक्त और स्वेत वर्ण वाला भी नहीं है। वह सुगन्ध और दुर्गन्ध वाला भी नहीं है। न वह तीक्षण, कटुक, खट्टा, मीठा एवं अम्ल रस वाला है। उसमें गुरु, लघु, कोमल, कठोर, स्निग्ध, रक्ष, शीत एवं उष्ण आदि स्पर्ध-गुणों का भी अभाव है। वह न स्त्री है, न पुरुष है, न नप्सक है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं, ''मोक्षदधा में न सुख है, न दुःख है, न पीड़ा है, न बाधा है, न जन्म है, न मरण है, न वहाँ इन्द्रियाँ हैं, न उपसर्ग है, न मोह है, न व्यामोह है, न निद्रा है, न वहाँ चिन्ता है, न आतं और रौड़ बिचार ही हैं। वहाँ तो धर्म (गुम) और शुक्ल (शुद्ध) विचारों का भी अभाव है।" मोक्षावस्था तो सर्व संकल्पों का अभाव है। वह बुद्धि और विचार का विषय नहीं हैं, वह पक्षातिकांत है। इस प्रकार मुक्तावस्था का निषेधात्मक विवेचन उसकी अनिवंचनीयता को बताने के लिए है।
- (स) अनिवंचनीय दृष्टिकोण—मोक्षतत्त्व का निषेघात्मक निवंचन अनिवार्य रूप से हमें अनिवंचनीयता की ओर ही ले जाता है। पारमार्थिक दृष्टि से विचार करते हुए जैनदार्घनिकों ने उसे अनिवंचनीय ही माना है।

आचारांगसूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ''समस्त स्वर वहाँ से लौट आते हैं। अर्थात् व्यन्यात्मक किसी भी शब्द की प्रवृत्ति का वह विषय नहीं है। वाणी उसका

१. गोम्मटसार-जीवकाण्ड, ६९

२. आचारांग, १।५।६।१७१

३. नियमसार, १७८-१७९

निर्वयन करने में कथमिप समर्थ नहीं है। वहाँ वाणी मूक हो जाती है, तर्क की वहाँ तक पहुँच नहीं है, बुद्धि (मिति) उसे ग्रहण करने में असमर्थ है अर्थात् वह वाणी विचार और बुद्धि का विषय नहीं है। किसी उपमा के द्वारा भी उसे नहीं समझाया जा सकता। वह अनुपम है, अरूपी है, सत्तावान् है। उस अपद का कोई पद नहीं है अर्थात् ऐसा कोई शब्द नहीं है, जिसके द्वारा उसका निरूपण किया जा सके।"

बौद्ध-वर्शन में निर्वाण का स्वरूप—भगवान् बुद्ध की दृष्टि में निर्वाण का स्वरूप क्या है? यह विवाद का विषय रहा है। बौद्ध-दर्शन के अवान्तर सम्प्रदायों में भी निर्वाण के स्वरूप को लेकर आत्यन्तिक विरोध पाया जाता है। आधुनिक विद्वानों ने भी इस सम्बन्ध में परस्पर विरोधी निष्कर्ष निकाले हैं, जो एक तुलनात्मक अध्येता को अधिक कठिनाई में डाल देते हैं। वस्तुतः इस कठिनाई का मूल कारण पालि निकाय में निर्वाण का विभिन्न दृष्टियों से, अलग-अलग प्रकार से विवेचन किया जाना है। श्री पुंसें एवं प्रो॰ निलनाक्षदत्त ने बौद्ध निर्वाण के सम्बन्ध में विद्वानों के दृष्टिकोणों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है—

- १. निर्वाण एक अभावात्मक तथ्य है।
- २. निर्वाण अनिवर्चनीय अव्यय अवस्था है।
- ३. निर्वाण की बुद्ध ने कोई व्याख्या नहीं दी है।
- ४. निर्वाण भावात्मक, विशुद्ध एवं पूर्ण-चेतना की अवस्था है।

बौद्ध-दर्शन के अवान्तर प्रमुख सम्प्रदायों का निर्वाण के स्वरूप के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से दृष्टि-भेद है—

- १. बैभाषिक सम्प्रवाय—इनके अनुसार निर्वाण संस्कारों या संस्कृत धर्मों का अभाव है। क्योंकि संस्कृतधर्मता ही अनित्यता है, यही बन्धन एवं दुःख है। लेकिन निर्वाण तो दुःख-निरोध है, बन्धनाभाव है और इसलिए वह एक असंस्कृत धर्म है और असंस्कृत धर्म के रूप में उसकी भावात्मक सत्ता है। वैभाषिक मत के निर्वाण के स्वरूप को अभिध्यमंकोष की व्याख्या में इस प्रकार से बताया गया है—निर्वाण नित्य, असंस्कृत, स्वतंत्र-सत्ता, पृथक्भूत सत्य पदार्थ (द्रव्यसत्) है। निर्वाण में संस्कार या पर्यायों का अभाव होता है, लेकिन यहां संस्कारों के अभाव का अर्थ अनस्तित्व नहीं है, वरन् एक भावात्मक अवस्था ही है। निर्वाण असंस्कृत धर्म है। प्रो० शारवात्स्की ने वैभाषिक निर्वाण को अनन्त मृत्यु कहा है। उनके अनुसार निर्वाण आध्यात्मिक अवस्था नहीं, वरन्
- १. आचारांग, १।५।६।१७१ तुलना कीजिए-तैत्तिरीय २।९, मुण्डक ३।१।८
- २. इनसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एंड एचिक्स, खण्ड, ९ पृ० ३७९-७७
- आस्पेक्टस् आफ महायान इन रिलेशन टू हीनयान, पृ० १४५
- ४. अभिधर्म कोच व्यास्या, पू॰ १७ ५. कान्सेप्शन आफ बुद्धिस्ट निर्वाण, पू॰ २७

चेतना एवं क्रिया-शुक्य जड़ अवस्था है। लेकिन एस॰ के॰ मुकर्जी, प्रो॰ नलिनाक्षदत्ती और प्रो॰ मृति<sup>च</sup> ने प्रो॰ शारवात्स्की के इस दृष्टिकोण का विरोध किया है। इन विद्वानों के अनुसार वैमाषिक निर्वाण निश्चित रूप से एक भावात्मक अवस्था है। इसमें यद्यपि संस्कारों का अभाव होता है फिर भी उसकी असंस्कृत वर्म के रूप में भावात्मक सत्ता है। वैभाषिक निर्वाण में चेतना का अस्तित्व होता है या नही होता है ? यह प्रश्न भी विवादास्पद है। प्रो० शारवास्सकी निर्वाण-दशा में चेतना का अभाव मानते हैं, लेकिन प्रो॰ मुकर्जी इस सम्बन्ध में एक परिष्कृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं कि यशोमित्र की अभिधर्मकोष की टीका के आधार पर निर्वाण की दशा में विश्व मानस या चेतना रहती है। 3 डा० लाड ने अपने शोध-प्रबन्ध में एवं पं० बलदेव उपाष्याय ने बौद्धदर्शन-मीमांसा में वैभाषिक बौद्धों के एक तिब्बतीय उपसम्प्रदाय का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार निर्वाण की अवस्था में केवल वासनात्मक एवं क्लेकोत्पादक (सास्तव) चेतना का ही अभाव होता है। इसका तात्पर्य यह है कि निर्वाण की दशा में अनास्रव विशुद्ध चेतना का अस्तित्व बना रहता है। व बिभाषिकों के इस उपसंप्रदाय का यह दृष्टिकोण जैन-दर्शन-सम्मत निर्वाण के अति समीप आ जाता है। क्योंकि यह जैन-दर्शन के समान निर्वाणावस्था मे सत्ता (अस्तिस्व) और चेतना (ज्ञानी-पयोग एवं दर्शनोपयोग) दोनों को स्वीकार करता है। वैभाषिक दिष्टकोण--- निर्वाण को संस्कारों की दृष्टि से अभावात्मक, द्रव्य-सत्यता की दृष्टि से भावात्मक एवं बौद्धिक विवेचना की दृष्टि से अनिर्वचनीय मानता है। फिर भी उसकी व्याख्याओं में निर्वाण का भावात्मक या सत्तात्मक पक्ष अधिक उभरा है।

२. सौत्राम्तिक सम्प्रवाय—सौत्रान्तिक वैभाषिकों के समान यह मानते हुए भी कि निर्वाण संस्कारों का अभाव है, यह स्वीकार नहीं करते हैं कि असंस्कृत धर्म की कोई भावारमक सत्ता होती है। इनके अनुसार केवल परिवर्तनशीलता ही तत्त्व का यथार्थ स्वरूप है। अतः सौत्रान्तिक निर्वण की दशा में किसी असंस्कृत अपरिवर्तनशील नित्य तत्त्व की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। उनकी मान्यता में ऐसा करना बुद्ध के अनित्य-वाद और झणिकवाद की अवहेलना करना है। शारवात्क्की के अनुसार सौत्रान्तिक सम्प्रदाय में निर्वाण का अर्थ है जीवन की प्रक्रिया का समाप्त हो जाना, जिसके पश्चात् ऐसा कोई जीवन-शून्य तत्त्व शेष नहीं रहता, जिसमें जीवन की प्रक्रिया समाप्त हो गयी हो। निर्वाण अणिक चेतना-प्रवाह का समाप्त हो जाना है, जिसके बाद कुछ मी शेष

१. आस्पेक्टस् आफ महायान इन रिलेशन टू होनयान, पु० १६२

२. सेन्ट्रल फिलासकी आफ बुद्धिज्म, पृ० २७२-२७३

रै. बुडिस्ट फिलासफी, पू॰ २५१ ४. (अ) लिबरेशन, पू॰ ६९

<sup>(</sup>ब) बोढ-वर्शनमीमांसा, पृ० १४७ ५. कन्सेप्शन आफ बुढिस्ट निर्वाण, पृ० २९

नहीं रहता । क्योंकि इनके अनुसार परिवर्तन ही सत्य है । परिवर्तनशीलता के अतिरिक्त तस्य की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है और निर्वाण-दशा में परिवर्तनों की म्यूंखला
समाप्त हो जाती है। बत: उसके परे कोई सत्ता शेष नहीं रहती। इस प्रकार सौत्रांतिकनिर्वाण अभावात्मक अवस्था मात्र है । सम्प्रति बर्मा और लंका के बौद्ध भी निर्वाण को
अभावात्मक या अनिस्तित्व के रूप में देखते हैं। निर्वाण के भावात्मक, अभावात्मक और
अनिर्वचनीय पक्षों की दृष्टि से विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि सौत्रान्तिक
विचारघारा निर्वाण के अभावात्मक पक्ष पर अधिक जोर देती है । यद्यपि इस प्रकार
सौत्रान्तिक सम्प्रदाय के निर्वाण का अभावात्मक दृष्टिकोण जैन-विचार के विरोध में
जाता है, तथापि सौत्रान्तिकों में भी एक ऐसा उपसम्प्रदाय था जिसके अनुसार निर्वाण
पूर्णतया अभावात्मक दशा नहीं थी। उनके अनुसार निर्वाण अवस्था में भी विशुद्ध
चेतना-पर्यायों का प्रवाह रहता है। यह दृष्टिकोण जैन-विचार की इस मान्यता के
निकट है, जिसके अनुसार निर्वाण की अवस्था में भी आत्मा में परिणामीपन बना
रहता है अर्थात् मोक्षदशा में आत्मा में चैतन्य ज्ञान-घारा सतत रूप से प्रवाहित होती
रहती है।

३. बिज्ञानवाद (योगाचार) — महायान के प्रमुख ग्रन्थ लंकावतारसूत्र के अनुसार निर्वाण सप्त प्रवृत्तिविज्ञानों की अप्रवृत्तावस्था है, चित्त-प्रवृत्तियों का निरोध है। कियम्पित के अनुसार निर्वाण कलेकावरण और ज्ञेय।वरण का क्षय है। असंग के अनुसार निर्वृत्त कित्त (निर्वाण) अक्ति है, क्योंकि वह विषयों का ग्राहक नहीं है। वह अनुमलक्ष्य है। क्योंकि उसका कोई बाह्य आलम्बन नहीं है और इस प्रकार आलम्बन-रिहत होने से लोकोत्तर ज्ञान है। दोष्टुत्य अर्थात् आवरण (क्लेकावरण और ज्ञेया-वरण) के नष्ट हो जाने से निवृत्तिक्ति (आलयविज्ञान) परावृत्त नहीं होता, प्रवृत्त नहीं होता। वह अनावरण और अनास्त्र विद्याल अते अनास्त्र विद्याल से सन्तुष्ट नहीं होते हैं, वे निर्वाण की अनिर्वचनीय एवं भावात्मक व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं। निर्वाण अविन्त्य है। क्योंकि तर्क से उसे जाना नही जा सकता। लेकिन अविन्त्य होते हुए भी वह कुकाल है, शाक्वत है, सुखरूप है, विमुक्तकाय है और वर्माख्य है। इस प्रकार विज्ञानवादी मान्यता में निर्वाण की अभावपरक और भावपरक व्याख्याओं के साय-साथ उनकी अनिर्वचनीयता को भी स्वीकार किया गया है। वस्तुतः निर्वाण के अनिवर्चनीय स्वरूप के विकास का श्रेय विज्ञानवाद और शून्यवाद को ही है।

१. लंकावतारसूत्र, २।६२

२. त्रिशिका-विक्राप्तिभाष्य, पृ० १५ उद्घृत-बौद्ध-दर्शन-मोमांसा, पृ० १५.

३. वही, २९ ४. व<u>ही,</u> ३०

लंकावतारसूत्र में निर्वाण के अनिर्वचनीय स्वरूप का सर्वोच्च विकास देखा जा सकता है। उसके अनुसार निर्वाण विचार की कोटियों से परे है।

विज्ञानवादी निर्वाण का जैन-विचार से इन अथों में साम्य है—(१) निर्वाण खेतना का अभाव नहीं है, वरन् विशुद्ध चेतना की अवस्था है, (२) निर्वाण समस्त संकल्पों का क्षय है, वह चेतना की निर्विकल्पावस्था है, (३) निर्वाणावस्था में भी चैतन्य बारा सतत प्रवाहमान (आत्मपरिणामीपन) रहती है (यद्यपि डा॰ चन्द्रघर शर्मा ने आलयविज्ञान को अपरिवर्तनीय या कूटस्थ माना है)। पं॰ बलदेव उपाध्याय ने भी इस प्रवाहमानता या परिवर्तनशीलता का समर्थन किया है। १ (४) निर्वाणावस्था सर्वज्ञता की अवस्था है। जैन विचारणा के अनुसार भी मोक्ष को अवस्था में केवलज्ञान और केवल-दर्शन होते हैं, (५) असंग ने महायानसूत्रालंकार में धर्मकाय को, जो निर्वाण की पर्यायवाची है, स्वाभाविक-काय कहा है। अतैन विचारणा में भी मोक्ष को स्वभावदशा कहा जाता है। स्वाभाविक-काय और स्वभावदशा में अर्थसाम्य है।

४. श्रन्यवाब-बौद्ध-दर्शन के माध्यमिक सम्प्रदाय में निर्वाण के अनिवर्चनीय स्वरूप का सर्वाधिक विकास हुआ है। जैन तथा जैनेतर दार्शनिकों ने शून्यता का अभावात्मक अर्थ ग्रहण कर माध्यमिक निर्वाण को अभावात्मक रूप में देखा है। लेकिन यह उस सम्प्रदाय के दृष्टिकोण को समझने में सबसे बड़ी भ्रान्ति ही है। माध्यमिक दृष्टि से निर्वाण अनिवर्चनीय है, चतुष्कोटि विनिर्मक्त है और वही परमतत्त्व है। वह न भाव है न अभाव है। यदि वाणी से उसका निर्वचन करना ही आवश्यक हो तो मात्र यह कहा जा सकता है कि निर्वाण अप्रहाण, असम्प्राप्त, अनुच्छेद, अशास्वत, अनिरुद्ध, अनुत्पनन हैं। निर्वाण को भावरूप इसलिए नहीं माना जा सकता है कि भावात्मक वस्तू या तो नित्य होगी या अनित्य । नित्य मानने पर निर्वाण के लिए प्रयासों का कोई अर्थ नहीं होगा । अनिश्य मानने पर बिना प्रयास ही मोक्ष होगा । निर्वाण को अभाव भी नहीं कहा जा सकता, अन्यया तथागत के द्वारा उसकी प्राप्ति का उपदेश क्यों दिया जाता ? निर्वाण को प्रहाण और सम्प्राप्त भी नहीं कहा जा सकता, अन्यथा निर्वाण कृतक एवं कालिक होगा और यह मानना पड़ेगा कि वह काल-विशेष में उत्पन्न हुआ और यदि वह उत्पन्न हुआ तो वह जरामरण के समान अनित्य ही होगा । निर्वाण को उच्छेद या शाश्वत भी नही कहा जा सकता, अन्यथा शास्ता के मध्यममार्ग का उल्लंघन होगा और हम उच्छेदवाद या शाश्वतवाद की मिथ्यादृष्टि से प्रसित होंगे । इसलिए माध्यमिक

ए क्रिटिकल सर्वे आफ इंडियन फिलासफी, पृ० ३२२

२. बोद्ध-दर्शन-मीमांसा, पु॰ २४४

३. महायानमूत्रालंकार, ९।६०, उद्घृत महायान, पृ० ७३

४. माध्यमिककारिकावृत्ति, पु० ५२४ (सेन्ट्रल० बुद्धिचम, पु० २७४)

५. वही, पु० ५२१

मत में निर्वाण भाव और अभाव दोनों नहीं है। वह तो सर्व संकल्पनाओं का क्षय है, प्रपञ्चोपशमता है।

बौद्ध दार्शनिकों एवं वर्तमान विद्वानों में बौद्ध-दर्शन में निर्वाण के स्वरूप को लेकर जो मतभेद दृष्टिगत होता है, उसका मूल कारण बुद्ध द्वारा निर्वाण का विविध दृष्टि-कोणों के आधार पर विविध रूप से कथन किया जाना है। पालि-निकाय में निर्वाण के इन विविध स्वरूपों का विवेधन उपलब्ध होता है। उदान नामक एक लघु ग्रन्थ में ही निर्वाण के इन विविध रूपों को देखा जा सकता है।

इस सन्दर्भ में बुद्ध-वचन इस प्रकार है— "मिक्षुओ! निर्वाण अजात, अभूत, अकृत, असंस्कृत है। भिक्षुओ! यदि वह अजात, अभूत, अकृत, असंस्कृत नहीं होता तो जात, भूत, कृत, और मंस्कृत का व्युपशम नहीं हो सकता। भिक्षुओ! क्योंकि वह अजात, अभूत, अकृत और मंस्कृत का व्युपशम नहीं हो सकता। भिक्षुओ! क्योंकि वह अजात, अभूत, अकृत और असंस्कृत है, इसलिए जात, भूत, कृत और संस्कृत का व्युपशम जाना जाता है। "अ धम्मपद में निर्वाण को परम सुख 3, सुत्तनिपात में प्रणीत एवं अमृत पद कहा गया है, जिसे प्राप्त कर लेने पर न व्युति का भय होता है, न शोक होता है। उसे शान्त, संसारोपशम, एवं सुखपद भी कहा गया है। "इतिबुत्तक में कहा गया है कि बहु ध्रुव, न उत्पन्न होने वाला, शोक और रागरहित है। सभी दुःखों का वहाँ निरोध हो जाता है। वह संस्कारों की शान्ति एवं सुख है। आचायं बुद्धधोष निर्वाण की भावात्मकता का समर्थन करते हुए विशुद्धिमार्ग में लिखते हैं— "निर्वाण नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। भव और जरामरण के अभाव से वह नित्य है, अशियल-पराक्रम-सिद्ध, विशेषज्ञान से प्राप्त किये जाने से और सर्वज्ञ के वचन तथा परमार्थ से निर्वाण विद्यमान है।" "

#### निर्वाण अभावाश्मक तथ्य--

निर्वाण की अभावात्मकता के सम्बन्ध में उदान में निम्न बुद्ध-वचन हैं—''लोहे के घन की चोट पड़ने पर जो चिनगारियां उठती हैं वे तुरन्त ही बुझ जाती हैं, कहां गई कुछ पता नहीं चलता। इसी प्रकार काम-बन्धन से मुक्त हो निर्वाण प्राप्त पुरुष की गति का कोई भी पता नहीं लगा सकता।''

शरीर छोड़ दिया, संज्ञा निरुद्ध हो गई, सारी वेदनाओं को भी, बिलकुल जला दिया। संस्कार शान्त हो गए, विज्ञान अस्त हो गया।।

३. धम्मपद, २०३-२०४

१-२. उदान ८।३, इतिवृत्तक, २।२।६

४. सुत्तनिपात, १३।४

६. इतिवृत्तक, २।२।६

५. घम्मपद, ३६८

७. विसुद्धिमग्ग, भाग २, पू० ११९-१२१

८. उदान, ८।१०

९. उदान, ८।९

लेकिन दीप-शिक्षा और अग्नि के बुझ जाने अथवा संज्ञा के निरुद्ध हो जाने का अपर्य अभाव नहीं माना जा सकता। आचार्य बुद्धधोष विशुद्धिमार्ग में कहते हैं कि निर्वाण का वास्तविक अर्थ तृष्णाक्षय अथवा विराग है। पो० कीय एवं प्रो० निलनाक्षदत्त अग्गि-वच्छगोत्तसुत्त के आधार पर यह सिद्ध करते हैं कि बुझ जाने का अर्थ अभावात्मकता नहीं है, वरन् अस्तित्व की रहस्यमय एवं अवर्णनीय अवस्था है। प्रो० कीथ के अनुसार निर्वाण अभाव नहीं, वरन् चेतना का अपने मूल (वास्तविक शुद्ध) स्वरूप में अवस्थित होना है। प्रो॰ नलिनाक्षदत्त के शब्दों में निर्वाण की अग्नि-शिखा के बुझ जाने से की जानेवाली तुलना समुचित है, क्योंकि भारतीय चिन्तन में आग के बुझ जाने से तात्पर्य उसके अनस्तित्व से न होकर उसका स्वामाविक, शुद्ध, अदृश्य, अव्यक्त अवस्था में चला जाना है, जिसमें कि वह अपने दृश्य-प्रकटन के पूर्व थी। बौद्ध दार्शनिक संघ-भद्र का भी यही निरूपण है कि अग्नि की उपमा से हमको यह कहने का अधिकार नहीं है कि निर्वाण अभाव है। पिलिन्दप्रश्न के अनुसार भी निर्वाणघातु अस्ति-धर्म (अत्थिषम्म), एकान्त सुख एवं अप्रतिभाग है। उसका रुक्षण स्वरूपतः नहीं बताया जा सकता, किन्तु गुणतः दृष्टान्त के रूप में कहा जा सकता है कि जैसे जल प्यास शान्त करता है, वैसे ही निर्वाण तुष्णा को शान्त करता है। निर्वाण को अकृत कहने से भी उसकी एकान्त अभावात्मकता सिद्ध नहीं होती । आर्य (साधक) निर्वाण का उत्पाद नहीं करता, फिर भी वह उसका साक्षात्कार (साक्षीकरोति) एवं प्रतिलाभ (प्राप्नोति) करता है। वस्तुतः निर्वाण को अभावात्मक इसीलिए कहा जाता है कि अनिवर्चनीय का निर्वाचन करने में भावात्मक भाषा की अपेक्षा अभावात्मक भाषा अधिक युन्तिपूर्ण होती है।

#### निर्वाण की अनिर्वचनीयता

इस सम्बन्ध में निम्न बुद्ध-वचन उपलब्ध हैं— "भिक्षुओ! न तो मैं उसे अगित और न गित कहता हूँ, न स्थिति और न च्यूति कहता हूँ, उसे उत्पत्ति भी नहीं कहता हूँ। वह न तो कहीं ठहरा है, न प्रवित्त होता है और न उसका कोई आधार है, यही दुःखों का अन्त है। अभिक्षुओ! अनन्त का समझना कठिन है, निर्वाण का समझना आसान नहीं, जिस झानी की तृष्णा नष्ट हो जाती है उसे (रागादिक्छेश) कुछ नहीं हैं।" उदान में निर्वाण के सम्बन्ध में कहा गया है कि "जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु वहां नहीं ठहरती, वहां न तो शुक्त और न आदित्य प्रकाश करते हैं। वहां चन्द्रमा की प्रभा भी नहीं है, न वहां अंघकार ही होता है। जब सीणास्नव भिक्षु अपने आपको जान लेता है तब क्य-अरूप तथा सुख-दुःख से छूट जाता है।" उदान का यह वचन

१. बिसुब्रिमरग, १६।६४ '२. उद्घृत-बौद्धधर्म-दर्शन, पृ० २९४ ३. उदान, ८।१ ४. यहाँ पाठान्तर है ५. उदान, ८।३ ६. वही, १।१०

हमें गीता के उस कथन की याद दिला देता है जहाँ श्रीकृष्ण कहते हैं ''जहाँ न पवन बहता है, न चन्द्र, सूर्य प्रकाशित होते हैं। जहाँ जाने पर पुन: इस संसार में आया नहीं जाता। वहीं मेरा (आत्मा का) परमधाम (स्वस्थान) है।''

बौद्ध-निर्वाण की यह विशद विवेचना हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि प्रारम्भिक बौद्ध-दर्शन का निर्वाण अभावात्मक तथ्य नहीं था। इसके लिए निम्न तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

- १. निर्वाण यदि अभाव मात्र होता तो वह तृतीय आर्य-सत्य कैसे होता ? क्योंकि अभाव आर्यचित्त का आलम्बन नहीं हो सकता ।
- २. यदि तृतीय आर्य-सत्य का विषय द्रव्य सत्य नहीं है तो उसके उपदेश का क्या मूल्य होगा ?
- ३. यदि निर्वाण मात्र अभाव है तो उच्छेददृष्टि सम्यग्दृष्टि होगी । लेकिन बुद्ध ने तो सदैव ही उच्छेददृष्टि को मिथ्यादृष्टि कहा है ।
- ४. महायान की धर्मकाय की अवधारणा और उसकी निर्वाण से एकरूपता तथा विज्ञानवाद के आलयविज्ञान की अवधारणा निर्वाण की अभावात्मक व्याख्या के विपरीत पड़ती हैं। अतः निर्वाण का तात्त्विक स्वरूप 'अभाव' सिद्ध नहीं होता। उसे अभाव या निरोध कहने का तात्पर्य यही है कि उसमें वासना या तृष्णा का अभाव है। लेकिन जिस प्रकार रोग का अभाव अभाव मात्र है, फिर भी सद्भुत है, उसे आरोग्य कहते हैं। उसी प्रकार तृष्णा का अभाव भी सद्भूत है, उसे सुख कहा जाता है। दूसरे, उसे अभाव इसलिए भी कहा जाता है कि साधक में शाश्वतवाद की मिध्याद्ष्टि भी उत्पन्न न हो। राग का प्रहाण होने से निर्वाण में मैं (अत्त) और मेरापन (अता) नहीं होता। इसी से उसे अभाव कहा जाता है। निर्वाण राग का, अहं का पूर्ण विगलन है, लेकिन अहं या ममस्व की समाप्ति को अभाव नहीं कह सकते । निर्वाण की अभावारमक कल्पना 'अनत्त' का गलत अर्थ समझने से उत्पन्न हुई है । बौद्धदर्शन में अनात्म (अनत्त) शब्द आत्म (तत्त्व) का अभाव नहीं बताता, वरन यह बताता है कि जगत में अपना या मेरा कोई नहीं है। अनात्म का उपदेश आसिक्त के प्रहाण के लिए, तृष्णा के क्षय के लिए है। विविण तत्त्व का अभाव नहीं, वरन अपनेपन या अहं का अभाव है। अनुत (अनात्म) वाद की पूर्णता यह बताने में है कि जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मेरा या अपना कहा जा सके। सभी अनात्म हैं, इस शिक्षा का सच्चा अर्थ यही है कि मेरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहाँ मेरापन (आत्मभाव) आता है-वहाँ राग एवं तुष्णा का उदय होता है। 'स्व' को 'पर' में अवस्थित होती है। आत्मदृष्टि (ममस्व) उत्पन्न

२. शास्त्रवार्तासमुच्चय, ४६४-४६५

होती है। लेकिन यही आरम-दृष्टि, 'स्व' का 'पर' में अवस्थित होना, रागभाव एवं तृष्णा की वृत्ति बन्धन है। जो तृष्णा है, वही राग है और जो राग है, वही अपनापन है। निर्वाण में तृष्णा का क्षय होने से राग नहीं होता, राग नहीं होने से अपनापन (असा) भी नहीं होता। बौद्ध-निर्वाण की अभावात्मकता का सही अर्थ इस अपनेपन का अभाव है, तत्त्व का अभाव नहीं है। वस्तुतः तत्त्व-लक्षण की दृष्टि से निर्वाण भावात्मक अवस्था है। वासनात्मक पर्यायों के अभाव के कारण ही वह अभाव कहा जाता है। अतः प्रो० कीय और निलनाक्षदत्त की यह मान्यता कि बौद्ध-निर्वाण अभाव नहीं है, बौद्ध विचारणा की मूल विचार दृष्टि के निकट ही है। यद्यपि बौद्ध-निर्वाण भावात्मक है, तथापि भावात्मक माषा उसका यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि माव किसी पक्ष को बताता है और पक्ष के लिए प्रतिपक्ष अनिवार्य है, जबिक निर्वाण तो पक्षातिक्रांत है। निषेधमूलक कथन की यह विशेषता होती है कि उसके लिए प्रतिपक्ष आवश्यक नहीं। अतः अनिर्वचनीय का निर्वचन करने में निषेधात्मक भाषा का प्रयोग ही अधिक समीचीन है। इस निषेधात्मक विवचनाशैली ने निर्वाण की अभावात्मक कल्पना को अधिक प्रबल बनाया है। वस्तुतः तो निर्वाण अनिर्वचनीय है।

§ ११. **गीता में मोक्ष का स्वरूप**—गीता में भी नैतिक साघना का लक्ष्य है परमतत्त्व, ब्रह्म, अक्षरपुरुष अथवा पुरुषोत्तम की प्राप्ति । गीताकार प्रसंगान्तर से उसे ही मोक्ष, निर्वाणपद, अव्यय-पद, परमपद, परमगित और परमधाम कहता है। जैन एवं बौद्ध विचारणा के समान गीताकार की दृष्टि में भी संमार पुनरागमन या जन्म-मरण की प्रक्रिया से युक्त है, जबकि मोक्ष पुनरागमन या जन्म-मरण का अभाव है। गीता का सावक यही प्रेरणा लेकर आगे बढता है (जरामरणमोक्षाय ७.२९) और कहता है "जिसको प्राप्त कर लेने पर पुनः संसार मे नहीं लौटना होता है, उस परम पद की गवेषणा करना चाहिए।" गीता का ईक्वर भी साधक को आक्वस्त करते हुए यही कहता है कि "जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनः संसार में आना नहीं होता, वही मेरा परमधाम (स्वस्थान) है। परमसिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर, दु:खों के घर, इस अस्थिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। ब्रह्मलोक पर्यन्त समग्र जगत् पुनरावृत्ति-युक्त है। लेकिन जो भी मुझे प्राप्त कर लेता है, उसका पुन-र्जन्म नहीं होता।" मोक्ष के अनावृत्तिरूप लक्षण को बताने के साथ ही मोक्ष के स्वरूप का निर्वचन करते हुए गीता कहती है, "इस अध्यक्त से भी परे अन्य सनातन अव्यक्त तत्व है जो सभी प्राणियों में रहते हुए भी उनके नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता है अर्थात् चेतना-पर्यायों में जो अव्यक्त है उनसे भी परे उनका आधारभृत अात्मतत्त्व है। चेतना की अवस्थाएँ नश्वर हैं, लेकिन उनसे परे रहनेवाला यह

१. गीता, १५।४

२. वही ८।१५-२०, १५।६

आत्मतस्य सनातन है जो प्राणियों में चेतना (ज्ञान पर्यायों) के रूप में प्रकट होते हुए मी उन प्राणियों तथा उनकी चेतना-पर्यायों (चेतन अवस्थाओं) के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। उसी आत्मा को अक्षर और अध्यक्त कहा गया है और उसे ही परमगित भी कहते हैं, वही परमधाम भी है, वही मेरा परमात्मस्वरूप या आत्मा का निष्कर्यान है, जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनः निवर्तन नहीं होता।" "उसे अक्षर, ब्रह्म, परमतत्त्व, स्वभाव (आत्मा को स्वभावदशा) और अध्यात्म भी कहा जाता है (८१३)।" गीता की दृष्टि मे मोक्ष निर्वाण है, परमशान्ति का अधिस्थान है। जैन दर्शन को भाँति गीता भो यह स्वीकार करती है कि मोक्ष सुखावस्था है। गीता के अनुसार "मुक्तात्मा ब्रह्मभूत होकर अत्यन्त सुख (अनन्तसौक्य) का अनुभव करता है।" उपाप्त गीता एवं जैन दर्शन में "मुक्तात्मा में जिस सुख की कत्पना की गयी है, वह न ऐन्द्रिय-सुख है, न वह मात्र दुःखाभावरूप सुख है, वरन् वह अतीन्द्रिय ज्ञानगम्य अनक्षर सुख है। ""

निष्कर्ष—इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्यतया भारतीय दर्शन में मोक्ष या निर्वाण का प्रत्यय नैतिक जीवन का साध्य रहा है और नैतिक साध्य सम्बन्धी अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। राग और द्वेष के प्रहाण के रूप में वह पूर्ण चैत्तसिक समत्व की अवस्था है। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होनेवाले द्वन्दों का उसमें पूर्ण अभाव होने से वह परम शान्ति है। तृष्णा और वेदनाजन्य दु:खों का पूर्ण अभाव होने से वह परम आनन्द है। जन्ममरण के चक्र से मुक्ति के रूप में वह अमृतपद है। मोह या अज्ञान की पूर्ण निवृत्ति के रूप में वह निरपेक्ष ज्ञान की अवस्था है। चेतना की ज्ञानात्मक, भावात्मक और-संकल्पात्मक शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति एवं उनके पूर्ण सामञ्जस्य के रूप में वह आत्मपूर्णता एवं आत्मसाक्षात्कार है। इस प्रकार पाश्चात्य आचार दर्शनों में नैतिक साध्य के रूप में जिन विभिन्न तथ्यों की चर्चा की गयी है, वे सभी समवेत रूप में मोक्ष की भारतीय-धारणा में उपस्थित हैं।

### § १२. साघ्य, साधक और साधना-पथ का पारस्परिक सम्बन्ध

#### साध्य और सामक

जैन आचार-दर्शन में साध्य (मोक्ष) और साधक में अभेद ही माना गया है। समयसारटीका में आचार्य अमृतचन्द्रसूरि लिखते हैं कि पर द्रव्य का परिहार और शुद्ध आत्मतत्त्व की उपलब्धि ही सिद्धि है। अाचार्य हेमचन्द्र साध्य और साधक में अभेद

१. गीता, ८।२०-२१

२. वही, ६।१५

३. वही, ६।२८

४. वही, ६।२१

५. समयसार टीका, ३०५ तुलनीय योगसूत्र, १।३

बताते हुए लिखते हैं कि कषायों और इन्द्रियों से पर्एंद्रित आत्मा ही संसार है और उनको विजित करनेवाला आत्मा ही प्रबुद्ध पुरुषों द्वारा मोक्ष कहा जाता है। मुनि न्यायविजय जी लिखते हैं कि ''आत्मा ही संसार है और आत्मा ही मोक्ष है। जहाँ तक आत्मा कथाय और इन्द्रियोंके वशीभूत है, संसार हैं और उनको ही जब अपने वशीभूत कर लेता है, मोक्ष कहा जाता है।'' इस प्रकार नैतिक साध्य और साधक दोनों ही आत्मा हैं। दोनों में मौलिक अन्तर यही है कि आत्मा जब तक विषयों और कथायों के वशीभूत रहता है, तब तक साधक होता है और जब उन पर विजय पा लेता है तब वही साध्य बन जाता है। आत्मा की वासनाओं के मल से युक्त अवस्था ही उसका बन्धन कही जाती है और विशुद्ध आत्म-तत्त्व की अवस्था ही मुनित कहीं जाती है।

जैन आचार-दर्शन में साध्य और साधक दोनों में अन्तर इस बात को लेकर है कि भारमा की अपूर्ण अवस्था ही साचक अवस्था है और आत्मा की पूर्ण अवस्था ही साध्य है। जैन नैतिक-साधना का लक्ष्य अथवा आदर्श कोई बाह्य तत्व नहीं, वह तो साधक का अपना ही स्वरूप है। उसकी ही अपनी पूर्णता की अवस्था है। साधक का आदर्श उसके बाहर नहीं, वरन् उसके अन्दर ही है। साधक को उसे पाना भी नहीं है, क्योंकि पाया तो वह जाता है जो व्यक्ति के भीतर नहीं हो अथवा अपने से बाह्य हो । नैतिक साध्य बाह्य उपलब्धि नहीं, आन्तरिक उपलब्धि है। दूसरे शब्दों में वह निज गुणों का पूर्ण प्रकटन है। यहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा के निज गुण या स्व लक्षण तो सदैव हो उसमें उपस्थित हैं। साधक को केवल उन्हें प्रकट करना है। हमारी मुलमृत क्षमताएँ सावक अवस्था और सिद्ध अवस्था में वही है। सावक और सिद्ध अवस्था में अन्तर क्षमताओं का नहीं, वरन् क्षमताओं को योग्यताओं में बदल देने का है। जैसे बीज वृक्ष के रूप में प्रकट होता है, वैसे ही आत्मा के निज गुण पूर्णरूप में प्रकट हो जाते हैं। साधक आत्मा के ज्ञान, भाव (अनुभृति), और संकल्प के तत्त्व ही मोक्ष की अवस्था में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसीस्थ और अनन्तशक्ति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वह आत्मा जो कषाय और योग से युक्त है और इस कारण बढ़, सीमित और अपूर्ण है, साधक है और वही आत्मा अपने अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसीस्य और अनन्तशक्ति के रूप में साध्य है । उपाध्याय अमरमुनिजी कहते हैं कि जैन साधना स्व में स्व को उपलब्ध करना है. निज में जिनत्व की शोध करना है, अन्तस् में पूर्णरूपेण रममाण होना है, आत्मा के बाहर एक कण में भी साधना की जन्मुखता नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन-विचारणा तात्त्विक दृष्टि से साध्य

१. योगशास्त्र, ४।५

और साघक में अभेद ही मानती है। द्रव्याधिकदृष्टि से साघ्य और साघक दोनों एक ही हैं, यद्यपि पर्यायाधिक दृष्टि या व्यवहारनय से उनमें भेद है। आत्मा की स्वभाव दशा साघ्य है और आत्मा की विभावपर्याय ही साघक है। विभाव से स्वभाव की ओर गति ही साघना है।

#### गीता का बुव्टिकोण-

गीता में भी साध्य और साधक में अभेद माना गया है। गीता के अनुसार साधक जीवाश्मा और साध्य परमात्मा दोनों में अभेद ही सिद्ध होता है, यद्यपि गीता के कुछ टीकाकार भिन्न मत भी रखते हैं। गीता के अनुसार नैतिक आदर्श या परम साध्य परमात्मा की उपलब्धि ही है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं ही अध्यय मोक्ष का, शाश्वत धर्म का और अनन्त सुख का मूल स्थान हूँ। दूसरी ओर वे यह भी कहते हैं कि 'यह जीवात्मा—जो कि साधक है, मेरा ही सनातन अंश हैं।' इस प्रकार गीता के अनुसार अंश के रूप में जीवात्मा साध्य है। क्योंकि अंश और अंशी में तास्थिक दृष्टि से कोई भेद नहीं होता, इसलिए साधक जीवात्मा और साध्य परमात्मा में भी कोई भेद नहीं है। उनमें भेद मानना केवल व्यावहारिक बात है।

साधना-पथ और साध्य—जिस प्रकार साधक और साध्य में अभेद माना गया है, उसी प्रकार साधना-मार्ग और साध्य में भी अभेद है। जीवात्मा अपने ज्ञान, अनुभूति और संकल्प के रूप में साधक कहा जाता है। उसके यही ज्ञान, अनुभूति और संकल्प सम्यक् दिशा में निशोजित होने पर साधना-पथ बन जाते हैं। यही जब अपनी पूर्णता को प्रकट कर लेते हैं तो साध्य बन जाते हैं। जैन आचार-दर्शन के अनुसार सम्यक्षान, सम्यक्षांन, सम्यक्षांत्र और सम्यक्त्य यह साधना-पथ है और जब ये सम्यक् चतुष्ट्य अनन्त-ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसौक्य और अनन्तशिक्त को उपलब्ध कर लेते हैं तो वही अवस्था साध्य बन जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो साधक चेतना का स्वरूप है वही सम्यक् बनकर साधनापथ बन जाता है और वही पूर्ण के रूप में साध्य होता है। साधनापथ और साध्य दोनों ही आत्मा की अवस्थाएँ हैं। आत्मा की सम्यक् अवस्था साधना-पथ है और पूर्ण अवस्था साध्य है।

्र गीता के अनुसार भी साघना मार्ग के रूप में जिन सद्गुणों का विवेचन उपलब्ध कें, उन्हें परमात्मा की ही विभूति माना गया है। यदि साधक आस्मा परमात्मा का

अंश है और साघना-मार्ग परमात्मा की विस्तृति है और साध्य वही परमात्मा है को फिर इनमें अभेद ही माना जायेगा। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यह अभेद तात्त्विक है, व्यावहारिक नहीं। व्यावहारिक जीवन में साध्य, साघक और साघना-पच तीनों अलग-अलग हैं: क्योंकि यदि उनमें यह भेद स्वीकार नहीं किया जायेगा, तो नैतिक जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा। आचार-दर्शन का कार्य यही है कि वह इस बात का निर्देश करे कि साधक आत्मा को साघना-मार्ग के माध्यम से सिद्धि की प्राप्ति कैसे हो सकती है।

## 94

# नैतिकता, वर्म और ईववर

| 830 |
|-----|
| YYo |
| *** |
| *** |
| *** |
| **4 |
| *** |
| WC  |
|     |

पर्म और नैतिकता का सम्बन्ध — भारतीय चिन्तन में धर्म और नैतिकता के प्रत्यय साथ-साथ रहे हैं। किसी भी विभाजक रेखा के आधार पर वे अलग नहीं किये जा सकते। जो नैतिक शुभ है, बही धर्म है, और जो धर्म है वही नैतिक शुभ है। भारतीय चिन्तन में 'धर्म' शब्द नैतिक सद्गुण और कर्तव्य के अर्थ में बहुधा प्रयुक्त हुआ है। जब हम यह कहते हैं कि यह धर्म है तो हमारा तात्पर्य नैतिक कर्तव्य की धारणा से होता है। धर्म शब्द का धर्म के अर्थ में और नैतिक कर्तव्य के अर्थ में होने वाला प्रयोग यह बताता है कि हमारी विचार-परम्परा में धर्म और नीति अलग-अलग न होकर, एक रहे हैं। भारतीय परम्परा का यह दृढ़ विश्वास है कि कोई भी धार्मिक होकर अनैतिक नहीं हो सकता और न कोई अनैतिक आचरण करने वाला घार्मिक हो सकता है। जैन-दर्शन के अनुसार धार्मिक होने के पूर्व नैतिक होना आवश्यक है। सम्यक्त की उपलब्धि नैतिक जीवन या वासनाओं के नियमन के द्वारा ही सम्भव है और जब कोई सच्चे अर्थों में धार्मिक (सम्यव्दृष्टि) बन जाता है तो वह अनैतिक भी नहीं रहता। जैन-परम्परा के समान बौद्ध और गीता की परम्परा में भी धर्म और नैतिकता के प्रत्यय साथ-साथ रहे हैं।

लेकिन पाश्चात्य परम्परा में धर्म और नैतिकता को अलग-अलग रूप में देखा गया है। पाश्चात्य विचारकों की दृष्टि में धर्म और नैतिकता के आधार भिन्न-भिन्न हैं। धर्म का सम्बन्ध भावना से है जबिक नैतिकता का सम्बन्ध कर्तव्य से। धर्म का आधार विश्वास या श्रद्धा है जबिक नैतिकता का आधार बौद्धिकता या विवेक है। धर्म का सम्बन्ध हमारे भावनात्मक पक्ष से है जबिक नैतिकता का सम्बन्ध संकल्पात्मक पक्ष से है। सेम्युअल अलेग्जेण्डर का कथन है कि "वास्तव में धार्मिक होना इससे अधिक कर्तव्य नहीं, यदि भूखा होना कोई कर्तव्य है।" जिस प्रकार भूखा होने में कर्तव्यभाव नहीं है, वरन् मात्र एक सांवेगिक अवस्था है। उसी प्रकार धर्म भी कर्तव्यभाव नहीं है, वरन् सांवेगिक अवस्था है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में धर्म और नैतिकता अलग-अलग हैं। विलियम जेम्स भी धर्म को नैतिकता से अलग मानते हैं और कहते हैं कि जब हम धर्म को उसके सही अर्थ में लेते हैं तो उसमें नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं होता। उनका कथन है कि "यदि हमें धर्म का कोई निश्चत अर्थ लेना है, तो हमें

उसे भाव के अतिरेक और उत्साहपूर्ण आर्लिंगन के अर्थ में लेना चाहिए, जहां कठोर अर्थों में तथाकथित नैतिकता केवल सिर झुका देती है और राह छोड देती है। "''

धर्म और नैतिकता के इस गठबन्धन को, जिसे भारतीय विचारकों ने स्वीकार कर लिया था, तोड़ देने पर नैतिक विचारणा की दृष्टि से अनेक वैचारिक कठिनाइयों की उद्भावना सम्भव थी। अतः अनेक विचारकों ने इस सम्बन्ध को बनाये रखा। यद्यपि इस बात को लेकर विचारकों में मतभेद रहा कि धर्म और नैतिकता में कौन प्राथमिक है। देकार्त, लाक प्रभृति विचारक ईश्वरीय आदेश से नैतिक नियमों की उत्पत्ति मानने के कारण धर्म को नैतिकता से पहले मानते हैं। उधर कांट, मैथ्यू आर्नल्ड, मार्टिन आदि नैतिकता पर धर्म को अधिष्ठित करते हैं। कांट के अनुसार धर्म नैतिकता पर आधारित है और ईश्वर का अस्तित्व नैतिकता के अस्तित्व के कारण है। ईश्वर नीति-शास्त्र की आधारभूत मान्यता है। मैथ्यू आर्नल्ड का कथन है कि "भावना से युक्त नैतिकता ही धर्म है।"

धर्म और नैतिकता को अलगू-अलग मानकर उनके सम्बन्धों की व्याख्या करना अपने में असंगत है। ज्ञान और श्रद्धा जिनके आधार पर इन्हें अलग-अलग किया जाता है, निरपेक्ष रूप में अलग-अलग नहीं हैं। गीता में ज्ञान, भिनत और कर्म, बौद्ध-दर्शन में शोल, समाधि और प्रज्ञा तथा जैन-दर्शन में सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्-धारित्र को निरपेक्षरूपेण मिन्न-भिन्न नहीं माना गया है। भारतीय चिन्तन की इस सही दिशा के समान पिच्चम में भी बेडले और प्रिगल पेटीसन आदि कुछ विचारकों ने सोचने का प्रयास किया है। बेडले का कथन है कि नैतिकता से परे जाना नैतिक कर्तव्य है और वह कर्तव्य है धार्मिक होना। यहाँ पूर्व और पश्चिम के नैतिक चिन्तन में धर्म और नैतिकता की एकष्ट्यता या विभिन्नता का यह विचार-भेद समाप्त हो जाता है।

ब्रेडले नैतिकता और घर्म के लिए दो अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब वे कहते हैं कि नैतिकता घर्म में समाप्त हो जाती है, तो उनका अर्थ नैतिकता के अस्तित्व का निषेष नहीं है। घर्म न तो नैतिकता-विहोन है, न नैतिकता घर्म-विहोन है। नैतिकता और घर्म आत्मपूर्णता दिचा में दो अवस्थाएँ हैं। नैतिक पूर्णता का आदर्श वास्तिविक नहीं होता बरन वह पूर्णता की दिचा में मात्र प्रक्रिया है, जबिक धार्मिक आदर्श वास्तिविक पूर्ण होता है। के बेडले के अनुसार यह असम्भव है कि एक व्यक्ति धार्मिक होते हुए भी अनैतिक आधरण करे। ऐसी स्थित में या तो वह घर्म का ढोंग कर रहा है अथवा उसका धर्म ही मिथ्या है। बेडले घुमाचुम की सीमारेखा तक नैतिकता का क्षेत्र

वेराइटीच आफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेज; उद्घृत-नीतिशास्त्र की रूपरेखा,
 पृ० ३९
 र. उद्घृत-नीतिशास्त्र की रूपरेखा,
 पृ० ३८

३. एचिकल स्टडीज, पृ० ३१४, ३१९ ४. वही, पृ० ३१४

भानते हैं और उसके आगे वर्म का। उनकी मान्यता के अनुसार वर्म के क्षेत्र में शुभा-बुभ का विचार समाप्त हो जाता है। भारतीय चिन्तन यद्यपि नैतिकता और धर्म के बीच ऐसी कोई सीमारेखा नहीं खींचता। फिर भी वह यह स्वीकार करता है कि व्यक्ति का वंतिम साध्य शुभाशुभ की सीमारेखा से ऊपर उठने में है। जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शन भी स्वीकार करते हैं कि मनुष्य का परमसाध्य शुभाशभ से ऊपर उठने में है। इस प्रकार बेडले के उपर्युक्त चिन्तन से भारतीय विचार अधिक दूर नहीं है। फिर भी पाष्वात्य परम्परा में ऐसे अनेक चिन्तक हैं, जो यह मानते हैं कि बिना घार्मिक हुए भी कोई व्यक्ति सदाचारी हो सकता है। सदाचारी जीवन के लिए धार्मिकता अनिवार्य नहीं है। साम्यवादी देशों मे इसी धर्म-विहीन नैतिकता का पाठ पढाया जाता है। यदि घर्म का अर्थ किसी वैयन्तिक ईश्वर के प्रति आस्था या पूजा-उपचार के कुछ कियाकांडों तक सीमित है तब तो यह सम्भव है कि कोई व्यक्ति अधार्मिक होकर भी नैतिक हो सकता है। लेकिन धर्म का सम्बन्ध सिद्धान्त या आदर्श के प्रति निष्ठा या श्रद्धा से है, तो उसके अभाव में कोई भी व्यक्ति सच्चा नैतिक नहीं हो सकता। अदा या निष्ठा के अभाव में नैतिक जीवन उभ भवन के समान होगा, जिसकी नींव नहीं है। जिस प्रकार बिना नींव का भवन कब घाराशायी हो जायेगा, यह नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार श्रद्धा या निष्ठा-विहीन नैतिक जीवन में पतन की सम्भावनाएँ सदैव बनी रहती हैं। धर्म जिसका पर्याय श्रद्धा या निष्ठा है, नैतिक जीवन के लिए आवश्यक है। वर्म नैतिकता की आत्मा है और नैतिकता वर्म का शरीर है। एक-इसरे के अभाव में दोनों नहीं टिकते।

बाचरण के लिए निष्ठा और निष्ठा के लिए बाचरण आवश्यक है। जो लोग सदा-चरण और नैतिक जीवन के लिए धर्म को अनावश्यक मानते हैं उनकी दृष्टि में धर्म पूजा-उपासना के विधिविधानों से अधिक नहीं है। लेकिन धर्म के केन्द्रीय तत्त्व निष्ठा और सहानुभूति तो उन्हें भी मान्य हैं। स्वयं साम्यवादी विचारक जो धर्म को अफीम की गोली कहने का साहस करते हैं, वे भी साम्यवाद के सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान् होना आवश्यक मानते हैं। निष्ठा चाहे किसी सिद्धान्त या आदर्श के प्रति हो, चाहे राष्ट्र या राष्ट्रनेता के प्रति हो, चाहे मानवता के प्रति हो, चाहे अति-मानवीय सत्ता के प्रति हो, नैतिक जीवन के लिए आवश्यक है। निष्ठा के होने पर ही सदाचरण सम्भव है। भूमि में पानी है यह विश्वास ही किसी को कुआ खोदने के लिए प्रयत्नशोल बनाता है। उच्च मानवीय मूल्यों या आष्ट्यारिमक मूल्यों पर निष्ठा रखे बिना नैतिक जीवन सम्भव हो नहीं हो सकता। निष्ठा या श्रद्धा ही नैतिक जीवन का प्रेरक सूत्र है और वही नैतिकता के लिए ठोस और स्थायी आधार प्रस्तुत करती है। नैतिक जीवन का प्रारम्भ और अन्त दोनों ही धर्म में होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म और नैतिक जीवन सहगामी रहे हैं। भारतीय चिन्तकों ने जो साधना-मार्ग बताये हैं, उनमें श्रद्धा और आचरण दोनों का ही समान मूल्य है। श्रद्धा जो धर्म का केन्द्रीय तत्त्व है और आचरण जो नैतिकता का केन्द्रीय तत्त्व है, दोनों मिलकर ही जीवन के विकास को सही दिशा में गति देते हैं। यद्यपि हमें यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रद्धा का अर्थ अन्वश्रद्धा नहीं है। धर्म के रूप में जिस निष्ठा और श्रद्धा को आवश्यक माना गया है, वह वस्तुतः उच्च एवं आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति निष्ठा ही है जो पूरी तरह विवेक या प्रज्ञा से समन्वित है। श्रद्धा और कर्म या धर्म और नैतिकता के मध्य स्थित ज्ञान, विवेक या प्रज्ञा का तत्त्व न केवल दोनों को जोड़ता है वरन् उन्हें गलत दिशाओं में जाने से बचाता भी है। यही कारण है कि मारतीय दर्शन की कुछ प्रबुद्ध विचारणाओं में धर्म केवल अन्धविश्वास के रूप में विकसित नहीं हुआ है। धर्म के लिए श्रद्धा आवश्यक है, लेकिन वह श्रद्धा, विवेक और कर्म से समन्वित ही होना चाहिए और सम्भवतः जैन और बौद्ध विचारणाओं ने इस दृष्टिकोण को विकसित ही किया है।

श्रद्धा या निष्ठा मानव-जीवन या मानवीय चेतना का एक मानात्मक पक्ष है और उसके समुचित विकास एवं पूर्णता के लिए धर्म आवश्यक है। न कोई ऐसा युग रहा और न आगे रहेगा जिसमें धर्म का स्थान न हो। जबतक मानव-जीवन में भावात्मक पक्ष उपस्थित है, तबतक धर्म एक अनिवार्य तत्त्व है। यह सम्भव है कि तथाकित धर्मों के नाम पर मानव की इस भावात्मक चेतना को उभाड़ा गया हो और उसका गलत दिशा में निर्देश भी हुआ हो। यही कारण है कि वर्तमान युग में धर्म के प्रति तीव विरोध परिलक्षित होता है, लेकिन इस विरोध के परिणामस्वरूप भी कोई नया दिशा-निर्देश नहीं हो पाया है। पुराने धर्मों के स्थान पर आज ये राजनैतिक धर्म खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रवाद, साम्यवाद, पूँजीवाद आदि के नाम पर खड़े होने वाले ये नए धर्म मानवीय चेतना के उस भावात्मक पक्ष का शोषण और शालत दिशा-निर्देश आज भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान युग की यह स्थिति उससे भी अधिक दारुष और मानव जाति के लिए विनाशकारक है। आवश्यकता यह है कि मानव की निष्ठा किन्हीं ऐसे उच्च आध्यात्मिक मूल्यों पर केन्द्रित की जाये जिससे वह अपनी सुद्रताओं, संकृचित विचार-दृष्टियों और स्वार्धमय जीवन से ऊपर उठकर मानव-जाति के कल्याण की साधक बन सके।

यमं आर ईव्वर—धर्म का प्रत्यय ईव्वर की घारणा से सम्बन्धित है। मानवीय श्रद्धा का कोई केन्द्र होना आवव्यक है और श्रद्धा के केन्द्र के रूप में ईव्वर का विचार सामने आया है। यद्यपि सभी घर्मों में किसी न किसी रूप में ईव्वर का प्रत्यय स्वीकृत रहा है, तवापि उसके स्वरूप में सम्बन्ध में विभिन्न घर्मों में अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। यहाँ उन सभी की चर्चा में उतरना संभव नहीं है। हम अपनी इस विवेचना में ईश्वर के सम्बन्ध में केवल उन्हों दृष्टिकोणों से विचार करेंगे जोकि नैतिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ईश्वर के सम्बन्ध में नैतिक दृष्टिकोण से विचार करने पर हमारे सामने वो प्रश्न आते हैं—

- १. ईश्वर कर्म नियम के व्यवस्थापक के रूप में।
- २ ईश्वर नैतिक साध्य के रूप में।

कर्म-सिद्धान्त और ईववर-नैतिक जीवन के लिए कर्म-सिद्धान्त में आस्या आव-घ्यक है। लगभग सभी धार्मिक परम्पराएँ नैतिक शुभाशभ कृत्यों के प्रतिफल में विश्वास प्रकट कर कर्म-सिद्धान्त को स्वीकार करती है, लेकिन उसमें से कुछ कर्मों में स्वतः अपने फल देने की क्षमता का अभाव मानती हैं, जबकि दूसरी कर्मों में फल देने की स्वतः क्षमता को स्वीकार करती हैं। भारतीय-दर्शनों में सांस्य, योग, जैन, बौद्ध और मीमांसक कर्मों को फल देने में स्वतः सक्षम मानते हैं जबकि न्याय, वैशेषिक और वैदान्त कर्मों में स्वतः फल देने की क्षमता का अभाव मानकर ईश्वर को फल प्रदाता स्वीकार करते हैं। जैन, बौद्ध, सांस्य और मीमांसा दर्शनों में किसी वैयक्तिक ईश्वर का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया गया है। योग दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व तो मान्य है, लेकिन वह केवल उपासना का विषय एवं श्रद्धा का केन्द्र है। कर्म नियम का व्यवस्थापक या शुभाशुभ कर्मों का फलप्रदाता नहीं है। ब्रह्मसूत्र पर आधारित वेदान्त-दर्शन में 'ईश्वर को शुभाशुभ कमों का फल प्रदाता स्वीकार किया गया है'।' फिर भी शांकर दर्शन की तत्त्व विवेचना में पारमाधिक दिष्ट से यह भारणा अत्यन्त निर्वल पड़ जाती है। उसमें फलप्रदाता ईश्वर और उसकी व्यवस्था की व्यावहारिक सत्ता मात्र शेष रहती है । न्याय-वैशेषिक दर्शन में ईश्वर को कर्म-नियम का व्यवस्थापक एवं कर्म-फल का प्रदाता स्वीकार किया गया है।

बौद्ध-दर्शन एवं पूर्वमीमांसा-दर्शन में कर्म को चेतन और स्वयं फल देने की क्षमता से युक्त माना गया है। सांक्य, योग एवं जैन दर्शन कर्म को जड़ मानते हैं। जड़ कर्म अपना स्वतः फल कैसे दे सकते हैं, इस समस्या के प्रति न्याय-वैशेषिक दर्शन में निम्न आक्षेप प्रस्तुत किए गए हैं—

- जड़कर्भ अचेतन होने के कारण स्वतः फल प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि फल प्रदान की क्रिया चेतन की प्रेरणा के बिना नहीं हो सकती।
- २. कर्म का कर्ता को चैतन्य है, वह भी फलप्रदाता नहीं माना का सकता, क्योंकि कर्ता कभी भी स्वेच्छा से अशुभ कर्मों का फल प्राप्त करना नहीं चाहता। अतः फल प्रदाता ईश्वर को मानना आवश्यक है।

र. बहासूत्र, ३।२।२८

जैन बर्शन का समाधान—जैन विचारकों ने इन आक्षेपों के प्रत्युत्तर में कुछ तर्क प्रस्तुत किये हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार मांग, शराव आदि नशोली जड़ बस्तुएँ उपभोग के पश्चात् एक निश्चित समय पर स्वतः अपने प्रभाव से चैतन्य को विना उसकी इच्छा की अपेक्षा किए, प्रभावित करती हैं, उसी प्रकार जड़ कर्म भी स्वतः ही अपना फल अदान करते हैं। श्रीमद् राजचन्द्र भाई लिखते हैं—

> झेर सुवासमजे नहीं, जीव खाय फल वाय। एम शुभाशुभ कर्म नो, भोक्तापणुं जणाय।।

अर्थात् जैसे विष खाने वाला उसके प्रभाव से वच नहीं सकता, वैसे ही कर्मों का कर्त्ता भी उनके प्रभाव से नहीं बच सकता।

गीता का बृष्टिकोण —गीता में फल-प्रदाता के रूप में तो नहीं, लेकिन कर्म नियम के व्यवस्थापक अथवा कर्मों के फल का निश्चय करने वाले के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया गया है। गीता में श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं कि "मैं जिसका निश्चय कर दिया करता हूँ वह इष्टिक फल मनुष्य को मिलता हैं।" यह माना वा सकता है कि कर्मों में स्वतः फल देने की क्षमता गीताकार को स्वीकार है। इस सम्बन्ध में गीता के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लोकमान्य तिलक लिखते हैं कि कर्म का चक्क जब एक बार आरम्भ हो जाता है तब उसे ईश्वर भी नहीं रोक सकता। कर्मफल निश्चत कर देने का काम यद्यपि ईश्वर का है, तथापि बेदान्त-शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि वे फल हर एक के खरे-खोटे कर्मों की बर्चात् कर्म अकर्म की योग्यता के अनुसार दिये जाते हैं। इसलिए परमेश्वर इस सम्बन्ध में वस्तुतः उदासीन ही है—"कर्म के भावी परिज्ञाम या फल केवल कर्म के नियमों से ही उत्पन्न हुआ करते हैं ।"

इन शब्दों का गहन विश्लेषण हमें इसी निष्कर्ष पर पहुँचाता है कि गीताकार की दृष्टि में कर्म स्वतः अपना फल देने की सामर्थ्य से युक्त है, गीता के अनुसार ईश्वर ने तो केवल यह निश्चय कर दिया है कि किस कर्म का क्या फल होगा। दूसरे शब्दों में ईश्वर मात्र कर्म-नियम का निर्माता है, कर्मफल प्रदाता नहीं; लेकिन तार्किक दृष्टि से देखें तो यह घारणा भी अधिक सबल नहीं, क्योंकि जो कर्मफल-निश्चय का कार्य गीता-कार ईश्वर से कराता है वह कर्मफल-निश्चय का कार्य कर्मों की प्रकृति (स्वभाव) स्वतः भी कर सकती है। यह कहने की अपेक्षा कि ईश्वर ने शुम का प्रतिफल शुभ और स्थार अशुभ का प्रतिफल अशुभ निश्चत किया है, यह कहना अधिक उचित है कि स्व-भावतः शुभ से शुम और अशुभ से अशुभ की निष्पत्ति होती है। गीताकार स्वयं एक स्थान पर स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि ''कर्म और उनके प्रतिफल के संयोग

१. आस्मिसिक्किशास्त्र, ८३ २. गीता, ७।२२ ३. गीतारहस्य, पू० २६९

का कर्ता ईश्वर नहीं है, बरन् वह तो (कर्मों के) स्वभाव या प्रकृति से होता रहता है।" भे

फिर भी गीता में कुछ स्थल ऐसे हैं जो इस प्रश्न पर अधिक विवेचन की अपेक्षा करते हैं। कर्मवाद के सिद्धान्त में कर्म को जो सर्वोच्च स्थान दिया गया है, उससे गीता का स्पष्ट विरोध है। गीता में ईश्वर का स्थान कर्म-नियम के ऊपर है। गीता में कर्म-सिद्धान्त की वह कठोरता नहीं है, जो जैन-विचार में है। गीता का कर्म-नियम उसके काश्णिक ईश्वर के इस उद्घोध से कि 'मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूँगा' शिथिल हो जाता है। ईश्वरीय कृपा की अपेक्षा और उसमें विश्वास कर्म-सिद्धान्त की व्यवस्था को चुनौती है। ईश्वर को कर्म-नियम से ऊपर मान लेने से कर्म-सिद्धान्त खंडित हो जाता है।

यदि कर्म-नियम के बिना ईश्वर मात्र अपनी स्वच्छन्द इच्छा से किसी को मूर्ख और किसी को विद्वान, किसी को राजा और किसी को रंक, किसी को संपन्न और किसी को विपन्न बनाये तो उसे न्यायो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ईश्वर कभी भी अन्यायी नहीं हो सकता। यही कारण हैं कि जो दर्शन ईश्वर को फल प्रदाता मानते हैं वे भी यह स्वीकार करते हैं कि ईश्वर जीवों के कर्मानुसार ही उनके सूख-दु:ख की व्यवस्था करता है। जैसे व्यक्ति के भले-बुरे कर्म होते हैं उसके अनुसार हो ईक्वर उन्हें प्रतिफल देता हैं। ईक्वरीय व्यवस्था पूरी तरह कर्म-नियम से नियन्त्रित है। ईश्वर अपनी इच्छा से उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता लेकिन यह सर्वशक्तिसम्पन्न ईश्वर का उपहास है। वह एक ऐसा व्यवस्थापक है जिसको पद तो दिया गया है, लेकिन अधिकार कुछ भी नहीं। अमरमुनि जी के शब्दों में निश्चय ही यह सर्वशक्तिमान् ईश्वर के साथ खिलवाड़ है। एक तरफ उसे सर्वशक्तिमान् मानना और दूसरी ओर उसे स्वतंत्र होकर अणुमात्र भी परिवर्तन का अधिकार नहीं देना निश्चय ही ईश्वर की महती विद्यन्वना है। यदि कारुणिक ईश्वर का कार्य कर्म-नियम से अनुशासित है तो फिर न तो ऐसे ईश्वर का कोई महत्त्व रहता है और न उसकी करुणा का कोई अर्थ। एक ओर ईश्वरीय व्यवस्था को कर्म-नियम के अधीन मानना और दूसरी ओर कर्म-व्यवस्था के लिए ईश्वर की आवश्यकता बताना, कर्म-नियम और ईश्वर दोनों का ही उपहास करना है। अच्छा तो यही है कि कमों में स्वयं ही अपना फल देने की शक्ति मान ली जाए, जिससे ईश्वर का ईश्वरस्व भी सुरक्षित रहे और कर्म-सिद्धान्त में कोई बाघा भी न आये।

जो विचारक कर्म-नियम के चालक के रूप में ईश्वर का स्थान स्वीकार करते हैं, वे भी भ्रांत बारणा में हैं । यदि ईश्वर कर्म-प्रवाह का चालक है तो कर्म-प्रवाह अनादि नहीं हो सकता। लेकिन तिलक स्वयं स्वीकार करते हैं कि "कर्म प्रवाह अनादि है और जब एक बार कर्म का चक्कर शुरू हो जाता है तब परमेश्वर भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता।" तिलक एक ओर कर्म प्रवाह को अनादि मानना चाहते हैं और दूसरी ओर उसके चालक के रूप में ईश्वर को भी स्थान देना चाहते हैं तथा इस प्रयास में एक साथ आत्मिवरोधी कथन करते हैं। 'कर्म-प्रवाह अनादि है और जब एक बार कर्म का चक्कर शुरू हो जाता है', यह वाक्य आत्म-विरोधी है। जो अनादि है उसका आरम्भ नहीं हो सकता और जिसका आरम्भ नहीं है उसका कोई चालक भी नहीं हो सकता।

जैन मान्यता यह है कि यद्यपि जड़-कर्म चेतन-क्षित के अभाव में स्वतः फल नहीं दे सकते, लेकिन इसके साथ ही वे यह भी स्वीकार करते हैं कि कर्मों को अपना फल प्रदान करने के लिए कर्ता से जिन्न अन्य चेतन सत्ता की अथवा ईक्वर की आवश्यकता नहीं है। कर्मों के कर्ता चेतन आत्मा के द्वारा स्वयं ही वासना एवं कथायों की तीवता के आधार पर कर्म-विपाक का प्रकार, कालावधि, मात्रा और तीवता का निक्चय हो जाता है। यह आत्मा स्वयं ही अपने कर्मों का कर्ता है और स्वयं ही उनका फल प्रदाता बन जाता है। यदि हम यह मान लें कि प्रत्येक जीवात्मा अपने शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से परमात्मा ही है तो फिर हम चाहे ईक्वर को कर्म-नियम का नियामक और फल प्रदाता कहें या जीवात्मा को स्वयं ही अपने कर्मों का कर्ता और फल प्रदाता मानें, स्थित में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। आचार्य हरिभद्र इसी समन्वयात्मक भूमिका का स्पर्श करते हुए कहते हैं कि ''जीव मात्र तात्त्विक दृष्टि से परमात्मा ही है और वही स्वयं अपने अच्छे-बुरे कर्मों का कर्ता और फलप्रदाता भी है। इस तात्त्विक दृष्टि से कर्म नियंता के रूप में ईक्वरवाद भी निर्दोष और व्यवस्थित सिद्ध हो जाता है। '' इस प्रकार जैन-दर्शन और गीता की विचार-दृष्टि में भी सामान्यतया वह अन्तर नहीं है जो मान लिया गया है।

कर्म नियंता ईश्वर का विचार बौद्ध-परम्परा में भी प्रायः उसी रूप में अस्वीकृत रहा है, जिस रूप में वह जैन-परम्परा में अस्वीकृत रहा है। बौद्ध-परम्परा भी जैन परम्परा के समान कर्म-नियम के निर्माता और कर्मों के फल प्रदाता ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। गीता के कृष्ण के समान महावीर और बुद्ध भी महा काश्णिक हैं। वे प्राणियों को दुःखों से उबारने की भावना रखते हैं, लेकिन उनकी यह करणा कर्म-नियम से उपर नहीं है। प्राणियों को दुःख विमुक्ति के लिए वे केवल दिशा-निर्देशक है, विमुक्त कर्ती नहीं। दुःखों से विमुक्ति तो प्राणी स्वयं अपने ही पुरुषार्थ से पाता है। वे मार्ग बतानेवाले हैं, गिति तो स्वयं व्यक्ति को ही करना है।

<sup>₹.</sup> गीतारहस्य, पू० २७२

२. शास्त्रवार्तासमुच्चय, २०७

नैतिक साध्य के क्य में ईक्कर—जैन और बौद्ध विचारणाओं में कर्म-नियामक के रूप में ईक्वर का प्रत्यय अस्वीकृत रहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनमें ईक्वर या परमात्मा का प्रत्यय नहीं है। योग दर्शन के समान जैन और बौद्ध परम्पराओं में साधना के आदर्श के रूप में ईक्वर का विचार उपस्थित है। जैन-साधना का आदर्श मी गीता के समान परमात्मा की उपलब्धि ही रहा है। बौद्ध-दर्शन में साधना के आदर्श के रूप में तथागत-काय या धर्मकाय को स्वीकार किया गथा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन, बौद्ध और गीता तीनों ही परम्पराओं में साधना के आदर्श के रूप में ईक्वर का विचार स्वीकृत है।

जैन-परम्परा में नैतिक जीवन का साध्य जिस सिद्धावस्था की प्राप्ति माना गया है, वह उसमें स्वीकृत परमात्मा के प्रत्यय को स्पष्ट कर देती है। जैन विचारणा के अनु-सार यह आत्मा अपने तात्त्विक शुद्ध स्वरूप में परमात्मा ही है और इसी शुद्ध स्वरूप या परमात्मा की उपलब्धि नैतिक जीवन का साध्य है। यद्यपि जैन परम्परा और गीता दोनों में ही परमात्मा को उपलब्धि को नैतिक जीवन का साध्य बताया गया है, तथापि दोनों में थोड़ा तात्त्विक अन्तर है। जैन परम्परा के अनसार यह परमात्मत्व व्यक्ति में स्वयं ही प्रसुप्त है और साधना के द्वारा हमें उसे प्रकट करना है। तत्त्वतः प्रत्येक आत्मा परमात्मा है और मात्र उसे प्रकट करना है। साध्य के रूप में परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है. बरन वह हमारी ही शुद्ध सत्ता की अवस्था है। साधना के बादर्श के रूप में जिस परमात्मा को स्वीकार करते हैं, वह हमारी ही शुद्ध, तात्त्विक एवं राग-द्वेष और कर्ममल से रहित स्थिति है। साध्य परमात्मा भी हममें ही निहित है। जैन-दर्शन में प्रस्येक आरमा का साध्य अपने में निहित परमात्मत्व को प्रकट करना है और इस रूप में उसमें प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा मानी गई है। अतः परमात्मा ऐसा कोई बाह्य आदर्श या साध्य नहीं है, जो व्यक्ति से भिन्न हो । हमें वही पाना है जो हममें विद्य-मान है और हमारी सत्ता का सार है। इस प्रकार जैन-दर्शन में प्रत्येक व्यक्ति का साध्य या परमात्मा अलग-अलग है। यद्यपि स्वरूप दृष्टि से सभी में निहित परमात्मत्व समान है, तथापि सत्ता की दृष्टि से वह भिन्त-भिन्न है।

गीता के अनुसार भी नैतिक जीवन का साध्य परमात्मा की उपलब्धि ही है और परमात्मा को हमारी सत्ता का सार बताया गया है, फिर भी गीता का विचार जैन-दर्शन से इस अर्थ में भिन्न है कि गीता में प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा का अंश है जबिक जैन दर्शन में प्रत्येक जीवात्मा स्वयं ही परमात्मा है। गीता के अनुसार नैतिक साध्य के रूप में हमें जिसे प्राप्त करना है, बह पूर्ण है; जिसके हम अंश हैं। गीता का नैतिक साध्य या परमात्मा आधार है और साधक जीवात्मा आधारित है, जबिक जैन-दर्शन में साध्य परमात्मा और साधक जीवात्मा दोनों एक ही हैं। उनमें न तो अंश और

पूर्ण का सम्बन्ध है और न आधार और आधारित का सम्बन्ध है। गीता में नैतिक साध्य के रूप में स्वीकृत परमात्मा प्रत्येक साधक के लिए वही है, जबकि जैन-दर्शन में प्रत्येक साधक का साध्य परमात्मा, तात्विक सत्ता की दृष्टि से मिन्न-भिन्न है। गीता का परमात्मा एक ही है, जबिक जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। इन दार्शनिक सामान्य अन्तरों के होते हुए भी जहाँ तक नैतिक साध्य के रूप में परमात्मा की स्वीकृति का प्रक्त है, दोनों के दृष्टिकोण समान है। दोनों के अनुसार परमात्मा पूर्णता की अवस्था है और वही पूर्णता नैतिक जीवन का साध्य है। साधना के आदर्श की दृष्टि से दोनों में परमात्मा का स्वरूप वही माना गया है। पूर्ण बीतरान, निष्काम, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान् परमात्मा गीता का नैतिक आदर्श है तो वही वीतरान, अनन्त-जान, अनन्त-दर्शन, अनन्तसौक्य और अनन्तशक्ति से युक्त परमात्मा जैन-दर्शन को नैतिक साधना का आदर्श है।

जहाँ तक बौद्ध-दर्शन में नैतिक साध्य के रूप में अधवा नैतिक आदर्श के रूप में परमात्मा अधवा ईश्वर के प्रत्यय का प्रश्न है, उसमें हीनयान और महायान सम्प्रदायों में साधना के अलग-अलग आदर्श रहे हैं। हीनयान का नैतिक साध्य अहंतावस्था रहा है, जबिक महायान की नैतिक साध्या में उपास्य या नैतिक साध्य के रूप में बुद्ध का स्वाभाविककाय या धर्मकाय स्वीकृत रहा है। फिर भी सामान्यरूप से हम यह कह सकते हैं कि बुद्धत्व की प्राप्ति दोनों में ही नैतिक साध्य है और बुद्ध परमात्मा के रूप में नैतिक जीवन के आदर्श है।

अर्हत् के आदर्श के रूप में हीनयान सम्प्रदाय में जिस बुद्धत्व के प्रस्थय को स्वीकार किया गया है, वह जैन-परम्परा के निकट है। लेकिन महायान में स्वीकृत धर्मकाय या स्वाभाविककाय के प्रत्यय गीता के निकट आते हैं। धर्मकाय गीता के वैयक्तिक ईश्वर के समान हो है। महायान सम्प्रदाय में बुद्ध का चार ब्यूहों के रूप में निरूपण है। प्रत्येक ब्यूह को पारिभाषिक भाषा में काय कहते हैं। बुद्ध के चार काय माने गये हैं— १. स्वाभाविककाय, २. धर्मकाय, ३. सम्भोगकाय और ४. निर्माण-काय।

ै. स्वाभाविककाय स्वाभाविककाय निरास्त्रव विशुद्धि प्राप्त घर्मी की प्रकृति है। इसे गीता के परब्रह्म के समान माना जा सकता है। यह अकारित्र है। जिस प्रकार ब्रह्म निविशेष एवं निरपेक्ष है, उसी प्रकार यह भी निविशेष है।

२. घर्मकाय — घर्मकाय भी परिशुद्ध धर्मों की प्रकृति है। स्वाभाविककाय से यह इस अर्थ में भिन्न है कि यह सकारित्र है। घर्मकाय सर्वदा सर्वभूतिहत्रत है। यद्यपि डेसे भी निर्वेयक्तिक ही माना गया है। इसे हम निर्मुण ईरवर कह सकते हैं।

रै.देखिर, बाविन सो तर, परि शब्द, पुर १४३-१४४

३. सम्भोगकाय—सर्वभूतिहतरत घर्मकाय जब पुरुषिवद् (वैयक्तिक) होकर लोक-कल्याण करने लगता है, तब उसे सम्भोगकाय कहते हैं। जो कारित्र (कर्म) घर्मकाय का है वही इसका है। पर घर्मकाय अरूपी है, यह रूपवान् है। घर्मकाय अपुरुषिवद् है, यह पुरुषिवद् है, यह प्रवित् है। घर्मकाय निराकार है, यह साकार है। घर्मकाय अध्यक्त है, यह व्यक्त है। इसकी तुलना गीता के वैयक्तिक ईववर से की जा सकती है।

४. निर्माणकाय — जिन शाक्य मुनि बुद्ध का व्यक्त दर्शन हम करते हैं उसका नाम निर्माणकाय है। निर्माणकायों के द्वारा ही बुद्ध जगत् का बहुविध साधन (कल्याण) करते हैं। निर्माणकाय की तुलना गीता के ईश्वर के अवतार से हो सकती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि हीनयान और महायान सम्प्रदायों में साधना का आदर्श बुद्धत्व रहा है तथापि दोनों ने अपने दृष्टिकोणों के आधार पर उसकी व्याख्या भिन्न रूप में को है। हीनयान ने उसके वीतराग और वीततृष्ण स्वरूप को स्वीकार किया, जबकि महायान ने उसके स्वरूप में लोकमंगल की उद्भावना की। हीनयान का दृष्टिकोण जैन परम्परा के निकट है जबकि महायान का दृष्टिकोण कुछ अर्थों में गीता के निकट है।

उपास्य के रूप में ईश्वर—भारतीय नैतिक जिन्तन में धर्म और नैतिकता एक-दूसरे के अभिन्न रहे हैं। धार्मिक जीवन में श्रद्धा के लिए किसी उपास्य की स्वीकृति आवश्यक है। जैन, बोद्ध और गीता की परम्पराओं में उपास्य के रूप में ईश्वर का प्रत्यय स्वीकृत रहा है।

बैन-परम्परा में उपास्य के रूप में अरिहंत और सिद्ध माने गये हैं। सिद्ध वे आत्माएँ हैं जो निर्वाण-लाम कर चुकी हैं, जबकि अरिहंत वे जीवन्मुक्त आत्माएँ हैं जो नैतिक पूर्णता को प्राप्त कर इस जगत् में लोक-मंगल के लिए कार्य करती हैं। जैन-परम्परा में अरिहंत और सिद्ध उपास्य अवश्य हैं, फिर भी वे गीता के ईश्वर से भिन्न हैं। गीता का ईश्वर सदैव ही उपास्य है जबकि अरिहंत और सिद्ध उपासक से उपास्य बने हैं। जहाँ तक करणा का प्रश्न है, सिद्ध जो केवल उपासना के आदर्श हैं स्वयं अपनी ओर से उपासक के लिए कुछ भी नहीं करते। उपासना के आदर्श के रूप में अरिहंत यद्यपि साधना-मार्ग का उपदेश करते हैं, फिर भी यह माना गया है कि साधक की जो भी उपलब्धि है, वह स्वयं उसके प्रयत्नों का फल है। उपास्य के स्वरूप का ज्ञान तथा उपासना अपने में निहित परमात्मत्व को प्रकट करने के लिए है।

बौद्ध-परम्परा में उपास्य के रूप में बुद्ध अथवा बुद्ध के सम्भोगकाय और वर्मकाय स्वीकृत हैं। हीनयान सम्प्रदाय बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में उपास्य अवश्य मानता है लेकिन वह जैन-परम्परा के समान यह मानता है कि उपासक स्वयं के प्रयस्त्रों से ही किसी दिन उपास्य बन सकता है। जहाँ तक महायान सम्प्रदाय का प्रकन है उसमें बुढ़ के सम्भोगकाय और निर्माणकाय उपास्य रहे हैं, लेकिन वे ऐसे उपास्य हैं जो अपने उपासक का मंगल भी करते हैं।

गीता में उपास्य के रूप में वैयक्तिक ईश्वर की घारणा स्वीकृत रही है। श्रीकृष्ण स्वयं ही अपने को उपास्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं और लोगों से अपनी उपासना की अपेक्षा भी करते हैं। गीता का उपास्य अपने भक्त का उद्धारक भी है। यदि भक्त अपने को निष्छल रूप में उसके सामने प्रस्तुत कर देता है तो वह उसकी मुक्ति की जिम्मेवारी भी वहन करता है।

**ईश्वर मुख्यों के अधिष्ठान के रूप में -**वर्तमान यग में ईश्वर सम्बन्धी विचार ने एक नई दिशा ग्रहण की है। प्राचीन युग एवं मध्य युग तक ईश्वर का प्रत्यय जगत् के तास्विक आधार के रूप में, उसके निर्माता एवं नियामक के रूप में अथवा धार्मिक श्रद्धा के केन्द्र एवं उपास्य के रूप में विवेचित होता रहा, लेकिन वर्तमान युग में ईक्वर-सम्बन्धी विचार प्रमुख रूप से नैतिक आघारों पर विकसित हुआ है। वर्तमान युग में ईश्वर परममुख्यों का अधिकान और उनका स्रोत माना जाता है। कांट ने ईश्वर के अस्तित्व के सन्दर्भ में नैतिक तर्क प्रस्तुत किये हैं। कांट का तर्क है कि एक सर्वोच्च सत्ता अथवा ईश्वर का अस्तित्व मानना पडेगा, जो धर्म को सुख से पुरस्कृत कर सके तथा बुराई को दुःख द्वारा किसी अगले जीवन में दण्डित कर सके। मार्टिन्यू नैतिक बाघ्यता और नैतिक आदर्श के आधार पर ईश्वर के प्रत्यय को खड़ा करता है। उसकी दृष्टि में नैतिक बाष्यता ईश्वर के आधार पर ही आ सकती है। ईष्वर ही नैतिक बाध्यता का स्रोत है। माटिन्य नैतिक आदर्श से भी ईहवर के अस्तिस्व का निष्कर्ष निकालता है। उसका तर्क है कि क्या नैतिक आदर्श केवल आदर्श है, वास्त-विक नहीं ? यदि वह वास्तविक नहीं है तो उसमे हमारे चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड सकता। लेकिन नैतिक आदर्श का प्रभाव हमारे चरित्र पर पडता है। वह हमें श्रद्धाभिभृत कर सकता है और हमें ऊँचा उठा सकता है। इसलिए वह वास्तिविक है और ईश्वर हमारे नैतिक आदर्श का अमर मुर्तरूप है, जिसका हमारी नैतिक चेतना में अस्पष्ट प्रतिबिम्ब है।

मुनस्टर बर्ग, रायस और प्रिंगल-पैटीसन ईश्वर को मूल्यों के अधिष्ठान के रूप में देखते हैं। मुनस्टर वर्ग मूल्यों का अधिष्ठान परमात्मा को मानता है। उसके विचार में साध्यों का अनुसरण अगर अचेतन रूप से होता है, तो वे साध्य ही नहीं हैं। इसलिए परमात्मा को चेतन और बुद्धियुक्त मानना पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा कि तार्किक, सीन्दर्यात्मक, नैतिक और धार्मिक मूल्य परमात्मा में निवास करते हैं। मूल्य

१. देखिए-पिंचमी दर्शन, पू॰ २४८-२४९

ईश्वर के अन्दर पहले से ही परिनिष्पन्न हैं और ईश्वर सत्य, शिव, सौन्दर्य, न्याय, शील और प्रेम की शाश्वत प्रतिमा है जो विश्व में व्याप्त है और मनुष्य को एक अच्छी विश्व-व्यवस्था का निर्माण करने के लिए प्रेरणा देता है। प्रिंगल पैटीसन का कचन है कि सत्य, शुभत्व और सौन्दर्य स्वयंभू नहीं हैं। चेतन अनुभव के बाहर वे कोई अर्थ नहीं रखते। इसलिए हमें एक ऐसी आदि बुद्धि को मानना पड़ता है जिससे वे नित्य-निष्पन्न हों। ईश्वर स्वयं सर्वोच्च सत्ता और सर्वोच्च मृत्य है ।

समकालीन विचारक डब्ल्यू० आर० सालीं नैतिकता एवं नैतिक मूल्यों को ईश्वर में अधिष्ठित मानते हैं। उनका कथन है कि धर्म केवल सामान्य नैतिकता का पूरक नहीं है। वह उसे और कुछ अधिक देता है। वह मनुष्य की दृष्टि को, इस विषय में पैनो बनाता है कि शुभ क्या है? नैतिक नियम और नैतिक आदर्श ईश्वरीय प्रकृति में निवास करते हैं और ईश्वरीय पूर्णता में कुछ रूपों में उनका साक्षात्कार होता है। ईश्वरीय इच्छा केवल नैतिक आदेश नहीं है, जैसािक धार्मिक अनुमोदन के सिद्धान्त उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन वह एक उच्चतम शुभत्व है। नैतिक पूर्णता ईश्वर के समान बनने में उपलब्ध होती है । नैतिक मूल्य सन्तोषप्रद रूप में ईश्वरवाद में अधिष्ठित हैं। इस प्रकार समकालीन विचारक ईश्वर को मूल्यों के अधिष्ठान के रूप में देखते हैं।

जहाँ तक इस सम्बन्ध में जैन दृष्टिकोण का सवाल है, जैन दार्शनिकों ने ज्ञान, भाव, आनन्द और शक्ति के रूप में चार मूल्य स्वीकार किए हैं। इसे अपनी वे पारि-भाषिक शब्दावली में अनन्त चतुष्ट्य कहते हैं। जैन दर्शन के सिद्ध या ईश्वर में ये चारों गुण अपनी पूर्णता के साथ होते हैं और इस रूप में उसे मूल्यों का अधिष्ठान मान लिया गया है।

गीता के आचार-दर्शन में भी ईश्वर मूल्यों के अधिष्ठान के रूप में स्वीकृत रहा है। भारतीय परम्परा में ईश्वर को सत्, चित् और आनन्दमय माना गया है। सत् के रूप में ज्ञानात्मक, चित् के रूप में सौन्दर्यात्मक और आनन्द के रूप में वह नैतिक मूल्यों का अधिष्ठान है। ईश्वर को सत्य, शिव और सुन्दर भी कहा गया है और इस रूप में भी उसमें तार्किक, सौन्दर्यात्मक और नैतिक मूल्यों का निवास है।

१. पश्चिमी दर्शन, पृ० २६७

२. दि आइडिया आफ इम्मार्टेलिटी, पृ॰ २९० उद्घृत-पश्चिमी दर्शन, पृ० २६७

३ कॅन्टेम्पॅररी एचिकल व्योरीज, पृ० २८०

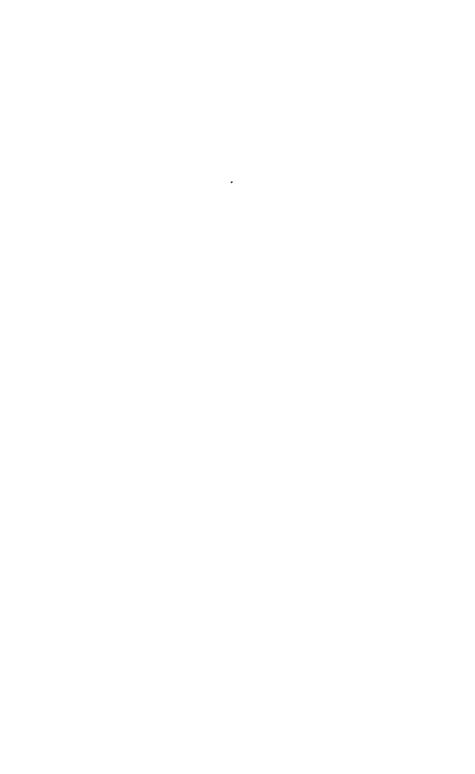

## जैन आचारवर्शन का मनोवैद्यानिक पक्ष

| १. मनोविज्ञान और आचार-दर्शन का सम्बन्ध                             | 843   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| जैन आचार-दर्शन और मनोविज्ञान ४५४ / चेतन-जीवन के                    |       |
| विविध पक्ष और नैतिकता ५५५ /                                        |       |
| २. नैतिकता का क्षेत्र संकल्पयुक्त कर्म                             | ४५६   |
| पारवात्य दृष्टिकोण ४५६ / जैन दृष्टिकोण ४४६ / बीख दृष्टि-           |       |
| कोण ४५९ / गीता का दुष्टिकोण ४५९ / निष्कर्ष ४५९ /                   |       |
| ३. प्राणीय व्यवहार के प्रेरक तत्त्व                                | 840   |
| वासना का उद्भव तथा विकास ४६० / जैन वृष्टिकोण ४६१ /                 |       |
| गीता का दृष्टिकोण ४६२ / पाश्चास्य मनोविज्ञान मे व्यवहार            |       |
| के मूलमूत प्रेरकों का वर्गीकरण ४६२ /                               |       |
| ४. जैन-दर्शन में व्यवहार के प्रेरक तत्त्वों (संज्ञाओं) का वर्गीकरण | 843   |
| ५. बौद्ध-दर्शन के बावन चैत्तसिक धर्म                               | 863   |
| (अ) अन्य-समान चैत्तसिक / (ब) अकुशल चैत्तसिक ४६४ /                  |       |
| (स) कुशल चैससिक ४६५ /                                              |       |
| ६. गीता में कर्म-प्रेरकों का वर्गीकरण                              | 864   |
| ७. कामना का उद्भव और विकास                                         | 844   |
| जैन दृष्टिकोण ४६६ / बौद्ध दृष्टिकोण ४६७ / गीता का वृष्टि-          |       |
| कोण ४६७ / निष्कर्ष ४६८ /                                           |       |
| ८, 'इन्द्रिय' शब्द का अर्थ                                         | 446   |
| (अ) जैन दृष्टिकोण / (ब) बौद्ध दृष्टिकोण / (स) गीता का              |       |
| दृष्टिकोण ४६८                                                      |       |
| ९. जैन दर्शन में इन्द्रिय-स्वरूप                                   | 444   |
| जैन दर्शन में इन्द्रियों के विषय ४६९। जैन दर्शन में इन्द्रिय       |       |
| निरोध ४७१ /                                                        |       |
| १०, बौद्ध दर्शन मे इन्द्रिय-निरोध                                  | 803   |
| ११. गीता मे इन्द्रिय-निरोध                                         | 80 \$ |
| १२, क्या इन्द्रिय-दमन सम्भव है ?                                   | YUY   |
| जैनदर्शन और इन्द्रिय-दमन ४७४ / बौद्ध दर्शन और इन्द्रिय-            |       |
| दमन ४७५ / गीता और इन्द्रिय-दमन ४७५ /                               | •     |

मनोविज्ञान और आचार-वर्शन का सम्बन्ध—आचार-दर्शन का कार्य जीवन के साध्य के संदर्भ में आचरण की दिशा का निर्धारण और मृत्यांकन करना है। औ चित्य और अनौचित्य के सारे निर्णय आचरण से सम्बन्धित होते हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाएँ ही, जिन्हें जैन परिभाषा में 'योग' कहा जाता है, आचार-दर्शन की विषयवस्तु हैं। मनोविज्ञान की अध्ययन सामग्री भी यही कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाएँ हैं। उडवर्थ ने मनोविज्ञान को मानसिक और शारीरिक क्रियाओं का विज्ञान कहा है। इस प्रकार मनोविज्ञान और आचार-दर्शन की विषय वस्तु एक ही है। आचार-दर्शन जीवन के आदर्श के सन्दर्भ में उनका मृत्यांकन करता है और मनोविज्ञान उनकी वास्तविक प्रकृति का अन्वेषण करता है।

क्यवहार के तथ्यात्मक स्वरूप को समझना मनोविज्ञान का कार्य है और व्यवहार के आदर्श का निर्धारण करना आचार-दर्शन का कार्य है। लेकिन किसी भी आदर्श का निर्धारण तथ्यों की अवहेलना करके नहीं होता; 'हमें क्या होना चाहिए', यह बहुत-कुछ इस पर निर्भर करता है कि हमारी समताएँ क्या हैं शिनावैज्ञानिक अध्ययन हमें यह बताता है कि हम क्या हैं अथवा हमारी समताएँ क्या हैं और उसी आधार पर आचार-दर्शन कहता है कि हमें क्या होना चाहिए ? आचार-दर्शन मनो-वैज्ञानिक तथ्यों को अवहेलना करके आगे नहीं बढ़ सकता। मनोवैज्ञानिक तथ्यों या मानवीय प्रकृति की अवहेलना करके जीतिक दर्शन का निर्धारण करना व्यर्थ होगा। ऐसा आदर्श जिसे मानव यथार्थ (Real) नहीं बना सके, मात्र छलना है। जिस आदर्श (साध्य) को उपलब्ध करने की क्षमताएँ मानब में निहित न हों, उसे मानस-जीवन का साध्य नहीं बनाया जा सकता।

मनोविज्ञान का आचार-दर्शन से कितना घनिष्ठ सम्बन्घ है, इस विषय से इतना कहना ही पर्याप्त है कि आचार-दर्शन मनोविज्ञान से पृथक् होकर अपने अस्तित्व को ही खतरे में डाल देता है। अभिर-दर्शन 'अभिर्ण वैसा होना चाहिए' इस प्रश्न क हाथ में लेता है, लेकिन 'आचरण क्या हैं? तथा क्यों और कैसे होता है ?' इन प्रश्नों का उत्तर मनोविज्ञान देता है। आचरण की इन बातों को समझे बिना आचरण के दर्शन का निर्धारण करना, मात्र वैचारिक उड़ान ही होगी। आचार-दर्शन के

लिए मनोवैज्ञानिक अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है कि अनेक नैतिक प्रत्ययों (उदाहरणार्थ-इच्छा, प्रेरणा, संकल्प, सुख, दुःख आदि) के यथार्थ स्वरूप का विक्लेषण मनोविज्ञान ही प्रदान करता है। कांट एक ऐसा पाक्चात्य दार्शनिक था जिसने मनो-वैज्ञानिक तथ्यों को परवाह किये विना बौद्धिक आधार पर आचार-दर्शन के निर्माण की कल्पना की थी, लेकिन यही बात उसके आचार-दर्शन की आलोचना का प्रमुख कारण भी बनी । इतना ही नहीं, कांट के बाद पुन: आचार दर्शन की दिशा मनो-वैज्ञानिक तथ्यों की ओर गयी। कांट ने मनोविज्ञान और आचार-दर्शन में जो मेलजोल अरस्तू के युग से ह्यूम और सुखवादी विचारकों के समय तक चला आया था, उसे समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन काँट के बाद के विचारकों में हेशल ने उसे फिर से जोडने की कोशिश की और सम्भवतः बेडले ने पुनः उसे मधुर बना दिया। रिचर्ड बोलहाम लिखते हैं, ''निकट भूत के नैतिक-दर्शन की यह विशेषता की थी कि उसने दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्नों को अलग-अलग कर दिया, लेकिन अब नैतिक दर्शन का सबसे अच्छा कार्य यही होगा कि वह निकट भविष्य में मानव-व्यवहार के इन दो पक्षों को इस प्रकार अलग-अलग करके न रखें"। यद्यपि यह सही है कि आचार-दर्शन और मनोविज्ञान की प्रकृति भिन्न-भिन्न है, एक नियामक है तो दूसरा विधायक, और यह भी सही है कि आचार-दर्शन के मनोवैज्ञानिक आघारों को ही सब-कुछ मान छेने पर हम तार्किक भाववादी अथवा मनोवैज्ञानिक नैतिक सन्देहवाद की आन्तियों से ग्रसित होंगे। मनोविज्ञान और आचार-दर्शन को एक दूसरे से नितान्त स्वतंत्र मान केना और आचार-दर्शन को मनोविज्ञान का ही एक अंग बना देना, दोनों दृष्टियाँ भ्रान्तिपूर्ण हैं। बस्तुतः नैतिक आदर्श के निर्घारण में मनोवैज्ञानिक आधारों पर मानवीय प्रकृति को समझना ही सम्यक् दृष्टिकोण है।

जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों में मनोवैज्ञानिक तथ्यों की अवहेशना नहीं हुई है। जैन चिन्तकों ने तो मनोवैज्ञानिक तथ्यों को बड़ी गहराई से समझा है। उन्होंने अपने नैतिक आदर्श और नैतिक साधना-पथ का निर्माण ठोस मनोवैज्ञानिक नींव पर किया है। जैन आचार-दर्शन व्यक्ति की यदार्थ मनोवैज्ञानिक प्रकृति से भिन्न नैतिक आदर्श की कल्पना नहीं करता। स्व-स्वरूप से भिन्न नैतिकता यथार्थ नहीं हो सकती। जो हमारी आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है वहीं हमारे नैतिक जीवन का परम आदर्श हो सकता है। ऐसी नैतिकता जो व्यक्ति का अपना अंग न होकर, उसकी मनोवैज्ञानिक प्रकृति से प्रतिकृष्ठ हो, जीवन का आदर्श नहीं बन सकती।

**चैन आचार-वर्शन और मनोविज्ञान**—जैन आचार-दर्शन ठोस मनोवैज्ञानिक आधार पर अपने नैतिक आदर्श एवं साघना-पथ का निर्माण करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से

१. एचिकल स्टडीज, भूमिका, पृ० १६

चेतन बीवन के तीन अंग हैं— १. ज्ञान, २. भाव, और ३. संकल्प । जैन विचारकों की दृष्टि में ये तीन अंग जैन बाबार-दर्शन में नैतिक आदर्श एवं नैतिक साघना-मार्ग से निकट रूप से सम्बन्धित हैं । जैन आचार-दर्शन में चेतना के इन तीन अंगों के आघार पर ही नैतिक आदर्श का निर्धारण किया गया है । जैन नैतिक आदर्श अनन्तचतुष्टय रूप है, जो जीवन के इन तीन अंगों की पूर्णता का द्योतक है । जीवन के ज्ञानात्मक अंग की पूर्णता अनन्तदर्शन में, भावात्मक अंग की पूर्णता अनन्तसौस्य में और संकल्पात्मक अंग की पूर्णता अनन्तसौस्य में और संकल्पात्मक अंग की पूर्णता अनन्तदर्शन में मानी गई है । जैन नैतिक साघना-पथ भी ज्ञान, भाव और संकल्प (कर्म) के सम्यक् रूपों से ही निर्मित है । ज्ञान से सम्यक्वात्म, भाव से सम्यक्दर्शन (श्रद्धा), संकल्प से सम्यक्वारित्र का निर्माण हुआ है । ज्ञान, भाव और संकल्प सम्यक् बनकर ही जैन नैतिकता का साधना पथ बना देते हैं ।

वेतन-जीवन के विविध पक्ष और नैतिकता-चेतना के तीन पक्षीं ज्ञान, वेदना और संकल्प का नैतिकता से क्या सम्बन्ध है, यह विचारणीय है। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप में बड़ा महत्त्वपूर्ण है कि क्या हमारा ज्ञान और वेदना भी नैतिकता से सम्बन्धित है ? जैन विचारकों एवं गीताकार की दिष्ट में व्यक्ति के ज्ञान एवं वेदना का नैतिकता से सीघा सम्बन्ध तो नहीं हैं. लेकिन सामान्य व्यक्ति का ज्ञान और वेदना मात्र विशुद्ध नहीं रहते, वरन वे किसी राग-द्वेष और आसक्ति रूपी मानसिक संकल्प में बदल काते हैं। जैसे रूप या सौन्दर्य का बोध कोई पाप या अनैतिकता नहीं है, लेकिन जब उसी रूप या सौन्दर्य को राग-भाव से देखा जाता है अथवा उसे देखकर मन में राग या आसन्ति उत्पन्न होती है, वह देखना उसी क्षण नैतिकता की परिधि में आ जाता है। साधारण प्राणियों का ज्ञान या अनुभृतियां अपने विशुद्ध रूप में नहीं रह कर 'संकल्प से युक्त होती हैं - वे या तो किसी पूर्ववर्ती राग-देव से सम्बन्धित होती हैं अथवा अन्त में किसी राग, द्वेष अथवा आसिक्त की मनोवित्त में परिणत हो जाती हैं और ऐसी अवस्था में वे सभी कियाएँ नैतिकता की परिसीमा में आ जाती हैं। इसी प्रकार मात्र शारीरिक क्रियाएँ भी जब तक संकल्प से युक्त नहीं होतीं, नैतिकता की परिसीमा में नहीं आती हैं लेकिन संकल्प से यक्त होने पर वे भी नैतिकता की परिधि में आ जाती है। जैन-दर्शन, बौद्ध-दर्शन और गीता की नैतिकता का बादर्श यही है कि ज्ञानारमक एवं बेदनात्मक चेतनाएँ तथा शारीरिक क्रियाएँ (अनैच्छिक क्रियाएँ) विशुद्ध रूप में रहें श्रीर संकल्पात्मक पक्ष अर्थात रागादि भावों से प्रभावित न हों। क्योंकि रागादि संकल्पों से यक्त कर्म ही नैतिक निर्णय के विषय बनते हैं। जब तक ज्ञान और वेदना एवं शारीरिक किया संकल्प में परिणत या संकल्प से परिचालित नहीं होतीं वे नैतिकता की परिसीमा में नहीं जाती।

### § नैतिकता का क्षेत्र संकल्पयुक्त कर्म

पारवास्य दृष्टिकोण-म्यरहेड कहते हैं कि हम आचार को ऐच्छिक क्रियाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, अतः पाश्चात्य चिन्तन के अनुसार नैतिक निर्णय केवल चन ऐच्छिक कर्मों पर ही दिये जा सकते हैं, जो किसी विवेक बुद्धि-सम्पन्न कर्ता द्वारा स्वतंत्र संकल्पपूर्वक सम्पादित किये गये हों। अचेतन प्राकृतिक घटनाएँ नैतिकता की परिधि में नहीं आतीं, क्योंकि उनका कोई चेतन-कर्ता नहीं होता। इसी प्रकार पशु, बालक, पागल और मुर्ख लोगों के कर्म भी नैतिक निर्णय के विषय नहीं माने गये हैं. क्योंकि इनमें शुभाशम का विवेक नहीं होता। इसी प्रकार बाध्यतामूलक करी, चाहे उनकी वह बाघ्यता भौतिक हो, अन्य व्यक्तियों की अधीनता की हो अधवा भावना प्रन्थियों या सम्मोहनजनित हो. नैतिक निर्णय की परिधि में नही आते; क्योंकि उनमें स्वतंत्र संकल्प का अभाव होता है। इम प्रकार पाइचात्य आचार-दर्शन में नैतिकता की परिधि में आनेवाले कर्म के लिए तीन बातें आवश्यक हैं-- १. शुभाशुभ विवेक-समता. २. कर्म-संकल्प और ३. कर्म-संकल्प का स्वतंत्र होना। इन तीन बातों में किसी एक का अभाव होने पर कर्म नैतिक निर्णय का विषय नहीं बनता । पारचात्य आचार-दर्शन के अनुसार निम्न अनैच्छिक क्रियाएँ सामान्यतया नै।तक निर्णय का विषय नहीं मानी जाती हैं - १. स्वतःचालित कियाएं - जैसे खन की गति, पाचन किया आदि, २ प्रतिवर्त क्रियाएं -- जैसे छोक, पलक झपकना, ३ अनियमित क्रियाएँ -- जैसे बच्चे का हाथ-पैर मारना, ४ मुलप्रवृत्तिजन्यक्रियाएँ—जो मनोशरीरिक विन्यास के कारण होती हैं, ५ विचारप्रेरित कर्म-जो विचार से प्रेरित होते हुए भी विचार नियन्त्रित नहीं होते हैं।

कैन बृष्टिकोण — सामान्यतया जैन आचार-दर्शन भी ऐच्छिक कर्मों को उचित अथवा अनुचित की श्रेणी में मानता है और उनके औचित्य एवं अनौचित्य का निर्धारण भी कर्म के संकल्प के आधार पर ही करता है। फिर भी जैन दर्शन कुछ अनैच्छिक कही जानेवाली कियाओं को भी नैतिकता की श्रेणी में ले आता है। जैन विचारक यह तो मानते हैं कि अधिकांश अनैच्छिक शारीरिक कियाओं का करना शरीर का अनिवार्य धर्म होने के कारण भी आवश्यक होता है। उन्हें राकने अथवा करने या नहीं करने की सामर्थ्य तो वैयक्तिक संकल्प में नहीं है, फिर भी उनके सम्पन्न करने का ढंग व्यक्ति की इच्छा के अधीन है। मनोवैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करते हैं कि मनुष्य में अनैच्छिक और अनीजत कहा जानेवाला मूलप्रवृत्यात्मक व्यवहार वस्तुतः अर्जित और ऐच्छिक ही होता है। अनिवार्य शरीरिक क्रियाओं के करने और नहीं करने का प्रश्न तो

<sup>1.</sup> We may define conduct as volentary action.

<sup>-</sup>The Elements of Ethics, p. 46.

जैन-दृष्टि से नैतिकता की सीमा में नहीं आता, लेकिन इनके सम्पन्न करने का ढंग नैतिक विचार की परिसीमा में आ जाता है और उसका नैतिक मूल्याकंन भी किया जा सकता है। भोजन अथवा मलमूत्र का विसर्जन करना उचित है या अनुचित है, यह प्रक्त तो जैन नैतिकता में नहीं उठता है; लेकिन भोजन कैसे करना, क्या भोजन करना, मलमूत्र का विसर्जन कैसे और कहां करना, ये प्रक्त नैतिकता के सीमा-क्षेत्र में आते हैं। इतना ही नहीं, कुछ मूलप्रवृत्यात्मक मानीजानेवाली क्रियाएँ तो स्पष्ट रूप से जैन नैतिकता के क्षेत्र में समाविद्य हैं, जैसे कामवृत्ति, संग्रह-वृत्ति और आक्रमण-वृत्ति आदि। जैन नंतिक विचारणा व्यक्ति को जीवन-प्रणाली को अत्यन्त निकट से परखती है। जैन विचारकों ने जीवन की सामान्य क्रियाओं, जैसे चलना, बैठना, सोना, खाना और बोलना सभी को नैतिक दृष्टि से समझने को कोशिश की है। दशवैकालिकसूत्र में यह प्रक्त उठाया गया है कि ''साषक कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे शयन करे, कैसे भोजन करे और कैसे भाषण करे ताकि पाप-कर्म का बंध न हो में?'' जैन विचारकों ने साधु के छिए लिए जिन आचार-नियमों का प्रतिपादन किया है, उनमें गमन, भाषण, भोजन, वस्तुओं का आदान-प्रदान एवं उपयोग तथा मलमूत्रादि का विसर्जन आदि सभी क्रियाओं को समाविष्ट कर लिया है।

लेकिन इस कारण हमें इस भ्रान्ति में नहीं पड़ना चाहिए कि जैनाचार प्रणाली में जीवन की सामान्य कियाओं पर ही अधिक विचार किया गया है और उनके पीछे कोई गहन दिष्ट नहीं है। वह यह तो स्वीकार करती है कि हमारे समग्र जीवन का व्यवहार नैतिकता से सम्बधित है, लेकिन यह व्यवहार अपने आपमें न तो नैतिक होता है न अनैतिक। दशवैकालिकसूत्र की भूमिका में संतबाल लिखते हैं कि ग्रन्थकार यह बात साघक के मन में जैंचा देना चाहता है कि कोई अमुक क्रिया स्वयमेव पाप नहीं है, पाप यदि कुछ है तो वह है आत्मा की उपयोगहीनता (प्रमत्तता); सजग आत्मा कोई भी क्रिया क्यों न करे उसे पाप का बन्ध नहीं होता और उपयोगरहित (अजामत) आतमा कुछ भी न करे. फिर भी वह पाप की भागी है । जैन-दिष्ट में जो कुछ अनैतिक है-वह है, विवेकाभाव अथवा आत्मा की प्रमत्त या अजाग्रत अवस्था। कोई भी किया इसी आधार पर शभ और अशभ बनती है। संक्षेप मे जैन नैतिक चिन्तन में किया स्वत: शभ और अशभ नहीं होती, वरन उसके पीछे रही हुई आत्म-संजगता की उपस्थिति या अनुपस्थिति ही उसे शुभ अथवा अशुभ बनाती है। दशवैकालिक में जो यह प्रकृत उठाया गया कि यदि बैठना, उठना, सोना तथा खान-पान, भाषण आदि सभी क्रियाएँ नैतिकता के क्षेत्र में आती हैं तो फिर उन्हें किस प्रकार सम्पादित किया जाए. जिससे अनैतिकता की या पाप-बन्ध की सम्भावना न हो? ग्रन्थकार ने इसका जो

१. दशवैकालिक, ४।७

२. दशवैकालिक मूमिका, पृ० १२

समाधान दिया है वह अत्यन्त महस्वपूर्ण है। वह कहता है, जीवन की इन सामाध्य क्रियाओं को यदि विवेकपूर्वक सम्पादित किया जाता है तो वे पाप-बन्ध का कारण नहीं हैं। क्रियाएँ अनैतिक नहीं होतीं, उनके पीछे जो राग-दृष्टि है, प्रमत्तता है या विवेका-माव है, वही अधुभ या बन्धन है। क्रियाओं के विषय में नैतिक दृष्टिकोण का यही सार है। जैन-दर्शन के अनुसार मात्र वे अनैष्छिक कर्म जो ज्ञानपूर्वक सम्पादित नहीं किए जाते हैं अर्थात् जिनके पीछे साधक की जागरूकता का अभाव है, नैतिकता के क्षेत्र में आते हैं। यदि साधक पूर्णत: जाग्रत है तो उसके आहार-विहार आदि अनैष्ठिक एवं स्वाभाविक कर्म, नैतिक निर्णय का विषय नहीं बनते। आचार्य कुन्दकुन्द कहते है कि केवली (जीवन्मुक्त) का बैठना, उठना आदि कर्म अनैष्ठिक होते है, अतः वे बन्धन का कारण नहीं होते हैं, लेकिन मोहयुक्त व्यक्ति के वे ही स्वाभाविक अनैष्ठिक कर्म बन्धन का कारण होते हैं। जैन विचारक केवल उन अनैष्ठिक एवं स्वाभाविक कर्मों को नैतिक दृष्टि से शुभाशुभ के क्षेत्र में नहीं मानते जो विवेकपूर्ण सम्पादित हों और जिनमें कर्ता का रागभाव न हो। जैन-दृष्टि में अनैष्ठिक एवं अनिवार्य शारीरिक कर्म वे है जिनका करना शरीर-निर्वाह के लिए आवश्यक है। इन्हें छोड़कर शेष सभी कर्म बन्धन का कारण होते हैं, इसलिए वे नैतिकता के क्षेत्र में भी आते है।

अाधुनिक नीति-विज्ञान ऐच्छिक कर्म में भावना, कामना, विमर्श, चयन और कार्यान्वयन ऐसे पाँच अंग मानता है और इनमें से किसी एक के अभाव में भी ऐच्छिक कर्म को अधूरा माना जाता है। जैन-विचार में ऐसा विवेचन देखने में नहीं आया फिर भी नियमसार में कर्म के बन्धन की चर्चा में ईहापूर्वक और परिणामपूर्वक ऐसे दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर सम्भवतः यह माना जा सकता है कि परिणामपूर्वक कर्म वे हैं जिनमें कामना का क्रियान्वयन विमर्श एवं चयन के बाद होता है तथा ईहा-पूर्वक कर्म वे हैं जिनमें कामना के तत्काल बाद ही क्रियान्वयन हो जाता है उनमें विमर्श और चयन का अभाव होता है। परिणामपूर्वक कर्म ईहापूर्वक से भिन्न है। ईहा-पूर्वक कर्म में फल का विचार नहीं होता, मात्र वासना या इच्छा हो कर्म प्रेरक होती है। जैन आचार-दर्शन उपयुंकत विमर्शपूर्वक सम्पादित कर्म और मात्र वासना प्रेरित कर्म, दोनों का ही शुभाशुभत्व की दृष्टि से विचार करता है। नियमसार में कहा है कि वचन आदि क्रियाएँ यदि फल के संकल्पपूर्वक की जाती हैं तो वे शुभाशुभ बन्धन का कारण होती हैं लेकिन फल के संकल्पपूर्वक नहीं की जाती हैं तो उनसे कोई बन्धन नहीं होता। इसी प्रकार बचन आदि क्रियाएँ इच्छापूर्वक की जाती हैं तो बन्धन का कारण हैं, इच्छा रहित हैं तो बन्धन का कारण नहीं हैं।

१. दशवैकालिक, ४।८

२. नियमसार, १७४ ३. बही, १७२-१७३

जैन आबार-दर्शन में नैतिक निर्णय की दृष्टि से क्रियाएँ दो प्रकार की मानी गयी हैं—१. साम्परायिक और २. ईर्यापिक । साम्परायिक क्रियाएँ वे हैं जो राग-द्वेष मूलक, मानसिक संकल्पों एवं प्रमाद सिंहत होती हैं। साम्परायिक क्रियाएँ ही नैतिक निर्णय का विषय हैं। इनके विपरीत जो क्रियाएँ राग-द्वेष मूलक मानसिक संकल्पों से रहित होकर विकेपूर्वक एवं अप्रमत्तमाव से सम्पादित होती हैं, ईर्यापिक कही जाती हैं। ये अतिनैतिक (Amoral) होती हैं। क्रियाओं के सामान्य वर्गीकरण की दृष्टि से जैन-दर्शन में क्रियाएँ तीन प्रकार की हैं—१. मानसिक, २. वाषिक और ३. शारीरिक। क्रियाओं के तीन स्तर होते हैं, जिनमें होकर वे पूर्ण होती हैं—१. सरम्भ, २. समारम्भ और बारम्भ । सरम्म क्रिया का मानसिक स्तर है, यह प्राथमिक स्थिति है, इसमें मन में क्रिया का विचार उत्पन्न होता है। समारम्भ क्रिया का वह स्तर है, जिसमें क्रिया की विशा में प्रथम प्रयास होते हैं, लेकिन क्रिया पूर्ण नहीं होती है। आरम्भ क्रिया के सम्पन्न होने की अवस्था है। यह विश्लेषण हमें यह बताता है कि क्रिया का मूल उसके मानसिक स्तर पर है, वही क्रिया का मूल स्रोत है और इसलिए क्रिया के सम्बन्ध में नैतिक दृष्ट से विचार करने पर वही महत्त्वपूर्ण होता है।

बौद्ध वृष्टिकोण—बौद्ध-रशंन को भी यह स्वीकार है कि अनैच्छिक या तृष्णा-रहित कर्म बन्धनकारक नहीं होते, तृष्णासहित कर्म ही बन्धनकारक होते हैं। वह यह भी स्वीकार करता है कि अनिवार्य शारीरिक कर्मों के प्रति भी जिसकी चेतना जागृत है उस स्मृतिमान व्यक्ति के चित्तमल नष्ट हो जाते हैं, उसे आस्रव नहीं होता है । जैसे सामान्यजन, वैसे अर्हत भी दानादि पुण्यकर्म करते ही हैं, किन्तु उनके वे कर्म कुशल-कर्म नहीं होते, किसलिये ? विपाक न होने से। वे जो भी कुशल करते हैं, वह क्रिया मात्र होता है, उसका 'विपाक' नहीं होता ।

गोता का दृष्टिकोण—गीता में अर्जुन ने यह प्रक्त उठाया है कि नैतिक दृष्टि से आदर्श पृष्ठ के जीवन का सामान्य व्यवहार कैसा होता है और उसका उसके नैतिक जीवन पर क्या प्रभाव होता है? गीता में भी जैन-दर्शन के समान इसी विचार का समर्थन है कि कामना रहित होकर अनेक क्रियाओं को सम्पादित करनेवाला शान्ति प्राप्त करता है । जो पृष्ठ सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानन्द परमात्मा में तृष्त है, वह कमों के फल और आसिन्त का त्याग कर कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। जिसने अन्तःकरण और शरीर जीत लिया है तथा सम्पूर्ण भोगों की सामग्री को त्याग दिया है ऐसा आशारहित पृष्य केवल शरीर सम्बन्धी कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता ।

निष्कर्ष-इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन, बौद्ध और गीता के आचारदर्शन १. उत्तराज्ययन, २४।२१-२५ २. बम्मपद, २९२-२९३ ३. अनिबम्मत्यसंगहो, पृ० १० ४. गीता, २।२४; २।२१; २।७१ ५. कही, ४।२०-२१ संकल्पयुक्त कर्म ही को नैतिक विवेचन का विषय बनाते हैं। किन्तु उससे आगे बढ़कर वे मात्र कामना या इच्छा को भी नैतिक विवेचना का विषय बनाते हैं। उनके अनुसार अक्रियान्वित इच्छा एवं संकल्प भी नैतिक विवेचन का महत्त्वपूर्ण विषय है। नैतिकता की सीमा में आने वाले संकल्पयुक्त कर्म के मूल में इच्छा या कामना का तत्त्व रहा हुआ हैं, जिससे समग्र व्यवहार होता है। अतः यह विचार करना आवश्यक है कि यह कामना और इच्छा न्या है? कैसे उत्पन्न होती है? और किस प्रकार हमारे व्यवहार को प्रेरित करती है?

## प्राणीय व्यवहार के प्रेरक तत्त्व

बासना का उन्भव तथा विकास-वासना, कामना या इच्छा से ही समग्र व्यवहार का उद्भव होता है। यह बासना, कामना या इच्छा से प्रसुत समस्त ब्यवहार ही नैतिक विवेचन का विषय है। स्मरण रखना चाहिए कि समालोच्य आचार-दर्शनों में वासना, कामना, कामगण, इच्छा, आशा, लोभ, तच्या और आसिन्त समान अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं, जिनका सामान्य अर्थ मन और इन्द्रियों की अपने निषयो की चाह से हैं। पाइचात्य आचार-दर्शन में जीवन्ति (Want), सुधा (Appetite), इच्छा (Desire), अभिलाषा (Wish) और संकल्प (Will) में अर्थ वैभिन्य एवं क्रम माना गया है। पाश्चात्यों के अनुसार इस सम्पूर्ण क्रम में चेतना की स्पष्टता के आधार पर विमेद किया जा सकता है। जीववृत्ति चेतना के निम्नतम स्तर बनस्पति जगत् में भी पायी जाती है, पशुजगत् में जीववृत्ति के साय-साय क्षुधा का भी योग होता है लेकिन चेतना के मानवीय स्तर पर आकर तो जीववित्त से संकल्प तक के सारे ही तत्त्व उपलब्ध होते हैं। वस्तुत: जीववित्त से लेकर संकल्प तक के सारे स्तरों में वासना के मुलतत्त्व की दिष्ट से कोई अन्तर नहीं है, अन्तर है केवल चेतना में उसके स्पष्ट बोघ का । यही कारण है कि भारतीय दर्शनों में इस क्रम के सम्बन्ध में कोई विवेचन उपलब्ध नहीं होता । भारतीय साहित्य में वासना, कामना, तृष्णा और इच्छा आदि शब्द तो अवस्य मिलते हैं और उनमें वासना की तीवता की दिष्ट से अन्तर भी किया जा सकता है, फिर भी साधारणतया उनका समान अर्थ में ही प्रयोग हुआ है। भारतीय दर्शन में तीवता के तारतम्य की दृष्टि से वासना, कामना, तृष्णा और इच्छा में एक क्रम माना जा सकता है। हमें यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि पाश्चात्य विचारक जहाँ वासना के उस रूप को, जिसे वे संकल्प (will) कहते हैं नैतिक निर्णय का विषय बनाते हैं, वहां भारतीय चिन्तन में वासना के अन्य रूप भी नैतिकता की परिसीमा में आ जाते हैं। चेतना में वासना के स्पष्ट बोब का अभाव वासना का अभाव नहीं है और इसलिए जैन और बौद्ध विचारणा ने पशु-जगतु आदि चेतना के निम्न स्तरों को भी नैतिकता की परिसीमा में माना है। वहाँ पाशविक स्तर पर पायी जानेवाली वासना की अध्य-प्रवृत्ति को भी नैतिक निर्णयों का विषय माना गया है।

वासना आवरण का प्रेरक सूत्र—नासना, कामना, तृष्णा या संकल्प ही सभी नैतिक विवेचना की परिसीमा में आनेवाले व्यवहारों के मूल में निहित है, इसी से उनका उद्भव होता है; अतः इसे नैतिकता की परिसीमा में आने वाले कमों का प्रेरक तथ्य भी कहा जा सकता है। वृहदारण्यकोपनिषद् में कहा गया है कि यह पुरुष कामनामय है, व्यक्ति की जैसी कामनाएँ होती हैं वैसा उसका चरित्र बनता है। व्यक्ति के समग्र भूत, वर्तमान एवं भविष्यकालिक कर्म, जिनसे उसका चरित्र बनता है, काम से ही प्रवृत्त होते हैं आर उसी में उनका निवर्तन होता है। व्यक्ति क्यों दुष्कर्मों या अनाचार में प्रवृत्त होता है, यह आचार-दर्शन का एक गम्भीर प्रश्न है। समालोच्य आचार-दर्शनों ने इस प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया है।

जैन दृष्टिकोण — जैन-दर्शन में राग और द्वेष ये दो कर्म-बीज या कर्ममय जीवन के प्रेरकसूत्र माने गये हैं। इनमें भी राग ही प्रमुख है। आचारांगसूत्र में कहा गया है कि काम में जो आसक्ति है वह कर्म का प्रेरक तथ्य है। सम्पूर्ण जगत् में जो कायिक वाचिक और मानसिक कर्म (दु:ख) है, वह काम-भोगों की अभिलाषा से उत्पन्न होता है। जैन-दर्शन के अनुसार यह कामवामना या रागभाव जो कि पूर्व कर्म-संस्कारों के कारण उत्पन्न होता है, प्राणी के व्यवहार का प्रेरक-सूत्र है। पूर्व कर्म-संस्कारों से रागादि के संकल्प होते हैं और उनसे ही कर्म की परम्परा बढ़ती है।

बौद्ध वृष्टिकोण — बौद्ध-दर्शन में कर्म-प्रेरक के रूप में काम, तृष्णा, इच्छा (छन्द) एवं राग माने गये हैं, जो वस्तुत: एक ही अर्थ के बोधक हैं। भगवान् बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा से युक्त होकर प्राणो बन्धन में पड़े हुए ख़रगोश की भाँति संमार परिश्रमण करता रहता है। काम से ही समस्त शोक और भय उत्पन्न होते हैं। अंगुत्त रिनकाय में कर्मों की उत्पत्ति के कारण की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के छन्द-राग-स्थानीय विषयों को लेकर जो छन्द (इच्छा) उत्पन्न होता है, बही कर्मों की उत्पत्ति का हेतु है। इस प्रकार भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के विषयों के सम्बन्ध में जो इच्छा है, वही कर्मों की उत्पत्ति का कारण है। वैसे भगवान् बुद्ध ने लोभ, द्वेष और मोह इन तीनों को अशुभ कर्मों की और अलोभ, अद्धेष और अमोह को शुभ कर्मों की उत्पत्ति का हेतु भी कहा है। बौद्ध-दर्शन ने इस तथ्य को भी समझने का प्रयास किया कि बासना की उत्पत्ति का कारण क्या है?

- १. बृहदारण्यक उपनिषद्, ४।४।५
- ३. उत्तराष्ययन, ३२।७
- ४. बाचारांग, १।३।२
- ६. धम्मपद, ३४३
- ८. अंगुत्तरनिकाय, ३।१०९
- २. शिवपुराण उद्घृत-अष्ट्यात्मयोग और चित्त-विकलन, पु० १२४
- ५. उत्तराघ्ययन, ३२।१९
- ७. वही, २१५
- ९. वही, ३।१०७

माध्यमिककारिकावृत्ति में कहा गया है कि काम मैं तेरे मूल को जानता हूँ, तू संकल्पों से उत्पन्न होता है। न मैं तेरा संकल्प करूँगा और न तू उत्पन्न होगा। वस्तुत: काम और संकल्प परस्पराश्रित हैं। काम संकल्पजनित और संकल्प कामजनित है। काम अध्यक्त संकल्प है और संकल्प व्यक्त काम है।

गीता का दृष्टिकोण—गीता में अर्जुन ने भी श्रीकृष्ण के सम्मुख जब यह प्रश्न उपस्थित किया कि हे कृष्ण, वह क्या वस्तु है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप करता है, जैसे कोई उससे बलपूर्वंक पाप करवा रहा हो? कृष्ण ने यही कहा कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होनेवाले काम और क्रोघ ही प्रेरक कारण है । वस्तुतः काम और क्रोघ में भी क्रोघ तो काम से ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार काम ही एक मात्र प्रेरक तत्त्व है जो मनुष्य को पापाचरण में नियोजित करता है। आचार्य शंकर कहते हैं कि प्राणी काम से प्रेरित होकर ही पाप करता है। प्रवृत्तजनों का यही प्रलाप सुना जाता है कि तृष्णा के कारण ही मैं यह कार्य करता हूँ ।

यही काम या संकल्प आचरण को नैतिक मूल्य प्रदान करता है। इसी के आघार पर कमों का नैतिक मूल्यांकन किया जाता है और यही समग्र नैतिक निर्णय की परिसीमा में आनेवाले कमों की उत्पत्ति का मूल हेतु या प्रेरक तथ्य है। पाश्चात्य मनी-वैज्ञानिक फायड ने भी व्यवहार का मूलभूत प्रेरक तथ्य काम ही माना है। प्रयोजनवाद के प्रणेता डा० मेकड्यूगल प्रेरक तथ्य को हार्मी, अर्ज या मूलप्रवृत्ति (Instinct) कहते है।

पाश्चास्य मनोविज्ञान में व्यवहार के मूलभूत प्रेरकों का वर्गीकरण—पौर्वात्य एवं पाश्चात्य मनोविज्ञानिक इस विषय में एकमत है कि व्यवहार का प्रेरकतत्त्व वासना या काम है, फिर भी इस प्रश्न को लेकर कि वासना के मूलभूत प्रकार कितने हैं, उनमें मतैक्य नहीं है। फायड जहाँ काम को ही मूल प्रेरक मानते हैं, वहाँ दूसरे विचारकों ने मूलभूत प्रेरकों की संख्या १०० तक मान ली है। यह निष्वय कर पाना कि व्यवहार के मूलभूत प्रेरक या मूल-प्रवृत्ति या कितनो हैं, एक जटिल समस्या है। पाष्ट्रचारय मनोवैज्ञानिक जगन् में मूलप्रवृत्ति की परिष्कृत धारणा को प्रस्तुत करनेवाले डा० मेकड्यूगल स्वयं भी अपने लेखन में इनकी संख्या के बारे में स्थिर नहीं रह पाये, उन्होंने स्वयं ही अपने प्रारम्भिक लेखन में इनकी संख्या ७ मानी थी, जो बाद में १४ तक हो गयी। मूलभूत १४ मूलप्रवृत्तियाँ निम्न है—१. पलायनवृत्ति (भय), २. घृणा, ३. जिज्ञासा, ४. आकामकता (क्रोध), ५. आत्म-गौरव की भावना (मान), ६. आत्म-

१. गीता, ३।३६ २. वही, २।६२ ३-४. गीता (शां०) ३।३७

हीनता, ७. मातृत्व की संप्रेरणा, ८. समूह-भावना, ९. संग्रहवृत्ति, १०. रचनात्मकता, ११. मोजनान्वेषण, १२. काम, १३. शरणागित और १४. हास्य (आमोद)। भारतीय जिन्तन में इस सम्बन्ध में कोई मतैक्य नहीं है कि मूलभूत व्यवहार के प्रेरक तत्त्व कितने हैं।

जैन-वर्शन में व्यवहार के प्रोरक तस्वों (संज्ञाओं) का वर्गीकरण—जहाँ तक जैन-विचारणा का प्रवन है, उसमें भी हमें इनकी संख्या के सम्बन्ध में एकरूपता नहीं मिलती। जैनागमों में सण्णा चेतनापरक व्यवहार के प्रोरक तथ्यों के अर्थ में रूढ़ हो गया है। संज्ञा शारीरिक आवश्यकताओं एवं भावों की मानसीक संचेतना है, जो परवर्ती व्यवहार की प्रोरक बनती है। किसी सीमा तक जैन 'संज्ञा' शब्द को मूलप्रवृत्ति का समानार्थक माना जा सकता है। जैनागमों में संज्ञा का वर्गीकरण अनेक प्रकार से मिलता है। जिनमें तीन वर्गीकरण प्रमुख हैं।

- (अ) चतुर्विष वर्गीकरण—१. आहार-संज्ञा, २. भय-संज्ञा, ३. परिग्रह-संज्ञा और ४. मैथुनसंज्ञा। <sup>१</sup>
- (ब) दशविष वर्गीकरण—१. आहार, २. भय, ३. परिग्रह, ४. मैथुन, ५. क्रोध ६. मान, ७. माया, ८. लोभ ९. लोक और १० बोघ।<sup>२</sup>
- (स) षोडषविष वर्गीकरण—१. आहार, २. भय, ३. परिग्रह, ४. मैथुन, ५. सुख, ६. दु:ख, ७. मोह, ८. विचिकित्सा, ९. क्रोघ, १०. मान, ११. माया, १२. लोभ, १३. शोक, १४. लोक, १५. घर्म और १६. ओघ।

इन वर्गीकरणों में प्रथम वर्गीकरण केवल शारीरिक प्रेरकों को प्रस्तुत करता है, जबिक अन्तिम वर्गीकरण में शारीरिक या जैविक (Biological), मानसिक एवं सामा-जिक (Social) प्रेरकों का भी समावेश है। दूसरे एवं तीसरे वर्गीकरण में क्रोघादि कुछ कथायों एवं नोकवायों को भी संज्ञा के वर्गीकरण में समाविष्ट कर लिया गया है। संज्ञा और कथाय में अन्तर ठीक उसी आधार पर किया जा सकता है जिस आधार पर पाक्चात्य मनोविज्ञान में मूलप्रवृत्ति और उसके संलग्न संवेग में किया जाता है। क्रोघ की संज्ञा क्रोघ कथाय से ठीक उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार आक्रामकता की मूलप्रवृत्ति से क्रोघ का संवेग भिन्न है। तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर संज्ञा एवं मूल-प्रवृत्तियों के वर्गीकरण में बहुत कुछ एक रूपता पायी जाती है।

बीद्ध-वर्शन के बावन चैत्तसिक धर्म - बीद्ध-दर्शन में कर्म-प्रेरकों के रूप में चैत्तसिक धर्म माने जा सकते हैं। सभी चैत्तसिक धर्म वे तथ्य हैं जो चित की प्रवृत्ति के हेतु हैं।

१. समवायांग, ४।४ २. प्रज्ञापना पद, ८ ३. अभिघानराजेन्द्र सण्ड ७, पृ० ३०१ ४. अभिघम्मत्थसंगहो—चैत्तिसिक संग्रह विभाग, पृ० १०-३१

हेतु के आघार पर चित्त दो प्रकार का माना गया है—१ अहेत्क चित्त-जिस चित्त की प्रवृत्ति का लोभ, द्वेष आदि कोई हेतू नहीं है, वह अहेतूक चित्त है और २. सहेतूक चित्त-जिस चित्त की प्रवृत्ति का लोभ-द्वेष और मोह तथा अलोभ (परोपकार वृत्ति), अद्वेष (हित-चिन्ता) और अमोह (प्रज्ञा) इन छह हेतुओं में से कोई भी हेतू होता है। वह सहेतुक चित्त है। बौद्ध-दर्शन के अनुसार मनुष्य जिस किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, वह इन छह हेतुओं में से किसी एक को लेकर प्रवृत्त होता है । सहेतुक चित्त तीन प्रकार का होता है-- १ अक्बल २ क्बल और ३ अव्यक्त । इनमें लोभ, होप और मोह ये तीन अकुशल चित्त के प्रेरक हैं। जब वह अलोभ, अद्धेष और अमोह से प्रवत्त होता है तो कुशल चित्त कहा जाता है। अव्यक्त चित्त दो प्रकार का होता है-- १ विपाक सहेत्क चित्त और २ क्रिया सहेत्क चित्त । जब सहेत्क चित्त की प्रवृत्ति पूर्वकृत-कर्म के फल भोग के रूप में मात्र वेदनात्मक (विपाक चेतना के रूप में) होती है तो वह विपाक सहेत्क चित्त होता है और वीतराग, वीततृष्ण अर्हत् को अपने क्रिया-व्यापार की जो चेतना है, वह किया सहेतूक चित्त कहा जाता है। यद्यपि किया-सहेतूक चित्त में किया प्रेरक अलोभ, अद्बेष और अमोह के तत्त्व तो उपस्थित रहते हैं तथापि तुष्णा के अभाव के कारण उस क्रिया का शुभ या अशुभ फल विपाक नहीं होता (ईर्यापथिक क्रिया के समान) है। यह चित्त केवल अर्हत का है। इस प्रकार सहेतुक चित्त अकुशल, कुशल तथा अध्यक्त तीन प्रकार होता है। सहेतूक कूशल में अलोभ, अद्धेष और अमोह के कर्म-प्रेरक होते हैं सहेतुक अव्यक्त वित्त में भी अलोभ अद्धेष और अमोह के कर्म-प्रेरक होते हैं, लेकिन उसमें तृष्णा (राग भाव) का अभाव होता है। इन तीन सहेत्क चित्तों के बावन चैत्तसिक धर्म (चित्त अवस्थाएँ) माने गये हैं, जिनमें तेरह अन्य-समान, चौदह अकुशल और पच्चीस कुशल होते हैं।

- (अ) अन्य समान वैत्तिसिक——जो चैत्तिसिक कुशल, अकुशल और अव्यक्त सभी चित्तों में समान रूप से रहते हैं, वे अन्य समान कहे जाते हैं। अन्य समान चैत्तिसिक भी दो प्रकार के हैं—
- (क) साघारण अन्य समान चैत्तसिक-जो प्रत्येक चित्त में सदैव उपस्थित रहते हैं। ये सात हैं—१ स्पर्श ३ वेदना ३ संज्ञा, ४ चेतना, ५ एकाग्रता (आंशिक) ६ जीवि-तेन्द्रिय और ७ मनोविकार।
- (ख) प्रकीर्ण अन्य समान चैत्तसिक—जो प्रत्येक चित्त में यथावसर उत्पन्न होते रहते हैं। ये छह हैं—-१. वितर्क, २. विचार, ३. अधिमोज्ञ (आस्त्रम्बन में स्थिति), ४.वीर्य (साहस) ५. प्रीति (प्रसन्नता) और ६. छन्द (इच्छा)।
- (ब) अकुशल चैत्तसिक ये चौदह हैं १ मोह, २. निर्लंज्जता, ३. अभीवता (पाप करने में भय नहीं खाना, ) ४. चंचलता, ५. लोभ, ६. मिध्यादृष्टि, ७. मान, ८. द्वेष, ९. ईर्ष्या, १०. मात्सर्य (कष्ट), ११. कोकुत्य (पश्चात्ताप या शोक),

१२. स्त्यान (चित्त का तनाव), १३. मृद्ध (चैत्तसिकों का तनाव) और १४. विचिकित्सा (संश्रयालुपन)।

(स) कुशल चैत्तितिक—ये पच्चीस हैं— १. श्रद्धा, २. स्मृति (अप्रमत्तता), ३. पाप-कर्म के प्रति लज्जा, ४. पाप कर्म के प्रति भय, ५. अलोभ (त्यागभाव) ६ अद्धेष (मैत्री), ७. तत्र मध्यस्थता (अनासक्ति, उपेक्षा या समभाव), ८. काय-प्रश्रव्धि (प्रसन्तता) ९. चित्त-प्रश्रव्धि, १०, काय लघुता (अहंकार का अभाव), ११. चित्त-लघुता, १२. काय-विनम्रता; १३. चित्त-विनम्रता, १४. काय-सरलता, १५. चित्त-सरलता, १६. काय-कर्मण्यता, १७. चित्त-कर्मण्यता, १८. काय-प्रागुण्य (समर्थता) १९. चित्त-प्रागुण्य, २०. सम्यक्वाणी, २१. सम्यक्-कर्मण्यता (कर्मान्त), २२. सम्यक्-जीविका, २३. करुणा, २४. मृदिता और २५. प्रज्ञा।

जैन-दर्शन में स्वीकृत लगभग सभी कर्मप्रेरक (संज्ञाएँ) बौद्ध-दर्शन के इस वर्गीकरण में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, वरन् बौद्ध-दर्शन उनका काफी गहन विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है, लेकिन मूलभूत घारणाओं के विषय में दोनों का दृष्टिकोण समान ही है।

गोता में कर्म-प्रेरकों का वर्गीकरण—गीता में कर्म-प्रेरकों का विस्तृत वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है। सामान्यतया गीता में काम और क्रोध, जिन्हें प्रकारान्तर से इच्छा और द्वेष भी कहा गया है, कर्म प्रेरक हैं। दूसरे दृष्टिकोण से गीता में सत्व, रज और तम ये तीन गुण और इनके कारण उत्पन्न होने वाली चित्त की संकल्पात्मक अवस्थाएँ भी कर्म-प्रेरक मानी जा सकती हैं। गीता का यह विश्लेषण संक्षिप्त होते हुए भी मूलतः जैन और बौद्ध मन्तव्य के समान है।

कामनाओं के विभिन्न प्रकारों के विक्लेषण के बाद भी यह प्रश्न रह जाता है कि चित्त में कामना कैसे उत्पन्न होती है और कैसे उसका विकास होता है।

कामना का उद्भव एवं विकास— इन्द्रियों के माध्यम से चेतना का बाह्य विषयों से सम्पर्क होता है। गणघरवाद में कहा गया है कि जिस प्रकार देवदत्त अपने महल की खिड़िकयों से बाह्य जगत् को देखता है उसी प्रकार प्राणी इन्द्रियों के माध्यम से बाह्य पदाधों से अपना सम्पर्क करता है। के कोपनिषद् में कहा गया है कि इन्द्रियों को बहिमुंख कर दिया गया है इसलिए जीव बाह्य विषयों की ओर ही देखता है, अन्त-रात्मा को नहों। इन्द्रियों के बहिमुंख होने से जीव की रुचि बाह्य विषयों में होती है और इसी से उनको पाने की कामना और संकल्प का जन्म होता है। इन्द्रियों का विषयों से सम्पर्क होने पर कुछ विषय अनुकूल और कुछ विषय प्रतिकूल प्रतीत होते हैं। अनुकूल विषयों में पुन:-पुन: प्रवृत्त होना और प्रतिकूल विषयों से बचना, यही वासना है। अनुकूल विषयों को ओर प्रवृत्त तथा प्रतिकूल विषय से निवृत्ति का विचार

१. गणघरवाद-वायुभूति से चर्चा,

२. कठोपनिषद्, २।१।१

(संकल्प) ही वासना या काम का मुक्य आघार है। इन्द्रियों के लिए अनुकूल विषय सुखद और प्रतिकूल विषय दुःखद माने जाते हैं। अतः सुखद की ओर प्रवृत्ति करना और दुःखद से निवृत्ति चाहना—यही वासना की चालना के दो केन्द्र वन जाते हैं, जिनमें सुखद विषय घनात्मक तथा दुःखद विषय ऋणात्मक चालना-केन्द्र हैं।

कैन वृष्टिकोच — जैन-दर्शन के अनुसार भी सुख सदैव अनुकूल और दु:ख सदैव ही प्रतिकूल होता है। आधुनिक मनोविज्ञान ने यह भी बताया है कि सुख सदैव अनुकूल इसलिए होता है कि उसका जीवन-शिक्त को बनाये रखने की दृष्टि से मूल्य है और दु:ख इसलिए प्रतिकूल होता है कि वह जीवन-शिक्त का ह्रास करता है। यही सुख-दु:ख का नियम समस्त प्राणीय व्यवहार का चालक है। जैन-दार्शनिक भी प्राणीय व्यवहार के चालक के रूप में इसी सुख-दु:ख के नियम को स्वीकार कग्ते हैं। अनुकूल के प्रति आकर्षण और प्रतिकूल के प्रति विकर्षण यह इन्द्रिय-स्वभाव है। अनुकूल विषयों की ओर प्रवृत्ति और प्रतिकूल विषयों से निवृत्ति यह एक नैसर्गिक तथ्य है। क्योंक सुख अनुकूल और दु:ख प्रतिकूल होता है, इसलिए प्राणी सुख प्राप्त करना चाहता है और दु:ख से बनना चाहता है। वस्तुतः वासना ही अपने विघायक रूप में सुख और निषेधक रूप में दु:ख का रूप ले लेती है। जिससे वासना को पूर्ति हो, वही सुख और जिसमें वासना की पूर्ति न हो अथवा वासना-पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो, वह दु:ख।

अनुकूल सुखद विषयों की ओर आकृष्ट होना और उन्हें ग्रहण करना इन्द्रियों की सहज प्रवृत्ति है। मन के अभाव में यह अन्ध इन्द्रिय-प्रवृत्ति होती है। लेकिन जब इन्द्रियों के साथ मन का योग हो जाता है तो सुखद अनुभूतियों को पुन:-पुन: प्राप्ति का तथा दु:खद अनुभूति से बचने का संकल्प होता है। यहीं इच्छा या संकल्प का जन्म होता है। जैनाचार्यों ने मन और इन्द्रियों के अनुकूल विषयों की पुन: प्राप्ति की प्रवृत्ति को ही इच्छा कहा है। भविष्य में इन्द्रियों के विषयों की प्राप्ति की अभिलाषा का अतिरेक ही इच्छा है। असुखद अनुभूति को पुन:-पुन: प्राप्त करने की लालसा या इच्छा ही तीब होकर आसित्त या राग का रूप ले लेती है। दूसरी ओर दु:खद अनुभूतियों से बचने की अभिवृत्ति घृणा एवं हेष का रूप ले लेती है। भगवान् महावीर ने कहा है कि मनोज्ञ, प्रिय या अनुकूल विषय ही राग का कारण होते हैं और प्रतिकूल या अमनोज्ञ विषय हेष का कारण होते हैं। भु सुखद विषयों से राग और दु:खद विषयों से हेष तथा अन्यान्य कषाय और अशुभ वृत्तियाँ कैसे प्रतिकृतित होकर नैतिक पतन की

१. दशवैकालिक, ६।११, विशेषावस्यक भाष्य, १६५८

२. अभिधान राजेन्द्र कोश, खण्ड २, पू० ५७५ ३. वही, खण्ड २, पू० ५७५

४. उत्तराष्ययन, ३२।२३

दिशा में ले जातो हैं, इसे उत्तराष्ययनसूत्र में स्पष्ट किया गया है। इन्द्रियों तथा मन से विषयों के सेवन को लालसा पैदा होती है। सुखद अनुभूति को पुन:-पुन: प्राप्त करने की इच्छा और दु:ल से बचने को इच्छा से हो राग या आसक्ति उत्पन्न होती है। इस आसक्ति से प्राणी मोह या जड़ता के समुद्र में डूब जाता है। काम-गुण (इन्द्रियों के विषयों) में आसक्त होकर जीव क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, ढेख, घृणा, हास्य, भय, शोक तथा स्त्री, पुष्प और नपुंसक सम्बन्धी वासनाएँ आदि अनेक प्रकार के शुभाशुभ मावों को उत्पन्न करता है। उन भावों को पूर्ति के प्रयास में अनेक क्यों (शरीरों) को घारण करता है। इस प्रकार इन्द्रियों और मन के विषयों में आसक्त प्राणी जन्म-मरण के चक्र में फँसकर विषयासक्ति से अवश, दीन, लज्जित और करणा जनकस्थिति को प्राप्त हो जाता है।

बौद्ध वृष्टिकोण—इच्छा की उत्पत्ति का विश्लेषण करते हुए बुद्ध कहते हैं—राग-स्थानीय विषयों को लेकर चित्त में वितर्क पैदा होते हैं, उनसे छन्द (इच्छा) की उत्पत्ति होती हैं। छन्द (इच्छा) के उत्पन्न होने पर चित्त उन विषयों से संयुक्त हो जाता है, यही चित्त की आसिवत है। यही आसिवत राग है। भगवान् बुद्ध के अनुसार राग की उत्पति के दो हेतु हैं—१. शुभ (अनुकूल) करके देखना और २. अनुचित विचार। द्वेष की उत्पति के दो हेतु हैं—१. प्रतिकूल करके देखना और २. अनुचित विचार। द्वेष की उत्पति के दो हेतु हैं—१. प्रतिकूल करके देखना और २. अनुचित विचार। वे यह अवश्य स्मरण रखने की बात है कि बौद्ध-विचारणा चेतना को प्रमुखता देने के कारण इच्छा या राग-द्वेष की उत्पत्ति के कारण को भी मूलतः चैत्तसिक मानतो है। सुत्तनिपात में शूचिलोमयक्ष बुद्ध से पूछता है कि राग-द्वेष, रित-अरित और चित्तवितर्क या संकल्प का उद्गम क्या है? बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष के तने से प्ररोह निकल आते हैं, वैसे ही ये सभी आत्मा के इष्ट-भाव के कारण उत्पन्न होते हैं। यह इष्टभाव या तृष्णा दो प्रकार की मानी गई है—१. भवतृष्णा और २. विभवतृष्णा। ये दोनों तृष्णाएँ ही बौद्ध-दर्शन में व्यवहार की नियामक हैं।

गोता का बृष्टिकोष — गोता-भाष्य में आचार्य शंकर लिखते हैं कि इन्द्रियों के अनुकूल सुखदायक विषयों के अनुभव की चाह ही तृष्णा, आसिक्त या काम है। शंगीता में भी जैन-दर्शन के समान यही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है कि मन से इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन करने पर उन विषयों के सम्पर्क की इच्छा उत्पन्न होती है और उस से आसिक्त का जन्म होता है। आसिक्त के विषयों की प्राप्त मे जब बाधा उत्पन्न होती है तो क्रोध (घृणा) उत्पन्न हो जाता है। क्रोध में मूढ़ता या अविवेक, अविवेक से स्मृतिनाश और स्मृतिनाश से बृद्धि-नाश हो जाता है और बृद्धि के विनष्ट होने से व्यक्ति विनाश की ओर चला जाता हैं। "

१. उत्तराष्ययन, ३२।१०२-१०५ २. अंगुत्तरनिकाय, २।११।६-७

वही, २।११।६-७ ४. गीता (शां०), २५ ५. गीता, २।६२-६३

निष्कर्च—इस प्रकार वासना, काम या तृष्णा से राग-द्वेष के प्रत्यय निर्मित होते हैं। राग और द्वेष वासना या तृष्णा की ही आकर्षणात्मक और विकर्षणात्मक शिक्तियाँ हैं। गीताकार का स्पष्ट मत है कि काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। तृष्णा की इन आकर्षणात्मक और विकर्षणात्मक शिक्तियों को जैन-दर्शन में राग और द्वेष कहा गया है। बौद्ध-दर्शन में राग और द्वेष के साथ-साथ इनके लिए अधिक समृचित पर्याय है—भवतृष्णा और विभवतृष्णा। आधुनिक मनोविज्ञान में फायड ने इन्हें ही जीवनवृत्ति (Eros) और मृत्यृवृत्ति (Thenatos) कहा है, कटंलेविन ने इन्हें आवर्षण-शक्ति (Positive valence) और विकर्षण-शक्ति (Negative valence) कहा है। इस प्रकार इन्द्रियों का विषयों से सम्बन्ध होने पर संस्कारों के कारण मन में विषयों के प्रति अनुकूल या प्रतिकृत्र भाव बनते हैं, जिनसे राग-द्वेष का जन्म होता है और वे प्राणी के समय किया-कलायों का नियमन करने लगते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कामना, संकल्प या राग-द्वेष की प्रवृत्तियों की उत्पत्ति के मूलभूत आधार हमारी इन्द्रियाँ और मन हैं, अतः उनके सम्बन्ध में भी थोड़ा विचार कर लेना उपयुक्त होगा।

'इन्द्रिय' शब्द का अर्थ—'इन्द्रिय' शब्द के अर्थ की विशद् विवेचना न करते हुए यहाँ हम केवल यही कहेंगे कि जिन-जिन साधनों की सहायता से जीवात्मा विषयों की ओर अभिमुख होता है अथवा विषयों के उपभोग में समर्थ होता है, वे इन्द्रियाँ हैं । इस अर्थ को लेकर जैन, बौद्ध और गीता की विचारणा में कहीं कोई विवाद नहीं पाया जाता है।

इिन्द्रयों को संक्या—(अ) कैन बृष्टिकोण—जैन-दर्शन में इन्द्रियों पौच मानी गयी हैं। १. श्रोत्र, २. चक्षु, ३. घाण, ४. रसना और ५. स्पर्शन (स्वचा)। जैन-दर्शन में मन को नोइन्द्रिय (Quasi sense organ) कहा गया है। जैन-दर्शन में कर्मेन्द्रियों का विचार उपलब्ध नहीं है, फिर भी पौच कर्मेन्द्रियों उसकी १० बल की घारणा में से वाक्बल, शरीरबल एवं श्वासोच्छास-बल में समाविष्ट हो जाती हैं।

- (ब) बौद्ध बृष्टिकोण बौद्ध ग्रन्थ विसुद्धिमग्ग में इन्द्रियों की संस्था २२ विणित है। बौद्ध-विचारधारा उक्त पाँच इन्द्रियों एवं मन के अतिरिक्त पृष्यत्व, स्त्रीत्व, सुख-दुःख तथा शुभ एवं अशुभ मनोभावों को भी इन्द्रियों में मान लेती है ।
- (ए) **गोता का वृष्टिकोण**—गीता में भी जैन दर्शन के समान पाँच इन्द्रियों एवं छठें मन को स्वीकार किया गया है। शांकर-वेदान्त एवं सांख्य-दर्शन में इन्द्रियों की संख्या ११ मानी गई है। ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ कर्मेन्द्रियाँ और १ अन्तःकरण।
- १. अभिघान राजेन्द्र कोश, खण्ड २, पृ० ५४७
- २. दर्शन और चिन्तन, भाग १, पृ० १३४-३५
- ३. विसुद्धिमग्ग, भाग २, पृ० १०३-१२८

कंन-वर्षान में इन्द्रिय-स्वरूप-जैन-दर्शन में उक्त पाँचों इन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं— १. द्रव्येन्द्रिय २. मावेन्द्रिय । इन्द्रियों का बाह्य संरचनात्मक पक्ष (Structural aspect) द्रव्येन्द्रिय है और उनका आन्तरिक क्रियात्मक पक्ष (Functional aspect) भावेन्द्रिय है । इनमें से प्रत्येक के पुनः उपविभाग किये गये हैं, जैसाकि निम्न सारणी से स्पष्ट है :

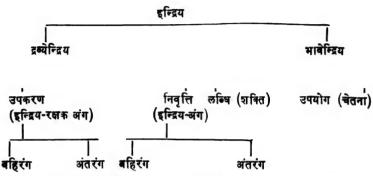

जैन-दर्शन में इन्द्रियों के विषय—(१) श्रोत्रेन्द्रिय का विषय शब्द ही। शब्द तीन प्रकार का माना गया है। जीव-शब्द, अजीव-शब्द और मिश्र-शब्द। कुछ विचारक ७ प्रकार के शब्द भी मानते हैं। (२) जक्षु-इन्द्रिय का विषय रूप-संवेदना है। रूप पाँच प्रकार का है—काला, नीला, पीला, लाल और क्वेत। शेष रंग इन्हीं के सम्मिश्रण के परिणाम हैं। (३) घ्राणेन्द्रिय का विषय गन्ध-संवेदना है। गन्ध दो प्रदार की है—१. सुगन्ध और २. दुर्गन्ध। (४) रसना का विषय रसास्वादन है। रस पाँच है—कटु, अम्ल, लवण, तिक्त और मधुर। (५) स्पर्शन्-इन्द्रिय का विषय स्पर्शानुभूति है। स्पर्श आठ प्रकार का है—उल्ल, शीत, रुक्ष, चिकना, हल्का, भारी, कर्क्श, कोमल। इस प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय के ३, चक्षुरेन्द्रिय के ५, घ्राणेन्द्रिय के २, रसना के ५ और स्पर्शेन्द्रिय के ८, कुल मिलाकर पाँचों इन्द्रियों के तेईस विषय हैं।

सामान्य रूप से इन्हीं पाँचों इन्द्रियों के द्वारा जीवात्मा इन विषयों का सेवन करता है। गीता में भी कहा गया है कि यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, झाण और मन के आश्रय से ही विषयों का सेवन करता है। इन्द्रियों अपने विषयों से किस प्रकार सम्बन्ध स्थापित करती है और जीवात्मा को उन विषयों से कैसे प्रभावित करती है, इसका विस्तृत विवरण प्रज्ञापनासूत्र और अन्य जैन ग्रन्थों में मिलता है। यहाँ इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि द्रव्य-इन्द्रिय का विषय से सम्पर्क होकर वह भाव-इन्द्रिय को प्रभावित करती है और माव-इन्द्रिय जीवात्मा की शक्त होने के

१. गीता, १५।९

कारण उससे जीवारमा प्रभावित होता है। वस्तुतः यह इन्द्रियों का विषय-सम्पर्क ही व्यक्ति के नैतिक पतम का कारण बन जाता है। अतः समालोच्य आचार-दर्शनों ने संयम पर जोर दिया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जब इन्द्रियों का अनुकूल या सुखद विषयों से सम्पर्क होता है तब उन विषयों में आसिक्त तथा तृष्णा के माव जागृत होते हैं और जब इन्द्रियों का प्रतिकूल या दुःखद विषयों से संयोग होता है अथवा अनुकूल विषयों की प्राप्ति में कोई बाघा आती है तो घृणा या विद्वेष के माव जागृत होते हैं। इस प्रकार सुख-दुःख का प्रेरक नियम एक-दूसरे के रूप में बदल जाता है। सुख का स्थान राग आसिक्त या तृष्णा का भाव ले लेता है और दुःख का स्थान घृणा या द्वेष का भाव ले लेता है। राग-देष को ये वृत्तियाँ हो व्यक्ति के नैतिक अवःपतन एवं जन्म-मरण की परम्परा का कारण हैं। सभी समालोच्य आचार-दर्शन इसे स्वीकार करते हैं। जैन विचारक कहते हैं कि राग और देष दोनों हो कर्म-परम्परा के बीज हैं और कर्म-परम्परा अविद्या (मोह) और जन्म-मरण का मूल है और जन्म-मरण ही दुःख है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इच्छा (राग) और द्वेष के द्वन्द्व में मोह से आवृत होकर प्राणी इस संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। रजोगुण से उद्भूत होने वाले काम (राग) और क्रोष ही प्राणी को दुराचरण में प्रवृत्त करते हैं। मगवान बुद्ध कहते हैं जिसने राग द्वेष और मोह को छोड़ दिया है वह फिर माता के गर्भ में नहीं पड़ता। 3

इस समग्र विवेचन को संक्षेप में इस प्रकार रख सकते हैं कि विविध इन्द्रियों एवं मन के द्वारा उनके विषयों के ग्रहण की चाह में वासना के प्रत्यय का निर्माण होता है। वासना का प्रत्यय पुन: अपने विषयात्मक एवं निषेषात्मक पक्षों के रूप में सुख और दु:ख की मावनाओं को जन्म देता है। यही सुख और दु:ख की मावनाएँ राग और द्वेष की वृत्तियों का कारण बन जाती हैं। यही राग-द्वेष की वृत्तियों कोष, मान, माया, लोभादि विविध प्रकार के अनैतिक व्यापार का कारण होती हैं। इन सबके मूल में तो ऐन्द्रिक एवं मनोजन्य व्यापार ही हैं और इसलिए साधारण रूप से यह माना गया कि नैतिक आचरण एवं नैतिक विकास के लिए इन्द्रिय और मन की वृत्तियों का निरोध कर दिया जाये। आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं कि इन्द्रियों पर काबू किये बिना राज-द्वेष एवं कथायों पर विजय पाना सम्भव नहीं होता। अतः इस सम्बन्ध में विचार करना उपयोगी होगा कि क्या इन्द्रिय और मन के व्यापारों का निरोध सम्भव है और यदि सम्भव है तो उसका वास्तविक रूप क्या है?

१. उत्तराध्ययन, ३२।६

३. संयुत्तनिकाय, १।२।१०

२. गीता, ७।२७।३।३७

४. योगशास्त्र, ४।२४

जैन-वर्शन में इन्डिय-निरोध — इन्द्रियों के विषय अपनी पूर्ति के प्रयास में किस प्रकार नैतिक पतन की ओर ले जाते हैं, इसका सजीव चित्रण उत्तराध्ययन के ३२ वें अध्याय में मिलता है। यहां उसके कुछ अंश प्रस्तुत है।

रूप को ग्रहण करनेवाली चक्षु इन्द्रिय है, और रूप चक्षु इन्द्रिय का विषय हैं। प्रिय रूप राग का और अग्निय रूप द्वेष का कारण है। जिस प्रकार दृष्टि के राग में आतुर पतंग मृत्यु पाता है, उसी प्रकार रूप में अत्यंत आसक्त होकर जीव अकाल में ही मृत्यु पाते हैं। रूप की आजा के वश पड़ा हुआ अज्ञानीजीव, त्रस और स्थावर जीवों की अनेक प्रकार से हिंमा करता है, परिताप उत्पन्न करता है तथा पीड़ित करता है । रूप में मूच्छित जीव उन पदार्थों के उत्पादन रक्षण एवं व्यय में और वियोग की चिन्ता में लगा रहता है। उसे मुख कहां है ? वह मंभीग काल में भी अतृष्त रहता है । रूप में आसक्त मनुष्य को थोड़ा भी मुख नहीं होता, जिस वस्तु की प्राप्ति में उसने दु:ख उठाया, उसके उपभोग के समय भी वह दु:ख पाता है। "

श्रीत्रेन्द्रिय शब्द को ग्रहण करने वास्ती और शब्द श्रीत्रेन्द्रिय का ग्राह्य विषय है। प्रिय शब्द राग का और अप्रिय शब्द हे प का कारण है। जिस प्रकार राग में गृद्ध मृग मारा जाता जाता है, उसी प्रकार शब्दों के विषय में मूच्छित जीव अकाल में ही नष्ट हो जाता है। मनोज्ञ शब्द की लोलुपता के वशवर्ती भारीकर्मी जीव अज्ञानी होकर त्रस और स्थावर जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करता है, परिताप उत्पन्न करता है और पीड़ा देता है। बब्द में मूच्छित जीव मनोहर शब्द वाले पदार्थों की प्राप्ति, रक्षण एवं वियोग की चिता में लगा रहता है। वह संभोग काल के समय में भी अतृष्त हो रहता हैं, फिर उसे सुख कहां है ? तृष्णा के वश में पड़ा हुआ वह जीव चोरी करता है तथा झूठ और कपट की वृद्धि करता हुआ। अतृष्त हो रहता है और दुःख से नहीं छूट पाता।

गन्च को नासिका ग्रहण करती है और गन्च नासिका का ग्राह्य विषय है। सुगन्ध राग का कारण है और दुर्गन्च द्वेष का कारण है। े जिस प्रकार सुगन्च में मूच्छित सर्प बिल से बाहर निकलकर मारा जाता है, उसी प्रकार गन्ध में अत्यन्त आसक्त जीव अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। े सुगन्य के वशीभूत होकर बालजीव अनेक प्रकार से त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा करता है, उन्हें दुःख देता है। े सुगन्य में

१. उत्तराब्ययन, ३२।२३

२. बही, ३२।२४

३. बही, ३२।२७

४. बही, ३२।२८

५. वही, ३२।३२

६. वही, ३२।३६

७. बही, ३२।३७

८. वही, ३२।४०

९. वही, ३२।४१

१०. वही, ३२।४३

११. बही, ३२।४९

१२. वही, ३२।५०

१३. वही, ३२।५३

आसक्त जीव सुगन्धित पदार्थों की प्राप्ति, रक्षण, व्यय तथा वियोग की चिन्ता में लगा रहता है, यह संभोग काल में भी अतृष्त रहता है। फिर उसे सुख कहां है? गंघ में आसक्त जीव को कुछ भी सुख नहीं होता, वह सुगन्घ के उपभोग के समय भी दुःख एवं क्लेश ही पाता है। र

रस को रसनेन्द्रिय ग्रहण करती है और रस रसनेन्द्रिय का ग्राह्म विषय है। मन-पसन्द रस राग का कारण और मन के प्रतिकृष्ठ रस द्वेष का कारण है। उजिस प्रकार मांस खाने के लालच में मत्स्य काँटे में फँसकर मारा जाता है, उसी प्रकार रसों में अत्यन्त गृढ जीव अकाल में मृत्यु का ग्रास बन जाता है। र रसों में आसक्त जीव को कुछ भी सुख नहीं होता, वह रसभोग के समय दुःख और क्लेश ही पाता हैं। इसी प्रकार अमनोज रसों में द्वेष करने वाला जीव भी दुःख-परम्परा बढाता है और कल्जित मन से कमों का उपाजन करके दुःखद फल भोगता है।

स्पर्श को गरीर ग्रहण करता है और स्पर्श स्पर्शनेन्द्रिय ग्राह्य विषय है। सुखद स्पर्श राग का तथा दुःखद स्पर्श देख का कारण है। जो जीव सुखद स्पर्शों में अति आसक्त होता है, वह जंगल के तालाब के ठंडे पानी में पड़े हुए और मकर द्वारा ग्रसे हुए भैसे की तरह अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। स्पर्श की आशा में पड़ा हुआ भारीकर्मी जीव चराचर जीवों की अनेक प्रकार से हिसा करता है, उन्हें दुःख देता है। सुखद स्पर्शों से मूच्छित प्राणी उन वस्तुओं की प्राप्ति, रक्षण, व्यय एवं वियोग की चिन्ता में ही घुला करता है। भोग के समय भी वह तृष्त नहीं होता, फिर उसके लिए सुख कहाँ ? स्पर्श में आसक्त जीवों को किचित् भी सुख नहीं होता। जिस वस्तु की प्राप्ति कछेश एवं दुःख से हुई, उसके भोग के समय भी कष्ट ही मिलता है। भे

आचार्य हेमचन्द्र योगशास्त्र में कहते हैं कि स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत होकर हाथी, रसनेन्द्रिय के वशीभूत मछली, घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत होकर भ्रमर, चक्षु-इन्द्रिय के वशीभूत होकर प्रतंगा और श्रोत्रेन्द्रिय के वशीभूत होकर हरिण मृत्यु का ग्रास बनता है। जब एक इन्द्रिय के विषयों में आसक्ति मृत्यु का कारण बनती है तो फिर पाँचों इन्द्रियों के विषयों के सेवन में आसक्त मनुष्य की क्या गित होगी?

बौद्ध-वर्शन में इन्त्रिय निरोध-इतिवृत्तक में बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओ, दो बातों से युक्त भिक्षु इसी जन्म में दुःख, पीड़ा, परेशानी और सन्ताप के साथ विहरसा है

१. उत्तराध्ययन, ३२।५४

२. वही, ३२।५८

३. बही, ३२।६२

४ वही, ३२।६३

५. वही, ३२।७१

६. वही, ३२।७२

७ वही, ३२।७२

<sup>.</sup> ८. वही, ३२।७६.

९. वही, ३२।७०

१०. वही,३२।८७

११, वही, ३२।८४

तथा शरीर छूटने पर उसकी दुर्गीत जाननी चाहिए। कौन-सी दो?—हिन्दयों में संयम न करना और भोजन की मात्रा न जानना।

जिस के चक्षु, श्रोत्र, झाण, रसना काय, और मन इतने द्वार गुप्त नहीं हैं, भोजन करने में मात्रा नही जानने वाला और इन्द्रियों में असंयमी भिक्षु शारीरिक दुःख तथा चैत्तसिक दुःख को प्राप्त होता है, उसी प्रकार भिक्षु जलती हुई काया और जलते हुए चित्त से दुःखपूर्वक विहरता है।

भिक्षुओ, दो बातों से युक्त भिक्षु इसी जन्म में सुख, पीड़ा-रहित, परेशानी रहित और सन्ताप रहित विहरता है तथा शरीर छूटने पर उसकी सुगति जाननी चाहिए। किन दो?—इन्द्रियों में संयम करना और भोजन करने में मात्रा जानना।

जिसके चक्षु, श्रोत्र, घाण, रसना, काय और मन इनके द्वार भली प्रकार गुप्त हैं, भोजन करने में मात्रा जानने वाला और इन्द्रियों में संयमी है, वह भिक्षु सुखपूर्वक शरीर-सुख तथा चैत्तसिक-सुख को प्राप्त होता है उस प्रकार का भिक्षु न जलती हुई काया और न जलते हुए चित्त से युक्त सुखपूर्णक विहरता है।

धम्मपद में भी कहा है कि जो मनुष्य इन्द्रियों के विषयों में असंयत रहता है उसे मार (काम) साधना से उसी प्रकार गिरा देता है, जैसे कमजोर वृक्ष को वायु गिरा देती है। लेकिन जो इन्द्रियों के प्रति सुसंयत रहता हं उसे मार (काम) उसी प्रकार साधना से विचलित नहीं कर सकता। प्राज्ञ भिक्षु के लिए यह आवश्यक है कि वह इन्द्रियों का निरोध कर सन्तुष्ट हो, भिक्षु-अनुशासन में संयम से रहे। अ

णीता में इन्द्रिय-निरोध — गीता में भी भगवान् कृष्ण ने इन्द्रिय-दमन के सम्बन्ध में कहा है कि जिस प्रकार जल में नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही मन-सहित विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों में से एक भी इन्द्रिय इस पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेने में समयं है । जिस पुरुष की इन्द्रियों सब प्रकार से इन्द्रियों के विषयों से वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती हैं। साधना में प्रयासशील बुद्धिमान् पुरुष के मन को भी ये प्रमथन स्वभाववाली इन्द्रियों जबरदस्ती हर लेती हैं और उसे साधना के पथ से क्युत कर देती हैं। अतः सब इन्द्रियों को अपने अधिकार में करके चित्त को मुझ परमात्मा में नियोजित करे। जिस व्यक्ति की इन्द्रियों अपने अधिकार में हैं, वही वस्तुत: प्रज्ञावान है । अन्यत्र कहा गया है कि सबसे पहले इन्द्रियों को वश में करके

१. इतिवृत्तक, २।१।१ ४. गीता, २।६७

२. घम्मपद, ७-८ ५. वही. २१६८

३. घम्मपद, ३७५ ६. वही, २।६०-६१

ज्ञान का विनाश करने वाले इस काम का परित्याग कर बीर यदि तू यह समझे कि इन्द्रियों को रोक कर कामरूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इन्द्रियों को परे (श्रेष्ठ, बलवान् और सूक्ष्म) कहते हैं और इन्द्रियों से परे मन है और मन से परे बृद्धि है और जो बृद्धि से भी अत्यन्त परे है वह आत्मा है, अतः आत्मा के द्वारा इनका निरोध करना ही चाहिए ।

इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों की ओर आकर्षित होती हैं और ये इन्द्रियों के विषय जीवात्मा में विकार उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार आत्मा का आतंरिक समत्व भंग हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि साघक शब्द, रूप, रस, गंघ तथा स्पर्श इन पांचों इन्द्रिय-विषयों के सेवन को सदा के लिए छोड़ दे।

क्या इन्द्रिय-वमन संभव है ?—सभी आचार-दर्शन इन्द्रिय-संयम पर बल देते हैं। लेकिन क्या इनका निरोध संभव है ? विचार करने पर ज्ञात होता है कि जब तक जीव देह-चारण किये है, उसके द्वारा इन्द्रिय-च्यापार का पूर्ण निरोध संभव नहीं। कारण यह है कि वह जिस परिवेश में रहता है, उसमें इन्द्रियों का अपी विषयों में सम्पर्क रखना ही पड़ता है। जैसे, औंख के समक्ष उसका विषय प्रस्तुत होने पर वह उसे देखने से वंचित नहीं रख सकता। भोजन करते समय आस्वाद को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन्द्रिय-च्यापार का निरोध असम्भव तथ्य है।

यदि इन्द्रिय-व्यापारों का पूर्ण निरोध सम्भव नहीं तो फिर इन्द्रिय-संयम का क्या अर्थ है ? इस प्रश्न पर भी विचार करना आवश्यक है ।

जैन-दर्शन में इन्द्रिय-वसन—जैन-दर्शन के अनुसार इन्द्रिय-व्यापारों के निरोध का अर्थ इन्द्रियों को अपने विषयों से विमुख करना नहीं वरन् विषय-सेवन के मूल में निहित राग-द्रोष का समाप्त करना है। इस विषय पर आचारांगसूत्र में सुन्दर एवं मनोवैज्ञानिक वृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। उसमें कहा गया है कि यह शक्य नहीं है कि कानों में पड़ने वाले अच्छे या बुरे शब्द सुने न जायें, अतः शब्दों का नहीं, शब्द के प्रति जाग्रत होने वाले राग-द्रोष का त्याग करना चाहिए। यह शक्य नहीं है कि आंखों के सामने आने वाला अच्छा या बुरा रूप देखा न जाये, अतः रूप का नहीं, रूप के प्रति जाग्रत होने वाले राग-द्रोष का त्याग करना चाहिए। यह शक्य नहीं है कि नाक के समक्ष आयी हुई सुगन्धि या दुर्गन्धि सूँघने में न आये, अतः गंध का नहीं, गंध के प्रति जगने वाली राग-द्रोष का त्याग करना चाहिए। यह शक्य नहीं है कि रसना पर आया हुआ अच्छा या बुरा रस चलने में न आये, अतः रस का नहीं, रस के प्रति जगने वाले राग-द्रोष का त्याग करना चाहिए। यह शक्य नहीं है कि रसना पर आया हुआ अच्छा या बुरा रस चलने में न आये, अतः रस का नहीं, रस के प्रति जगने वाले राग-द्रोष का त्याग करना चाहिए। यह शक्य नहीं है कि शरीर से स्पर्श होने वाले अच्छे या

१. गीता, ३।४१ २. वही, ३।४२ ३. उत्तराष्ययन, १६।१०

बुरे स्पर्श की अनुभूति न हो, अत: स्पर्श का नहीं, स्पर्श के प्रति जगने वाले राग-द्वेष का त्याग करना चाहिए। जैन-दार्शनिक कहते हैं कि इन्द्रियों के शब्दादि मनोज्ञ अथवा अमनोज्ञ विषय आसक्त व्यक्ति के लिए ही रागद्वेष के कारण बनते हैं, वीतराग के लिए नहीं। इन्द्रियों और मन के विषय, रागी पुरुषों के लिए ही दुःख (बन्धन) के कारण होते हैं। ये विषय वीतरागियों के बन्धन या दुःख का कारण नहीं हो सकते हैं। काम भोग न किसी को बन्धन में डालते हैं और न किसी में विकार ही पैदा कर सकते हैं, किन्तु जो विषय में राग-द्वेष करता है, वही राग-द्वेष से विकृत होता है।

बौद्ध वर्शन में इिष्ट्रिय-दमन—इस विषय में बौद्ध आचार-परम्परा का दृष्टिकोण भी जैन-परम्परा और गीता के समान ही है। संयुत्त निकाय में बुद्ध कहते हैं कि न चक्षु रूपों वा बन्धन है और न रूप ही चक्षु का बन्धन है। किंतु जो जहाँ दोनों के निमित्त से छन्द (गा) उत्पन्न है, वस्तुतः वहीं बन्धन है। जानी साधक के देखने में देखना भर होगा, सुनने में सुनना भर होगा, जानने में जानना भर होगा अर्थात् वह रूपादि का ज्ञाता-दृष्टा होगा, उनमें रागासक्त नहीं होगा। अप्रमत्त साधक रूप आदि में राग नहीं करता; रूपों को देखकर स्मृतिवान् रहता है, विरक्त चित्त से वेदन करता है, उनमें अनासक्त गहता है। रूप को देखने और जानने से उसका रागबन्धन घटता ही है, बढ़ता नहीं, क्योंकि वह स्मृतिवान् होकर विहरता है। कुद्ध की दृष्टि में भी सारा बन्धन इन्द्रिय व्यापार में नही, वरन् मन की दशा पर निर्भर है।

गीता में इन्द्रिय-दमन—गीता में भी हा इसी प्रकार का निर्देश पाते हैं। उसमें कहा गया है कि इन्द्रियों के अर्थों में अर्थात् भी इन्द्रियों के विषयों में स्थित जो राग और द्वेष है उन दोनों के वश में नहीं होये, क्योंकि वे दोनों हो कल्याण-मार्ग में विष्न डालने वाले महान् शत्रु हैं। जो मूढ़-वृद्धि पुरुष इन्द्रियों को उनके विषयों से बलात् रोककर इन्द्रियों के भोगों का मन से चिन्तन करता रहता है, उस पुरुष के राग-द्वेष निवृत्त नहीं होने के कारण वह मिच्छाचारी या दम्भी कहा जाता है। इन्द्रियों के द्वारा विषयों को न प्रहण करने वाले पुरुष के केवल विषय तो निवृत्त हों जाते हैं, किन्तु राग निवृत्त नहीं होता। े ऐसा व्यक्ति सच्चे अर्थों में निवृत्त नहीं कहा जाता। वास्तविकता यह है कि इन्द्रिय-क्यापारों का निरोध नहीं, वरन् उनमें निहित राग-द्वेष का

१, आचारांग, २।३।१५।१३१-२३५

३. वही, ३२।१००

५ संयुत्तनिकाय, ४।३५।२३२

७. वही, ४।३५।९४

९. वही, ३।६

२ उत्तराष्ययन, ३२।१०९

४. वही, ३२।१०१

६. वही, ४।६५।९५

८. गीता, ३।३४

१०. वही, २।५९

निरोध करना होता है, क्योंकि बन्धन का वास्तविक कारण इन्द्रिय-व्यापार नहीं, वरन् राग-द्वेष की प्रवृत्तियाँ हैं। गीता कहती है कि राग, द्वेष से विमुक्त मनुष्य इन्द्रिय-व्यापार करता हुआ भी पवित्रता को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता इन्द्रिय-निरोध के स्थान पर मनोवृत्तियों के निरोध पर ही जोर देती है।

जैन, बौद्ध और गीता के समालोच्य आचार-दर्शन इन्द्रिय-निरोध का वास्तविक अर्थ इन्द्रिय-व्यापार का निरोध नहीं, वरन् उनके पीछे रही राग-द्वेष की वृत्तियों का निरोध बताते हैं। नैतिक दृष्टि से इन्द्रिय-व्यापारों के स्थान पर मन की वृत्तियाँ हो अधिक महत्वपूर्ण हैं। अतः यह विचार करना आवश्यक है कि यह मन क्या है और उसका नैतिक जीवन से क्या सम्बन्ध है ?

## मन का स्ववरूप तथा नैतिक जीवन में उसका स्थान

| १. मन का स्वरूप                                                  | 808         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| २. ह्रव्यमन और भावमन                                             | 709         |
| <ol><li>मन शरीर के किस भाग में स्थित है ?</li></ol>              | 808         |
| ४. धैनदर्शन में द्रव्यमन और भावमन की कल्पना                      | ¥6.         |
| ५. ब्रम्यमन और भावमन का सम्बन्ध                                  | <b>460</b>  |
| ६. नैतिक चेतना में मन का स्थान                                   | 463         |
| जैन दृष्टिकोण ४८२ / बौद्ध दृष्टिकोण ४८३ / गीता एवं               |             |
| वेदान्त का दुष्टिकोण ४८३ /                                       |             |
| ७. मन ही बन्धन और मुक्ति का कारण क्यों ?                         | YVY         |
| ८. मन अविद्या का वासस्थान                                        | 424         |
| ९. नैतिक प्रगति और नैतिक उत्तरदायित्व एवं मन                     | 868         |
| १०. मनोनियह                                                      | 450         |
| जैनदर्शन में मनोनिग्नह ४८८   बौद्धदर्शन में मनोनिग्नह ४८८        |             |
| गीता में मनोनिष्रह ४८८                                           |             |
| ११. आघुनिक मनोविज्ञान में मनोनिग्नह : एक अनुचित घारणा            | 469         |
| १२. समालोच्य आचार-दर्शनों में दमन की अनीचित्यता                  | 469         |
| जैन दर्शन में मनोनिश्रह का अनीचित्य ४८९ / बौद्ध दर्शन में        |             |
| वसन का अनीचित्य ४९० / गीता में दमन का अनीचित्य ४९० /             |             |
| १३. जैन दर्शन का साधना मार्ग-वासनाओं का दमन नहीं, वासना का क्षय; | <b>444</b>  |
| ९४. बासनाक्षय एवं मनोजय का सम्यक् मार्ग                          | 883         |
| १५. जैन दर्शन में मन की चार अवस्याएँ                             | <b>4</b> 98 |
| १. विक्षिप्त मन / २. यातायात मन / ३. विलब्ध मन /                 |             |
| ४. सुलीन मन ४९४ /                                                |             |
| १६. बौद्ध दर्शन में चित्त की चार अवस्थाएँ                        | <b>4</b> 98 |
| १. कामावचर चित्त / २. रूपावचर चित्त ४९४ / ३. बरूपा-              |             |
| वचर चित्त / लोकोत्तर चित्त ४९५ /                                 |             |
| १७. योगदर्शन में चित्त की पौच अवस्याएँ                           | 884         |
| १. क्षिप्त चित्त / २. मूढ़ चित्त / ३. विक्रिप्त चित्त /          |             |
| ४, एकाग्र वित्त / निरुद्ध वित्त ४९५ /                            | •           |

## १७ मन का स्वरूप तथा नैतिक जीवन में उसका स्थान

समग्र संकल्प, इच्छाएँ, कामनाएँ, एवं राग-द्वेष की वृत्तियाँ आदि अधिकांश नैतिक प्रत्यय मनःप्रसूत हैं, मन ही सद्-असद् का विवेक करता है। यही हमारे शुभाशुभ भावों का आधार है, अत: मन के स्वरूप पर भी विचार कर लेना आवश्यक है।

## § मन का स्वरूप

मन के स्वरूप-विश्लेषण की प्रमुख समस्या यह है कि मन भौतिक तत्त्व है अथवा चेतन तत्त्व है ? जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शन इस विषय में तीन भिन्न-भिन्न विचार रखते हैं—?. बौद्ध-दर्शन मन को चेतन तत्त्व मानता है। २. गीता सांस्य-दर्शन के अनुरूप मन को जड़ प्रकृति से ही उत्पन्न और त्रिगुणात्मक मानती है। ३. जैन-दर्शन मन को भौतिक और अभौतिक दोनों मानता है। जैन-परम्परा से मिलता-जुलता दृष्टिकोण योग-वाशिष्ठ में मिलता है। यद्यपि योगवाशिष्ठके निर्वाण-प्रकरण में मन को जड़ कहा गया है और उसकी गतियों को जड़ पाषाण खण्ड के समान अन्य से नियं।जित माना गया है, तथापि मन को जैन-विचारणा के समान जड़-चेतन उभयरूप भी माना गया है। ३

ब्रथ्यमन और भावमन—जैन-विचार में मन के भौतिक रूप को द्रव्य-मन और चेतनरूप को भावमन कहा गया है । द्रव्य-मन मनोवर्गणा नामक परमाणुओं से बना हुआ है । यह मन का आंगिक एवं संरचनात्मक पक्ष है । साधारणतया इसमें शरीर के सभी ज्ञानात्मक एवं संवेदनात्मक अंग आ जाते हैं । मनोवर्गणा के परमाणुओं से निर्मित उस भौतिक-रचना-तन्त्र में प्रवाहित होनेवाली चैतन्यधारा भावमन है । दूसरे शब्दों में इस रचना-तंत्र को आत्मा से मिली हुई ज्ञान, वेदना एवं संकल्प की चैतन्य-शक्ति ही भावमन है ।

मन शरीर के किस भाग में स्थित है ?—एक प्रश्न यह भी उठता है कि द्रव्यमन और भावमन शरीर के किस भाग में स्थित हैं ? दिगम्बर-परम्परा के ग्रन्थ गोम्मटसार जीवकाण्ड में द्रव्यमन का स्थान हृदय माना गया है, जबकि श्वेताम्बर आगम ग्रन्थों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि मन शरीर के किस विशेष भाग में स्थित है। पं० सुखलालजी यह मानते हैं कि श्वेताम्बर-परम्परा को समग्र स्थूल-शरीर ही द्रव्यमन का

१. गीता, ७।४, १३।५

२. योगवाशिष्ठ निर्वाण प्रकरण, ७८।२१, ३।९१।३१३।९१।३७, ३।९५।४०,३।९६।४१ ३. अभिषानराजेन्द्र, खण्ड ६, पु०७४

स्थान इष्ट है। जहां तक भावमन के स्थान का प्रश्न है उसका स्थान आत्मा ही है, क्योंकि आत्मप्रदेश सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है। अतः भावमन का स्थान भी सम्पूर्ण शरीर ही सिद्ध होता है। वैद्ध-दर्शन में मन को हृदय प्रदेशवर्ती माना गया है, जो कि दिगम्बर सम्प्रदाय की द्रश्यमन विषयक मान्यता के निकट है। सांख्य-परम्परा क्वेताम्बर-परम्परा के निकट है। पं० मुखलालजी का कथन है कि सांख्य-परम्परा के अनुसार मन का स्थान केवल हृदय नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस परम्परा के अनुसार मन सूक्ष्म या लिङ्ग-शरीर में जो अष्टादश तत्त्वों का विशिष्ट निकाय रूप है, प्रविष्ट है और सूक्ष्म शरीर का स्थान समस्त स्थूल शरीर ही मानना उचित जान पड़ता है। अतएव उस परम्परा के अनुसार मन का स्थान समग्र स्थूल शरीर सिद्ध है। व

जैन-दर्शन में द्रश्यमन और भावमन की कल्पना-जैन नैतिक विचारणा में बन्धन के लिए अमूर्त चेतन आत्म-तत्त्व और जड़ कर्म-तत्त्व का जो सम्बन्ध स्वीकृत है, उसकी व्याख्या के लिए मन के स्वरूप का यही सिद्धान्त अभिन्नेत हैं; अन्यया जैन-दर्शन की बन्धन और मुक्ति की घारणा ही असम्भव होगी। वेदान्तिक अद्वैतवाद, बौद्ध विज्ञानवाद एवं शुन्यवाद के निरपेक्ष दर्शनों में सम्बन्ध की समस्या ही नहीं आती । सांख्य-दर्शन आत्मा को कूटस्य मानता है। अतः वहाँ भी पुरुष और प्रकृति के सम्बन्घ की कोई समस्या नहीं है। इसलिए वे मन को एकांत जड़ अथवा चेतन मानकर अपना काम चला लेते हैं लेकिन जड़ और चेतन के मध्य सम्बन्ध मानने के कारण जैन-दर्शन के लिए मन को उभयरूप मानना आवश्यक है। जैन-विचार में मन उभयात्मक होने के कारण ही जड़ कर्मवर्गणा और चेतन-अत्मा के मध्य योजक कड़ी बन गया है। मन की शक्ति चेतना में है और उसका कार्य-क्षेत्र भौतिक जगत है। जड़ पक्ष की ओर से वह भौतिक पदार्थों से प्रमावित होता है और चेतन-पक्ष की ओर से आत्मा को प्रभावित करता है। इस प्रकार जैन-दार्शनिक मन के द्वारा आत्मा और जड़ तत्त्व के मध्य अपरोक्ष सम्बन्ध बना देते हैं और इस सम्बन्ध के आधार पर ही अपनी बन्धन की धारणा को सिद्ध करते हैं। मन, जड़ और चैतन के मध्य अवस्थित एक ऐसा माध्यम है जो दोनों स्वतंत्र सत्ताओं में सम्बन्ध बनाये रखता है। जब तक यह माध्यम रहता है, तभी तक जड़ एवं चेतन जगत में पारस्परिक प्रभावकता रहती है, जिसके कारण बन्धन का सिलसिला चलता रहता है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए पहले मन के इन उभय पक्षों को अलग करना होता है। इससे मन की शक्ति क्षीण होने लगती है और अन्त में मन का विलय हो जाने पर निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण-दशा में उभयात्मक मन का ही अभाव होने से बन्यन को सम्भावना नहीं रहती।

ह्रश्यमन जोर भावमन का सम्बन्ध—जैन विचारघारा मन के अभौतिक और भा'तक पक्षों को स्वीकार करके ही संतीष नहीं मान लेती, वरन् उभयात्मक मन के

१-२. दर्शन और चिन्तन, भाग १, पृ० १४०

दारा चेतन (आत्मा) और जह (कर्म-परमाणओं) के बीच पारस्परिक प्रतिक्रिया भी स्वीकार करती है। लेकिन उभयात्मक मन के माध्यम से जड और चेतन में पारस्परिक प्रतिक्रिया मान लेने मात्र से समस्या का पूर्ण ममाधान नहीं होता । प्रश्न यह है कि बाह्य भौतिक तथ्य चेतन आत्मा को कैसे प्रभावित करते हैं, जबकि दोनों स्वतंत्र हैं। यदि उभय-रूप मन को उनका योजक तत्त्व मान लिया जाये तो भी इससे समस्या हल नहीं होती। यह तो समस्या का खिसकाना मात्र है। जो मम्बन्ध की समस्या भौतिक जगत और आत्मा के मध्य थी, उसे केवल द्रव्यमन और भावमन के नाम से मनोजगत में स्थानांति (त कर दिया गया है। द्रव्यमन और भावमन कैसे एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं यह समस्या अभी बनी हुई है। चाहे यह सम्बन्ध की समस्या भौतिक और आध्यात्मिक तत्त्वों के मध्य हो. चाहे जड कर्म-परमाणु और चेतन आत्मा के मध्य हो अथवा मन के आधिभौतिक और भौतिक स्तरों पर हो, समस्या अवश्य बनी रहती है। उसके निराकरण के तीन ही मार्ग हो सकते हैं या तो भौतिक और आध्यात्मिक सत्ताओं में से किसी एक के अस्तित्व का निषेध कर दिया जाये अथवा उनमें एक प्रकार का समानान्तरवाद मान लिया जाये या फिर उनमें क्रिया-प्रतिक्रिया को मान लिया जाये। जैन दार्शनिकों ने पहले विकल्प में यह दोष पाया कि यदि केवल चेतन तत्त्व की सत्ता मानी जाये तो समस्त भौतिक जगत को मिथ्या कहकर अनुभृति के तथ्यों को ठुकरा देना होगा, जैसे कि विज्ञानवादी एवं श्न्यवादी बौद्ध-दार्शनिकों तथा अद्वेतवादी आचार्य शंकर ने किया। दूसरी ओर यदि चेतन की स्वतंत्र सत्ता का निषेध कर मात्र जड़ तत्व की सत्ता को ही माना जाये. तो भौतिकवाद में जाना होगा, जिसमें नैतिक जीवन के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा । डॉ॰ राधाकृष्णन के अनुसार जैन-विचारकों ने समानान्तरवाद को ही स्वीकार किया है। वे लिखते हैं कि जैन दार्शनिकों ने मन एवं शरीर का द्वात स्वी-कार किया है और इसलिए वे समानान्तरवाद को भी उसकी समस्त सीमाओं सहित स्वी-कार कर लेते हैं । वे चैत्तसिक और अचैत्तसिक तथ्यों में एक पूर्व संस्थापित सामञ्जस्य स्वीकार करते हैं. लेकिन जैन-विचारणा द्रव्यमन और भावमन के मध्य केवल समाना-न्तरवाद या पूर्व संस्थापित सामञ्जस्य ही नहीं मानती । व्यावहारिक दृष्टि से तो जैन विचारक उनमें वास्तविक सम्बन्ध भी मानते हैं। समानान्तरवाद या पूर्व-संस्थापित सामञ्जस्य तो केवल पारमायिक या द्रव्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया गया है। इस प्रकार जैन-दार्शनिक तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में जह और चेतन में नितान्त भिन्नता मानते हुए भी अनुभव के स्तर पर या मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनमें वास्तविक सम्बन्ध को स्वीकार कर लेते हैं। डा॰ कलघाटगी लिखते हैं कि जैन चिन्तकों ने मानसिक भावों को जड कर्मों से प्रभावित होने के सन्दर्भ में एक परिष्कृत समानान्तरवाद प्रस्तृत किया है, जो व्यक्ति के मन और शरीर के सम्बन्ध में एक प्रकार का मनोभौतिक समानान्तरबाद

१. भारतीय दर्शन, पू० २८४-८५

है, जबिक वे मानसिक और शारीरिक तथ्यों के मध्य होनेवाली पारस्परिक क्रिया-प्रति-क्रिया को उपेक्षित नहीं करते। उनका सिद्धान्त समानान्तरवाद से भी परे जाता है और शरीर तथा आत्मा के मध्य अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध को अवधारणा को स्वोकार करता है। उनका द्रव्यमन और भावमन का सिद्धान्त इस क्रिया-प्रतिक्रिया की घारणा को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है। जैन-दृष्टिकोण जड़ और चैतन्य के मध्य पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया की धारणा को संस्थापित करता है।

नंतिक बेतना में मन का स्थान—भारतीय आचार-दर्शन जीवात्मा के बन्धन और मुक्ति की समस्या की एक विस्तृत ब्याख्या है। भारतीय चिन्तकों ने केवल मुक्ति की उपलिश्व के हेनु आचरण-मार्ग का उपरेश ही नहीं दिया, वरन् उन्होने यह बताने का भी प्रयास किया कि बन्धन और मुक्ति का मूल कारण क्या है? अपने चिन्तन और अनुभूति के प्रकाश में उन्होंने इस प्रकन का जो उत्तर पाया, वह है—मन ही बन्धन और मुक्ति का कारण है। जैन, बौद्ध तथा वैदिक आचार-दर्शनों में यह तथ्य सर्वसम्मत कप से ग्राह्य है।

जंन दृष्टिकोण—जैन-दर्शन में बन्धन और मुक्ति की दृष्टि से मन की अपार शिक्ति मानी गई है। बन्धन की दृष्टि से वह पौराणिक ब्रह्मास्त्र से भी भयंकर है। कर्म-सिद्धान्त का एक विवेचन है कि मात्र काययोग से मोहनीय जैसे कर्म का बन्ध उत्कृष्ट रूप में एक सागर की स्थिति का हो सकता है। वचनयोग मिलते ही पच्चीस सागर की स्थिति का उत्कृष्ट बन्ध हो सकता है। घाणेन्द्रिय अर्थात् नासिका के मिलने पर पचास सागर, और चक्षु के- मिलते ही सौ सागर की स्थिति का बन्ध हो सकता है और जब अमनस्क पंचेन्द्रिय की दशा में कान मिलते हैं तो हजार सागर तक का बन्ध हो सकता है। लेकिन यदि मन मिल गया और उत्कृष्ट मोहनीय कर्म का बन्ध होने लगा तो वह लाख और करोड़ सागर को पार कर जाता है। सत्तर को डाकोडी (७० करोड़ × ७० करोड़) सागरोपम का सर्वोत्कृष्ट मोहनीय कर्म का बन्ध मन मिलने पर ही होता है। यह है बन्धन की दृष्टि से मन की अपार शक्ति। इस-लिए मन को खुला छोड़ने से पहले मनन करना चाहिए कि वह आत्मा को किसी गहन गर्त में ती नहीं घकेल रहा है?

जैन-विचारणा में मन मुक्ति के मार्ग का प्रथम प्रवेशद्वार है । वहाँ केवल समनस्क प्राणी ही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अमनस्क प्राणियों को तो इस राजमार्ग पर चलने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। सम्यग्दृष्टि केवल समनस्क प्राणियों को ही

१. सम प्राब्लेम्स आफ जैन साइकोलाजी, प० २९

२. (अ) मैत्राण्युपनिषद्, ४।११ (व) ब्रह्मबिन्दूपनिषद्, २

३. सागर-समय का माप-विशेष

प्राप्त हो सकती है और वे ही अपनी साधना के द्वारा मोक्षमार्ग की ओर बढ़ने के अधिकारी हैं। सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने के लिए तीवतम क्रोघादि आवेगों का संय-मन आवश्यक है, क्योंकि मन के द्वारा ही आवेगों का संयमन सम्भव है। इसीलिए कहा गया है कि सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिए की जानेवाली ग्रन्थभेद की प्रक्रिया में ययाप्रवृत्तिकरण तब होता है जब मन का योग होता है। उत्तराष्ययनसूत्र में महावीर कहते हैं कि मन के संयमन से एकाग्रता आती है, जिससे ज्ञान (विवेक) प्रकट होता है भीर उस विवेक से सम्यक्तव अथवा शद्ध दिस्तिगण की उपलब्धि होती है और अज्ञान (मिथ्यात्व) समाप्त हो जाता है। १ इस प्रकार अज्ञान का निवर्तन और मत्य दृष्टिकोण की उपलब्धि जो मुक्ति (निर्वाण) की अनिवार्य शर्त है, बिना मनःशुद्धि के सम्भव नहीं है । अतः जैन-विचारणा में मन मुक्ति का आवश्यक हेत् है । शुद्ध संयमित मन निर्वाण का हेतू बनता है, जब कि अनियंत्रित मन ही अज्ञान अथवा मिथ्यात्व का कारण होकर प्राणियों के बन्धन का हेतु है। आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं 'मन का निरोध हो जाने पर कर्म (बन्धन) भी पूरी तरह रुक जाते हैं, क्यों कि कर्म का आस्रव मन के अधीन है, लेकिन जो पुरुष मन का निरोध नहीं करता है उसके कर्मी (बन्धन) की अभिवृद्धि होती रहती है। रे'

बोद्ध बृष्टिकोण-बोद्ध-दर्शन में चित्त, विज्ञप्ति आदि मन के पयार्यवाची शब्द हैं। भगवान बुद्ध का कथन है कि सभी प्रवृत्तियों का आरम्भ मन से होता है, मन की उनमें प्रधानता है। वे प्रवृत्तियां मनोमय हैं। जो सदोष मन से आचरण करता है, भाषण करता है, उसका दुःख वैसे ही अनुगमन करता है जैसे रथ का पहिया घोड़े के पैरों का अनुगमन करता है। 3 जो स्वच्छ (शुद्ध) मन से भाषण एवं आचरण करता है, उसका सुख वैसे ही अनुगमन करता है जैसे साथ नहीं छोड़ने वाली छाया । <sup>इ</sup> कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त सर्वाधिक अहितकारी और सन्मार्ग पर लगा हुआ चित्त सर्वाधिक हितकारी है। जो इसका संयम करेंगे, वे मार के बन्धन से मुक्त हो जायेंगे। महायान सम्प्रदाय के प्रमुख ग्रन्थ लंकावतारसूत्र में कहा है 'चित्त की ही प्रवृत्ति होती है और चित्त की ही विमक्ति होती हैं। ८

गोता एवं वेदान्त का बृष्टिकोण-वेदान्त-परम्परा में भी सर्वत्र यही दृष्टिकोण मिलता है कि बन्धन और मुक्ति का कारण मन ही है। मैत्राण्युपनिषद् एवं तेजो-बिन्द्पनिषद में भी कहा गया है कि 'मन्ष्य के बन्धन और मुक्ति का कारण मन है।

रै. उत्तराघ्ययनसूत्र, २९।५६ ४. वही, २

५. वही, ४२

३. घम्मपद, १

६. वही, ४३

७. वही, ३७

८. लंकावतारसूत्र, १४५

२. योगशास्त्र, ४३८

उसके विषयासकत होने पर बन्धन और उसका निर्विषय होना ही मुक्ति है'। गीता में कहा गया है 'इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि ही इस (वासना) के वासस्थान कहे गये हैं और (वासना) इन के द्वारा ही ज्ञान को आवृत्त कर जीवात्मा को मोहित करती है (बन्धन में डाले रखती है)'। 'जिसका मन प्रशान्त है, पाप (वासना) से रहित है, जिसके मन की चंचलता समाप्त हो गई है, उस बह्मभूत योगी को उत्तम आनन्द प्राप्त होता है'। आचार्य शंकर भी विवेक चूड़ामणि में लिखते कि हैं मन से ही बन्धन की कल्पना होती है और उसी से मोझ की। मन ही देहादि विषयों में राग कर बाँघता है और फिर विषवत् विषयों में विरसता उत्पन्न कर मुक्त कर देता है। इसीलिए इम जीव के बन्धन और मुक्ति के विघान में मन ही कारण है, रजोगुण से मलिन हुआ मन बन्धन का हेतु होता है तथा रज-तम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोझ का कारण होता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध है कि सभी आचार-दर्शनों में मन ही बन्धन और मुक्ति का प्रबलतम कारण है।

मन हो बच्चन और मुक्ति का कारण क्यों ?—प्रश्न यह है कि मन हो को क्यों बच्चन और मुक्ति का कारण माना गया ? जैन-तत्त्वमीमांसा में जड़ और चेतन दो मूल तत्त्व है, शेष आश्रव, संवर, बच्च, मोक्ष और निर्जरा इन दो मूल तत्त्वों के सम्बन्ध की विभिन्न अवस्थाएँ हैं। शुद्ध आत्मा तो बच्चन का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उममें मानसिक वाचिक, और कायिक क्रियाओं (योग) का अभाव है। दूसरी ओर मनोभाव से रहित कायिक और वाचिक कर्म एवं जड़ कर्म-परमाणु भी बच्चनकारक नहीं होते है। बच्चन के कारण राग, ढेष, मोह आदि मनोभाव आत्मिक अवस्य माने गये हैं, लेकिन इन्हें आत्मात इसलिए कहा गया है कि बिना चेतन-सत्ता के ये उत्पन्न नहीं होते हैं। चेतन-सत्ता रागादि के उत्पादन का निमित्त कारण अवस्य है, लेकिन बिना मन के वह रागदि-भाव उत्पन्न नहीं कर सकती। इसीलिए यह कहा गया कि मन ही बच्चन और मुक्ति का कारण है।

मन आत्मा के बन्धन और मुक्ति में किस प्रकार अपना भाग सम्पन्न करता है, इसे निम्न रूपक से समझा जा सकता है। मान लीजिए कर्मावरण से कुंठित शक्ति बाला आत्मा उस आँख के समान है, जिसकी देखने की क्षमता क्षीण हो चुकी है। जगत् एक श्वेत वस्तु है और मन ऐनक (चश्मा) है। आत्मा को मुक्ति के लिए जगत् के बास्तविक स्वरूप का ज्ञान करना है, लेकिन अपनी स्वशक्ति के कुंठित होने पर वह स्वयं तो मीधे रूप में यथार्थ ज्ञान नहीं पा सका। उसे मनरूपी ऐनक की सहायता आवश्यक होती है, लेकिन यदि ऐनक रंगीन काँच का हो तो वह वस्तु का यथार्थ ज्ञान

१. मैत्राष्युपनिषद्, ४।११, तेजोबिन्दूपनिषद्, ५।९५ २. गीता, ३।४०

३ वही, ३।२७

४. विवेक चूड़ामणि, १७५-१७६

न देकर भ्रात ज्ञान देता है। उसी प्रकार यदि मन, राग-द्वेषादि वृत्तियों से दूषित (रंगीन) है, तो वह यथार्थज्ञान नहीं देता और बन्धन का कारण बनता है। लेकिन यदि मन रूपी ऐनक निर्मल है तो वह वस्तुतत्त्व का यथार्थ ज्ञान देकर हमे मुक्त कर देता है। जिस प्रकार ऐनक मे बिना किसी चेतन आंख के देखने की कोई शक्ति नहीं होती, उसी प्रकार जड मन-परमाणुओं में भी बिना किसी चेतन आत्मा के संयोग के बंधन-मुक्ति की शक्ति नहीं होती। वस्तुस्थिति यह है कि जिस प्रकार ऐनक में देखनेवाले नेत्र है लेकिन विकार या रंगीनता नेत्र मे न होकर ऐनक मे है उसी प्रकार अविद्या और राग-द्वेषादि विकार आत्मा से नहीं वरन मन से होते है और वे ही बन्धन के हेतु है। अतः मन ही बन्धन और मुक्ति का कारण है।

मन अविद्या का वासस्थान — जैन, बौद्ध और वैदिक आचार-दर्शन इस बात में एक मत है कि बन्धन का कारण अविद्या (मोह) है। अब प्रश्न यह है कि इस अविद्या का वासस्थान क्या है? आत्मा को इसका वासस्थान मानना भ्रान्ति होगी, क्यों कि जैन और वेदान्त दोनों परम्पराओं में आत्मा का स्वरूपभाव तो सम्यग्ज्ञानमय है अथवा वह शुद्ध चैतन्यस्वरूप है, मिथ्यात्व, मोह किंवा अविद्या आत्माश्रित हो सकते हैं, लेकिन वे आत्मगुण नही है और इसलिए उन्हें आत्मगत मानना युक्तिसगत नही है। अविद्या को जड़-प्रकृति का गुण मानना भी भ्रान्ति होगी, क्यों कि यह ज्ञानाभाव ही नही वरन् विपरीत ज्ञान भी है। अतः अविद्या का वासस्थान मन को ही माना जा सकता है जो जड़-चेतन की योजक कड़ी है। अतः मन में हो अविद्या निवास करती है और मन का निवर्तन होने पर शुद्ध आत्मदशा में अविद्या की सम्भावना किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती है।

जैन परम्परा के समान गीता में भी यह कहा गया है कि इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इस काम के वासस्थान है। इनके आश्रयभूत होकर ही यह काम ज्ञान को आच्छादित कर जीवात्मा को मोहित करता है। ज्ञान आत्मा का कार्य है, लेकिन ज्ञान में जो विकार आता है वह आत्मा का कार्य न होकर मन का कार्य है। फिर भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जहां गीता में विकार या काम का वासस्थान मन को माना गया है, वहाँ जैन-विचार में कामादि का वासस्थान आत्मा को ही माना गया है। वे मन के कार्य अवस्य है, लेकिन उनका वासस्थान आत्मा ही है। जैसे रंगीनता ऐनक में है, लेकिन रंगीनता का ज्ञान तो चेतना में ही होगा।

यहाँ शंका होती है कि जैन-विचारणा मे तो अनेक बद्ध प्राणियों को अमनस्क माना गया है, फिर उनमे जो अविद्या या मिथ्यात्व है, वह किसका कार्य है? इसका उत्तर यह है कि जैन-दर्शन में प्रथम तो सभी प्राणियों मे भावमन की सत्ता स्वीकार की गयी है।

१. गीता, ३।४०

दूसरे श्वेताम्बर परम्परा के बनुसार यदि मन को सम्पूर्ण शरीरगत मानें तो वहाँ द्रव्यमन भी है, लेकिन वह केवल ओघ संज्ञा है। दूसरे अब्दों में उन्हें केवल विवेकशित विहीन मन (Irrational Mind) प्राप्त है। जैन-दर्शन में जो समनस्क और अमनस्क प्राणियों का भेद विणत है वह विवेक-शित्त (Reason) की अपेक्षा से है। समनस्क प्राणियों का भेद विणत है वह विवेक-शित्त (Reason) की अपेक्षा से है। समनस्क प्राणी का अर्थ विवेक-शित्त युक्त प्राणी। अनमस्क प्राणियों में यह विवेकक्षमता नहीं होती, वे न तो सुदीर्घ भूत की स्मृति रख सकते हैं और न भविष्य का एवं शुभाशुभ का विचार कर सकते हैं। उनमें मात्र कालिक संज्ञा होती है और मात्र अंध-वासनाओं (मूलप्रवृत्ति) से उनका व्यवहार चालित होता है। अमनस्क प्राणियों में सत्तात्मक मन तो है लेकिन उनमें शुभाशुभ का विवेक नहीं होता। विवेकाभाव के कारण ही इन्हें अमनस्क कहा जाता है। जैन-दर्शन के अनुसार नैतिक विकास का प्रारम्भ विवेकक्षमतायुक्त मन की उपचिष्य से हो होता है। जब तक विवेकक्षमतायुक्त मन प्राप्त नहीं होता तब तक शुभाशुभ का विभेद नहीं किया जा सकता और जब तक शुभाशुभ का विभेद नहीं किया जा सकता और जब तक शुभाशुभ का जान प्राप्त नहीं होता, तब तक नैतिक विकास की सही दिशा का निर्घारण और नैतिक प्रगति नहीं होता, तब तक नैतिक विकास की सही दिशा का निर्घारण और नैतिक प्रगति नहीं हो पाती है।

नैतिक प्रगति एवं नैतिक उत्तरवायिक और मन—इस प्रकार जैन-दर्शन में विवेक-समता युक्त मन (Rational Mind) नैतिक प्रगति की अनिवार्य शर्त माना गया है। बेंडले प्रभृति पाश्चात्य विचारकों ने भी बौद्धिक क्षमता या शुभाशुभ विवेक को नैतिक प्रगति के लिए आवश्यक माना है। फिर भो जैन-विचारणा का उनसे प्रमुख मतभेद यह है कि वे नैतिक उत्तरदायित्व और नैतिक प्रगति दोनों के लिए विवेकक्षमता को आवश्यक मानते हैं, जबिक जैन-विचार में नैतिक प्रगति के लिए तो विवेक आवश्यक है, लेकिन नैतिक उत्तरदायित्व के लिए विवेकशिक्त आवश्यक नहीं है। यदि कोई प्राणी विवेकाभाव में भी कोई अनैतिक कर्म करता है, तो जैन-दृष्टि से वह नैतिक रूप से उत्तरदायी होगा। क्योंकि, १ प्रयमतः विवेकाभाव हो प्रमत्तता है और यही अनैतिकक्तता का कारण है। अतः विवेकपूर्वक कार्य न करने वाला नैतिक उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं है। २ विवेक-शक्ति तो सभी आत्माओं में है, जिनमें वह प्रसुप्त है उस के लिए भी वे स्वयं ही उत्तरदायी हैं। ३ अनेक प्राणी तो ऐसे हैं जिनमें विवेक प्रकट हो चुका था, जो कभी समनस्क या विवेकवान् प्राणी थे, लेकिन उन्होंने उस विवेक-शक्ति का सम्यक् उपयोग नहीं किया। फलस्वरूप उनमें वह विवेकशक्ति पुनः कुण्ठित हो गयी। अतः ऐसे प्राणियों को नैतिक उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं माना जा सकता।

सूत्रकृतांग में स्पष्ट उल्लेख है कि कई जीव ऐसे भी हैं जिनमें जरा भी तर्कशक्ति, प्रज्ञाशक्ति या मन या वाणी की शक्ति नहीं होती। वे मूढ जीव सबके प्रति समान दोषों हैं। उसका कारण यह है कि सब योनियों के जीव एक जन्म में संज्ञा (विवेक)

रै. दर्शन और चिन्तन, भाग १, पृ० १४० तथा भाग २, पृ० ३११

बाले हो, अपने किए हुए कर्मों के कारण दूसरे जन्म में असंज्ञी (विवेकशून्य) बन कर जन्म लेते हैं। अतएव विवेकवान् होना या न होना अपने ही कृत कर्मों का फल होता है। इससे विवेकाभाव की दशा में जो कुछ पाप-कर्म होते हैं इसका उत्तरदायित्व भी उनका है।

जैन तत्त्वज्ञान में जीवों की अव्यवहार राशि की जो कल्पना की गई है, उस वर्ग के जीवों के नैतिक उत्तरदायित्व की व्याख्या सूत्रकृतांग के इस आधार पर नहीं हो सकती, क्योंकि अव्यवहार-राशि के जीवों में तो विवेक कभी प्रकट ही नही हुआ। वे तो केवल इस आधार पर ही उत्तरदायी माने जा सकते हैं कि उनमे जो विवेकक्षमता प्रसुप्त है, वे उसको प्रकट नहीं कर रहे हैं।

एक प्रश्न यह भी है कि यदि नैतिक प्रगित के लिए 'सिविवेकमन' आवश्यक है तो फिर जैन-विचारणा के अनुसार वे सभी प्राणी, जिनमें ऐसे मन का अभाव हं, नैतिक प्रगित के प्रथ पर कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जैन-दर्शन के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि विवेक के अभाव में भी कमं का बन्धन और कर्म-भोग तो चलता है, फिर भी जब विचारक मन का अभाव होता है तो प्राणी कर्मवासना से युक्त होते हुए भी बैचारिक संकल्प से युक्त नहीं होता और इस कारण बन्धन में वह तीव्रता भी नहीं होती है। इस प्रकार नवीन कर्मों का बन्ध होते हुए भी तीव्र बन्ध नहीं होता है और पुराने कर्मों का भोग चलता रहंता है। अतः नदी-पाषाण-न्याय के अनुसार संयोग से कभी न कभी वह अवसर उपलब्ध हो जाता है, जब प्राणी विवेक को प्राप्त कर लेता है और नैतिक विकास की और अग्रसर हो सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मन आचार-दर्शन का केन्द्र-बिन्दु है। जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शन मन को नैतिक जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार मन ही नैतिक उत्थान और नैतिक पतन का महत्त्वपूर्ण साधन है। यही कारण है कि समालोक्य सभी आचार-दर्शन मन के संयम पर जोर देते हैं।

सनोनियह—भारतीय आचार-दर्शन में इच्छा-निरोध या वासनाओं के दमन का स्वर काफी मुखरित हुआ है। आचार-दर्शन के अधिकांश विधि-निषेध इच्छाओं के दमन से सम्बन्धित हैं। क्योंकि इच्छाएँ तृष्ति चाहती हैं और तृष्ति बाह्य साधनों पर निर्भर है। यदि बाह्य परिस्थिति प्रतिकृत हो तो अतृष्त इच्छा मन में ही क्षोभ उत्पन्न करती है और इस प्रकार चित्त-शान्ति या आध्यात्मिक समत्व का भंग हो जाता है। अतः यह माना गया कि समत्व के नैतिक आदर्श की उपलब्ध के लिए इच्छाओं का दमन कर दिया खांगे। मन ही इच्छाओं एवं संकल्पों का उत्पादक है, अतः इच्छा-निरोध का अर्थ मनोनियह भी मान लिया गया। पतंजलि ने तो यहाँ तक कह दिया कि चित्त-वृत्ति का

१. सूत्रकृतांग, २।४

निरोध ही योग है। यह माना जाने लगा कि मन स्वयं ही समग्र क्लेशों का धाम है, उसमें जो भी वृत्तियाँ उठती हैं, वे सभी बन्धनरूप हैं। अतः उन मनोब्यापारों का सर्वया निरोध कर देना ही निर्विकल्प समाधि है और यही नैतिक जीवन का आदर्श है। जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों मे इच्छा-निरोध और मनोनिग्रह के प्रत्यय को स्वीकार किया गया है।

जैन-दर्शन में मनोनिए ह— उत्तराघ्ययनसूत्र में कहा गया है, यह मन दुष्ट और अयंकर अरब के समान चारों दिशाओं में भागता है, अतः साधक संरम्भ, समारम्भ और आरंभ में प्रवृत्त होते हुए इस मन का निग्नह करे। अञ्चार्य हेमचन्द्र कहते हैं कि आंधी की तरह चंचल मन मुक्ति के इच्छुक एवं तप करने वाले मनुष्य को भी कही का कहीं ले जाकर पटक देता है। अतः मन का निरोध किये बिना जो मनुष्य योगी होने का निश्चय करता है, वह उसी प्रकार हँसी का पात्र बनता है, जैसे कोई पंगु पुरुष एक गाँव से दूसरे गाँव जाने की इच्छा करके हास्यास्पद बनता है। मन का निरोध होने पर कर्मास्रव भी पूरी तरह रुक जाता है, क्योंकि कर्म का आस्रव मन के अधीन है। किन्तु, जो पुरुष मन का निरोध नहीं कर पाता, उसके कर्मों की अभिवृद्धि होती रहती है। अतएव जा मनुष्य कर्मों से अपनी मुक्ति चाहते हैं, उन्हें समग्न विश्व में भटकने वाले लम्पट मन को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। इ

बोद्ध-वर्शन में मनोनिग्रह—घम्मपद में कहा गया है कि यह चित्त अत्यन्त ही चंचल है, इसपर अधिकार कर कुमार्ग से इसकी रक्षा करना अत्यन्त कठिन है, इसकी वृत्तियों का कठिनता से ही निवारण किया जा सकता है, अतः बुद्धिमान् इसे ऐसे ही सीधा करे, जैसे इषुकार (बाण बनाने वाला) बाण को सीधा करता है। यह चित्त कठिनता से निग्रहित होता है, अत्यन्त शीघ्रगामी और यथेच्छ विचरण करने बाला है, इसलिए इसका दमन करना ही श्रेयस्कर है, दिमत किया हुआ चित्त ही सुखवर्धक होता।

गीता में मनोनिष्रह—गीता में कहा गया है कि यह मन अत्यन्त चंचल, विक्षोभ उत्पन्न करने वाला और बड़ा बुरुवान् है, इसका निरोध करना वायु को रोकने के समान अत्यन्त दुष्कर है । कृष्ण कहते हैं कि निस्संदेह मन का निष्नह कठिनता से होता है, फिर भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निष्नह सम्भव है और इसिंग्छ हे अर्जुन, तू मन की वृत्तियों का निरोध कर इस मन को मेरे में लगा। योगवासिष्ठ में कहा है कि मन की उपेक्षा से ही दु:ख पहाड़ की चोटो के समान बढ़ते जाते हैं और

१. योगसूत्र, १।२ २. उत्तराब्ययन, २३।५८ ३. वही, २४।२१ ४. योगशास्त्र, ४।३६-३९ ५. घम्मपद, ३३-३५ ६. गीता, ६।३४

७. वही, ६३५ ८. वही, ६।१४

मन को वश में करने पर वेसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के सम्मुख हिम नष्ट हो। जाता है।

आधुनिक मनोविज्ञान में मनोनिग्रह; एक अनुधित धारणा—मनोनिग्रह के उक्त संदर्भों के आधार पर भारतीय नैतिक चिन्तन पर यह आक्षेप लगाया जा सकता है कि वह आधुनिक मनोविज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। आधुनिक मनोविज्ञान इच्छाओं के दमन एवं मनोनिग्रह को मानसिक समत्व का हेतु न मानकर उसके ठीक विपरीत उसे चित्त-विक्षोभ का कारण मानता है। दमन, निग्रह, निरोध आज की मनोवैज्ञानिक धारणा में मानसिक संतुलन को भंग करनेवाले माने गये हैं। फायड, एडलर, युंग आदि ने व्यक्तित्व के विघटन एवं मनोविक्रितियों का कारण दमन और प्रतिरोध ही माना है। आधुनिक मनोविज्ञान की इस मान्यता को झुठलाया भी नहीं जा सकता कि इच्छा-निरोध और मनोनिग्रह मानसिक स्वास्थ्य के लिए अहितकर हैं। यही नहीं, इच्छाओं के दमन में जितनी अधिक तीव्रता होती हैं, वे दिनत इच्छाएँ उतने ही वेग से विकृत रूप में प्रकट होकर केवल अपनी ही पूर्ति का प्रयास हो नहीं करती हैं, वरन् मनुष्य के व्यक्तित्व को भी विकृत बना देती हैं। यदि हम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं, तो फिर नैतिक जीवन से इस दमन की धारणा को ही समाप्त कर देना होगा।

समालोच्य आचार-दर्शनों में बमन की अनौचित्यता—प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय नाति-निर्माताओं की दृष्टि से यह तथ्य ओझल था ? बात ऐसी नहीं है। जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शन की दृष्टि में दमनों के अनौचित्य की घारणा अत्यन्त स्पष्ट थी, जिसे सप्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है।

जैन-दर्शन में मनोनिष्णह का अनौजित्य — जैन-परम्परा अपने पारिभाषिक शब्दों में स्पष्ट रूप से कहती है कि साधना का सच्चा मार्ग औपश्चमिक नहीं वरन् क्षायिक है। जैन दृष्टिकोण के अनुसार औपश्चमिक मार्ग वह मार्ग है, जिसमें मन की वृत्तियों या निहित बासनाओं को दबाकर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाता है। इच्छाओं के निरोध का मार्ज़ ही औपश्चमिक मार्ग है। जैसे आग को राख से ढक दिया जाता है, वैसे ही उपश्चम में कर्म-संस्कार या वासना-संस्कार को दबाते हुए नैतिकता के मार्ग पर आगे बढ़ा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में यह दमन का मार्ग है। साधना के क्षेत्र में भी वासना-संस्कार को दबाकर आगे बढ़ने का मार्ग दमन का मार्ग है। यह मन की शुद्धि का वास्तविक मार्ग नहीं है। यह तो मानसिक गंदगी को ढकना या छिपाना मात्र है। जैन-विचारकों ने गुणस्थान प्रकरण में बताया है कि वासनाओं को दबाकर आगे बढ़ने की यह अवस्था नैतिक विकास में आगे तक नहीं चलती है। ऐसा साधक विकास की अग्निम कक्षाओं से अनि-

वार्यतया पदच्युत हो जाता है। जिस दमन को आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के विकास में बाधक माना गया है, वही विचारणा जैनदर्शन में भी मौजूद थी। जैन विचारणा के अनुसार यदि कोई साधक उपशम (दमन) के आधार पर नैतिक तथा आध्यात्मिक प्रगति करता है, तो वह अपने लक्ष्य के अत्यधिक निकट पहुँचकर भी पुनः पितत हो जाता है। जैन-दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली में कहें तो उपशम एवं क्षयोपशम मार्ग का साधक आध्यात्मिक पूर्णता के १४ गुणस्थानों में से ११ वें गुणस्थान तक पहुंच कर वहां में गिरता है और पुनः प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाता है। यह तथ्य जैन माधना में दमन के अनौचित्य को स्पष्ट कर देता है।

बौद्ध-दर्शन में दमन का अनौचित्य-बुद्ध के मध्यममार्ग के उपदेश का सार यही है कि आध्यात्मिक विकास के मार्ग में वासनाओं का दमन इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना उनसे ऊपर उठ जाना । वासनाओं के दमन का मार्ग और वासनाओं के भोग का मार्ग दोनों ही बुद्ध की दिष्ट में साधना के सच्चे मार्ग नहीं हैं। भगवान बद्ध ने जिस मध्यम-मार्ग का उपदेश दिया, उसका आशय यही था कि साधना मे दमन पर जो अत्यधिक जोर दिया जा रहा था, उसे कम किया जाये। बौद्ध-साधना का आदर्श तो चित्तशान्ति है, जबिक दमन तो चित्त-क्षोभ या मानसिक द्वन्द्व को ही जन्म देता है। बौद्धाचार्यः अनंगवज्य कहते हैं कि चित्त क्षब्य होने से कभी भी मिक नहीं होती। अतः इस तरह बरतना चाहिए कि जिससे मानसिक क्षोभ उत्पन्न न होर। द-न की प्रक्रिया चित्त-क्षोभ की प्रक्रिया है-चित्त-शान्ति की नहीं। शान्तिभिक्षशास्त्री बोधिचर्यावतार की भूमिका में लिखंते हैं कि "बुद्ध के धर्म में जहाँ दूसरे को पीड़ा पहुँचाना पाप माना गया है, वहाँ अपने को पीडा देना भी अनार्य-कर्म कहा गया है। सौगततन्त्र ने भी आत्म-पीडन के मार्ग को ठीक नहीं समझा । क्या दमन मात्र से चित्त-विक्षोभ सर्वथा चला जाता होगा ? दबायी हुई वृत्तियाँ जागृतावस्था में न सही स्वप्नावस्था में तो अवस्य ही चित्त को मथ डालती होंगी ।" जब तक भोगलिप्सा है तब तक चित्त-क्षोभ का उत्पन्न होना स्वा-भाविक है। इस प्रकार बौद्ध-विचारणा को दमन का प्रत्यय अभिप्रेत नहीं है। दमन के विरोध में उठी खडी बौद्ध-विचारणा की चरम परिणति चाहे वामाचार के रूप में हुई हो, लेकिन उसका दमन का विरोध तो अवास्तविक नहीं कहा जा सकता है। चित्त-शान्ति के साधना-मार्ग में दमन का महत्वपूर्ण स्थान नहीं हो सकता।

गीता में दमन का अनौकित्य--यदि गहराई से देखें तो गीता भी दमन या निग्रह के अनौचित्य को स्वीकार करती है। गीता में कहा गया है कि प्राणी अपनी प्रकृति के

१. देखिए--गुणस्थानारोहण

२. प्रज्ञोपायविनिश्चय ५।४० उद्घृत-बोधिचयवितार भूमिका, पृ० २०

३. बोधिचयवितार भूमिका, पृ० २०

अनुसार ही व्यवहार करते हैं वे निग्रह कैसे कर सकते है । इतना ही नही, श्रीकष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इन्द्रिय आदि के रूप में परिणत हुए पंच महाभूतों को तथा अन्त करण में स्थित मुझ परमात्मा को कृश करनेवाले हैं, वे सब आसूरी स्वभाववाले हैं? । योगवासिष्ठ मे भी यह बात और अधिक स्पष्ट रूप से कही गयी है कि हे राजिंप ! तीनों लोकों मे जितने भी प्राणी हैं स्वभाव से ही उनकी देह द्वचात्मक है, जब तक शरीर है, शरीर-धर्म स्वभाव से ही अनिवार्य है, प्राकृतिक वासना का दमन या निरोध नहीं होता । गीताकार का स्पष्ट निर्देश है कि यद्यपि विषयों को ग्रहण नहीं करने वाले अर्थात् इन्द्रियों को उनके विषयों के उपभोग करने से रोक देने वाले व्यक्तियों के द्वारा विषयों के भोग का तो निग्रह हो जाता है. तथापि उनका रस बना रहता है अर्थात भोग-संस्कार मुलत: नष्ट नहीं हो पाते और अनुकुल परिस्थितियों में पुनः उत्पन्न हो जाते हैं । 'रमवर्जर-सोऽप्यस्य' का पद स्पष्ट रूप से यह संकेत करता है कि गीता में नैतिक विकास का वास्तविक मार्ग, निग्रह या निरोध का मार्ग नहीं है। इस प्रकार गीता तो इच्छाओं के द्वन्द्व को समाप्त करना चाहती है. "लेकिन दमन में द्वन्द्व समाप्त नहीं होता वरन उल्टा बढ जाता है। अतः उसे यह दमन का मार्गस्वीकार्य नहीं हो सकता। इस प्रकार न केवल जैन आचार-दर्शन में दमन को अनचित माना गया है, वग्न बौद्ध और गीता की विचारणा में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

जैन-दर्शन का साधना-मार्ग, वासनाओं का दमन नहीं, वासना का क्षय—जैन-दृष्टि में विकास का सच्चा मार्ग वासनाओं का दमन नहीं है, उनका क्षय करना है। प्रश्न यह है कि वासनाओं के क्षय और निरोध में क्या अंतर है?

निरोध से चित्त मे वासना उठती है और फिर उमे दवाया जाता है, जबिक स्नय में वासना का उठना ही शनै: शनै: कम होकर, ममाप्त हो जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि मे दमन मे वासना (Id) और नैतिकमन (Super ego) में संघर्ष चलता रहता है। लेकिन क्षय मे यह संघर्ष नहीं होता है, वहां तो वामना उठती ही नहीं है। दमन या उपशम मे हमें क्रोध आता है और हम उसे दबाते हैं या उसे अभिव्यक्त होने से रोकते हैं। जब कि क्षायिकभाव मे क्रोधादि के भाव ही समाप्त हो जाते हैं। जिसे साधारण भाषा में गुस्सा पी जाना कहते हैं, वहीं उपशम है। इसमें लोक-मर्यादा आदि बाह्य तत्व ही उसके निरोध का कारण बनते है. इसलिए यह आत्मिक विकास नहीं है वरन् उसका ढोंग है, एक आरोपित आवरण है।

१. गीता, २।२३ २. वही, १७१६ ३. योगवासिष्ठ, १०५।१०९ ४. गीता, २।५९ ५. वही, ४।२२, ७।२८, १।५५

यहाँ पर यह प्रकन स्वाभाविक रूप से उठता है कि आगम ग्रन्थों में मन-निरोध की बात अनेक स्थानों पर कही गई है, उसका क्या अर्थ है ? लेकिन वहाँ पर निरोध का अर्थ दमन नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा औपशमिक और क्षायिक दृष्टियों का कोई अर्थ ही नहीं रह जायगा। अतः वहाँ पर निरोध का अर्थ क्षायिक दृष्टि से ही करना ममुचित है। प्रश्न होता है कि क्षायिक दृष्टि से मन का शुद्धिकरण कैसे किया जाए? उत्तराघ्य-यनसूत्र में मन के निग्रह के विषय में जो रूपक प्रस्तुत किया गया है, उसमें श्रमण केशी गौतम से पूछते है कि 'आप एक भयानक दुष्ट अश्व पर सवार हैं, जो बड़ी तीव गित से भागता है, वह आप को उन्मार्ग की ओर न ले जाकर सन्मार्ग पर कैसे ले जाता है? गौतम इस लक्षणिक चर्चा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह मन ही साहसिक दुष्ट अश्व है जो चारों ओर भागता है। जातिवान अश्व की तरह श्रुतरूपी रिस्सयों से बांघकर समत्व एवं घर्म शिक्षा से उसका निग्रह करता हूँ।

इस गाथा में दो शब्द महत्वपूर्ण है 'सम्मे' तथा 'धम्मसिक्खाये'। धर्म-शिक्षण द्वारा मन का निग्रह करने का अर्थ दमन नहीं, बरन उसका उदात्तीकरण है। धर्म-शिक्षण का अर्थ है मन को मद् प्रवृत्तियों में लगा देना, ताकि वह अनर्थ के मार्ग पर जाये ही नहीं। ऐसे ही श्रुतहर रस्सी से बांधने का अर्थ है विवेक एवं ज्ञान के द्वारा उसे ठीक मार्ग पर चलाना। समन्व के द्वारा किया गया निग्रह दमन नहीं है, बरन् उसे संतुलित वनाना है। मन का संतुलन दमन मे तो संभव ही नहीं, क्योंकि वह तो संघर्ष की अवस्था है। जब तक वासनाओं का संघर्ष है, तब तक समत्व हो ही नहीं सकता। जैन साधना-पद्धति तो समत्व (समभाव) की साधना है। वासनाओं के दमन का मार्ग तो चित्त-क्षोभ उत्पन्न करता है, अतः वह उसे स्वीकार नहीं है। जैनसाघना का आदर्श क्षायिक साधना है, जिसमें वामना का दमन नहीं वरन् वासनाश्नयता ही साधक का लक्ष्य है। गीता में भी हम देखते है कि मन के निग्नह का जो उपाय बताया गया है, वह है-वैराग्य और अभ्यास । वैराग्य मनोवृत्तियों तथा वासनाओं का दमन नहीं है, वह तो भोगों की अनुकुल और प्रतिकृल स्थितियों में अनासक्त वृत्ति है। दूसरी ओर अम्यास शब्द भी दमन का समर्थक नहीं है। यदि गीताकार को दमन ही इष्ट होता तो फिर वह अभ्यास की बात ही नहीं करता । अभ्यास की आवश्यकता दमन में नहीं होती, वासनाओं को दमित ही करना हो तो फिर क्रमिक प्रयास किस लिए ? अभ्यास तो वासनाओं के विलयन, परिष्कार या उदात्तीकरण के लिए है। नैतिक विकास के लिए मात्र वासना की वित्तयों का विलयन आवश्यक है।

वासनाक्षय एवं मनोजय का सम्यक् मार्ग—िवत्त-वृत्तियों का विलयन कैसे हो, इस सम्बन्ध में आवार्य हेमचन्द्र योगशास्त्र में कहते हैं कि मन जिन-जिन विषयों में

१. उत्तराष्ययन, २३।५८

प्रवृत्त होता हो, उनसे उसे बलात् नहीं रोकना चाहिए। क्योंिक बलात् रोकने से वह उस ओर और अधिक दौड़ने लगता है और न रोकने से शान्त हो जाता है। जैसे मदोन्मत्त हाथों को रोका जाए तो वह उस ओर अधिक प्रेरित होता है और उसे न रोका जाये तो वह अपने इष्ट विषयों को प्राप्त करके शान्त हो जाता है। यही स्थित मन की है। सायक अपने-अपने विषय को ग्रहण करती हुई इन्द्रियों को न तो रोके और न उन्हें प्रवृत्त करे। वह केवल इतना ध्यान रखे कि विषयों के प्रति राग-द्वेष उत्पन्न न हो। वह प्रत्येक स्थित में तटस्थ बना रहे। वह अपनी वृत्ति को उदासीन बना ले और किंचित् भी चिन्तन या संकल्प-विकल्प न करे। जो चित्त-संकल्पों से ब्याकुल होता है, उसमें स्थिरता नहीं आ सकती।

इस प्रकार कमनीय रूप को देखता हुआ भी, सुन्दर और मनोज्ञ वाणी को सुनता हुआ भी, सुगंधित पदार्थों को सूंघता हुआ भी, रस का आस्वादन करता हुआ भी, कोमल पदार्थों का स्पर्श करता हुआ भी और चित्त के व्यापारों को न रोकता हुआ भी उदासीन भाव से युक्त, पूर्ण समभावी तथा आसक्ति का परित्याग कर बाह्य और आन्तरिक चिन्ताओं एवं चेष्टाओं से रहित होकर वह एकाग्रता को प्राप्त करके अतीव उन्मनीभाव (अनासक्त भाव) को प्राप्त कर लेता है। र

उदासीनभाव में निमग्न, सब प्रकार के प्रयत्न सं रहित और परमानन्द दशा की भावना करनेवाला योगी किसी भी जगह मन को नहीं जोड़ता है। इस प्रकार आत्मा जब मन की उपेक्षा कर देता है, तो वह उपेक्षित मन इन्द्रियों का आश्रय नहीं करता अर्थात् इन्द्रियों में प्रेरणा उत्पन्न नहीं करता। ऐसी स्थिति में इन्द्रियों भी अपने-अपने विषय में प्रवृत्ति करना छोड़ देती हैं। जब आत्मा मन में प्रेरणा उत्पन्न नहीं करता और मन इन्द्रियों को प्रेरित नहीं करता, तब दोनों तरफ से भ्रष्ट बना हुआ मन अपने आप विलीन हो जाता है। जब मन प्रेरक नहीं रहता तो पहले राख से आवृत्त अग्नि की तरह शान्त हो जाता है और फिर पूर्ण रूप से उसका क्षय हो जाता है अर्थात् चिन्ता, स्मृति आदि उसके सभी ज्यापार नष्ट हो जाते हैं। तब वायु-विहोन स्थान में स्थापित दीपक जैसे निरावाध प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार मनोवृत्तियों की चंचलता रूपो वायु का अभाव हो जाने से आत्मा में कर्म-मल से रहित शुद्ध आत्म- ज्ञान का प्रकाश होता है। 3

जैनाचार्यों ने इस प्रकार वासनाओं एवं मन के विलयन की जो अवस्था बतायी, वह सहज ही साध्य नहीं है। उसके लिए मन को अनेक अवस्थाओं में से गुजरना होता है। अतः मन की इन अवस्थाओं पर भी थोड़ा विचार कर लिया जाये।

१. योगशास्त्र, १२।२७-२८, १२।२६, १२।१९ २. वही, १२।२३-२५

३. वही, १२।३३-३६

जैन-वर्शन में मन की चार अवस्थाएँ — जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों में मन नैतिक जीवन की आघारभूमि है, अतः चित्त की विभिन्न अवस्थाओं पर व्यक्ति के नैतिक विकास को आँका जा सकता है। आचार्य हेमचन्द्र ने मन की चार अवस्थाएँ मानी हैं— १. विकिष्त मन, २. यातायात मन, ३. विलष्ट मन और, ४. सुलीन मन।

- १. विकिथ्त मन यह चंचल होता है, इघर-उघर भटकता रहता है, इसका आलम्बन प्रमुखतया बाह्य विषय होता है। यह मन की अस्थिर अवस्था है। इसमें संकल्प-विकरप या विचारों की भाग-दौड़ मची रहती है, अतः इस अवस्था में मानसिक शान्ति का अभाव होता है। यह चित्त पूरी तरह बहिर्मुखी होता है।
- २ यातायात मन यातायात मन कभी बाह्य विषयों की ओर जाता है तो कभी अन्दर स्थित होने का प्रयत्न करता है। यह यो गाम्यास के प्रारम्भ की अवस्था है। इस अवस्था में चित्त अपने पूर्वाम्यास के कारण बाहरी विषयों की ओर दौड़ता रहता है, वैसे थोड़े बहुत प्रयत्न से उसे स्थित कर लिया जाता है। कुछ समय उस पर स्थिर रहकर पुनः बाह्य विषयों के संकल्प-विकल्प में उलझ जाता है। जब-जब कुछ स्थिर होता है तब मानसिक शान्ति एवं आनन्द का अनुभव करने लगता है। यातायात चित्त कर्यांचित् अन्तर्मुखी और कथंचित् बहिमुंखी होता है।
- ३. डिलब्टमन—यह मन की स्थिरता की अवस्था है। इस अवस्था में चित्त की स्थिरता का आधार या आलम्बन प्रशस्त विषय होता है। इसमें जैसे-जैसे स्थिरता आती है, आनन्द भी बढ़ता जाता है।
- ४. **मुलीन मन** यह मन की वह अवस्था है, जिसमें संकल्प-विकल्प एवं मानिसक वृक्तियों का लय हो जाता है। इसे मन की निरुद्धावस्था भी कहा जा सकता है। यह परमानन्द की अवस्था है, क्योंकि इसमें सभी वासनाओं का विलय हो जाता है।

बोद्ध-दर्शन में चित्त को चार अवस्थाएँ — अभिषम्मत्यसंगहो के अनुसार बोद्ध-दर्शन में भी चित्त चार प्रकार का है—-१. कामावचर, २. रूपावचर, ३. अरूपावचर और ४. लोकोत्तर।

- १. कामाव चर चित्त—यह चित्त की वह अवस्था है, जिसमें कामनाओं और वासनाओं का प्रायान्य होता है। इसमें वितर्क एवं विचारों की अधिकता होती है। मन सांसारिक भोगों के पीछे भटकता रहता है।
- २. रूपावचर चित्त इस अवस्था मे वितर्क-विचार तो होते हैं, लेकिन एकाग्रता का प्रयत्न भी होता है। चित्त का आलम्बन बाह्य स्थूल विषय ही होते हैं। यह योगाम्यासी चित्त की प्राथमिक अवस्था है।

१. योगशास्त्र, १२।२ २. अभिषम्मत्यसंगहो, पु० १

- ३. अरूपावचर चित्त--इस अवस्था में चित्त का आलम्बन रूपवान् बाह्य पदार्थं नहीं हैं। इस स्तर पर चित्त को वृत्ति यों में स्थिरता होती है लेकिन उसकी एकाग्रता निर्विषय नहीं होती। उसके विषय अत्यन्त सूक्ष्म जैसे अनन्त आकाश, अनन्त विज्ञान या अकिञ्चनता होतं हैं।
- ४. लो**कोत्तर चित्त—इस** अवस्था में वासना-संस्कार; गाग-द्वेष एवं मोह का प्रहाण हो जाता है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर निश्चित रूप से अर्हत् पद एवं निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है।

योगदर्शन में वित्त को पाँच अवस्थाएँ—योगदर्शन में चित्तभूमि (मानसिक अवस्था) के पाँच प्रकार हैं—-१. क्षिप्त, २. मूढ़, ३. विक्षिप्त, ४. एकाग्र और ५. निरुद्ध ।

- १. क्षिप्त चित्त--इस अवस्था में चित्त रजोगुण के प्रभाव में रहता है और एक विषय से दूसरे विषय पर दौड़ता रहता है। स्थिग्ता नहीं रहती। यह अवस्था योग के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसमें मन और इन्द्रियों पर संयम नहीं रहता।
- २. मूढ़ चिस--इस अवस्था में तम की प्रधानता रहती है और इससे निद्रा, आलस्य आदि का प्रादुर्भाव होता है। निद्रावस्था में चित्त की वृत्तियों का कुछ काल के लिए तिरोभाव हो जाता है। परन्तु यह अवस्था योगावस्था नहीं है।
- ३. विक्षिप्त चिरा—विक्षिप्तावस्था में मन थोड़ी देर के लिए एक विषय में लगता है, पर तुरन्त ही अन्य विषय की ओर दौड़ जाता है और पहला विषय छूट जाता है। यह चित्त की आंशिक स्थिरता की अवस्था है।
- ४. एकाग्र खिरा—यह वह अवस्था है, जिसमें चित्त देर तक एक विषय पर लगा रहता है। यह किसो वस्तु पर मानसिक केन्द्रीकरण या घ्यान की अवस्था है। इस अवस्था में चित्त किसो विषय पर विचार या घ्यान करता रहता है। इसलिए इसमें भी सभी चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता, तथापि यह योग की पहली सीढ़ी है।
- ५. निषद्ध चिरा—इस अवस्था में चित्त की सभी वृत्तियों का (ध्येय-विषय तक का भी) लोग हो जाता है और चित्त अपनी स्वाभाविक स्थिर, शांत अवस्था में आ जाता है। जैन, बौद्ध और योग दर्शन में मन की इन विभिन्न अवस्थाओं के नामों में चाहे अन्तर हो, लेकिन उनके मूलभूत दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं है, जैसाकि निम्न तालिका से स्पष्ट है।

| जैनदर्शन  | , बोद्धदर्शन    | योगदर्शन        |
|-----------|-----------------|-----------------|
| विक्षिप्त | कामावचर         | क्षिप्त एवं मूढ |
| यातायात   | रूपावचर         | विधिप्त         |
| विलब्ट    | अरूपावचर        | एकाग्र          |
| सुलीन     | <b>लोकोत्तर</b> | निरुद्ध         |

जैनदर्शन का विक्षिप्त मन. बौद्ध दर्शन का कामावचर चित्त और योगदर्शन के क्षिप्त और मूढ़ चित्त समानार्थक हैं, क्योंकि सभी के अनुसार इस अवस्था में चित्त में बासनाओं एवं कामनाओं की बहलता होती है। इसी प्रकार जैनदर्शन का यातायात मन, बौद्ध दर्शन का रूपावचर चित्त और योगदर्शन का विक्षिप्त चित्त भी समानार्थक है, मामान्यतया सभी के अनुसार इस अवस्था में चित्त में अल्पकालिक स्थिरता होती है तथा वासनाओं के वेग में थोड़ो कमी अवस्य हो जाती है। इसी प्रकार जैन दर्शन का श्लिष्ट मन, बौद्धदर्शन का अरूपावचर चित्त और योगदर्शन का एकाग्र चित्त भी समान हो है। सभी ने इसको मन की स्थिरता की अवस्था कहा है। चित्त की अन्तिम अवस्था जिसे जैनदर्शन में सुलीन मन, बौद्ध-दर्शन में लोकोत्तर चित्त और योगदर्शन में निरुद्ध चित्त कहा गया है, भी समान अर्थ के द्योतक हैं। इसमें वासना, संस्कार एवं संकल्प-विकल्प का पूर्ण अभाव हो जाता है। समग्र नैतिक साधना का लक्ष्य चित्त की इस वासना-संस्कार एवं संकल्प-विकल्प से रहित अवस्था को प्राप्त करना है । आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं कि क्रम से अस्यास बढ़ाते हुए अर्थात विक्षिप्त से यातायात चित्त का, यातायात से क्लिब्ट का और क्लिब्ट से सुलीन चित्त का अभ्यास करना बाहिए। इस तरह अभ्यास करने से निरालम्बन व्यान होने लगता है। निरालम्बन व्यान से समत्व प्राप्त करके परमानन्द का अनुभव करना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह बहिरात्म-भाव का त्याग करके अन्तरात्मा के साथ सामीप्य स्थापित करे और परमात्ममय बनने के लिए निरन्तर परमात्मा का व्यान करे।

इस प्रकार चित्त-वृत्ति यों या वासनाओं का विलयन ही समालोच्य आचार-दर्शनों का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इनके द्वारा ही मन-क्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे चेतना के समत्व का भंग होता है। अतः आगे इस प्रश्न पर भी विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है कि ये चित्त-क्षोभ को उत्पन्न करने वाली मनोवृतियाँ कौनसी हैं और इनका नैतिक जीवन से क्या सम्बन्ध है।

# मनोवृत्तियां (कवाय एवं लेश्याएँ)

| ₹.         | कवाय सिद्धान्त                                                              | 899 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| ₹.         | कवाय का अर्थ                                                                | 899 |
| ₹.         | कषाय की उत्पत्ति                                                            | 899 |
| ٧,         | कवाय के मेद                                                                 | 400 |
| Ę.         | कोष                                                                         | 400 |
|            | <ol> <li>क्रोघ / २. कोप / ३. दोष / ४. रोष / ५. संज्वलन /</li> </ol>         |     |
|            | ६. अक्षमा / ७. कलह / ८. चिष्डक्य / ९. मंडन /                                |     |
|            | १०. विवाद ५०१ /                                                             |     |
| <b>o</b> . | क्रोच के प्रकार                                                             | 408 |
|            | १. अनन्तानुबन्धी क्रोध (तीवतम क्रोध) / २. प्रत्यास्थानी क्रोध               |     |
|            | (तीवतर कोघ) / ३. अप्रत्याक्यानी कोघ (तीव कोघ) /                             |     |
|            | ४. संज्वलन क्रोघ (बल्प क्रोघ) ५०१                                           |     |
| ۷.         | बौद्ध दर्शन में क्रोध के तीन प्रकार                                         | ५०१ |
| ٩.         | मान (अहंकार)                                                                | 408 |
|            | <ol> <li>मान / २. मद / ३. दर्ग / ४. स्तम्म / ५ गर्व / ६. अस्यु-</li> </ol>  |     |
|            | क्रोश / ७. परपरिवाद / ८. उत्कर्ष / ९. अपकर्ष / १०. उन्न-                    |     |
|            | तनाम / ११. जन्नत / १२. पूर्नीम ५०२ /                                        |     |
|            | मान के प्रकार                                                               |     |
|            | <ol> <li>अनन्तानुबन्धी मान / २. प्रत्यास्थानी मान / ३. अप्रत्या-</li> </ol> |     |
|            | स्थानी मान / ४. संज्वलन मान ५०२ /                                           |     |
| १          | ». माया                                                                     | 407 |
|            | १. माया   २. उपाचि   ३. निकृति   ४. बलय   ५. गहन                            |     |
|            | ६. नूम / ७. कल्क / ८. करूप / ९. निह्नता / १०. किल्बि-                       |     |
|            | विक / ११. आदरणता / १२. गृहनता / १३. वंचकता /                                |     |
|            | १४. प्रतिकुंचनता ५०२ / १५. सातियोग ५०३ /                                    |     |
| 8          | १. माया के चार प्रकार                                                       | ५०३ |
|            | १. अनन्तानुबन्धा माया / २. अत्रत्यास्यानी माया / ३. प्रस्या-                |     |
|            | स्यानी माया / ४. सं <del>ज</del> ्वलन माया ५०३ /                            |     |
| ŧ          | २. कोम                                                                      | ५०३ |

| १. लोभ / २. इच्छा / ३. मूर्च्छा / ४. कांक्षा / ५. गृद्धि /                    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| ६. तृष्णा / ७. मिथ्या / ८. अभिष्या / ९. आशंसना / १०.                          |      |
| प्रार्थना / ११. लालपनता / १२. कामाशा / १३. भोगाशा /                           |      |
| १४. जीविताशा / १५. मरणाशा / १६. नन्दिराग ५०३ /                                |      |
| <b>१</b> ३. लोभ के चार भेद                                                    | ५०   |
| १. बनन्तानुबन्धी लोभ / २. अप्रत्याख्यानी लोभ / ३. प्रत्या-                    |      |
| ह्यानी लोभ / ४. संज्वलन लोभ ५०३ /                                             |      |
| १४. नोकषाय                                                                    | 40   |
| १. हास्य / २. शोक / ३. रति / ४. वरति / ५. घृणा /                              |      |
| ६. भय ५०४ / ७. स्त्रीवेद / ८. पुरुषवेद / ९. नपुंसकवेद<br>५०५ /                |      |
| १५. कषायजय नैतिक प्रगति का आधार                                               | 400  |
| १६. पहले प्रकार की वृत्तियों के परिणाम                                        | 401  |
| १७. दूसरे प्रकार की वृत्तियों के परिणाम                                       | 401  |
| १८. कषाय-जय कैसे ?                                                            | 40   |
| १९. बौद्धदर्शन और कषाय                                                        | 40   |
| २०. गीता और कषाय-निरोध                                                        | 40   |
| २१. आवेग नैतिकता एवं व्यक्तित्व                                               | 40   |
| २२. लेक्या सिद्धान्त और नैतिक व्यक्तित्व                                      | 40   |
| १. द्रव्य-लेक्या ५०६ / २. भाव-लेक्या ५०७ /                                    |      |
| २३. लेक्याएँ एवं नैतिक व्यक्तित्व का श्रेणी विभाजन                            | 40   |
| कुष्ण-लेक्या (अशुभतम-मनोभाव) से युक्त व्यक्तित्व के लक्षण                     |      |
| ५०८ / नील-लेक्या (अञ्चभतर-मनोभाव) से युक्त व्यक्तिस्व के                      |      |
| लक्षण ५०९ / कापोत-लेश्या (अशुभ-मनोवृत्ति) सं युक्त व्यक्तित्व                 |      |
| के लक्षण ५०९ / तेजो-लेश्या (शुम-मनोवृत्ति) से युक्त व्यक्तित्व                |      |
| के रूक्षण ५१० / पदम-रुदया (शुभतर-मनोवृत्ति) से युक्त                          |      |
| व्यक्तित्व के लक्षण ५१० / शुक्ल-लेश्या (परमशुभ-मनोवृत्ति)                     |      |
| से युक्त व्यक्तित्व के लक्षण ५१०                                              |      |
| २४. लेक्या-सिद्धान्त और बौद्ध-विचारणा                                         | 48   |
| २५. लेक्या-सिद्धान्त और गीता                                                  | 48   |
| २२. रुक्या-सिद्धान्त एवं पाश्चात्य नीतिवेत्ता रास का नैतिक व्यक्तित्व का      | "    |
| दर्. लश्यानसङ्ख्या एवं पाश्चात्य नातिवत्ता रास का नातक व्याक्तत्व का वर्गीकरण | 1. 9 |
|                                                                               | ५११  |

जैन-दर्शन में मनोवृत्तियों के विषय में दो प्रमुख सिद्धान्त हैं—१. कषाय-सिद्धान्त और २. लेश्या-सिद्धान्त । कषाय-सिद्धान में चित्त-क्षोभ को उत्पन्न करनेवाली अशुभ मनोवृत्तियों या मनोवेगों का प्रतिपादन है और लेश्या-सिद्धान्त का सम्बन्ध शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार को मनोवृत्तियों से है।

### कषाय-सिद्धान्त

समूचा जगत् वासना से उत्पन्न कषाय की अग्नि से झुलस रहा है। अतएव शान्ति-मार्ग के पथिक साधक के लिए कषाय का त्याग आवश्यक है। जैन-सूत्रों में साधक को कषायों से सर्वथा दूर रहने के लिए कहा गया है। दशवैकालिक सुत्र में कहा गया है कि अनिग्रहित क्रोध और मान तथा बढ़ती हुई माया तथा लोभ—ये चारों मंसार बढ़ाने-वाली कषायें पुनर्जन्म रूपी वृक्ष का सिचन करती हैं, दुःख का कारण हैं अतः शान्ति का साधक उन्हें त्याग दे।

कषाय का अर्थ — कषाय जैनघर्म का पारिभाषिक शब्द है। यह 'कष' और 'आय' इन दो शब्दों के मेल से बना है। 'कप' का अर्थ है संसार, कर्म अर्थवा जनममरण। जिसके द्वारा प्राणी कर्मों से बांघा जाता है, अर्थवा जिमसे जीव पुनः-पुनः जन्म- मरण के चक्र में पड़ता है, वह कषाय है । जो मनोवृत्तियाँ आत्मा को कलुषित करती हैं उन्हें जैन-मनोविज्ञान की भाषा में कषाय कहा जाता है। कषाय अनैतिक मनो-वृत्तियाँ हैं।

कथाय की उत्पत्ति—वासना या कर्म-संस्कार से राग, द्वेष और राग-द्वेष से कथाय उत्पन्न होते हैं। स्थानांगसूत्र में कहा गया है कि पाप-कर्म के दो स्थान हैं—राग और द्वेष। राग से माया और लोभ तथा द्वेष से क्रोघ और मान उत्पन्न होते हैं। राग-द्वेष का कथायों से क्या सम्बन्ध है इसका वर्णन विशेषावश्यकभाष्य में विभिन्न नयों (दृष्टिकोणों) के आधार पर किया गया है। संग्रह नय के विचार से क्रोध और मान द्वेष रूप हैं, जबिक माया और लोभ राग रूप हैं। क्योंकि प्रथम दो में दूसरे की अहित-भावना है और अन्तिम दो में अपनी स्वार्थ-साधना का लक्ष्य है। व्यवहारनय की दृष्टि से क्रोध, मान और माया तीनों द्वेष रूप हैं, क्योंकि माया भी दूसरे के विघात का

दशबैकालिक, ८।४०
 देखिए-अभिघान राजेन्द्र कोश, खण्ड ३, पृ० ३९५
 स्थानांग, २-२

विचार ही है। केवल लोभ अकेला रागात्मक है, क्यों कि उसमें ममत्वभाव है। ऋजुसूत्र-नय की दृष्टि से केवल कोघ ही द्वेषरूप है। शेष कषाय-त्रिक को ऋजुसूत्रनय की दृष्टि से न तो केवल राग-प्रेरित कहा जा सकता है न केवल द्वेष-प्रेरित। राग-प्रेरित होने पर वे राग-रूप हैं और द्वेष-प्रेरित होने पर द्वेष रूप होती हैं। चारों कषायें वासना के राग-द्वेषात्मक पक्षों को आवेगात्मक अभिज्यक्तियाँ हैं। वासना का तत्त्व अपनी तीव्रता की विवेयात्मक अवस्था में राग और निषेधात्मक अवस्था में द्वेष हो जाता है। ये ही राग और द्वेष के भाव बाह्य आवेगात्मक अभिज्यक्ति में कषाय कहे जाते हैं।

कवाय के भेद—आवंगों की अवस्थाएँ भी तीव्रता (Intenstiy) की दृष्टि से समान नहीं होती हैं, अतः तीव्र आवंगों को कषाय और मंद आवंग या तीव्र आवंगों के प्रेरकों को नो-कषाय (उप कषाय) कहा गया है। कपायें चार हैं—१. क्रोध २. मान, ३ माया और ४. लोभ। आवंगात्मक अभिव्यक्तियों की तीव्रता के आधार पर इनमें से प्रत्येक को चार-चार भागों में बाँटा गया है—१. तीव्रतम, २. तीव्रतर, ३. तीव्र और ४. अल्प। नैतिक दृष्टि से तीव्रतम क्रोध आदि व्यक्ति के सम्यक् दृष्टिकोण में विकार ला देते हैं। तीव्रकोध आदि आत्म-नियन्त्रण की शक्ति के उच्चतम विकास में बाधक होते हैं। अल्प क्रोध आदि व्यक्ति को पूर्ण वीतराग नहीं होने देतें। चारों कषायों के तीव्रता के आवार पर चारचार भेद हैं। अतः कषायों की संख्या १६ हो जाती हैं। निम्न नौ उप-आवंग, उप-कषाय या कषाय-प्रेरक मान गये हैं—१. हास्य, २. रित, ३. अरित, ४. शोक, ५. भय, ६ घृणा, ७. स्त्रीवेद (पृष्ठ-सम्पर्क की वासना), ८. पृष्ववेद (स्त्री-सम्पर्क को वासना), ९. नपुंसकवेद (दोनो के सम्पर्क की वासना)। इस प्रकार कुल २५ कषायों हैं ३।

#### क्रोघ

यह एक मानसिक किन्तु उत्तेजक आवेग है। उत्तेजित होते ही व्यक्ति भावाविष्ट हो जाता है। उसकी विचार-समता और तर्क-शक्ति लगभग शिथिल हो जाती है। भावात्मक स्थिति में बढ़े हुए आवेश की वृत्ति युयुत्सा को जन्म देती है। युयुत्सा से अमर्ष और अमर्ष से आक्रमण का भाव उत्पन्न होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्रोघ और भय में यही मुख्य अन्तर है कि क्रोध के आवेश में आक्रमण का और भय के आवेश में आत्म-रक्षा का प्रयत्न होता है।

जैन-विचार में सामान्यतया क्रोध के दो रूप मान्य हैं— १. द्रव्य-क्रोध २. भाव-क्रोध । द्रव्य-क्रोध को आधुनिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्रोध का आंगिक पक्ष कहा जा सकता है, जिसके कारण क्रोध में होनेवाले शारीरिक परिवर्तन होते हैं। भावक्रोध क्रोध की

१. विशेषावश्यक भाष्य, २६६८—२६७१ २. तुम अनन्तशक्ति के स्रोत हो, पृ०४७

३. अभिघान राजेन्द्र कोश, खण्ड ३, पृ० ३९५ ४. भगवती सूत्र, १२।५।२

मानसिक अवस्था है। कोध का अनुभू-यात्मक पक्ष माव-क्रोध है, जबिक क्रोध का अभिव्यवन्यात्मक या शरीरात्मक पक्ष द्रव्य-क्रोध है। क्रोध के विभिन्न रूप हैं। भगवतीसूत्र
में इसके दम समानार्थक नाम विणित है - १. क्रोध — आवेग की उत्तेजनात्मक अवस्था,
२. कोप — क्रोध से उत्पन्न स्वभाव की चंचलता, ३. बोष — स्वयं पर या दूसरे पर दोष
धोपना, ४. रोष — क्रोध का परिस्फुट रूप, ५. संज्वलन — जलन या ईर्ष्या की भावना,
६. अक्षमा — अपराध क्षमा न करना, ७. कलह — अनुचित भाषण करना,
८. खिण्डक्य — उग्ररूप धारण करना, ९. मंडन — हाथापाई करने पर उतारू होना,
१०. विवाद — आक्षेपात्मक भाषण करना।

कोध के प्रकार—कोध के आवेग की तीवता एवं मन्दता के आधार पर चार भेद किए गए हैं। वे इस भांति है—

- १, अनन्तानुवंशी क्रोध (तीवतम क्रोध) पत्थर में पड़ी दरार के समान क्रोध जो किसी के प्रति एक बार उत्पन्न होने पर जीवन पर्यन्त बना रहे, कभी समाप्त न हो।
- ् अप्रत्याख्यानी क्रोध (तोव्रतर क्रोध)—स्खते हुए जलाशय की भूमि में पड़ी दरार जैमे आगामी वर्षा होते ही मिट जाती है, वैसे ही अप्रत्याख्यानी क्रोघ एक वर्ष से अधिक स्थाई नहीं रहता और किसी के समझाने से शान्त हो जाता है।
- ३. प्रत्याक्यानी क्रोध (तीव क्रोध)—बालू की रेखा जैसे हवा के झोकों से जल्दी ही मिट जाती है। वैसे ही प्रत्याक्यानी क्रोध चार मास से अधिक स्थायी नहीं होता।

४ संज्वलन क्रोब (अल्पकोब)—शीघ्र ही मिट जाने वाली पानी में खींची गयी रेखा के समान इस क्रोध में स्थायिन्व नहीं होता है।

बोद्ध-दर्शन में क्रोब के तीन प्रकार—बोद्ध-दर्शन में भी क्रोध को लेकर व्यक्तियों के तीन प्रकार माने गये हैं—१. वे व्यक्ति जिनका क्रोध पत्थर पर खींची रेखा के समान चिरस्थायी होता है, २. वे व्यक्ति जिनका क्रोध पृथ्वी पर खींची हुई रेखा के समान अल्प-स्थायी होता है, ३. वे जिनका क्रोध पानी पर खींची रेखा के समान अल्प-स्थायी होता है, ३. वे जिनका क्रोध पानी पर खींची रेखा के समान अस्थायी होता है। दोनों परम्पराओं मे प्रस्तुत दृष्टान्त—साम्य विशेष महत्त्वपूर्ण है।

मान (अहंकार)

अहंकार करना मान है। अहंकार कुल, बल, ऐश्वर्य, बुद्धि, जाति, ज्ञान आदि किसी भी विशेषता का हो सकता है। मनुष्य में स्वाभिमान की मूल प्रवृत्ति है हो, परन्तु जब स्वाभिमान की वृत्ति दम्भ या प्रदर्शन का रूप ले लेती है, तब मनुष्य अपने गुणों एवं योग्यताओं का बढ़े-चढ़े रूप में प्रदर्शन करता है और इस प्रकार उसके अन्तः करण में मानवृत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। अभिमानी मनुष्य अपनी अहंवृत्ति का पोषण करता रहता है। उसे अपने से बढ़कर या अपनी बराबरी का गुणो व्यक्ति कोई दिखता ही नहीं।

१. अंगुत्तरनिकाय, ३।१३०

जैन परम्परा में प्रकारान्तर से मान के आठ भेद मान्य हैं— रै. जाति, रे. कुल, रे. बल (शक्ति), रे. ऐश्वर्य, पे. बुद्धि (सामान्य बुद्धि,) पे. ज्ञान (सूत्रों का ज्ञान,) ७. सौन्दर्य और ८. अधिकार (प्रभुता)। इन आठ प्रकार की श्रेष्ठताओं का अहंकार करना गृहस्य एवं साधु दोनों के लिए सर्वथा वर्जित है। इन्हें मद भी कहा गया है।

मान निम्न बारह रूपों में प्रकट होता है : मान—अपने किसी गुण पर अहंवृत्ति, २. मब—अहंभाव मे तन्मयता, ३. वर्ष—उत्तेजना पूर्ण अहंभाव, ४. स्तम्भ—अविनन्नता ५. गर्ब—अहंकार, ६. अथ्यकोश—अपने को दूसरे से श्रेड्ठ कहना, ७. परपरिवाद—परिनन्दा, ८. उत्कर्ष—अपना ऐश्वर्य प्रकट करना, ९. अपकर्ष—दूसरों को तुच्छ समझना, १०. उन्नतनाम—गुणी के सामने भी न झुकना, ११. उन्नत्त—दूसरों को तुच्छ समझना, १२. पुनीम—यथोचित रूप से न झुकना।

अहंभाव की तीवता और मन्दता के अनुसार मान के भी चार भेद है-

- १. अनंतानुबन्धी मान—पत्थर के खम्बे के समान जो झुकता नहीं, अर्थात् जिसमें विनम्रता नाममात्र को भी नहीं है।
- २ अप्रत्यास्थानी मान—हड्डी के समान कठिनता से झुकने वाला अर्थात् जो विशेष परिस्थितियों में बाह्य दबाव के कारण विनम्र हो जाता है।
- ३. प्रत्यारवानी भान जिकड़ी के समान थोड़े से प्रयत्न से झुक जाने वाला अर्थीत् जिसके अन्तर में विनम्नता तो होती है लेकिन जिसका प्रकटन विशेष स्थिति में ही होता है।
- ४. संज्वलन मान—बेंत के समान अत्यन्त सरलता से झुक जानेवाला अर्थात् जो आत्म-गौरव को रखते हुए भी विनम्र बना रहता है।

#### माया

कपटाचार माया कषाय है। भगवतीसूत्र के अनुसार इसके पन्द्रह नाम हैं। रे—१. माया—कपटाचार, २. उपाधि—ठगने के उद्देश से व्यक्ति के पास जाना, ३. निकृति—ठगने के अभिप्राय से अधिक सम्मान देना, ४. बरूय—वकता-पूर्ण वचन, ५. गहन—ठगने के विचार से अत्यन्त गूढ़ भाषण करना, ६. नूम—ठगने के हेतु निकृष्टकार्य करना, ७. करूक—दूसरों को हिंसा के लिए उमारना, ८. करूप—निन्द्रत व्यवहार करना, ९. निह्नता—ठगाई के लिए कार्य मन्द गति से करना, १०. किल्विषक—भांडों के समान कुचेष्टा करना, ११. आदरणता—अनिच्छित कार्य भी अपनाना, १२. गृहनता—अपनी करतूत को छिपाने का प्रयत्न करना, १३. बंचकता—ठगी, १४. प्रति-कुंचनता—किसी के सरल रूप से कहे गये वचनों

का खण्डन करना, १५. सातियोग—उत्तम वस्तु में हीन वस्तु की मिलावट करना। यह सब माया की हो विभिन्न अवस्थाएँ हैं।

माया के बार प्रकार—१. अनंतानुबन्धी माया (तीव्रतम कपटाचार)—अतीव कुटिल जैसे बांस की जड़, २. अव्रत्याक्यानी माया (तीव्रतर कपटाचार)—भैंस के सींग के समान कुटिल, ३. प्रश्याक्यानी माया (तीव्र कपटाचार)—गोमूत्र की धारा के समान कुटिल, ४. संक्वलन माया (अल्प-कपटाचार)—बांस के छिलके के समान कुटिल। लोभ

मोहनीय कर्म के उदय से चित्त में उत्पन्न होनेवाली तृष्णा या लालसा लोभ कहलाती है। लोभ की सोलह अवस्थाएँ हैं — १. लोभ — संग्रह वरने की वृत्ति, २. इच्छा—अभिलाषा, ३. मूच्छां—तीव संग्रह-वृत्ति, ४. कांकाा—प्राप्त करने की आशा, ५. गृद्धि—आसिवत ६. तृष्णा—जोड़ने की इच्छा, वितरण की विरोधी वृत्ति, ७. मिच्या—विषयों का घ्यान, ८. अभिष्या—निश्चय से डिग जाना या चंचलता, ९. आशंसना—इष्ट-प्राप्ति की इच्छा करना, १०. प्रार्थना—अर्थ आदि की याचना, ११. लालपनता—चाटुकारिता, १२. कामाशा—काम की इच्छा, १३. भोगाशा—भोग्य-पदार्थों की इच्छा, १४. जीविताशा—जीवन की कामना, १५. मरणाशा—मरने की कामना, १६. निवराग—प्राप्त सम्पत्ति में अनुराग।

लोभ के चार भेद-१. अनंतानुबन्धी लोभ—मजीठिया रंग के समान जो छूटे नहीं, अर्थात् अत्यधिक लोभ । २. अप्रत्याख्यानी लोभ—गाड़ी के पहिये के औगन के समान मृश्किल से छूटने वाला लोभ । ३. प्रत्याख्यानी लोभ—कीचड़ के समान प्रयत्न करने पर छूट जाने वाला लोभ । ४. संज्वलन लोभ—हल्दी के लेप के समान शीघ्रता से दूर हो जानेवाला लोभ ।

नोकषाय—नोकषाय शब्द दो शब्दों के योग से बना है नोकषाय । जैन-दार्शनिकों ने 'नो' शब्द को साहचर्य के अर्थ में ग्रहण किया है 13 इस प्रकार क्रोध, मान, माया और लोभ इन प्रधान कषायों के सहचारी भावों अथवा उनकी सहयोगी मनोवृत्तियाँ जैन परिभाषा में नोकषाय कही जाती हैं 13 जहां पाश्चात्य मनोविज्ञान में काम-वासना को प्रमुख मूळवृत्ति तथा भय को प्रमुख आवेग माना गया है, वहाँ जैन-दर्शन में उन्हें सहचारी कषाय या उप-आवेग कहा गया है । इसका कारण यही हो सकता है कि जहां पाश्चात्य विचारकों ने उन पर मात्र मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है, वहाँ जैन विचारणा में जो मानसिक तथ्य नैतिक दृष्टि से अधिक अशुभ थे, उन्हें कषाय कहा गया है और उनके सहचारी अथवा कारक मनोभाव को नोकषाय कहा गया है । यद्यपि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर नोकषाय वे प्राथमिक स्थितियाँ हैं, जिनसे कषायें उत्पन्न होती हैं,

१. भगवतीसूत्र, १५।५।५ २. तुलना कीजिए-जीवनवृत्ति और मृत्युवृत्ति (फायड) ३-४. अभिधान राजेन्द्र कोश, खण्ड ४, पृ० २१६१ तथापि आवेगों की तीव्रता की दृष्टि से नोकषाय कम तीव्र होते हैं, और कषायें अधिक तीव्र होती हैं। इन्हें कषाय कारक भी कहा जा सकता है। जैन ग्रन्थों मे इनकी संख्या ९ मानी गई है—

- हास्य—सुझ या प्रसन्तता की अभिन्यक्ति हास्य है । जैन-विचारणा के अनुसार हास्य का कारण पूर्व-कर्म या वासना-संस्कार है ।
- २. शोक—इष्टिवियोग और अनिष्टयोग से सामान्य व्यक्ति में जो मनोमाव जागृत होते हैं, वे शोक कहे जाते हैं। शोक चित्तवृत्ति की विकलता का द्योतक है<sup>२</sup> और इस प्रकार मानसिक समत्व का भंग करनेवाला है।
- ३. रित (विचि)—अभीष्ट पदार्थों पर प्रीतिभाव अथवा इन्द्रिय-विषयों में चित्त की अभिरतता ही रित है। इसके कारण ही आसिक्त एवं छोभ की भावनाएँ प्रबस्त होती हैं।<sup>3</sup>
- ४. अरित इंन्द्रिय-विषयों में अरुचि हो अरित है। अरुचि का भाव हो विकसित हो कर घृणा और द्वेष बनता है। राग और द्वेष तथा रुचि और अरुचि में प्रमुख अन्तर यही है कि राग और द्वेष मनम् की सिक्रिय अवस्थाएँ हैं जबिक रुचि और अरुचि निष्क्रिय अवस्थाएँ हैं। रित और अरुचि कर्म-संस्कारजनित स्वाभाविक रुचि और अरुचि का माव है।
- ५. घृणा— घृणा या जुगुप्सा अरुचि का ही विकसित रूप है। अरुचि और घृणा में केवल मात्रात्मक अन्तर ही है। अरुचि की अपेक्षा घृणा में विशेषता यह है कि अरुचि में पदार्थ-विशेष के भोग की अरुचि होती है, लेकिन उसकी उपस्थित सह्य होती हैं, जबिक घृणा में उसका भोग और उसकी उपस्थित दोनों ही असह्य होती है। अरुचि का विकसित रूप घृणा और घृणा का विकसित रूप द्वेष है।
- ६. सथ—िकसी वास्तिवक या काल्पनिक तथ्य से आत्मरक्षा के निमित्त बच निकलने की प्रवृत्ति ही भय है। भय और घृणा में प्रमुख अन्तर यह है कि घृणा के मूल में द्वेष-भाव रहता है, जबिक भय में आत्म-रक्षण का भाव प्रबल होता है। घृणा क्रोध और द्वेष का एक रूप है जबिक भय लोभ या राग की ही एक अवस्था है। जैनागमों में भय सात प्रकार का माना गया है। जैसे—१. इहलोक भय—यहाँ लोक शब्द संसार के अर्थ में न होकर जाति के अर्थ में भी प्रहीत है। स्वजाति के प्राणियों से अर्थात् मनुष्यों के लिए मनुष्यों से उत्पन्न होने वाला भय, २ परलोक भय—अन्य जाति के प्राणियों से होने वाला भय, जैसे मनुष्यों के लिए पशुक्षों का भय, ३ आवान भय—धन की रक्षा के निमित्त चोर-डाकू आदि भय के बाह्य कारणों से उत्पन्न भय,

१. अभिघान राजेन्द्र कोश, खण्ड ७, पृ० ११५७

२. वही, खण्ड ६, पृ०४६७

४. अकस्मात् भय — बाह्य-निमित्त के अभाव में स्वकीय कल्पना से निर्मित भय या अकारण भय। भय का यह रूप मानिमक ही होता है, जिसे मनोविज्ञान में असामान्य भय कहते हैं। ५. आजोविका भय — आजीविका या धनोपार्जन के साधनों की समाप्ति (विच्छेद) का भय। कुछ ग्रन्थों में इसके स्थान पर वेदना-भय का उल्लेख है। रोग या पीड़ा का भय वेदना भय है। ६. मरण भय — मृत्यु का भय; जैन और बौद्ध विचारणा में मरण-धर्मता का स्मरण तो नैतिक दृष्टि में आवश्यक है, लेकिन मरण भय (मरणाशा एवं जीविताशा) को नैतिक दृष्टि में अनुचित माना गया है। ७. अवस्रोक (अपन्यश) भय—मान-प्रतिष्ठा को ठेम पहुँचने का भय।

७. स्त्रीवेद स्त्रीत्व संबंधी काम-वासना अर्थात् पुरुष से संभोग की इच्छा। जैन-विचारणा में लिंग और वेद में अन्तर किया गया है। लिंग आंगिक संरचना का प्रतीक है, जबिक वेद तत्मम्बन्धी वामनाओं की अवस्था है। यह आवश्यक नही है कि स्त्री-लिंग होने पर स्त्रीवेद हो ही। जैन-विचारणा के अनुसार लिंग (आंगिक रचना) का कारण नाम-कर्म है, जबिक वेद (वामना) ना कारण चारित्रमोहनीय कर्म है।

८, पुरुषवेद-पुरुषत्व सम्बन्धी काम वामना अर्थात् स्त्री-संभोग की इच्छा ।

९. नपुंसकवेद---प्राणी में स्त्रीत्व सम्बन्धी और पृरुषत्व सम्बन्धी दोनों वासनाओं का होना नपुंसकवेद कहा जाता है। दोनों के संभोग की इच्छा ही नपुंसकवेद है।

काम-वासना की तेवता की दृष्टि में जैन-विचारकों के अनुसार पुरुष की काम-वासना शीझ ही प्रदीप्त हो जाती है और शीझ हो शान्त हो जाती है। स्त्री की काम-वामना देरी से प्रदीप्त होती है लेकिन एक बार प्रदीप्त हो जाने पर काफी समय तक शान्त नहीं होती। नपुंसक की काम-वामना शीझ प्रदीप्त हो जाती है, लेकिन शान्त देरी से होत है। इस प्रकार भय, शोक, घृणा, हास्य, रित, अरित, और काम-विकार ये प्यायोग है। ये भी व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। क्रोध आदि की शक्ति तीव होती है, इसलिए वे आवंग है। ये व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्थित को प्रभावित करने के अतिरिक्त उसके आन्तरिक गुणों—सम्यक् दृष्टिकोण, आत्म-नियन्त्रण आदि को भी प्रभावित करने है। भय आदि उप-आवंग व्यक्ति के अन्तरिक गुणों को उतना प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं करते, जितना शारीरिक और मानसिक स्थिति को करते हैं। उनकी शक्ति अपेक्षाकृत क्षीण होती है, इसलिए वे उप-आवंग कहलाते हैं।

कवाय-जय नैतिक प्रगति का आधार—जैन आचार-दर्शन के अनुसार उक्त १६ आवंगों (कवाय) और ९ उप आवेगों (नो-कवाय) का सीधा सम्बन्ध व्यक्ति के चरित्र से हैं। नैतिक जीवन के लिए इन वासनाओं एव आवेगों से ऊपर उठना आवश्यक है।

१. श्रमण आवश्यक सूत्र-भयसूत्र २. जैन साइकोलाजो, पृ० १३१-१३४

३. तुम अनन्त शक्ति के स्रोत हो, पू॰ ४७

जब तक व्यक्ति इनसे ऊपर नहीं उठता है, वह नैतिक प्रगति नहीं कर सकता ।गुणस्थान आगोहण में यह तथ्य स्पष्ट रूप से विणत है कि नैतिक विकास की किस अवस्था में कितनी कषायों का क्षय हो जाता है और कितनी शेष रहती हैं। नैतिकता की सर्वोच्च भूमिका समस्त कषायों के समाप्त होने पर ही प्राप्त होती है।

जैन-स्त्रों में इन चार प्रमुख कपयों को 'चंडाल चौकडी' कहा गया है। इनमे अनन्ता-नुबन्धी आदि जो विभाग है उनको सदैव घ्यान में रखना चाहिए और हमेशा यह प्रयत्न करना चाहिए कि कषायों में तीव्रता न आये, क्योंकि अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान माया, लोभ के होने पर साधक अनन्तकाल तक संसारपरिभ्रमण करता है और सम्यग्द्िट नहीं बन पाता है। यह जन्म मग्ण के रोग की असाध्यावस्था है। अप्रत्या-ख्यानी कषाय के होने पर माधक, श्रावक या गृहस्थ साधक के पद में गिर जाता है। यह साधक के आंशिक चारित्र का नाश कर देती है। यह विकारों की दुःसाध्या-वस्था है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानी कषाय की अवस्था में साधत्व प्राप्त नहीं होता। इसे विकारों की प्रयत्नसाघ्यावस्था कहा जा सकता है। साधक को अपने जीवन में उपर्युक्त तीनों प्रकार की कषायों को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योकि इससे उसकी साधना या चारित्र धर्म का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, माधक को अपने अन्दर संज्वलन कषाय को भी स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तक चित्त में सूक्ष्मतम क्रोघ, मान, माया, और लोभ रहते हैं, साधक अपने लक्ष्य-निर्वाण की प्राप्ति नही कर सकता। संक्षेप में अनन्तानुबन्धी चौकड़ी या कषायों की तीव्रतम अवस्था यथार्थ दृष्टि-कोण की उपलब्धि में बाधक है। अप्रत्याख्यानी चौकडी या कषायों की तीव्रतर अवस्था आत्म-नियन्त्रण में बाधक है। प्रत्याख्यानी चौकडी या कषायों की तीव्र अवस्था श्रमण जीवन की घातक है। इसी प्रकार संज्वलन चौकडी या अल्प-कषाय पूर्ण निष्काम या वीतराग जीवन की उपलब्धि में बाघक है। इसलिए साधक को स्हमतम कषायों को भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इनके होने पर उसकी साधना में पूर्णता नहीं आ सकती । दशवैकालिकसूत्र में कहा गया है कि आत्म-हित चाहनेवाला साधक पाप की वृद्धि करने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार दोषों को पूर्णतया छोड दे।

नैतिक जीवन की साघना करने वाला इनको क्यों छोड़ दे ? इस तर्क के उत्तर में दशवैकालिक सूत्र में इनकी सामाजिक एवं वैयक्तिक सद्गुणों का घात करनेवाली प्रकृति का भी विवेचन किया गया है—कोघ प्रीति का, मान विनय (नम्नता) का, माया मित्रता का और लोग सभी सद्गुणों का नाश कर देता है। <sup>२</sup> आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं कि

१. दशवैकालिक, ८।३७

२. वही, ८।३८

मान, विनय, श्रुत, शील-सदाचार एवं त्रिवर्ग का घातक है, वह विवेकरूपी नेत्रों को नष्ट करके मनुष्य को अन्धा बना देता है। क्रोध जब उत्पन्न होता है तो प्रथम आग की तरह उसी को जलाता है, जिसमे वह उत्पन्न होता है। माया, अविद्या और असत्य की जनक है और शील रूपी वृक्ष को नष्ट करने में कुल्हाड़े के समान तथा अधीगति की कारण है। लोभ समस्त दोयों की उत्पत्ति की खान है, समस्त सद्गुणों को निगल जानेवाला राक्षस है, सारे दु:लों का मूल कारण और धर्म तथा काम-पुरुषार्थ का बाधक है। वहाँ पर विशेष द्रष्टव्य यह भी है कि कषायों मे जहाँ क्रोध मानादि को एक या अधिक सद्गुणों का विनासक कहा गया है, वहाँ लोभ को सर्व सद्गुणों का विनासक कहा गया है। लोभ सभी कपायों में निकृष्टतम इसलिए है कि वह रागात्मक है और राग या आसिनत ही समस्त असत्वृत्तियों की जनक है। मुनि नथमलजी सामाजिक जीवन पर होने वाले कपायों के परिणामों की चर्चा करते हुए लिखते है कि हमारे मतानुसार (सामाजिक) सम्बन्ध-शुद्धि की कसोटी है--ऋज्ता, मुद्ता, शान्ति और रयाग से समन्वित मनोवृत्ति । हर व्यक्ति म चार प्रकार की वृत्तियाँ (कपाय) होती है:---१. संग्रह, २. आवेश, ३. गर्व (बडा मानना) और ४ माया (छिपाना) । चार विसर्जन, २ शान्ति, ३. समानता या मृदुता, ४. ऋजुता या स्पष्टता । ये दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ वैयक्तिक है, इमलिए इन्हें अनैतिक और नैतिक नही कहा जा सकता। इन्हें आघ्यात्मिक (वैयक्तिक) दोप और गुण कहा जा सकता है। इन वृत्तियों के परि-णाम समाज में संक्रान्त होते है। उन्हें अनैतिक और नैतिक कहा जा सकता है। पहले प्रकार की वृशायों के परिणाम-

- १. संग्रह की मनोवृत्ति के परिणाम—शोपण, अप्रामाणिकता, निरपेक्ष-व्यवहार, कूर-व्यवहार, विश्वासघात ।
  - २. आवेश की मनोवृत्ति के परिणाम—गाली-गलीज, युद्ध, आक्रमण, प्रहार, हत्या ।
- ३. गर्व (अपने को बड़ा मानने) की मनोवृत्ति के परिणाम—घृणा, अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, क्रुर-व्यवहार।
- ४. माया (छिपान) की मनोवृत्ति के परिणाम—अविश्वास, अमैत्रीपूर्ण व्यवहार । दूसरे प्रकार की वृश्यिषों के परिणाम—
- १. त्याग (विसर्जन) की मनोवृत्ति के परिणाम---प्रामाणिकता, सापेक्ष व्यवहार, अशोषण।
- २. शान्ति की मनोवृत्ति के परिणाम—वाक्-संयम, अनाक्रमण, समझौता, समन्वय।

१. योगशास्त्र, ४।१०, १८

३. समानता की मनोवृत्ति के परिणाम—सापेक्ष-ध्यवहार, प्रेम, मृदु व्यवहार । ४. ऋजुता की मनोवृत्ति के परिणाम—मैत्रीपूर्ण व्यवहार, विश्वास ।

अतः आवश्यक है कि सामाजिक जीवन की शृद्धि के लिए प्रथम प्रकार की वृत्तियों का त्याग कर जीवन में दूसरे प्रकार की प्रतिपक्षी वृत्तियों को स्थान दिया जाये। इस प्रकार वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही जीवन की दृष्टियों से कथाय जय आवश्यक है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है, कोच से आत्मा अधोगित को जाता है और मान से भी, माया से अच्छी गति (नैतिक विकास) का प्रतिरोध हो जाता है, लोभ में इस जन्म और अगले जन्म दोनों में हो भय प्राप्त होता है। वे जो व्यक्ति यश, पूजा या प्रतिब्धा को कामना करता है, मान और सम्मान की अपेक्षा करता है, वह व्यक्ति अपने मान की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के पाय-कर्म करता है और कपटाचार का प्रश्रय लेता है। इ दुष्पूर्य लोभ की पूर्ति में लगा हुआ व्यक्ति सदैव ही दुःव उठाया करता है, अतः इन जन्म-मरण रूपो वृक्ष का सिचन करनेवाली कपायों का परित्याग कर देना चाहिए।

कवाय-खय कैसे ?—प्रश्न यह है कि मानमिक आवेगों (कपायों) पर विजय कैसे प्राप्त की जाये ? पहली बात यह कि तीव्र कपायोदय में तो विवेक बुद्धि प्र सुप्त ही हो जाती है, अत विवेक बुद्धि से कपायों का निग्रह मम्भव नहीं रह जाता। दूसरे इच्छा-पूर्वक भी उनका निरोध सम्भव नहीं, क्योंकि इच्छा तो स्वतः उनसे ही शामित होने लगती है। पाश्चात्य दार्शनिक स्पीनोजा के अनुसार आवेगों का नियंत्रण संकल्पों में भी संभव नहीं। क्योंकि संकल्प तो आवेगात्मक स्वभाव के आधार पर ही बनते हैं और उसके ही एक अंग हाते हैं। विसरे, आवेगों का निरोध भी मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अहितकर माना गया है और उनकी किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति आव-ध्यक मानी गयी है। तीव्र आवेगों के निरोध के लिए तो एक ही मार्ग है कि उन्हें उनके विरोधी आवेगों के द्वारा शिथिल किया जाये। स्पीनोजा की मान्यता यही है कि कोई भी आवेग अपने विरोधी और अधिक शक्तिशाली आवेग के द्वारा ही नियंत्रित या समाप्त किया जा सकता है। जैन एवं अन्य भारतीय चिन्तकों ने इस सम्बन्ध में यही दृष्टिकोण अपनाया है। दशवैकालिकसूत्र में कहा गया है कि शान्ति से क्रोध को, मृदुता से मान को, सरलता से माया को और सन्तोष से लोभ को जीतना चाहिए। अधार्य कुन्दकुन्द तथा आचार्य हेमचन्द्र भी यही कहते हैं। अध्नयपद में कहा है कि

१. नैतिकता का गुरुत्वाकर्षण, पु० २ २. उत्तराघ्ययन, ९।५४

३. दशवैकालिक, ५।२।३५

४. स्पीनोजा इन दी लाईट आफ वेदान्त, पृ० २६६ ५. स्पीनोजा नीति, ४।७

६. दशवैकालिक, पू॰ ८।३९ ७. (अ) नियमसार, ११५ (व) योगशास्त्र, ४।२३

अक्रोघ से क्रोघ को, साधुता से असाघुता को जीते तथा कृपणता को दान से और मिथ्या भाषण को सत्य से पराजित करे। महाभारत में भी लगभग इन्हों शब्दों में इन वृत्तियों के ऊपर विजय प्राप्त करने का निर्देश है। महाभारत और धम्मपद का यह शब्द-साम्य और दशवैकालिक एवं धम्मपद का यह विचार-साम्य बड़ा महत्त्वपूर्ण है।

बस्तुतः कथाय ही आत्म-विकास में बाधक है। कथायों का नष्ट हो जाना ही भव-भ्रमण का अंत है। एक जैनाचार्य का कथन है, 'कथायमुक्तिः किल मुक्तिरेव'— कथायों से मुक्त होना ही वास्तविक मुक्ति है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि साधक को हमेशा यही विचार करना चाहिए कि मैं न तो क्रोध हूँ, न मान, न माया, न लोभ ही हूँ अर्थात् ये मेरी आत्मा के गुण नहीं हैं। अतएव मैं न तो इनका कर्ता हूँ, न करवाता हूँ, और न करने वालों का अनुमोदन (समर्थन) करता हूँ।

इस प्रकार कथायों को विकृति समझकर साधक शुद्ध आत्म-स्वरूप का चिन्तन करते हुए इनसे दूर हो कर शीघ्र निर्वाण प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इन चारों दोषों का त्याग कर देने वाला पाप नहीं करता है। सूत्रकृतांग में कहा गया है कि क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार महादोषों को छोड़ देने वाला महर्षि न तो पाप करता है, न तो करवाता है । कपाय-जय मे जीवन्मुक्ति को प्राप्त कर वह निष्काम जीवन जीता है।

बौद्ध-वर्शन और कवाय-जय-धम्मपद में कषाय शब्द का प्रयोग दो अथीं में हुआ है। एक तो उसका जैन-परम्परा के समान दूषित चित्तवृति के अर्थ में प्रयोग हुआ है और दूसरे संन्यम्त जीवन के प्रतीक गेरूए बस्त्रों के अर्थ में । तथागत कहते हैं --- 'जो व्यक्ति (रागद्वेषादि) कषायों को छांड़े बिना काषाय वस्त्रों (गेरूए कपड़ों) को अर्थातु संन्यास घारण करता है वह संयम के यथार्थ स्वरूप से पतित व्यक्ति काषाय-वस्त्रों (संन्यास मार्ग) का अधिकारी नहीं है। लेकिन जिसने कषायों (दूषित चित्तवृत्तियों) को विमत कर दिया (तज दिया) है, वह संयम के यथार्थ स्वरूप से युक्त व्यक्ति काषाय-वस्त्रों (एंन्यास मार्ग) का अधिकारी हैं । वोद्ध-विचार में कषाय शब्द के अन्तर्गत कौन-कौन दूषित वित्तयाँ आती हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख हमें नहीं मिला। क्रोध, मान, माया और लोभ को बौद्ध-विचारणा में दूषित चित्त-वृत्ति के रूप में ही माना गया है और नैतिक आदर्श की उपलब्ध के लिए उनके परित्याग का निर्देश है। बुद्ध कहते है कि क्रोध को छोड़ दो और अभि-मान का त्याग कर दो; समस्त संयोजनों को तोड़ दो, जो पुरुष नाम तथा रूप में आसक्त नहीं होता, (लोभ नहीं करता), जो।अर्किचन है, उस पर क्लेशों का आक्रमण नही होता। जो उठते हुए क्रोध को उसी तरह नियहित कर लेता है, जैसे सारथी घोड़े को: वही सच्चा सारयी है (नैतिक जीवन का सच्चा साधक है), शेष सब तो मात्र लगाम पकडने बाले हैं। भिक्षुओ ! लोभ, द्वेष और मोह पापिचत्त वाले मनुष्य को अपने भीतर ही

१. धम्मपद, २२३ २. महाभारत, उद्योग पर्व-उद्घृत धम्मपद भूमिका

रे. नियमसार, ८१ ४. सूत्रकृतांग, १।६।२६ ५. घम्मपद, ९-१० ६. वही, २२१-२२२

उत्पन्न होकर नष्ट कर देते हैं जैसे केले के पेड़ को उसी का फल (केला) । मायावो मर कर नरक में उत्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होता है । सुत्तनिपात में कहा गया है कि जो मनुष्य जाति, धन और गोत्र का अभिमान करता है और अपने बन्धुओं का अपमान करता है, वह उसके पराभव का कारण हं । जो कोव करता है, वैरी है तथा जो मायावी है उसे वृषल (नीच) जानो । इस प्रकार बौद्ध दर्शन इन अशुभ-चित्त वृत्तियों का निषेध कर साधक को इनसे ऊपर उठने का संदेश देता है।

गोता जीर कवाय-निरोध -- यद्यपि गोता में कपायों का ऐसा चतुर्विध वर्गीकरण तो नहीं मिलता, तथापि कषायों के रूप में जिन अग्भ मनोवृत्तियों का चित्रण जैनागमों में है. उन सभी अञ्भ मनोवृत्तियों का उल्लेख गीता में भी है। हिन्दु आचार-दर्शन में कपाय शब्द का अशुभ मनो वृत्तियों के अर्थ में प्रयोग विरल ही हुआ है। छान्दोग्य-उपनिषद में कषाय शब्द राग-द्वेष के अर्थ में व्यवहृत हुआ है । महाभारत के शान्तिपर्व में भी कपाय शब्द का प्रयोग अश्भ मनोवत्तियों के अर्थ में हुआ है। वहाँ कहा गया है कि मनुष्य-जीवन की तीन सीढियों अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्य एवं वानप्रस्थ-आश्रम मे कपायों को विजित कर फिर संन्यास का अनुसरण करें। गीता में कपाय शब्द का प्रयोग नहीं है। फिर भी गीता में कषाय-वृत्तियों का विवेचन है। गीता कहती है कि 'दम्भ, दर्प, मान, क्रोध आदि अमुरी सम्पदा हैं। अहंकार, बल, दर्प (मान), काम (लोभ) और क्रोध के आश्रित होकर मनुष्य अपने और दूमरों के शरीर में स्थित परमात्मा (आत्मा) से द्वेष करनेवाले होते हैं<sup>ट</sup> अर्थात मान, क्रोध, लोभ आदि विकारों के वशीभृत होकर आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। यह काम, क्रोध और लोभ आत्मा का नाश करनेवाले (आत्मा को विकारी बनाकर उसके स्व-लक्षणों को आवरित करनेवाले) नरक के द्वार हैं। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जो इन नरक के द्वारों से मुक्त होकर अपने कल्याण-मार्ग का आचरण करता है, वह परमगित को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार कोय, मान और लोभ इन तीन कषायों का विवेचन हमें गीता में मिल जाता है। गीता में माया शब्द का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन जिस निम्नस्तरीय कपट-वृत्ति के अर्थ में जैन दर्शन में उसका प्रयोग किया गया है, उस अर्थ में उसका प्रयोग नहीं हुआ है। वहाँ तो वह देवी माया (७।१४) है, फिर भी वह नैतिक विकास में बाधक अवश्य मानो गयी है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि माया के द्वारा जिनके जान का

१. मंयुत्तनिकाय, ३।३।३ २. वही, ४०।१३।१ ३. सुत्तनिपात, ७।१ ४. वही, ६।१४ ५. छान्दोग्य उपनिषद्, ७।२६।२ ६. महाभारत शांतिपर्व, २४४।३ ७. गोता, १६।४ ८. वही, १६।१८ ९. वही, १६।२१-२२

अपहरण हो गया है, ऐसे आसुरी स्वभाव से युक्त, दूषित कर्मों का आचरण करनेवाले, मनुष्यों में नीच, मूर्ख मुझ परमात्मा को प्राप्त नहीं होते ।

सारांश यह कि मनोवृत्तियों के चारों रूप, जिन्हें जैन विचारणा कथाय कहती है, गोता में भी निकृष्ट माने गये हैं और नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए इनका परित्याग करना आवश्यक है। गोताबार की दृष्टि में जो मनुष्य इस शरीर के नाश होने के पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न आवगों (संवेगों) को महन करने में समर्थ है अर्थात् जो काम एवं क्रोध की भावनाओं से ऊपर उठ गया है, वही योगी है और वही सुखी है। काम-क्रोधादि (कथाय-वृत्तियों) मे रहित, विजित-चित्त एवं विकाररिहत आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जाननेवाला ज्ञानी पृष्य सभी और से ब्रह्म-निर्वाण में ही निवास करता है अर्थात् जीवन्मुक्त हो जाता है?।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध और गीता के आचार-दर्शनों में भी जैनदर्शन के समान क्रोध (आवेश), मान (अहंकार), माया (छिपाने की वृत्ति) और लोभ (संग्रह-वृत्ति) आदि आवेगों को वैयिनतक आध्यारिमक विकास एवं सामाजिक सम्बन्धों को शुद्धि की दृष्टि से अनुचित माना गया है। यदि व्यक्ति इन आवेगात्मक मनोवृत्तियों को अपने जीवन में स्थान देता है तो एक ओर वैयक्तिक दृष्टि से वह अपने आध्यारिमक विकास को अवक्द करता है और यथार्थ बोध में वंचित रहता है, दूसरी ओर उसकी इन वृत्तियों के परिणाम सामाजिक जीवन में संक्रान्त होकर क्रमशः संघर्ष (युद्ध), शोषण, घृणा (ऊँच-नीच का भाव) और अविश्वास को उत्पन्न करते हैं और परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन-व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाती है। अतः वैयक्तिक-आध्यारिमक विकास और सामञ्जस्यपूर्ण सामाजिक जीवन प्रणाली के लिए आवेगात्मक मनोवृत्तियों का त्याग आवश्यक है और इनके स्थान पर इनकी प्रतिपक्षी शान्ति, समानता, सरलता (विश्व-सनीयता) और विसर्जन (त्याग) की मनोवृत्तियों को जीवन में स्थान देना चाहिए ताकि वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन का विकास हो सके।

व्यक्ति जैसे-जैने इन आवेगात्मक मनोवृत्तियों से अपर उठता जाता है, वैसे-वैसे उसका व्यक्तित्व परिपक्व बनना जाता है और जब इन आवेगात्मक मनोभावों से पूर्णतया अपर उठ जाता है, तब वीतराग, अर्हत् या जीवनमुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जो कि नैतिक जीवन का साध्य है। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से इसे परिपक्व व्यक्तित्व (MATURED PERSONALITY) की अवस्था कहा जा सकता है।

आवेग, नैतिकता एवं व्यक्तित्व—हमारे व्यक्तित्व का सीघा सम्बन्ध हमारे आवेगों से हैं। आवेगों को जितनी अधिक तोवता होगी, व्यक्तित्व में उतनी ही अधिक अस्थिरता

१. गीता, ७।१५

२. वही, ५।२३

होगी। व्यक्ति जितना आवेगों से ऊपर उठेगा, उसके व्यक्तित्व में स्थिरता एवं परिपद्मता आती जायंगी। इसी प्रकार व्यक्ति मे अनैतिक आवंगों (कषायों) की जितनी अधिकता होगी, नैतिक दृष्टि से उसका व्यक्तित्व उतना ही निम्नस्तरीय होगा । आवेगीं (मनोवृत्तियों) की तीव्रता और उनकी अश्भता दोनों ही व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। बस्तुतः आवेगों 4 जितनी अधिक तीव्रता होगी, उतनी व्यक्तित्व मे अस्थिरता होगी और व्यक्तित्व में जितनी अधिक अस्थिरता होगी उतनी ही अनैतिकता होगी। आवेगात्मक अस्थिरता अनैतिकता की जननी है। इस प्रकार आवेगात्मकता, नैतिकता और व्यक्तित्व तोनों ही एक- दूसरे से जुड़े हैं। यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि व्यक्ति के सन्दर्भ में न केवल आवेगों की तीवता पर विचार करना चाहिए, वरन उनकी प्रशस्तता और अप्रशस्तता पर भी विचार करना आवश्यक है । प्राचीन काल से ही व्यक्ति के आवेगों तथा मनोभावों के शुभत्व एवं अशभत्व का सम्बन्ध हमारे व्यक्तित्व मे जोडा गया है। आचारदर्शन में व्यक्तित्व के वर्गीकरण या श्रेणी-विभाजन का आधार व्यक्ति की प्रशस्त और अपशस्त भनोवृत्तियां ही हैं। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की मनोवृत्तियां होती हैं, उसी आधार पर उसके व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जाता है। मनोवत्तियों के नैतिक आधारों पर व्यक्तित्व के वर्गीकरण की परम्परा बहुत पुरानी है। जैन, बौद और गीता के आचार-दर्शनों में ऐमा वर्गीकरण या श्रेणी-विभाजन उपलब्ध है। जैन-दर्शन में इस वर्गीकरण का आधार लेक्या-सिद्धान्त है। बौद्ध-दर्शन में लेक्या का स्थान अभिजाति ने लिया है, जबिक गीता में इसे दैवी एवं आसूरी सम्पदा के रूप में विणित किया गया है। आगे हम नैतिक व्यक्तित्व के सम्बन्ध में इसी लेख्या-सिद्धान्त की चर्चा करेगें। नैतिक व्यक्तित्व की चर्चा करते समय हमें कषाय-सिद्धान्त के स्थान पर लेक्या-सिद्धान्त की ओर आना होता है। कषाय-सिद्धान्त केवल अशुभ आवेगों की तीव्रता के आधार पर चर्ची करता है, जबकि लेक्या-सिद्धान्त में शुभ एवं अशुभ दोनों प्रकार के मनोभावों की चर्चा आती है।

## लेक्या-सिद्धान्त और नैतिक व्यक्तित्व

जैन-विचारकों के अनुसार लेक्या की परिभाषा यह है कि जो आत्मा को कर्मों से लिप्त करती है, जिसके द्वारा आत्मा कर्मों ने लिप्त होती है या बन्धन में आती है, वह लेक्या है। जैनागमों में लेक्या दो प्रकार की मानी गयी है—— १. द्वव्य-लेक्या और २. भाव-लेक्या।

१. द्रव्य-लेक्या—द्रव्य-लेक्या सूक्ष्म भौतिकी तत्त्वों से निर्मित वह आंगिक संरचना है, जो हमारे मनोभावों एवं तज्जनित कर्मों का सापेक्ष रूप मे कारण अथवा कार्य बनती है। जिस प्रकार पित्तद्रव्य की विशेषता से स्वभाव में क्रोघीपन आता है और क्रोष के

१. अभिधान राजेन्द्र खण्ड ६, पृ० ६७५

कारण पित्त का निर्माण बहुल रूप में होता है, उसी प्रकार इन सूक्ष्म भौतिक तत्त्वों से मनोभाव बनते हैं और मनोभाव के होने पर इन सूक्ष्म संरचनाओं का निर्माण होना है। इनके स्वरूप के सम्बन्ध में पं० सुखलाल जी एवं राजेन्द्रसूरिजी ने निम्न तीन मतों को उद्घृत किया है:—

- १. लेख्या-द्र∘य कर्म-वर्गणा से बने हुए है। यह मत उत्तराघ्ययन की टीका में है।
- २ लेश्या-द्रव्य बघ्यमान कर्म प्रवाह रूप है। यह मत भी उत्तराघ्ययन की टीका में वादिवैताल शान्तिसूरि का हं।
- ३. लेश्या-योग परिणाम है अर्थान् शारीरिक, वाचिक और मानसिक क्रियाओं का परिणाम है। यह मत आचार्य हरिभद्र का है।

भाव-लेक्या — भाव-लेक्या आत्मा का अध्यवसाय या अन्तः करण की वृत्ति है। पं॰ सुखलाल जो के शब्दों में भाव-लेक्या आत्मा का मनोभाव विशेष है, जो संक्लेश और योग से अनुगत है। संक्लेश के तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम आदि अनेक भेद होने मे लेक्या (मनोभाव) वस्तुतः अनेक प्रकार की है। तथापि संक्षेप मे छह भेद करके (जैन) शास्त्र मे उनका स्वरूप वर्णन किया गया है।

उत्तराध्ययनसूत्र में लेक्याओं के स्वरूप का निर्वचन विविध पक्षों के आधार पर विस्तृत रूप में हुआ है, लेकिन हम अपने विवेचन को लेक्याओं के भावात्मक पक्ष तक ही सीमित रखना उचित समझोंगे। मनोदशाओं में संक्लेश की न्यूनाधिकता अथवा मनोभावों की अशुभत्व में शुभत्व की ओर बढ़ने की स्थितियों के आधार पर ही उनके विभाग किये गये है। अप्रशस्त और प्रशस्त इन द्विविध मनोभावों के उनकी तारतम्यता के आधार पर छह भेद विणत हैं।

| अप्रगस्त मनोभाव                            | प्रशस्त मनोभाव                           |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| रै. कृष्ण-लेश्यातीव्रतम अप्रशस्त<br>मनोभाव | ४. तेजोलेश्या—प्रशस्त मनोभाव             |
| २. नील-लेश्याती । अप्रशस्त<br>मनोभाव       | ५. पद्मलेक्या—तीव प्रशस्त मनोभाव         |
| ३. कापोत-लेक्याअप्रशस्त मनोभाव             | ६. शुक्ललेश्या—तीव्रतम प्रशस्त<br>मनोभाव |

केश्याएँ एव नैतिक व्यक्तित्व का अंगी-विभाजन — लेश्याएँ मनोभावों का वर्गी-करण मात्र नहीं हैं, वरन् ये चरित्र के आधार पर किये गये व्यक्तित्व के प्रकार भी है।

१. अदर्शन और चिन्तन, भाग २, पृ० २९७ (ब) ३.भिष्ठान राजेन्द्र खण्ड ६, पृ० ६७५ २. उत्तराज्ययन, ३४।३

मनोभाव अथवा संकल्प आन्तरिक तथ्य ही नहीं हैं, वरन वे क्रियाओं के रूप में बाह्य अभिव्यक्ति भी चाहते हैं। वस्तुतः संकल्प ही कर्म मे रूपान्तरित होतं है। ब्रेटले का यह कथन उचित है कि कर्म संकल्प का रूपान्तरण है। भनोभूमि या संकल्प व्यक्ति के आचरण का प्रेरक सत्र है. लेकिन कर्म-क्षेत्र में संकल्प और आचरण दो अलग-अलग तत्त्व नहीं रहते। आचरण से संकल्पों की मनोभूमिका का निर्माण होता है और संकल्पों की मनोभूमिका पर ही आचरण स्थित होता है। मनोभूमि और आचरण अथवा चरित्र का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इतना ही नहीं, मनोवृत्ति स्वयं में भी एक आचरण है। मानसिक कर्म भी कर्म ही है। अतः जैन-विचारकों ने जब लेक्या-परिणाम की चर्चा की, तो व मात्र मनोदशाओं की चर्चाओं तक ही सीमित नहीं गहे, वन्तु उन्होंने उस मनोदशा से प्रत्युत्पन्न जीवन के कर्म-क्षेत्र मे घटित होनेवाले व्यवहारो की चर्ची भी की और इस प्रकार जैन लेक्या-सिद्धान्त व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष के आधार पर व्यक्तित्व के नैतिक प्रकारों के वर्गीकरण का ही सिद्धान्त बन गया। जैन-विचारकों ने इस सिद्धान्त के आघार पर यह बताया कि नैतिक दिष्ट से व्यक्तित्व या तो नैतिक होगा या अनैतिक होगा और इस प्रकार दो वर्ग होंगे-१. नैतिक और २ अनैतिक। इन्हे धार्मिक और अधार्मिक अथवा श्वल-पक्षी और कृष्ण-पक्षी भी कहा गया है। वस्तुतः एक वर्गवह है जो नैतिकता अथवा शुभ की ओर उन्मुख है। दूसरा वर्गवह है जो अनैतिकता या अशुभ की ओर उन्मृत्व है। इस प्रकार नैतिक गुणात्मक अन्तर के आधार पर व्यक्तित्व के ये दो प्रकार बनते है। लेकिन जैन-विचारक मात्र गुणात्मक वर्गीकरण से सन्तुष्ट नही हए और उन्होंने उन दो गुणात्मक प्रकारों को तीन-तीन प्रकार के मात्रात्मक अन्तरों (जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट) के आधार पर छह भागों में विमाजित किया। जैन लेश्या-सिद्धान्त का षट्विय वर्गीकरण इसी आधार पर हुआ है। यद्याप जैन-विचारकों ने मात्रात्मक अन्तरों के आधार पर इस वर्गोकरण में तीन, नव, इक्यामी और दो सौ तैंतालीस उपभेद भी गिनाय है, लेकिन हम अपने को नैतिक व्यक्तित्व के इस पट्विध वर्गीकरण तक ही सीमित रखेंगे।

कृष्ण-लेक्या (अज्ञुभतम मनोभाव) से युक्त ध्यक्तित्व के लक्षण—यह नैतिक व्यक्तित्व का सबसे निकृष्ट रूप है। इस अवस्था में प्राणी के विचार अत्यन्त निम्न कोटि के एवं क्रूर होते हैं। वामनात्मक पक्ष जीवन के सम्पूर्ण कर्मक्षेत्र पर हाबी रहता है। प्राणी अपनी शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक क्रियाओं पर नियन्त्रण करने में अक्षम रहता है। वह अपनी इन्द्रियों पर अधिकार न रख पाने के कारण बिना किसी प्रकार के शुभाशुभ विचार के उन इन्द्रिय-विषयों की पूर्ति में सदैव निमन्न बना रहता है। इस प्रकार भोग-विलास में आसक्त हो, वह उनकी पूर्ति के लिए हिंसा, असत्य,

१. एथिकल स्टडीज, पृ० ६५

चोरी, व्यभिचार और संग्रह में लगा रहता है। स्वभाव से वह निर्देय एवं नृशंस होता है और हिंसक कर्म करने में उसे तिनक भो अरुचि नहीं होती तथा अपने स्वार्थ-सामन के निमित्त दूसरे का बड़ा में बड़ा अहिन करने में वह सकीच नहीं करता। कुष्णलेख्या से युक्त प्राणी वामनाओं के अन्ध-प्रवाह में हो शामित होता है और इसलिए भावावेश में उसमें स्वयं के हिताहित का विचार करने की क्षमता भी नहीं होती। वह दूसरे का अहित मात्र इमिश्य नहीं करता कि उसमें उमका स्वयं का कोई हित होगा, वरन् वह तो अपने कूर स्वभाव के वशीभूत हो ऐसा किया करता है अपने हित के अभाव में भी वह दूसरे का अहित करता रहता है।

नील-लेक्स्या (अशुभतर मनोभाव) से युक्त व्यक्तित्व के लक्सण—यह नैतिक व्यक्तित्व का प्रकार पहले की अपेक्षा कुछ ठीक होता है, लेकिन होता अशुभ ही है। इस अवस्था में भी प्राणी का व्यवहार वामनात्मक पक्ष से शासित होता है। लेकिन वह अपनी वामनाओं की पूर्ति में अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगता है। अत: इसका व्यवहार प्रकट रूप में तो कुछ प्रभाजित-मा रहता है, लेकिन उसके पीछे कुटिलता ही काम करती है। यह विरोधों का अहित अपत्यक्ष रूप से करता है। ऐसा प्राणी ईच्यिल, असहिष्णु, असंयमी, अजानो, कपटी, निलंज्ज, लम्पट, होप-बुद्धि से युक्त, रसलोलुप एवं प्रमादी होता है। किर भी वह अपनी मुख-मुविधा का सदैव व्यान रखता है। यह दूसरे का अहित अपने हित के निमित्त करता है, यद्यपि यह अपने अल्प हित के लिए दूसरे का बहा अहित भी कर देता है। जिन प्राणियों से इमका स्वार्ध सघता है उन प्राणियों के हित का अज-पोपण-न्याय के अनुसार वह कुछ व्यान अवस्य रखता है, लेकिन मनोवृत्ति दूपित ही होती है। जैसे, बकरा पालने वाला बकरे को इसलिए नहीं खिलाता कि उससे बकरे का हित होगा, वरन् इसलिए खिलाता है कि उसे मारने पर अधिक मांस मिलेगा। ऐसा व्यक्ति दूपरे का बाह्य रूप में जो भी हित करता सा दिखाई देना है, उसके पीछे उसका गहन स्वार्थ छिपा रहता है।

३. कापोत-लेक्या (अकाभ मनोवृति) से युक्त व्यक्तिस्व के लक्षण—यह मनोवृत्ति भी दूषित है। इस मनोवृत्ति मे प्राणी का व्यवहार मन, वचन, कर्म से एक रूप नहीं होता। उसकी करनी और कथनी भिन्न होती है। मनोभावों में मरलता नहीं होती, कपट और अहंकार होता है। वह अपने दोषों का मदैव छिपाने की कोशिश करता है। ससका दृष्टिकीण अयथार्थ एवं व्यवहार अनार्य होता है। वह वचन से दूसरे की गुप्त बातों को प्रकट करनवाला अथवा दूमरे के रहस्यों को प्रकट कर उससे अपना हित साधने वाला, दूसरे के धन का अपहरण करने वाला एवं मात्सर्य भावों से युक्त होता है। ऐसा व्यक्ति दूमरे का अहित तभी करता है, जब उससे उसकी स्वार्थ-सिद्धि होती है। 3

१. उत्त राध्ययन, ३४।२१-२२ २. वही, ३४।२३-२४ ३. वही, ३४।२५-२६

- ४. तेजो-लेक्या (शुभ मनोवृत्ति) से युक्त व्यक्तित्व के लक्षण—यहाँ मनोदशा पितृत्र होती है। इस मनोभूमि में प्राणी पापमीर होता है अर्थात् वह अनैतिक आचरण की ओर प्रवृत्त नहीं होता। यद्यपि वह सुखापेक्षी होता है, लेकिन किसी अनैतिक आचरण द्वारा उन सुखों की प्राप्ति या अपना स्वार्थ साधन नहीं करता। धार्मिक एवं नैतिक आचरण में उसकी पूर्ण आस्या होती है। अतः उन कृत्यों के सम्पादन में आनन्द प्राप्त करता है, जो धार्मिक या नैतिक दृष्टि से शुभ हैं। इस मनोभूमि में दूसरे के कल्याण की भावना भो होती है। संक्षेप में इस मनोभूमि में स्थित प्राणी पितृत आचरणवाला, नम्र, धर्यवान्, निष्कपट, आकांक्षारहित, विनीत, संयमी एवं योगी होता है। वह प्रिय एवं दृढ़धर्मी तथा पर-हितैषी होता है। इस मनोभूमि पर दूसरे का अहित तो सम्भव होता है, लेकिन केवल उसी स्थिति में जबिक दूसरा उसके हितों का हनन करने पर उतारू हो जाये।
- ५. पव्म-लेक्या (शुभतर मनोवृत्ति) से युक्त व्यक्तित्व के लक्षण—इस मनोभूमि में पिवत्रता की मात्रा पिछली भूमिका की अपेक्षा अधिक होती है। इस मनोभूमि में क्रोध, मान, माया एवं लोभ रूप अशुभ मनोवृत्तियाँ अतीव अल्प अर्थात् ममाप्तप्राय हो जाती हैं। प्राणी संयमी तथा योगी होता है तथा योग-साधना के फलस्वरूप आत्म-जयी एवं प्रफुल्लचित्त होता है। वह अल्पभाषी, उपशांत एवं जितेन्द्रिय होता है।
- ६. शुक्ल-लेक्या (परमशुभ मनोवृत्ति) से युक्त व्यक्तित्व के लक्षण—यह मनोभूमि शुभ मनोवृत्ति की सर्वोच्च भूमिका है। पिछली मनोवृत्ति के सभी शुभ गुण इस अवस्था में वर्तमान रहते हैं, लेकिन उनकी विशुद्धि की मात्रा अधिक होती है। प्राणी उपशांत, जितेन्द्रिय एवं प्रसन्नचित्त होता है। उसके जीवन का व्यवहार इतना मृदु होता है कि वह अपने हित के लिए दूसरे को तनिक भी कष्ट नहीं देना चाहता है, मन-वचन-कर्म से एकरूप होता है तथा उन पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। उसे मात्र अपने आदर्श का बोध रहता है। बिना किसी अपेक्षा के वह मात्र स्वकर्तव्य के परिपालन में सदैव जागरूक रहता है। सदैव स्वधर्म एवं स्वस्वरूप में निमन्न रहता है।

लेक्या-सिद्धान्त और बौद्ध-विचारणा—भारत में गुण-कर्म के आधार पर यह वर्गी-करण करने की परम्परा अत्यन्त प्राचीन प्रतीत होती है। यह वर्गीकरण सामाजिक एवं नैतिक दोनों दृष्टिकोणों से किया जाता रहा है। सामाजिक दृष्टि से इसने चातुर्वर्ण्य के सिद्धान्त का रूप ग्रहण किया था जिस पर जन्मना और कर्मणा दृष्टिकोणों को लेकर श्रमण और वैदिक परम्परा में काफी विवाद भी रहा है। यहाँ हम इस गुण-कर्म के आधार पर विशुद्ध नैतिक दृष्टिकोण के वर्गीकरण की ही चर्चा करेंगे। नैतिक

१. उत्तराष्ययन, ३४।२७-२८

२. वही, ३४।२९-३०

३. वही, ३४।३१-३२

दृष्टिकोण से गुण-कर्म के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास न केवल जैन, बौद्ध और गीता की परम्परा ने किया है, वरन् अन्य श्रमण-परम्पराओं में भी ऐसे वर्गीकरण उपलब्ध होते हैं। दीघनिकाय में आजीवक सम्प्रदाय के आचार्य मंखलिपुत्र गोशालक एवं अंगुत्तरनिकाय में पूर्ण कश्यप के नाम के साथ इस वर्गीकरण का निर्देश है। इनकी मान्यता के अनुसार कृष्ण, नील, लोहित, हिन्द्र, शुक्ल और परमशुक्ल ये छह अभिजातियाँ हैं। उक्त वर्गीकरण में कृष्ण अभिजाति में आजीवक सम्प्रदाय से इतर मम्प्रदायों के गृहस्थ को, नील अभिजाति में निर्यन्थ और आजीवक श्रमणों के अतिरिक्त अन्य श्रमणों को, लोहित अभिजाति में निर्यन्थ श्रमणों को, हिरद्र अभिजाति में आजीवक गृहस्थों को, शुक्ल अभिजाति में आजीवक श्रमणों को और परमशुक्ल अभिजाति में गोशालक आदि आजीवक सम्प्रदाय के प्रणेता वर्ग को रखा गया है।

उपर्युक्त वर्गीकरण का जैन-विचारणा से बहुत-कुछ शब्द-साम्य है, लेकिन जैन-दृष्टि से यह वर्गीकरण इस अर्थ में भिन्त है कि एक तो यह केवल मानव जाति तक सीमित है, जबकि जैन-वर्गीकरण इसमें सम्पूर्ण प्राणी-वर्गका समावेश करता है। दूसरे, जैन दृष्टिकोण व्यक्तिपरक है, जो साम्प्रदायिकता से ऊपर उठकर यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्तिया व्यक्ति-समूह अपने गुण-कर्म के आधार पर किसी भी वर्गया अभिजाति में सम्मिलित हो जाता है। यहाँ यह विशेष दृष्टव्य है कि जहाँ गोशालक द्वारा दूसरे श्रमणों को नील अभिजाति में रखा गया, वहाँ निर्ग्रन्थों को लोहित अभिजाति में रखना उनके प्रति कुछ समादर भाव का द्योतक अवस्य है। सम्भव है महावीर एवं गोशालक का पूर्व-सम्बन्ध इसका कारण रहा हो। जहाँ तक भगवान बुद्ध की तत्सम्बन्धी मान्यता का प्रश्न है, वे पूर्ण कश्यप अथवा गोशालक की मान्यता से अपने को सहमत नहीं करते हैं। वे व्यक्ति के नैतिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण तो प्रस्तृत करते हैं, लेकिन अपने वर्गीकरण को जैन विचारणा के समान मात्र वस्तुनिष्ठ ही रखना चाहते हैं। वे भी यह नहीं बताते कि अमुक वर्ग या व्यक्ति इस वर्ग का है, वरन् यही कहते हैं कि जिसकी मनोभूमिका एवं आचरण जिस वर्ग के अनुसार होगा, वह उस वर्ग में आ जायेगा। पूर्ण कश्यप के दृष्टिकोण की समालोचना करते हुए भगवान् बुद्ध आनन्द से कहते हैं कि मैं अभिजातियों को तो मानता हूँ, लेकिन मेरा मन्तव्य दूसरों से पृथक् है। मनोदशा और आचरणपरक वर्गीकरण बौद्ध-विचारणा का प्रमुख मंतव्य था।

बौद्ध-विचारणा में प्रथमतः प्रशस्त और अप्रशस्त मनोभाव तथा कर्म के आघार पर मानव-जाति को कृष्ण और शुक्लवर्गमें रखा गया। जो क्रूर कर्मी हैं वे कृष्ण अभिजाति के हैं और जो शुभ कर्मी हैं वे शुक्ल अभिजाति के हैं। पुनः कृष्ण प्रकार बाले और शुक्ल प्रकार वाले मनुष्यों को गुण-कर्म के आघार पर तीन-तीन भागों में

१. अंगुत्तरनिकाय, ६।५७

बौटा गया। जैनागम उत्तराध्ययन में भी लेक्याओं को प्रशस्त और अप्रशस्त इन दो भागों में बौटकर प्रत्येक के तीन विभाग किये गये हैं। बौद्ध-विचारणा ने शुभाशुभ कर्म एवं मनोभाव के आधार पर छह वर्ग तो मान लिये लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने एक वर्ग उन लोगों का भी माना जो शुभाशुभ से ऊपर उठ गये हैं और इसे अक्टरण-शुक्ल कहा। वैसे जैन-दर्शन में भी अर्हत् को अलेशी कहा गया है।

लेख्या-सिद्धान्त और गीता-गीता में भी प्राणियों के गण-कर्म के अनुसार वर्गीकरण की घारणा मिलती है। गीता न केवल सामाजिक दृष्टि से प्राणियों का गुण-कर्म के अनुसार वर्गीकरण करती है, वरन वह नैतिक आचरणकी दृष्टि से भी वर्गीकरणप्रस्तुत करती है। गीता के १६ वें अध्याय में प्राणियों की आसूरी एवं दैवी ऐसी दो प्रकार की प्रकृति बतलायी गई है और इसी आधार पर प्राणियों के दो विभाग किये गये हैं। गीता का कथन है कि प्राणियों या मन्त्यों की प्रकृति दो ही प्रकार की होती है या तो दैवी या आसुरी । र उसमें भी दैवीगुण मोक्ष केहेतु हैं ,और आसुरीगुण बन्धन के हेतु हेत् हैं। 3 यद्यपि गीता में हमें द्विविध वर्ग करण ही मिलता है, लेकिन इसका ताल्पर्य यही है कि मलत: दो ही प्रकार होते हैं. जिन्हें हम चाहे देवी और आसरी प्रकृति कहें. चाहे कृष्ण और शुक्ल लेक्या कहें या कृष्ण और शक्ल अभिजाति कहें। जैन-विचारणा के विवेचन में भी दो ही मुल प्रकार हैं। प्रथम तीन कृष्ण, नील और कापोत लेख्या को अविशुद्ध, अप्रशस्त और संक्लिब्ट कहा गया है और अन्तिम तीन तेजो, पद्म और शुक्ल लेक्या को विशुद्ध, प्रशस्त और असंक्लिष्ट कहा गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट कहा है कि कुष्ण, नील एवं कापीत अधर्म लेक्याएँ हैं और इनके कारण जीव दर्गति में जाता है और तेजो, पदम एवं शुक्ल घर्म-लेक्याएँ हैं और इनके कारण जीव सुगति में जाता है। पं पं मुखलालजी लिखते हैं कि कृष्ण और शुक्ल के बीच की लेश्याएँ विचारगत अशुभता और शभता का विविध मिश्रण मात्र हैं। जैन-दिष्ट के अनुसार धर्म-लेश्याएँ या प्रशस्त लेश्याएँ मोक्ष का हेत् तो होती हैं एवं जीवन्मुक्त अवस्था तक विद्यमान भी रहती हैं। लेकिन निदेह-मन्ति उसी अवस्था में होती है जब प्राणी इनसे भी ऊपर उठ जाता है। इसीलिए यहाँ यह कहा गया है कि धर्म-लेक्याएँ सुगति का कारण हैं।

जैन-विचारणा विवेचना के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक अधिक रही है। अतएव वर्गीकरण करने की स्थिति में भी उसने काफी गहराई तक जाने की कोशिश की और इसी आधार पर यह षट्विष विवेचन किया। लेकिन तथ्य यह है कि गुणात्मक अन्तर के आधार

१. अंगुत्तरनिकाय, ६।५७ २. गीता, १६।६ ३. वही, १६।५

३ अभिघान राजेन्द्र खण्ड ६, प० ६८७ ५. उत्तराध्ययन, ३४।५६-५७

६. दर्शन और चिन्तन, भाग २, पृ० ११२

पर तो दो ही भेद होते हैं, शेष वर्गीकरण मात्रात्मक ही हैं और इस प्रकार यदि मूल आषारों की ओर दृष्टि रखें तो जैन और गीता की विचारणा को अतिनिकट ही पाते हैं। जहां तक जैन-दर्शन की धर्म और अधर्म लेश्याओं मे और गीता की दैवी और आसुरी सम्पदा मे प्राणी की मनःस्थिति एवं आचरण का जो चित्रण किया है, उसमें बहुत-कुछ शब्द एवं भाव साम्य है।

धर्म लेश्याओं मे प्राणी की मनःस्थिति एवं चरित्र (उत्तराच्ययन के आधारपर ) जैन दिल्टकोण

दैवी सम्पदा मे युक्त प्राणी की मन:स्थिति एवं चरित्र गीताका दृष्टिकोण<sup>२</sup>

१. प्रशांत चित्त

२. ज्ञान, घ्यान और तप मे रत

३. इन्द्रियों को वश में रखने वाला

४. स्वाघ्यायी

५. हितैषी

६. क्रोध की न्यूनता

७. मान, माया और लोभ का त्यागी

८. अल्पभाषी

 इन्द्रिय और मन पर अधिकार रखने वाला

१०. तेजस्वी

११. दृढघर्मी

१२. नम्र एवं विनीत

१३. चपलतारहित तथा शांत

१४. पापभीरु

शातिचत्त एवं स्वच्छ अन्तःकरण वाला तत्त्वज्ञान के लिए ज्यान में निरन्तर दृढ़ स्थिति

इन्द्रियों का दमन करने वाला

स्वाध्यायी, दानी एवं उत्तम कर्म करने

वाला

अहिंसायुक्त, दयाशील तथा अभय

अक्रोधी, क्षमाशील

त्यागी

अपिशुनी तथा सत्यशील

अलोलुप (इन्द्रिय विषयों में अनासक्त)

तेजस्वी

धैर्यवान

कोमल

चपलतारहित (अचपल)

लोक और शास्त्र-विरुद्ध आचरण में लज्जा

१ उत्तराष्ययन ३४।२७-३२

२ गीता, १६।१-३

अप्रशस्त या अधर्म लेश्याओं में प्राणियों की मनःस्थिति एवं चरित्र (उत्तराष्ट्ययन के आधार पर) । जैन-दृष्टिकोण

- १. अज्ञानी
- ? \_\_\_
- ३. मन, वचन एवं कर्म से अगुप्त
- ४. दुराचारी
- ५. कपटी
- ६. मिध्यादि
- ७. अविचारपूर्वक कर्म करनेवाला
- ८. नुशंस
- ९. हिसक
- **१०. र**सलोलुप एवं विषयी
- ११. अविरत
- १२. चोर

आसुरी सम्पदा से युक्त प्राणियों की मनःस्थिति एवं चरित्र (गीता के आघार पर)<sup>२</sup> गीता का दृष्टिकोण

कर्त्तव्याकर्त्तव्य के ज्ञान का अभाव नष्टात्मा एवं चिन्ताग्रस्त मानसिक एवं कायिक शौच से रहित (अपवित्र) अशुद्ध आचार (दुराचारी) कपटी, मिध्याभाषी आत्मा और जगत् के विषय में मिध्या-दृष्टिकोण अल्प-बुद्धि क्रूरकर्मी हिंसक, जगत् का नाश करने वाला कामभोग-परायण तथा क्रोघी

लेक्या-सिद्धान्त एवं पाक्ष्वास्य नीतिवंशा रास का नैतिक व्यक्तिस्य का वर्गी-करण—पाक्ष्वास्य नीतिशास्त्र में डब्ल्यू० रास भी एक ऐसा वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं जिसकी तुलना जैन लेक्या-सिद्धान्त से की जा सकती है। रास कहते हैं कि नैतिक शुभ एक ऐसा शुभ है जो हमारे कार्यों, इच्छाओं, संवेगों तथा चरित्र से सम्बन्धित है। नैतिक शुभता का मूल्य केवल इसी बात में नहीं है कि उसका प्रेरक क्या है, वरन् उसकी अनैतिकता के प्रति अवरोधक शक्ति से भी है। नैतिक शुभत्व के सन्दर्भ में मनोभावों का उनके निम्नतम रूप से उच्चतम रूप तक निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है।

तृष्णायुक्त

चोर

- १. दूसरों को जितना अधिक दुःख दिया जा सकता है, देने की इच्छा।
- २. दूसरों को किसी विशेष प्रकार का अस्थायी दुःख उत्पन्न करने की इच्छा।
- ३. नैतिक दृष्टि से अनुचित सुख प्राप्त करने की इच्छा ।
- १. उत्तराष्ययन, ३४।२१-३६
- २. गीता, १६।७-१८

- ४. ऐमा सुख प्राप्त करने की इच्छा जो नैतिक दृष्टि से उचित न भी हो, लेकिन कम से कम अनुचित भी न हो।
- ५. नैतिक दृष्टि से उचित सुख प्राप्त करने की इच्छा।
- ६. दूसरों को सुख देने की इच्छा।
- ७. कोई शुभ कार्य करने की इच्छा।
- ८. अपने नैतिक कर्तव्य के परिपालन की इच्छा।

रास अपने इस वर्गीकरण में जैन लेक्या-सिद्धान्त के काफी निकट आ जाते हैं। जैन-विचारक और रास दोनों स्वीकार करते है कि नैतिक शुभ का सम्बन्ध हमारे कार्यों, इच्छाओं, संवेगों तथा चरित्र से हैं। यही नहीं, दोनों व्यक्ति के नैतिक विकास का मृत्यांकन इस बात से करते हैं कि व्यक्ति के मनोभावों एवं आचरण में कितना परिवर्तन हुआ है और वह विकास की किस भूमिका में स्थित है। रास के वर्गीकरण के पहले स्तर की तलना कृष्णलेश्या की मनोभूमि से की जा सकती है, दोनों ही दृष्टिकोण के अनुसार इस स्तर में प्राणी की मनीवृत्ति दूसरों की यथासम्भव दृःख देने की होती है। जैन-विचारणा का जामून के वृक्ष वाला उदाहरण भी यही बताता है कि कृष्णलेक्या वाला व्यक्ति उस जामुन के वृक्ष की मूल से समाप्त करने को इच्छा रखता है अर्थात जितना विनाश किया जा सकता है या जितना दृःख दिया जा सकता है, उसे देने की इच्छारखताहै। दसरे स्तर की तुलना नीललेक्यासे की जा सकती है। रास के अनुसार व्यक्ति इस स्तर में दूसरों को अस्थायी दुःख देने की इच्छा रखता है, जैन-दिष्ट के अनुसार भी इम अवस्था में प्राणी दूसरे को दु:ख उसी स्थित में देना चाहता है. जब उनके दःख देने से उसका स्वार्य सघता है। इस प्रकार इस स्तर पर प्राणी दूसरों को तभी दुःख देता है जब उसका स्वार्थ उनसे टकराता हो। यद्यपि जैन-दिष्ट यह स्वीकार करती है कि इस स्तर में व्यक्ति अपने छोटे से हित के लिए दूसरे का बड़ा कहित करने में नहीं सकुचाता । जैन-विचारणा के उपर्युक्त उदाहरण में बताया गया है कि नीललेश्या वाला व्यक्ति फल के लिए समूल वृक्ष का नाश तो नहीं करता, लेकिन उसकी शाखा को काट देने की मनीवृत्ति रखता है अर्थात उस वृक्ष का पूर्ण नाश नहीं, वरन उसके एक भाग का नाश करता है। दूसरे शब्दों में आंशिक दुःख देता है। रास के तीसरे स्तर की तुलना जैन दृष्टि की कापोतलेक्या से की जा सकती है। जैन-दिष्ट यह स्वीकार करती है कि नील और कापोत लेक्या के इन स्तरों में यक्ति सुखापेक्षी होता है, लेकिन जिन सुखों को वह गवेषणा करता है, वे वासनात्मक सुख ही होते हैं। दूसरे, जैन-विचारणा यह भी स्वीकार करती है कि कापोत लेक्या के स्तर तक व्यक्ति अपने स्वार्थीया सुखों की प्राप्ति के लिए किसी नैतिक शुभाशुभता

१. फाउण्डेशन ऑफ एथिक्स-उद्भृत Contemporary Ethical theories, पु० ३३२

का विचार नहीं करता है। वह जो भी कुछ करता है वह मात्र स्वार्थ-प्रेरित होता है। रास के तीसरे स्तर मे भी व्यक्ति नैतिक दृष्टि से अनुचित सुख प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार यहाँ पर भी रास एवं जैन-दृष्टिकोण विचार साम्य रखते हैं।

रास के चौथे, पाँचवें और छठे स्तरों की संयुक्त रूप से तुलना जैन-दृष्टि की तेजोलेक्या के स्तर के साथ हो सकती है। रास चौथे स्तर मे प्राणी की प्रकृति इस प्रकार बताते हैं कि व्यक्ति सुख नो पाना चाहता है, लेकिन वह उन्ही मुखों की प्राप्ति का प्रयाम करता है जो यदि नैतिक दृष्टि मे उचित नही, तो कम से कम अनुचित भी नही हों, जबिक रास क अनुमार पाँचवें स्तर पर प्राणी नैतिक दृष्टि से उचित सुखों की प्राप्त करना चाहता है तथा छठ स्तर पर वह दूसरों को सुख देने का प्रयास भी करता है। जैन-विचारणा के अनुमार भी तेजोलेक्या के स्तर पर प्राणी नैतिक दृष्टि से उचित सुखों को ही पाने की इच्छा रखता है, साथ-साथ वह दूसरे की सुख-सुविधाओं का भी घ्यान रखता है।

रास के सातर्वें स्तर की तुलना जैन-दृष्टि मे पद्मलेश्या से की जा सकती है, क्यों कि दोनों के अनुसार इस स्तर पर व्यक्ति दूसरों के हित का ध्यान रखता है तथा दूसरों के हित के लिए उस सब कार्यों को करने में भी तत्पर रहता है, जो नैतिक दृष्टि से शुभ हैं।

रास के अनुसार मनोभावों के आठवें सर्वोच्च स्तर पर क्यक्ति को मात्र अपने कर्तव्य का बोध रहता है, वह हिताहित की भूमिकाओं से ऊपर उठ जाता है। उसी प्रकार जैन-विचारणा के अनुसार भी नैतिकता की इस उच्चतम भूमिका में जिमे जुक्छ- लेक्या कहा जाता है, व्यक्ति को समत्व भाव की उपलब्धि हो जाती है, अतः वह स्व और पर भेद से ऊपर उठकर मात्र आत्म-स्वरूप में स्थित रहता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि न केवल जैन, बौद्ध और गीता के आचार-दर्शन वरन् पाश्चात्य विचारक भी इस विषय में एकमत हैं कि व्यक्ति के मनोभावों से उसका चरित्र बनता है और उसके आघार पर उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्ति का आचरण एक ओर उसके मनोभावों का परिचायक है, तो दूसरी ओर उसके नैतिक व्यक्तित्व का निर्माता भी है। मनोभाव एवं तज्ज्ञनित आचरण जैसे-जैसे अशुभ से शुभ की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे नैतिक दृष्टि से व्यक्तित्व में भी परिपक्ता एवं विकास दृष्टिगत होता है। ऐसे शुद्ध, संतुलित, स्थिर एवं परिपक्त व्यक्तित्व का निर्माण ही आचार-दर्शन का लक्ष्य है।